त्यादिक ही प्रायिष्टान है १% आपदा में अयं पाजन का प्रायिष्ट्रित भी अर्एय में जाकर स्वाध्याय करना दृत्याक १८ प्रायिष्ट्रिता-र्घ स्वाध्यायप्रसङ्ग से अवकीशिप्रायिष्ट्रान् १४ सर्वयक्तारम में वा सायंकालीन सन्ध्यावन्दन से ऊपर्वमण्डल में पर्षे स्रोपस्थान और शिशुमारेषस्थान के म कहे २० दिगुपस्था न मुन्युपस्थान के मन्त्र हैं॥

ब्रायक्तारम्भ का श्रीर त्यास कात्यत्मभगवान ने स वीनुक्रमस्त्र अध्याय ४ रवण्ड १३ में कहे जिस की व्याख्या आगे करंदगा। यहां पर इतना ही कहित कि स्वाध्याय अध्य यन से वडा पृथिवी आकाश में की ई प्रुर्ध नहीं और जो कुछ भूत वर्तमान भविष्यत् है सो सब वेद में हैं। वेद के दो विभाग हैं पहिला मन्न (संहिता) दूसरा ब्राह्मण जिस में बा की विधि और अर्थ वाद है। तिसपर भी आतगम्भार वेद के अथ्वाध के लिये महर्षि-आं ने ब्राह्मणानुसार शिक्षादि षडङ्ग तथ उद्गु बत् इतिहासपु राण धर्ममीमां सादिशाह्मकहे ।।।

अब में वेद्वेद्दि शेर जशर माध्ययन महीधरिद्या चार्यों करिकहे भाष्यां कम्पनुसरण कि ऋषिछन्द देवता वि नियोग सहित माध्यन्दिनीया बाजसनेस हिता का वालकों के वोधार्थ वृजभाषा में भाष्य जिल्हा विद्वानों से प्रार्थना है कि मेरे पर हाण करिके इस वेद्यारीय का अवलोकन करें "

<sup>†</sup> तथाच परिवर्ती स्मर्थते। सम्भार क्षा । क्षा वस्य मामास्मर्भाषा अभिक्षाः। वसः स्थानपितः पर्यस्य च चतुर्देशति

## हरि:श्रीम्

## **डों नमो यज्ञपुर्वाय**

## पञ्चात्मकं हिरुपंच साधने वेहरूपकम् स्वानन्द दायकं क्रकां ब्रह्मरूपं परं स्तुमः

मण्डलं हिस्णमिस्हिह्दयं चिधिष्ठितं येन सुक्कानिय जूश्रीष भगवान्याज्ञवल्वये। यतः प्रापतं विवस्तनं चयीमयमिनं च्यन्तमिध्यायमा मध्यन्दिनीय वाजसनयके यजुर्वेदाम्बाये सर्के सिक्ले समुक्तिय ज्ञिषिदेवतन्नच्छाश्रस्यनुक्कामध्यामा, यजु पामनियनास्त्रतादेकेषां छन्दे। न विद्यते, द्रष्टार मध्याः स्मर्ताः रः परमेष्ठ्याद्यो, देवता मचान्तर्भता अग्न्यादिका हिविभीनः स्तु तिभाजो वाः नः प्रारवेखाद्यास्योपवेषकपालेख्यो लूखलाद यच्च प्रतिमाभूनाः छन्दार्थिस गायच्यादीन्येनान्यविदित्वा योग्धीते म्नुजूते जपति जुहोति यजते याजयते त्तस्य ब्रह्म निवीर्य यातया-मभवत्यथान्तराश्वार्ते वा पद्यते स्थाणु वर्ष्वेते प्रमीयते वा पापी मान्भवत्यथान्तराश्वार्ते वा पद्यते स्थाणु वर्ष्वेते प्रमीयते वा पापी मान्भवत्यथान्तराश्वार्ते वा पद्यते स्थाणु वर्ष्वेते प्रमीयते वा पापी मान्भवत्यथा विज्ञायेतानि योग्धीते तस्य वीयेवद्य योग्धिवित्तः स्य वीयेवत्तरं भवति जपित्वा द्वत्वेषुः तत्कलेन युज्यते ॥१॥ त द्वे त्वादि स्व ब्रह्मानं विवस्तानप्रयक्ततः प्रतिकर्मिन

भागेन ब्राह्मणानुसारेण ऋषयो वेदितव्याः परमेष्टी प्राक्ताप

• मं र्ति वा पाढः

त्यो दर्शपूर्णमासमंत्रा एतमृषिद्धा वा प्रजापत्या द्वे त्वाप्रारवानुष्ठु विनियोगः कल्यकारोक्त एवमूर्जे त्वा वायवी वायव्यं
देवो व ऐन्द्रं यजमानस्य प्राखा वसोवीयव्यं द्योमीनिर्ण्यन
उखा वसोवीयव्यं देवस्त्वापयः कामधुक्तः प्रश्नः सा विश्वायुत्त्री
णि गव्यानीन्द्रस्थेन्द्रं विष्णो पयः ॥२॥यो॰

शगन इत्माग्नेये करता श्राजापत्या कर्मणे सुक् शूर्पे प्रत्युष्टं हे राक्ष्मं उरु ब्रह्म रक्षोच्चार्टं सर्वव धूर्गस खूद्वानां विष्णु रत्वान उरु हविष्या अपहर्ता रक्षो पछ्नार्ठं हविष्यादेवस्य त्वा सा विवर्धः सर्ववाग्नये लिङ्गांक मूनाय त्वा हविः स्वः शूर्पा हर्दं ह-न्ता गृहाः पृथिव्यास्वा हत्यं पवित्रे लिङ्गोक्तर्धं सविनुदेवीः श्री-क्षिता अपान्यग्नये लिङ्गोक्ते देव्याय पात्राणि ॥३॥

प्रमीस्यदित्याः कृष्णजिनमवधूतर्रं राक्षसमिद्र्यांवी लूखले अनेहं विवेहत्स इदं मीसले हविक्कद्धिदेवतं वागिधि यज्ञं पत्नी कुक्करो वाग्वयवृद्धर्दं सूर्पे प्रति त्वाहावैः परापूतम पहतर्दे राक्षसे वायुकी देवावस्ताएडुला धृष्टिरुपवेषोः पाग्न आ देवयजमाग्नेये ध्रुवमिस षएणं क्यालान्यग्ने ब्रह्माग्ने यं धिषणासि दार्घदं दिवः प्राम्या धिष्ठागेपलं धान्यमसि षणा छंहविर्महीनामाज्यं ॥४॥र्दे

सं वपामि हविः समाप आपं जनयत्ये तिर्द्धं हविरिषे त्वाज्यं घमी षएएं। पुरोग्डाशस्त्रिताय त्वा त्रयाएं। विती हि-त एकत कमेए। दद इन्द्रस्य स्थाः पृथिवि वेदिर्ज्जं पुरीषं वर्षतु वेदिर्वधान सावित्रमपारहमर्गे आसुर स्प्सस्ते वेदि गोयविण वीणि वेषावानि सुक्ष्मा त्रयाणा वेदिः पुराध्यप्री सोरप्यव्यक्तस्मर्सा त्रिष्ठुमं प्रोक्षणीः प्रेषो दिषत आभिन्वा-िकमनिश्चितः सुबेशनिश्चिता सुगदित्ये विकोर्योक्तसूर्जे त्रया-णामाज्यर्धं सवितुरापं तेजोसि धामाज्यं ॥६॥

क्रणोश्सीध्यो वेदिविहिलिङ्गोक्ते स्वित्या आयं विश्लो प्रास्तरसूर्ण मदसं वेदि भुव पतये बीएया नेयानि गर्ध्य स्वाणां परिधयो वीति होतं विश्वाव सुराग्नेयीं गायबीर्ध समिवा ग्नेयर्थ स्वरत्त्वा लिङ्गोक्तर्ध सवितुर्विध्ती कर्णम्बरसमा त्वा प्रास्तरे घृताच्यसि बयाणां जुद्दपशृद्धवाः क्रमेण प्रियेण हिवर्धवा असदन्याहि मां वेद्यावे वाजित्या नियं नमी देव विश्वा श्रसदन्याहि मां वेद्यावे वाजित्या नमी देव कि स्वधा पित्र्यर्ध सुयमे सुवावे प्रिणा वेद्यावं वसुमतीमाग्ने यामित ऐन्द्र हैं संज्योतिषाज्य मयी द्माणी प्रति यहणा मुपद्गता द्यावापृथिव्यं ॥ हैं॥

व्रह्मतं प्रतिष्ठांतं ब्रह्सितिएक्षिर्सोऽपप्यहरनेष्ट्रा प्राणि वर्मतं ते वैश्वदेवमेषा तेऽनुष्टुब रने वाजिन्हारनेयमग्नीषोमयो श्वलारिलिङ्गोक्तानि वसुभ्यस्वयाणां परिध्यःसं जानाथां व्यन्तु पास्तरे मरुतां कपिर्वृहंती शास्तरीमन्यः पार् खारनेथा यं परिधिं देवल खारनेथी विष्टुमं विराष्ट्रपां यजुस्तारनेः प्रियं यजुः स धंसवभागाः सामसुक्ष्मो वैश्वदेवी विष्टुमं यजुस्ताधं साहा वाज्यजुर्वृताची सुन्ते यक्तमाः सूर्यं पवमान्किष रहालवा- सानानर्वानिति पंचार्षयो यत्तो देवताग्ने व्स्थायो गाईपत्यो भनये दक्षिणाग्निः सरस्वत्ये लिङ्गोक्ते वेद्गित वेदो देवा मन सस्पतिर्वातदेवत्या विराजिशं सं बिहिलिङ्गोका त्रिष्टु विराद्भ्या कस्वा प्राजायत्यर्धं रक्षसार्धं राक्षसं ॥ १॥ र्ड

श्रथ याजमान्हें सं वर्जसा ताष्ट्री विश्व विश्वास्त्रीणि वैकावान्यस्माद्वागोग्से भूमिरगन्म देवतथ्रं सं ज्योतिषाह्वनी या स्वयंम्ः सूर्यस्य सीरे अग्ने गृहपते गाहिपत्यः सूर्यस्य सीर् मान रहमाग्नेये॥ ए।

पित्यत्तः जनायते राष्ट्रमानये सोमाय हे देवे खाहाकार श्रुतेरपहता आसुरं ये ह्रपाणि कव्यवाहनीः निस्त्रश्रुबनामी-मक्ता पित्र्ये नमो वः षड्जिङ्गोक्तानि परे पित्र्ये आधन पित्रा गायन्यूर्जमापी विराह ॥४॥ ॥ उ

मिथाग्नेप्यश्वतस्रो गायत्र्यः समिधा विरूप आङ्गरसः सुसमि द्राप वसुश्रुतस्तं त्वा भरहाजे। भूर्सुवः स्वसित्रो महाच्याह्न तयोग्गनवायुस्प्रेवत्याः क्रमेण द्योरिव यजमानाशीर्लिङ्गो-क्रवेवतायं गोः सार्पराक्षत्वो गायत्रोग्गनः परावर् रूपेण दे-वता।।१९॥

अगिनहोत्रं प्रजापतेरार्षमग्निज्योतिः सप्त लिंगोक्तदे वता गायत्र्य शाद्धाः पंचैकपद अगिनर्वची हे तक्षाग्पप्रयत्पर्ग जीवलश्चेलिकः॥११॥ यजमानाम्युपस्थानं वृहदेवानामार्षसुप प्रयन्तद्रत्यमु वाकश्राद्ये हे आग्निय्या गायच्या वृपवत्या गातमा गङ्गणो मूई न्वत्या विरूप उमा वा भरदाज ऐन्द्रानी विष्ठुभमयं ते हेवश्रवा हेवताश्च भारतावाग्ने यीमनुषुममयमिह वामदेवा जगतीम स्य प्रतामवत्सारा गव्या वाग्नेयी वा पया हेवत्या वागायंत्री त नूपा आग्नेयानींधाना आग्नेयी महापङ्कि स्थवसाना ॥९२॥

चित्रावसे। एतिहेवत्यमुषयोः पर्यन्तं त्वमाग्नेयमन्यस्थ रेवतीः सर्वेहितेति जीणि गव्यान्युप त्वाग्नेयं तृचं गायं मञ्जू न्युः दा वैन्वामित्रोद्धानं चतन्त्रो द्विपदा आग्नेयीवन्युः सुबन्धु श्वतबन्धु वित्रबन्धुरे केकश इडे काम्या ग्रत्ये सोमानं बाह्यणस्पत्यं तृचं गा-यत्रं व्रह्मणस्पतिमियातिथिकी महित्रीणार्ठं सत्यधृतिवीरुणि-एदित्य देवतं वृचं गायत्रं पिय स्वस्त्ययनं कदा चनेन्द्रीप-व्यावृहतीं मञ्जू इंदास्तत्सित्वतुर्विन्वामित्रः सावित्रीं गायत्रीं प-रिते वामदेव आग्नेयीमनिरुक्तां गायत्रीं गर्रेण

सुल्लकोपस्थानमासुरेएर्ष भूर्भुवः स्वः प्रक्रस्यहुपस्था नं चादित्यस्यार्थं नर्थगार्हपत्यः पार्ठं स्याहवनीयोः धर्यहरिक्षण गिनरगन्माहवनीयोः नुष्ठुवयमग्निन्धं कुसारिणीवृहती गाहर्षः त्योः यमग्निरञ्चाहार्थपचनोः नुष्ठु बृहा मा विष्ठु बिराष्ट्र पा ये षामनुष्ठु बुपह्रता महापद्भिरक्यवसाना तिस्बोः पि वास्तवीः प्राम्यु बीर्हस्पर्धः ॥१४॥

चातुर्मास्यानि प्रजापतेरार्घे प्रघासिनी मारुती गापत्री

यद्गमे मारुत्यनुषुवे निरुक्तामी यूणी गत्य रेष्ट्रा मारुती विरुक्त मकत्वनिरुक्ता नेय्यनुषुव बश्य यद्ता देवतं पूर्णा हिव हे औरिवा भ रेन्द्रा वसुषुभावसं हे गीतम रेन्द्री यद्गी मनी नु मानस्व तृचं बसुर्गायनं वयि सोमी गायनी बसुरेषते हे रेद्रे अब रहाँ रे-द्राविका पंकिरपरा ककु अंवकं हे अनुषुभी पूर्वस्या विश्वष्ट रातरास्तारपङ्गिस्त्रायुषं नारायण उिष्णह यजमानाशिषर्धं प्रि वो नाम सोरं निवर्तयामि लिङ्गोक्त देवतमा प्रीः प्रायं ॥१४॥ म

स्निष्टोमः प्रजापतेरांषे एदं हे अत्यष्टी स्वसाने श्रा द्यावर्द्वी देवयजनदेवत्या विमा श्रायश्रोषधे कुपातरुण्धं ख धितेश्रीरमापो अस्मानापं दीक्षातपसोवीसो महीना नवनीतं वृत्रस्यास्त्रनं वित्यतिर्दे प्राजापत्ये देवो मा सावित्रमावोदेव्यनु-स्वाद्याः स्वाहा यद्यं चतुर्णा यद्य श्राक्तेये चतुर्णामोद्रमणा नाम गिनरापो देवी लिंगोक्तदेवता विराह्॥१६॥

विश्वो देवस्य स्वस्थावयः सावित्रीमनुषुप्तरक्ताम् यो क्रणाजिनशर्मासि क्रष्णाजिन मूर्गस्यक्ति रोमिर्हरं मेखल र्ह सोमस्य नीविविक्षा विस दूदस्य सुसस्या क्रणाविषाणान्छ्रय-स्य दण्डेत्रतं यत्तो देवी धीर्य देवा वाष्याणारानी चस्तुश्रोत्र-मध्यात्ममग्निमित्रावरुणा वादित्यो विश्वे देवा श्राधिदेवतर्हं षाः त्रापी जगतीयं में सोष्टमपो मूत्रं पृथिव्या लोष्टमग्ने त्व-माग्नेय्यनुषुप्युनर्मन श्याम्यं तमग्ने वत्स शाम्यां मा यत्रीर्हं एखे यत्सोममेषा ते हिर्एयाल्यहेवतं जूर्सि वादिवतर्हं श्वनमिस हिर्एंय चिद्सि गीः सोमन्नयणी वायूपा अया रोपकल्प नया॥१९॥

वस्यस्यनुष्टह्नहती वा सोमजयएपास्तुतिरिद्त्या शा-ज्यमसे वर्णंलिङ्गोक्तादेवताः समस्ये पत्याप्रीरास्तारपद्भिरेष-ते लिङ्गोक्तदेवतमास्मा कीःसि सोम्यमित्यर्धे सवित्रपष्टि जजाभ्य-स्वा प्रजास्वा युकं त्वा सोम्यानि सरमेः से लिङ्गोक्ते तपसे। देजिई सोमो मित्री न द्न्द्रस्य सोम्ये स्वानादीनि धिष्ण्यनामानि परि मामे यी पुरस्ताद्वृहती प्रति पन्यामनुष्टुष्यिष्टेबन्यादित्याः कृष्णाजिन-मित्रिये सोम्यमसम्मा निष्टुभी वारुणेयो सूर्यस्यानुष्टुक्तष्णाजिनमु-स्वा तूर्भ बुहत्यान दुही भद्रो मे सीम्य नमो मित्रस्यामिनपनः सूर्यः सेगी जगती वरुणस्य पंच वारुणानि याते सोमी निष्टुभंगीतमः॥१५।

श्रानेस्तत्रिस पञ्च विष्णवान्यानेः प्रावलं वृष्णे दर्भ तरुणके उर्वप्रसि जयाणं लिङ्गोक्तादेवता गायवेण जीएयाने-यानि मवतं नः पङ्किर्गनाविनिर्विराखेतयोर्निर्मच्या हवनी-याग्निदेवते श्रापतये वायव्यमनाधृष्टमाज्यमग्ने जतपा श्रा-ग्नेयमि श्रुर्रेष्युः प्रकृतिश्वतु खसाना सोम्यमन्त्योऽधेर्ची लि-ङ्गोक्तदेवतो या ते जीएयाग्नेपानि तन्नायनी चलारि पार्धिवानिवि-देशानेयमग्ने श्रुष्किरो योग्स्यामनु त्वा लिङ्गोक्तानि सिर्देह्यसि-चयाणं वेदिरिन्द्र योषश्वतुर्णमुन्तर्वेदिरिद्मह्मापर्शे सिर्देह्यसि पञ्चानं। वाग्भूतेभ्यः सुग्धुवीगिस परिथयस्वयाणामग्नः संभारा गुग्गुलाद्यः॥१४॥ युक्तते प्यावान्धः साविज्ञीं जगतीमिदं विष्णुर्मधातिथि विष्णवीं गायजीमिरावती विस्तिष्ठिस्तिष्ठुमं देवस्नुतावक्तं खुरी प्रा-चीस्वं गोष्ठमज्ञहिवधीने विष्णोर्नु तिस्रो विष्णाचास्त्रिष्ठुम शाधेहे यजुरने विष्णानु प्रतहीर्घतमा श्रीतष्यो विष्णा रराटं पन्नेविष्णा वान्याद्दे भिरिद्महर्षे रस्तोच्च वृहन्ते। परवाणीदमहं पन्निलि क्रोक्तानि खराडस्थीपरवाणि चत्वारि रस्तोहणो वः सप्त वेष्णा वानि यवो मि यवो दिवे त्वीदुम्बरी सुन्धन्ता पित्रे उहिवं पञ्चा नामोद्धन्वरीष्ट्रोतन द्यावाष्ट्रिय्यमिन्द्रस्थेन्द्रं परि त्वा मधुद्धन्दा श्रान्तिकामेन्द्रीमनुष्टुभिन्द्रस्थेन्द्राणि जीणि चतुर्थे वेश्वदेवं॥२०॥ निक्तामेन्द्रीमनुष्टुभिनद्रस्थेन्द्राणि जीणि चतुर्थे वेश्वदेवं॥२०॥

विभूरस्यष्टानां धिष्यया ऋगनयः संमाडाहवनीयः प-रिषधो विह्ययवमानदेशो नभोऽसि चात्वालो मुष्ठोऽसिणामि चऽम्रतथामी दुम्बरी समुद्रोऽसि ब्रह्मासनमजोऽसि शालाहार्यो ऽहिरसि प्राजहितो वागसि सद्मरतस्य हार्ये अधनार्रेस्पो मित्रस्यर्त्विजोऽगनयो धिष्ययाः॥२१॥

ज्योतिर्ति वैश्वदेवं त्वर्धं सोम ऋतुर्भार्गवः सोगीं गायवी मनवसानां जुषाणो अप्नुदेवत्येकपदाविराज्यजुर्नारने नयारा स्य आर्ग्नेपीं त्रिष्टुममर्थनित्तिष्टुव्यजुर्नारने य्युरुविष्णो वेष्णा व्यजुष्ट्व्यजुर्ना देव सवितः सावित्रमेनत्वर्धं साहानिर्तिष्ठेगक्तदे वतमर्गे व्रतपार आर्गेन्यमत्यन्यान्वनस्यतिरोषधे कुप्रातरुणर्धं स्विषेते परश्रद्धीमतस्वं वनस्यतिः॥१२॥

अप्रेणीः प्राकलं देवस्वा यूपः सुपिप्यलाभ्यश्वषालं

द्यामग्रेण यूपो या ते दीर्घतमा यूपदेवत्यां त्रिष्टुमं द्वावानि क्र ह्महर्डेह यूपदेवत्ये विष्णाः कर्माणि हे मेधातिथिविषाच्याण-यच्यो परिवीर्थूपो दिवः स्वरुरेष ते यूप उपावीस्तृणसुप देवां लिङ्गोत्तमृतस्य त्वा पशुर्गनीषीमाम्या लिङ्गोत्तमञ्ज्ञाण्या प्रश्ना श्रुरोपो देवीरापर्ठ सं ते पशुर्शतेन स्वरुपासो रेवति वाग्वर्षी तृण्थं स्वाहा देवे॥२३॥

महिर्म रेजुर्नमसे यही देवीरापोर्धमापमर्धमाशीर्वी वं ते मनसे पष्ठः शं लिङ्गोक्तमोषधे तृएछं स्वधितेरसी रहा सं लिङ्गोक्तं निरस्तमिदमहर्षं रह्योहणं घृतेन द्यावापृष्टिवंवा यो वायव्यमग्निराज्यस्याग्नेयछं स्वाहाक्तते वपाश्रपण्यविद्माप शापी महापङ्किरस्यवसाना पावमानश्वान्त्यः पादःसं ते हृद्यर्थे रेडिस वसा प्रयुतं लिङ्गोक्तं घृतं वेश्वदेवं दिशाः पश्वदिश्यान्येन्द्रः प्राणः पश्वद्गश्राणर्शमा लिङ्गोक्तं देव त्वाष्ट्री विष्णः पश्वद्गश्राणर्शमा लिङ्गोक्तं देव त्वाष्ट्री विष्णः पश्वद्गश्राणर्शमा लिङ्गोक्तं देव त्वाष्ट्री विष्णः पश्वद्गश्राणर्शमा लिङ्गोक्तं देव त्वाष्ट्री

ममुद्रं लिङ्गोक्तानि ह्या प्यां ते स्वर्श्मापी ह्रयम् लं धाम्नी-धाम्नी वारुणं पराहर्वारुणी गायच्यनवसानाः सुमिनि-या न शाप हैं हिविष्मतीलिङ्गोक्त देवता नुष्टव गने विश्वत्वार्यापान्य-म्राणीं गायत्रीं मेधातिथिहिंदे सेंगम्य नुष्ठ प्साम राजन्तेशाम्ये श्व-णोतु लिङ्गोक्त देवता निष्ठु ब्देवीराप श्रापीपङ्किः कार्षि राज्यम-नुष्ठु प्रमुद्रस्य समाप श्रापे यमग्ने मधुक्रन्दा श्राग्नेयीं गायत्री-मार्देयावा नियाभ्या श्रापिमन्द्राय त्वा पच्च सेंगम्यानि य ने सेमी विपरीताबृहती खाद्याः पच्याबृहती माभेः सेम्यमधे द्यावापृधिव्यमधे त्रागपावेसेम्युष्णिह्या सङ्गः गोतम ऐन्द्री प-च्याबृहतीम्॥२५॥

वाचस्पतये प्राणदेवन्या विराणमधुमती लिङ्गोक्तं यत्ते साम्पर्धं स्वाहारु यजुषी लिङ्गोक्ते स्वाक्तता श्युपाथं श्रुर्वे वेभ्य-स्वा देवं देवार्ठंशो लिङ्गोक्तमभिन्वारिकं प्राणाय ग्रहो व्याना-योपार्ठं सुसवन उपयाम गृहीतोस्पन्त रेन्द्र मन्तरेने मधव देवत्या निष्ठु बुदानाय ग्रह् शा बायो विस्षष्ठो वायव्या निष्ठुभ मिन्द्रावायू मधुछन्दा ऐन्द्रवायंवी गायत्रीमयं वं गृत्समदो मैत्रावरुणीर्ठंग्या वयं वसदस्यु स्त्रिष्ठु भं या वं। मेथातिथि गृत्यिनी गायवीं तं प्रत्न् या वत्सारः काष्रमयो विश्वदेवीं जगती मछिन्तस्य से। स्यर्ठं सा प्र-थमेन्द्री निष्ठु सुम्यन्त्व या उग्नीलिन द्वीको॥ २६॥

अयं वेनो वेनस्य निषुप् सोमस्तुतिरिधि देवतमिधिय-इं च मनो न निषुप्सोमस्तुतिरिधियक्तानुवादिन्यपमृष्टः प्राखे १पमृष्टो मर्क आभिचारिक देवारत्वा सुक्तमन्यिनो अनाधृ-ष्टासि दक्षिणोत्तरे वेदि श्रोण्यो सुवीरः सुप्रजाः युकामन्यिनो निरस्तो हे आभिचारिक सुकस्य मन्यिनः पाकलं ये देवासः प-रुद्धेपो वेश्वदेवीं निष्टुम माख्यणोग्स लिङ्गोक्तदेव नर्ठं ॥२०॥

सोमः मनते वेश्ववेविमन्द्राय तो पञ्च लिङ्गोक्तानि सु-र्ज्ञानं भरद्वाजो वेश्वानंशे त्रिषुभं ध्रुवोश्स ध्रुवो ध्रुवं ध्रुवेशा बृहती पूर्वोश्विची ध्रीव उत्तर् ऐन्द्री पस्ते देवश्रवाः सोमी त्रिषुभं यजुरना देवाना चात्वालदेवतं प्राणयं मे लिङ्गोक्तदेवतान्येकां दश की भी प्राजापत्योधिए ग्वर्धमाना मधवे ता लिङ्गोक्तदेव तानि चयोदश्र ॥२०॥

इन्द्रानी विश्वामित्र ऐन्द्रानी गायत्रीमाघ तिशोक आग्नेन्द्रीमोमासो मधुछन्दा वैश्वदेवीं विश्वदेवांशे गुत्समद् इन्द्र मरुवश्वतस्त्रो विश्वामित्र ऐन्द्रामारुतीस्त्रिष्ठभो मरुता त्वा यजुर्मरुवतीयं महाँ २॥ इन्द्रो भरद्वाजो माहेन्द्री तिष्ठुमं य श्रो जसा वत्सो गायत्री मुदुत्यं प्रस्कावः सोरीं गायत्रीं वित्रं कुत्स श्रा द्विरसित्रिष्टुभर्ठं रूपेए वो दक्षिणश्चतुर्णे ब्राह्मणमद्यलिङ्गो क्रदेवतान्यष्टे।॥२४॥

विष्णे विष्णं करा चनादित्य देवत्ये बुहत्ये। यज्ञो दे वानां कुत्सिख्युमं विवस्वन्यजुः श्रद्रेमे जगत्याणीर्वाममद्य भरहाजाबाईस्यत्यः सावित्री त्रिष्टुमिठं सावित्रोः सिसावित्र ठं सुश् मीसि वेश्वदेवं बृहस्पितसुतस्य लिङ्गोक्तमहं फ्रजापित रूपेएण्ला देवता त्रिष्टुबग्ना र इपत्नीवन्त्राग्नेयं प्रनापितः प्राजापत्य ठे ह रिरस्युक्सामे हर्योर्थसे लिङ्गोक्त देवक्रतस्याग्वयानि षर् ॥३०॥

समिन्द्रात्रिवेश्ववेषी विषुभं धाना लिङ्गोन्न बहुदेवत्या सुगावो देवी या रंग आवहो वयमाग्नेयी यज्ञयज्ञमेष ने लिङ्गोन् के यजुषी उरुर्धीह खनः प्रोपो षारुणी विषुभं नमी षारुणमग्ने रनीकमाग्नेयी विषुप्तमुद्रे ने सेमी विराद देवीगयः पङ्किर्बह नी वा पूर्वी धर्ष आप उत्तरः सोम्यो देवानामाग्नेय मेज तु च्यवसानामहापङ्किर्यस्ये ते वशा पुरुदस्मी गर्भी मरुतो यस्य गीतमी मारुतीं गायवीं मही द्योमिधातियिद्यीवापुरियामि त्य गिन्छोमः॥३९॥

श्रय बोड्यातिष्ठ द्वोतम ऐन्द्रीमनुषुभ युस्वाहिमधु छन्दार्न्सिद्वतमो यस्मान्तेन्द्री निषुण्यर ब्रह्मरूपेण बोडिशानः स्तुतिरिन्द्रश्चेन्द्रावारुणी बोडिशिहे बत्या वा यजुरनाग्ने पबस्व वेरवानस आग्नेयी गायत्रीमृतिष्ठन्तुरुस्तुतिरेन्द्रीमदृष्ठं प्रस्कि एकः सोरीं तिस्नोपि यजुरना उदुत्यं देवानामार्थमाजिप्रेडेकीसुरु विन्दुर्गक्षेमहापिङ्कः प्रसारपिङ्कः विनः प्रासी भरद्वाज ऐन्द्री मनुषुभ वाचस्पति वेश्वकर्मणी निषुप्विश्वकर्मन्तेन्द्री वेश्वकर्मण्यग्नये त्वा देवाषीएयदाभ्यदेवत्यानि व्रिशीनी त्वा सीम्यानि ॥३२॥

सवीत्यानं देवानामाधिमह रितः पश्चदेवतसुप स्टजन्तु कि गाग्नेपी सवस्य बृहती यजमानानामात्मस्तुतियुवं तं परुद्धेप ऐ ब्रीमत्यिषं व्यवसानामाद्योग्धेर्व ऐन्द्रापार्वतः परमेष्ठी निमितिका न्याध्यायाद्वसिष्ठस्यार्थं लिङ्गोक्तदेवतानि चतुन्तिर्हेशाद्ययोधिक वा वारुणीविष्टु प्रदेवं। दिवमाशीलिङ्गोक्तदेवता चतुन्तिर्हेशात्- पर्मदेवत्या पिङ्कास्त्रिक्षा यज्ञस्य यज्ञदेवत्या विष्टु वा पवस्व सेमीं गायवी मेधुविः कश्पयः॥३३॥

शय वाजपेयो बुहस्पते राषिमिन्द्रस्य च देव सवितः सा वित्री तिषुप्रभुवसर्मेन्द्राणि त्रीण्यपार्धे रसदेवत्यानुषुप्रमहानि द्गोक्तदेवतानुषुपंषुचे यजुषी दन्द्रस्य रखी वाजस्य पार्थिचाति जगत्यन्त्यः पादः साविज्ञीः प्यन्तास्त्रदेवत्याः नवसाना पुरस्विक्षायाः तोवा तिस्त्रोः म्वस्तुतय उध्मिक्कि छुज्ञगत्यो वाजिनोः स्वादेवस्याः हं लिङ्गोक्तानि वाजिनोः म्वा एषस्य हे द्यिकावा वामदेव्योः स्वादे वत्ये जगत्यो एन्त्रो विसष्ठो विराजं तेनोनामानेदिष्ठो जगतीं बाजे वाजे विसष्ठस्त्रिष्टु ममा मा प्राजापत्यां वाजिनोः स्वाः १६४॥

आपय आयुर्यक्तेन प्राजायत्यानि प्रजापतेः खरमृता यजमानोः स्मे दिशो नमः पृथिषीयमासन्दी यन्ता सुन्वन्वा ज स्य प्राजायत्यं तृन्वं नेषुभर्ठं सोमं तृचं तायस श्वाद्या विश्वदे-व्यनिरुक्तानुषुपृद्वितीया लिङ्गोक्तदेवता ततीयाग्नेयी प्रनो लिङ्गोक्ता गायत्री सरस्वत्ये सुन्वन्तिगनः सन्नदश लिङ्गोक्तदेव नानि॥३५॥

शय रजस्यो बरुणस्यार्थमेव ने पार्थिवमग्निनेनेभ्ये। देवार्षाण्याध्यायाद्द्रणद्यानि देवान्यग्ने सहस्व देवश्रवादेववा तस्त्र भारतावाग्नेयीमनुष्टुभमुपार्ठंष्रोस्त्रीणि रक्षोघ्रानि स विता हे यजमानः॥३६॥

अपो देवा आपी विषु वृष्ण अभितिक्षोक्तानि मधुमती रनाधृष्ठा आपे सोमस्य चर्माानये लिक्कोक्तान्यनिमृष्टमापर्ध सधमादो वारुणी विषु प्रवास्य चतुर्णा तार्ष्यपाण्ड् धीवासोष्णी-षाणीन्द्रस्य धनुर्मित्रस्य बाह् त्वयायं धनुर्हवाषणणामिषव आवि: प्राजापत्यं पराणि लिक्कोक्तानि॥३०॥

अवेषा मृत्युनाशनं प्राची पञ्चाना यजमानः अत्यस्त

मासुरं मृत्यारोजोसि रुक्यो हिराप्यरूपी मेनावरुणी निष्ठव्य जुरन्ता सोमस्य सुन्वन्त्रपर्वतस्यापी निष्ठु विष्णोस्त्रीणिलिङ्गो-कानि सुन्वन्त्रजापतेन प्राजापत्यानिष्ठु व्यज्मेध्यायमसुष्य यजू रुद्र यद्दोद्रम्॥३०॥

दुन्द्रस्य लिङ्गोक्तानि मा ते संवर्णः प्राजायत्या ऐन्द्री विष्ठुभमग्नये लिङ्गोक्तानि पृथिबी मातभूमि हुईसो वामदेवः सोरीर्ठ सप्रपञ्च परब्रह्माभिधायिनीमतिजगती मियच्छतमाना वूर्गिस प्रारवेन्द्रस्य बाह्र स्यानास्यासन्दी क्षत्रस्याधीवार्स्ठ स्यो नाथ्यं सुन्वन्विषसाद श्वनः प्रोपो वारुणि गायत्वीमभिभूरस्यक्षा यजमानो वा ब्रह्मस्त्यमामन्त्रणानि पद्धलिङ्गोक्तानीन्द्रस्यस्यो गीनः पृथुरानेयर्ठं स्वाहाक्तताश्रक्ताः सविवा लिङ्गोक्तदेवतम् ॥३६॥

श्रय चर्क सोनामएयश्विनारार्षमश्विभ्यां नीए। लि-क्रोक्तानि वायुः सोमी गायनी कुविन्हचिं सुकीर्तिः काक्षीवत श्राद्या सोम्य निरुक्ता निषुच्यवमनुषुप्युनमिव निषुविचसर स्वतीन्द्रदेवत्येः श्रश्विसरस्वतीन्द्रदेवत्यं॥४०॥

इति सर्वानुक्रमणीये प्रथमोग्ध्यायः॥१॥

श्रधागिनं प्रजापितरपप्रयत्माध्यावापप्रयन्त सोगीनः पद्मितिकः प्रथमा चितिः प्रजापतिहितीया देवाना तृतीयन्त्र ग्नेपितिकः प्रथमा चितिः प्रजापतिहितीया देवाना तृतीयन्त्र ग्नेपितिक्षे चतुर्थयुषीएं पन्नमी परमेषितोऽध प्रतिकमेदिपिनो युद्धानाऽष्ठे सावित्राणि सवितापप्रयद्याद्या तृतीया चातुष्ट्रभतुर्थीषष्ट्यो जगत्यो हितीया गायत्री पन्नमी

तिष्टुविमं नो यजुर्ना गायत्र्यनवसानाष्ट्रभिर्हसोःनुष्टु व्यजुरना॥१॥

त्रत्तं नाभानेदिश्व शास्त्रीमास्तार्यद्भिर्धुन्तायां कु स्विर्गार्दभी गायवीं योगे-योगे प्रानः प्रोप आजीं प्रत्वे खिन् षु बिराष्ट्रपा यज्ञर्गभीर्यजुः पृथिव्यास्त्रीण्याग्नेयान्यन्त्रीन् राग्नेयीं विष्टुमं पुरेष्यस आगत्यमयो भुव शास्त्रीमनुष्टुममा कम्यानुष्ट्रव्योस्ते बृहत्युक्ताम विराष्ट्रदक्रमीत्रिष्टुवा ला हे गृन्समद शाग्नेय्यो परि सोमको गायत्रीं परि त्वा पायुरनुष्टुमंत्व मग्ने गृत्समदो जगतीम् ॥२॥

पृथिव्या आग्नेयमपा पुक्षरपर्गार्ड खराट्पड्सिः प्रा-मी दे अनुषुभी क्रषणजिनपुक्षरपर्ग प्रीव्योगिनस्वामग्ने त-च भरद्वाज आग्नेयं गायवर्ड सीट्होतर्देवश्रवादेववातश्च विषु भ नि होता गुत्समदः सर्ठ सीट्ख प्रस्करावी बृहतीम् ॥३॥

श्रुपो देवीः सिन्धुद्दीप श्रापीं न्युदुःसारिएि हें से नि-षुपाधिवे। श्री वायव्ये। श्रीः सु जातो। नुषुवाग्नेप्युदुतिष्ठ वि-ष्मनाः पथ्यावृहतीम् श्रीः कराव उपरिष्ठाद्वहती हैं सजातित्व-तित्वषुभधं स्थिरो रासभेय्यनुदुःबुष्णिग्वा शिवो भवाजीय-ष्यावृहती त्रेतु लिङ्गोक्ता महापङ्किः स्थवसानाग्ने गायन्ये-कपदाग्नेप्युतमिनमाग्नेये शोषधयस्त्रिषुवनुषुभावीषधि देवत्ये स्पर्यन्त्राग्नेयोग्येची विपाजसोत्कीलः कात्यशामे-यीं त्रिषुभम्॥४॥ श्रापो ह्यापर्धं सिन्धु द्वीपस्तचं गायतं मित्र उपरिष्ठा हुह ती मेत्री रुद्रा अनुषु ब्रोद्री सर्धं सर्छा दे सिनीवाली देवत्य उपमित्या मरवस्य मृत्यिएडो वसवस्त्वा लिङ्गोक्तानि सर्वत्रादि त्ये रस्तादिति रेखं कावायादित्योषिए। गदिति रावदं देवाना पश्चीरवानि मित्रस्य विश्वामित्रो मेत्रीं गायतीं देवस्त्वा सावित्री बृहत्युत्थाय पूर्वी धर्म श्रीरव उत्तरो मेत्रः॥५॥

अपक्ति लिङ्गोक्तान्यो द्वमाणानि मा स्वीरव्यो गायंत्री विषुभाविग्नश्च पाद आग्नेयो द्वन्तः सोमाहित राग्नेषीं गाय वीं परस्या विरूप आङ्गिरसः परमस्या आरुणिर नुष्टुभं यदाने दे जमदीन रहरहनीभाने विष्ठ स्विष्टुभी याः सेना अनुष्टुभः सवी आग्नेय्योन्त्योपरिष्टा द्वहती॥६॥

ह्यानी वत्सपीसिष्टुमर्ह रोक्मी नक्तोषासा कुत्स आ ग्नेयीं विच्वा प्यावाच्य साविचीं जगतीर्ह सुपर्णः क्रतिश्चतुर बसाना गारुत्मी विषद्मी विष्णेति द्वीकान्यकन्द हत्तप्रीरा भ्नेयीं विष्टुभमग्न अर्धबृहत्यग्ने महाबृहती पुनर्गायच्या-बा वा ध्रुवांनुष्टुभसुदुत्तमर्हे सुनः शेषो वारुणीं विष्टुभम् ग्ने वित आग्नेयीर्ह हर्दस उक्ता जमतीह्यजुरनान्ते बृहद्य जुः सिद्वमाग्नेयी विष्टुबन्तर्ग्ने ग्नुष्टुभी॥०॥

दिवस्पर्याग्नेयं त्रेष्ट्रमं स्द्रार्चे वत्सप्रीभीलन्द्नः समिधाग्निं विस्ताक्ष आद्भिर्स आग्नेयं गायत्रमुदुला नाप सोम्तुष्टुमं प्रेदतुषुष्प्र प्रायमाग्नेयीं वसिष्ठस्त्रिष्ट्रभमापो दे-

र्र

वीरप्बरने विरूप आग्नेयीं गायबीं गर्भी असि तिस्रोधमुष्ट भी बोधा मे दीर्घतमा त्रिषुभर्ध स बोधि सोमाद्गति राग्नेपीय-जुरनां गायत्रीं यजुर्वेत्रवकर्मणं युनस्वा त्रिष्टुबारनेसी॥ ।॥

अपेत लिङ्गोक्तबहुदेवत्या संज्ञानमूषदेवत्यानि, त्री एयान सिकताश्चितः परिश्रिता यह सः पश्चिच मार्गनयं चे षु मंविश्वामित्र चतुर्थ्यनुष्ट्वयं ते नुष्ट्यचिदेष्टके लोकं लिङ्गोतानुषुप्ता अस्यापी प्रियमेथ एन्द्र इन्द्र जेता माधुक न्दसंगेन्द्रीहें समितं चतस्त्रोद्यगिनदेवत्या उचिगगुपरिष्टाहुहे त्युशिषाक्यङ्कयो मा ने वोखास्तुतिस्विष्टुप्॥४॥

असुन्वनं नेकीतं किचं त्रेष्ट्रभं यं ते यजमानदेवत्या नमो विराद्धतिदेवत्येकपदा निवेशन आग्नेयीं विष्टुभं वि त्वावसु देविंगन्धर्वः सीरा हे सीर्देवत्ये बुधः सीर्म्या गाय वीविष्ट्रभी श्रुनं चतस्वः सीतादेवत्याः कुमारहारिती है विष्टभी तृतीयापङ्किश्चतुर्धनुष्ट्विमुच्यधमान इही गा

यत्री सजूलिङ्गोत्तदेवतम्॥१०॥

या ओषधीः सप्तविर्देशतिमनुषुभ अपेषधी सुति माधर्वणे भिषड्युचन्तु बन्धुद्दीद्णाना रभ्याधीनामामा हिरएयगर्भः कायीं त्रिष्टुभमभ्यावर्तस्वेषिएगगने यद्गायत्री षं त्रिष्वाने तव पावका गिनग्रनेय हैं वष्ट्रचं प्रथमे विष्रार पङ्की तिसः सतोबृहत्युपरिष्ठाज्योतिः पद्माप्यायस्व गोत मः सोम्योगायत्री त्रिषु बुिखाह आ ते वत्सार्स्तुभ्यं मा है

विरूपित्तस्त्रो गायच्यन्त्राग्नेय्यः॥११॥

मिय ककुबाग्नेयी ब्रह्मादित्यदेवत्या विषुप् हिर्ण्य ग्रभी हिर्ण्यगर्भः कायीं विषुभं द्रप्तो देवश्ववा आदित्यो न मोः सु सार्प तृचमानुषुभं कृणुष्व पञ्च प्रतिसरा एक्षीच्रा देवा नामार्षि संबीत्विषुभः आग्नेयीवीमदेवश्वापप्रयद्गेनष्ठाय जुराग्नेयमिन्द्रस्येन्द्रं सुविश्विशिराग्नेयीं विषुभम्॥१२॥

धुवास्यूधें बृहती प्रजापितर तुष्टुब्सूरिस प्रस्तार प-द्भिरासार्थ स्वयमात लादेवता विश्वस्मा इत्येतस्य च यजु-षः काएडाकाएडादा तुष्टुभं ह्यूचमितना दृष्टं दूर्वेष्टकदेव तं यास्त आग्नेयं ह्यूचमात्तुष्टुभिनन्द्राग्निभ्या दृष्टं विराद्यं लोकः खराडसे। लोकः प्रजायितृष्टु। वैश्वज्योतिषं मधुश्चर्तुदे-वतमषादासि सविताप प्रयद्देवा वाप प्रयन्त्रिष्टकादेवतम्॥१३॥

मधु वाता वैश्वदेवं तृचं गायंत्र गोतमोऽयं। गम्भन्यक्कि च्वीन्समुद्रं चिष्ठु को मंय द्युचं धुवासि त्रिष्ठु विषे बृहत्ये। रंबद्यु चमग्ने युक्ताग्नेयं द्युचं गायचमाद्यायां भरद्वाजो दितीयस्या विरूपः सम्यक्तिष्ठु बिङ्गोक्तादेव तर्चे त्या बृहत्य गिनज्योति-वेषिणागदित्यं गर्भ पच्चचमाग्नेयं त्रेष्ठु भिममं मा पच्चचि-माग्नेयं त्रेष्ठु भमेव दे दे चान्ते यजुषी त्वं यविष्ठे। प्रानाः का च्या अपाग्नेयीमनिरुक्तां गायचीमपां त्वा विर्वे प्रतिरेष्ठकान्य-यं पुरः पच्चा प्रात्राणमृद्देवत्यानि लोकं ता दुन्द्रं तिस्तः प्र-तीकोक्ता एवर्षे सर्वत्र ॥१४॥ शय दिनीया चितिर्श्वविसितिः पञ्चान्विन्यसासा प्रथमा विराद्धनसित्रिष्टुमो यनुरन्ताः सुकन्त्रर्नव्यर्धं सजूः पञ्च विश्वेषां देवानामार्थे ना एव देवताः प्राणं मे पञ्च वायव्यान्य पः पञ्चापानि मूर्था वय एकोनविर्देशतिर्लिङ्गोक्तदेवतानि॥ १५॥

अय तृतीयेन्द्राग्नी अनुषुष्पूर्वी धेर्च रिन्द्राग्न उत्रास्त्र यमातृष्टदेवतो विश्वकर्मा वायव्यक्षं स्व्यसि पञ्च दिग्देव-त्यानि विश्वकर्मा वायव्यं नभन्नेषश्चर्तव्ये आयुर्मे दश लि-द्रोक्तदेवतानि मा इन्दश्चषद्विष्ठं प्रान्मूर्धानुषुव्यन्त्री परोष्णि-क्षतुर्दश यज्र्ठंषि प्राणदेवत्यानि ॥१६॥

शय चतुर्था खर्शा द्याग्नेद्धे केया सत्रद्श सर्वा णिलिङ्गोत्तदेवतानि सहस्वतिव्यम् ॥१९॥

श्रिष्ठ पञ्चम्याने जातानाम्नेयो विष्ठमी षोडपी चतु श्रातारिर्षणे लिङ्गोते अग्नेस्चिष्ठवेव चत्वारिर्रप्रद्रिमने कोन विर्वपद्राज्ञसि पञ्चायंपुरः पञ्चेतानि सर्वाणि लि ङ्गोत्तदेवतानि॥१८॥

अगिनमूथीं गिर्मे नुवाकः प्रथमस्त्रचो गायवो हिती-यस्त्रेष्ट्रभो भुवस्तृतीयो जागतो यिमह चतुर्थ आनुष्ट्रभः सरवायः सं पञ्चमः प्रगाय एनावस्त्रच पूर्वा बृहती सतीब् हत्युत्तरा ताभ्या तिस्रो बृहत्यः संपादिताः षष्ट अणिहो ग्रेने वानस्य सप्तमः पुनः काकुभः प्रगायो भद्रो नस्तत्र पूर्वा क कुसतोबुहत्युत्तराताभ्या तिस्क्रककुमः संपादिता अष्टमः पृ क्रोगिनं तं पद्पाक्नो नवमोग्गने तमगिनिर्हं होतार्मतिछ्-न्दास्त्रवसानाग्ने तं द्वेपदस्तुचः॥१४॥

अयमगिनर्विस्तोश्बोधि बुधगविष्ठिरी जनस्य सुतं-भरः सरवाय दूषः सर्दं समित्संवननस्वा प्रस्कारव गाना व सिष्ठोशने वाजस्य गोनमी भद्रो नः सीभिरिगीनं तं कुमारवृषी येनाष्टाबाग्नेय्यः षद्विष्ठभी हे अनुष्ठभी तपश्चर्तव्यं परमे-ष्ठी सीरं प्रोथव्श्वो वसिष्ठस्त्रिष्ठभमाग्नेयीमायोहे स्वयमा नृणदेवते सहस्रस्य पञ्चाग्नेयानि॥२०॥

रीद्रोग्ध्यायः परमेष्ठिन आर्षे देवानं। वा प्रजापनेर्वाधो जनवाकः षोडर्पार्च एकरुद्रदेवत्यः प्रथमा गायनी तिस्नोग्नुषु भारतिस्रः पङ्कर्यः सप्नानुषुभो हे जगत्यों मा नी हे कुत्सः॥३१॥

सन्याम्नुषाके सन्नेकरुद्रस्तुतिराद्योपिरश्चाहुहतीमा कुत्सस्य तृतीयानुषुद्धे त्रिषुभो हे अनुषुभावसंख्याता बहु-रुद्रदेवत्या द्शानुषुभो मन्त्रा अवतानसंज्ञकास्ततोन्त्यानि जीणि यज्रुरेसि बहुरुद्रदेवत्यानि प्रत्यवरोह्संज्ञका मन्नुभार्या

मध्ये स्वीणियज्दिषि हिरएषवाहव इति तिह्याः श्वीतः श्वीतः यो रद्याणां तेषा सुभयतो नमस्कारा अन्ये न्यत्रतो नमस्कारा अवये ज्ञानामा रुद्याः सभाभ्य इत्याद्यो नमोवः कि रिकेभ्यः क्यिन्वायु सूर्यह दयम्ताः पञ्च व्याहतयो वहुरुष्ठ देवत्याः भरद्रः।

अवमन्यार्क्षमप्रमंसे प्रमम्याशीर्य हिष्म सामि

चारिकमिमा म आग्नेयसृतवी बृहती पङ्किवी ससुद्रस्य है गा यच्ये। कन्मज्जगती त्रिष्टु बापामिदं बृहत्यमे पावक वस्यवः स नी मेथातियरेते अगर्गेनच्या गायच्या पावकया जगतीं भर द्वाजी नमस्ते बृह्तीमंगनेयीमृषिसुतालीपासुद्रा॥२४॥

नुषदे पञ्चाग्नेयानि ये देवा जगत्ये। प्राणदेवत्ये प्रा एवा बृहती पङ्किवीग्नेय्यग्निसिंगमेनाग्नेयीं गायवीं भरहा-जो य इमा वेश्वक मेणी सिह्न हुमो विश्वक मी मीवन : ॥२५॥

आसुरैन्द्रीहीद्श विष्टुभो अतिर्थो वस्षानुष्ट्रविषु देवत्या पेतयो दुन्त्तोत्यनुषुवसे या मार्ती निषुव्यन लिङ्गोक्तदे वता पङ्किर्ममीणि लिङ्गोत्तेव विष्टुबुदेनं तिस्रो नुषु भ अपाद्या ग्नेयी द्वितीयेन्द्री नृतीया लिङ्गोकदेवता पञ्चिद्रपाः पञ्च यज्ञा ग्निसाधनवादिन्य आद्ये हे त्रिष्टुभी तृतीया पङ्किर्वहती वाचतुर्थी वृहत्येवान्या त्रिष्टुविमा नो हे आदित्यदेवत्ये आद्या विश्वाव मोदितीयाः प्रतिरयस्य देवह्विधृतिरतुषुच्यज्ञदेवत्या वाज स्येन्द्रानुषुवुड्गाभमेन्द्राग्नानुषुवव॥ २६॥

कमध्वे पञ्चाग्नेय्यः साद्यानुष्ट्रप्ततिविषुप्रती बृहती पि पीलिकमध्या ततोनुषुषिषुवन्याग्ने सहस्राक्ष विराडाग्नेयीसु-पर्ली हे पङ्कित्विष्टभी नाई सबितुः सावित्रीं त्रिष्टुभं परस्ताज्यी-तिषं करवो दंदर्ग विधेमाग्नेयी गुत्समदिख्यानो गिनदेवता त्रेद्धो विराहारनेयी वसिष्ठस्य चिनि वैन्वकर्माएयतिजगती सप्तत

द्यामेयी विषुप्सम्बर्षीणम् ॥२०॥

मुक्रज्योतिः षएमारुत्य आद्या चतुंथी चोषिएक् हितीय च तृतीया च गायवी पञ्चमी जगती षष्ठी गायच्युष्टिएग्वेन्द्रं है वीमीरुतिममं वयोदशर्च आग्नेयह्वेषुभोग्नुवाको यक्तस्तृति धृतस्तृतिवी व सोधीराभिवादिनी वा घृत मिमिक्षे गुस्तमदः स मुद्राह्यमदेवस्वत्वारिश्वदुग् यक्तपुरुषदेवत्य व्यवस्तो मन्त्रः ॥२०॥

वाजश्च मे देवानामार्षिमेतेर्यजुर्भिर्यजमानोः गनेः कामान्या चते वाजश्रमवीयर्धे सप्तर्च विश्वे नेष्टुभं वेश्वदेवं लुशोधानाको वा जोनिस्तर्नोः नदेवत्या शाद्यानुष्टुब्द निष्टुभी सं मा विराजावागने य्यो सरस्वत्ये लिङ्गोक्तदेवतम् ॥२५॥

मृताषाद्ग न्धर्वाप्तरसः सनः प्राजापत्याः प्रस्तारपद्भिःस् मुद्रोधिस वायव्यानि नीणि रूचमाग्नेय्यनुष्टुप्तत्वा वारुणीं त्रिष्टुभर्दे भुनः ग्रेपः खर्लाग्नेयानि पञ्चागिनं युनज्याग्नेय्यिस्स श्राद्ये हे त्रिष्टुभी पद्भिःस्तृतीया दिवो हे आग्नेय्यो परेष्णिड्यहापदपद्भिः दृष्टी पन्नो ह्युनं यजमानाग्निदेवत्यं गालव आद्योखिणग्रितीया गायनीणश्र

यदाक्ताद्ष्टर्चमाग्नेयं विश्वकर्मणस्तृतीयादेवी बाद्या जग ती तिस्वित्र्षु मश्चतस्त्रोग्नुषुभोगीनर्सम्यग्न्यद्वेतवादिनीं निष्ठुभं देवश्रवादेववाताश्चभारतावृत्तो यजुर्ये सग्नयोग्नुषुवाग्नयी॥३१॥

वार्नेहत्याय सप्तर्चिमिन्द्रो प्रयुवहाद्ये हे बार्नघ्रो गयत्री वि-षुभी विश्वामित्रस्य च वि नो नुषुम्मृगी न विषुष्प्रथमार्द्धे प्रासी मारद्वाजी दितीयं जय ऐन्द्रो हे विश्वानयी गायत्रीविषुभी पृष्टे हि वि कुत्तस्य चाप्रयाम् हे विष्टुभावा ग्नेयोका मवत्यव प्रयाम मर् द्वाजस्य च व्यं ने कात्यस्थोत्कीलस्य खामछ्द्नुषु बेश्वदेवी॥३२॥
अख सोवामणी प्रजापने गर्षमित्रना सरस्वत्याश्व स्वाद्दी त्वा
नुषु प्रुगसोमदेवत्या सोमोश्स चावारि सोगणि परितो भारहाजः
सोमी बृहर्गी वायोस्तृचो गायवः सोम्य आभूते क्रिस्सनं विषुप्सु
गसोमदेवत्या नाना हि जगती सुगसोमदेवत्या तेजोशिस पयो देवत्यान्योजोशिस स्रादेवत्यानि याव्याप्रश्रे हैमवर्चे रनुषु बिष् चिकास्तु
निर्यदा पियेषा गेनयी बृहती संयुच्चस्थ पयग्रहा वियुच्चस्थ सुगग्न
इति प्रं बाह्मस्णनुवाको विश्वस्त स्वयुक्षः सोमसंपत्॥३३॥

सुरावनं चतुर्करं बेष्टुभमिखंसरस्वतीन्द्रदेवत्यं पितः स्यः सप्तिष्याणि पुनन्तु मा नवर्च पाबमानमाद्ये हे पित्रे अनु षूमी प्रजापनिस्तृतीयां वेषानस् आग्नेपी गायत्रीं चतुर्थी लि कामदेवतानुषुप्यन्वम्यानेषी गायत्री षष्ट्याग्नेपी ब्राह्मी च गा यत्री बाह्मस्तृतीयः पादः सामी सप्तमी सावित्र्यष्टमी नवमी वि षुद्धेश्वदेवी ये समाना अनुषुभी पित्राद्या हितीया यजमानाशी हे स्ती विष्टुब्देवयान पित्याली पन्यानी ब्रवीतीद्र हिविह्यव नाष्ट्रिपेजमानाशीः ॥३४॥

उदीरतं वयोदशंची पिक्य विष्या दशस्य प्राव्हा एका दशी तु ज गत्याच्या जानु दशन्वी नुबाको नव पिक्या दशस्य न्द्री गायत्री तु-तीया चतुर्थी नवस्यो नुष्ठुभित्वृष्ठभ इतराः सोमो राजाञ्चनिमित्व सरस्वतीन्द्रा अपप्रयन्त्राद्यास्तिस्रो महाबृहत्युपान्या च चतुर्थन्ये इतिजात्यो प्रेषे शतिश्वार्थी स्वसाने सीसेन तन्त्रमित्व सस्वतीन्द्र देवत्याः षोडश जगत्यः ॥३५॥

श्वस्य योनिर्हिपदा गायव्यासन्दी देवताका मा ला क्र क्णाजिनं मृत्यो हकाविश्वनोर्भेषज्येन लिङ्गोक्तदेवतानि वीणि की गित्र प्राजापत्या गायवी प्रिश्ति मे पञ्चर्चिमन्द्रश्रारीरा वयव देवताकं तृतीया गायव्यन्त्या महा पङ्किस्त्र्यवसाना नुष्टु-भोग्न्याः प्रति क्षेत्रे वेश्वदेवं चया देवा देवी पङ्किस्त्र्यवसाना प्रथमा हितीयैर्वेश्वदेवमाशीर्लिङ्गं सोमान्यन्तु कृ ब्रिङ्गोक्तदेवता ॥ ११०

यहेवासिक्षाः निवायुस्येदेवत्या अनुषुभः क्रूष्माएडीयेद्रा में लिङ्गोक्तदेवतर्रं समुद्रे ते दिपदाविराडापी द्रुपदादिवानुषु-वाप्युद्रयर्ठं सेर्प्यनुषुप्यस्कएवस्यापो अद्याग्नेयीपङ्किरेधोग्रस्म मिहेवत्य यनुषी समाववर्त्यनिरुक्ता गायत्री वेष्यान्त्रचीतिर्यनुर् भ्यादधाम्याग्नेयं तृत्र मानुषुभ माश्वतराश्विर्दं श्रुना सोर्यनुष्युद्धान्यवन्त मेन्द्री गायत्री वि षुप्यिञ्चन्ति परि सोर्थेन्द्री वानुषुप्धानावन्त मेन्द्री गायत्री वि श्वामित्रस्य चब्रहादिन्य्य बृहती न्रमेथ पुरुषमेधयोर्ध्योगायत्री॥३॥

यो भूनानामात्म अवादा यङ्किर्नारायणीया केणिडन्यस्य प्रा-णपा मे दे अनुषुबुपरिषाद्वहत्ये। लिङ्गोक्तदेवते समिद्ध इन्द्रण्का-स्प्राप्रीस्त्रिष्ठुभ आङ्गिरस इध्म स्तनूनपान्त्रराप्रध्सं इद्धे बहि होर उषासानका देव्या होतारा तिस्रो देवीस्त्रष्टा वनस्पतिः स्वाहाक्तत्य र्त्येना आप्रीदेवता आपातु सप्न निष्ठुभ एन्द्रा आमन्द्रे बृहत्याया-तु वामदेवस्त्रातार गर्ग आमन्द्रेविश्वामित्र एवेद्वसिष्ठः ॥३०॥ अय होनं निप्रकाः समिद्धे आनिराप्तिद्वंश्वा विदर्भिर श्विसर्खतीन्द्रदेवत्या श्रनुषुमोःश्विना हविसिस्नोःनुषुभ एकेका श्वि सर्खतीन्द्रदेवत्या य इन्द्रसवितृबहणदेवत्या तिस्नोःनुषुभोः श्विना गोभितिस्तोःनुषुभो युवं युविमवानुषुष्रिषुभो यस्मिन्न-श्वास आम्नेयोजगती विषुभावश्विना तेजसेकादश्वेष्ठं शस्त्रगोम इत्समहस्तृचमाश्विनं गायवं पावकानो मधुछन्दाः सार्खतिमन्द्रा-याह्येन्द्रं मधुछन्दा एकानुक्तमानुषुभमश्विसरस्वतीन्द्रदेवत्यम्॥३४॥

इमं मे गायत्री त्रिष्ठुभी करुएयो सुनः शेपस्वन्तित्र्यां मिनवारुएयो वामदेवो मही मृषु त्रिष्ठुवादित्या सुनामाएं गयस्नित सुनावं नोः खर्ग्या गायत्र्या ना मेनावरुएगि गायत्रीं विश्वामित्रः प्र बाह्वा विश्वासित्र प्रमान्त्र हैं समिद्धे । ज्ञानित्र विश्वामित्रः प्र बाह्वा विश्वासित्र प्रमान्त्र हैं समिद्धे । ज्ञानित्र विश्वासित्र प्रमान्त्र हैं स्वस्त्यात्रे प्रसादेव वर्षे होता प्रसाद्व द्वारात्री प्रेषा अश्विस एस मानुष्ठुमं लिङ्गोक्तदेवतर्धं होता प्रसाद्व हुमात्री प्रेषा अश्विस एस निम्देवत्या 'अश्विम स्व स्व सित्र होता प्रमान्त्र होता प्रमान्त्र होता प्रमान्त्र होता प्रमान्त्र होता हो सिष्ठ कर्मान्त्र होता हो सिष्ठ होता होता हो सिष्ठ होता होता हो सिष्ठ हो सिष्ठ होता हो सिष्ठ हो सिष्ठ होता हो सिष्ठ ह

द्ति सर्वानुक्रमणीये दितीयोग्ध्यायः २

श्वाण्यमेश्रवत्रोग्थ्यायान्त्रजापितरपश्यनेजोग्सिसीय-लिकिमिमामगुम्गन्तंबत्सरो यज्ञयुरुषस्त्रिष्टुभमभिधा लिङ्गिका-नियो अर्वनं गायत्र्यर्थेनात्र्यस्तुतिः परोग्धी लिङ्गिकोग्ग्येलिङ्गिका-नेव हिङ्काग्येत्पश्चरेयेकाञ्चपञ्चापाचेष्ठितानिदिर्ण्यपाणि पञ्चर्वर्धसा- विकं मायवमाद्यां येथातिविद्गिनिहें सोमेनामेयं तृचं गायवहें सु तंभरो विन्वामित्रो विरूपो यथासंख्यमजीजनो हि पाबमानी क्र तिं पिपीलिकमध्यामनुष्टुमं व्यरुणवसद्स्यू विभूर्खदेवतं दे वादेविमह रिन्तराग्नेयानि चलारि कायोद्भभणानि लिङ्गोक्ता-न्या ब्रह्मल्लिङ्गोक्तान्येवाध्यायात्॥१॥

त्रजापतये प्राजापत्यं यसे देवं यः प्राणातः स्त्रिष्टुफायी हिरण्यगर्भस्य युक्तिन मधुक्रन्तः सादित्यदेवत्यां गण्नदीं यु क्रन्यस्याश्वस्तुतियद्वातो बृहती वसवस्त्वा लिङ्गोक्तानि लाजीः नश्वदेवत्यं कः स्विच्चतस्त्रोः नष्टुभः प्रश्नप्रतिप्रश्नभूता ब्रह्मोद्ये होतुर्ब्रह्मणश्च वायुष्टुा लिङ्गोक्तानि स्र्वे शितस्तिस्तेः श्वदेवत्या सनुष्टुबिराद्विष्टुभोगीनः पशुराश्वानि त्रीण्यम्वः नुष्टुवश्वस्तुति प्रिणानां त्वा चलारि लिङ्गोक्तानि॥३॥

जल्लंख्या गायचांचीयका दश्चेमानुषुभं हितीयात्-परिष्ठाहुद्दत्यंच्यंदीनां कुमार्यादिभिर्न्लीलभाष्णं नाएव देवता दिधकावां। दिधकावा वामदेव्यः सुरिभमतीमनुषुभ-मार्ग्वी गायवीर्धं बहुत्त्वमान्य मुख्यागाद्या चतस्त्रोः नुषुभेशन्या विषुक्षत्त्वाषद्वचमान्यमाद्या गायत्री पन्त्रानुषुभं कः स्वद्ष्या दश्चे ब्रह्मोद्यर्थं होजादीनां प्रमाप्तिप्रम्भ भूतमाद्याश्चतस्त्रोः नुषुभः कास्विद्याद्यास्त्रतस्त्रात्रात्रम्थादश विषुभः सुस्र्तु सृद् लिङ्गोक्तदेवता होता यस्त्रात्राप्रमः प्रेषः प्रमापते दिरस्यग् भः प्राजापत्यं विषुभग् ॥३॥ ज्यस्तूपर इत्यादयः पश्रवोग्ध्यायेनोक्ता देवता चाप र्यङ्ज्यास्तवा रोहिनाद्ये। गुणयुक्ता आर्एपाश्च कपिद्धलाद्य आध्यायाछादं दक्षि रित्यादि त्वगित्येतदनं द्र<u>व्यदेवतमुक्तम्॥</u>४।

श्रिष्ट्रमें ब्राह्मणेन्ध्यायः प्राहं हिंद्वि स्वचान्त्रश्च जुम्ब काय वाहणीं हिएदं। मुण्डिम श्रोदन्य एषा चाघनाशिन्यन्तर्ति, यस्यमे काया विष्टुभी हिरण्यगर्भः प्राजापत्य श्रानी दशर्च जा गतं वैश्वदेवं गोतमः खितनोविराहस्थाना भद्रं कर्णिभिस्तृचं नेष्टुभं मानो श्वस्तोमीयं दीर्घतमास्त्रेष्टुभं द्वाविर्धं प्रत्युचमञ्च स्तुतिस्तृतीयाषष्ट्री जगत्याविमा तु देपदं वश्वदेवं तृचंभीव न श्राद्यो वा साधनो भीवनो वा ॥५॥

अगिन्छ सप्न लिङ्गोक्तानि त्रियो देवाना लेगासिरनुषु-भमनवसानां बृहस्पते गुन्समदो ब्राह्मी विष्ठभिन्द्र गोमन्ते-ह्यो गायच्यो रम्याक्षिक्तितावानं प्रादुराक्षिवेत्र्यान्तरीयां वेश्वान रस्य विष्ठभं कुत्सोगिनक्तिषिराग्नेयी गायवीं विसष्ठ भरहाजी महाराग्य इन्द्रो माहेन्द्री विसष्ठ स्तं व रोन्द्री पथ्याबृहती नीधा गोतमी यहाहिष्ठं वस्यव आग्नेयीमनुष्ठुभमेहि भरहाजी गाय वीसृतवस्ते बृहत्युपव्हरे बत्सी गायवीम् ॥६॥

उच्चाते गायंत्रं तृच्हें सोम्यमामहीयवोः नुवीरेर्मुद्रली यज्ञपुरुषिच्चषुभमग्ने पत्नीर्मधातिथिराग्नेयीं गायत्रीमभि यज्ञंद्याचमृतुदेवतं मेधातिथिस्तवायमेन्द्री तिष्टुभं विश्वामिनी ग्रेव ना जगतीं गृत्समदः स्वादिश्वया मधुक्कन्दाः सोम्याबनु-

## कानां गायत्रम्॥७॥

समास्वाग्निको ध्यायः प्रजापते एक हैं सामिधेन्यो नवा ग्नेय्यित्त्र हुभो गिनना हरा अग्निक्रिक्षः कर्माङ्गभूत मग्निहें स्तोत्यू क्षी हादशक्मा प्रियमा क्षिण्हं विष्मपंद् प्राजापत्य माग्ने यमग्निरपश्य दिग्निहिं प्रजापति त्वेन संस्त्यते तेन प्राजा पत्यम्॥ ए॥

पीवो अना हे वायचे त्रिष्ठभो वसिष्ठ आपो ह हे प्रजापत्ये हिरएयगर्भः प्राजापत्यः प्र याभि हे वायचे वसिष्ठो नियुलान्वायच्याः षड्वायोष्ठकौनुष्ठवेकयाच त्रिष्ठवन्या (न्त्या)
गायच्यो नियुत्वा न्वायो ये गृत्समदो वायो श्वक पुरुमी टाजमी
देो तव वायो व्यक्ष आद्गिरसो भी त्वा वसिष्ठ ऐन्द्रं प्रगायं प्र
थमा बृहती हितीया सताबृहती त्वामिदेव में पंयुर्वाहरूपत्यः
कया न ऐन्द्रं तृचं गायचं वामदेवो अन्या तु पाद निच्छा चायक्ताव ककी नपात प्रं प्रंयुः पाहि नो भ र्गः प्रगाथ एतं (तत्) तृ
चं प्रगाथमा ग्नेयं हे बृहत्यो तृतीया सताबृहती संवत्सरो अस्याग्नेयम्॥४॥

(इन्द्रमितः सेवामणिके श्यायः) एकाद्या प्रयाजेप्रेषा ऐन्द्रा न्द्रा आप्रीदेवत्या (ता) आद्येश्नुवाके देवं बर्हि रनुयाजेप्रेषा ऐन्द्रा एकाद् प्रेचाग्निमधेन्द्रः स्क्रवाकप्रेषस्वामद्य प्रतीक उभयत्रा पि समिधानं महद्वायोधस् आप्रिय एकाद्या प्रयाजेप्रेषास्तयेव देश् वं बर्हिस्तुयाजेप्रेषा अग्निमद्य वायोधसः स्क्रवाकप्रेषः॥१०॥ (समिद्धे अ<u>ज्ञन्ता</u>त्र्वमेधिको न्थाय) आधीरिक्युम रा-कादशात्वस्तु तिर्वृह बुक्यो वामदेव्यो ददर्शात्र्वो वा सामुद्रियेदक न्दस्त्र योदशात्रीरत्वस्तु तिरिक्य सुभो भागवो जमद्गिनदेदर्श दीर्घत माश्व समिद्धो अद्य द्वादशात्री स्त्रिष्टु भो जमद्गिन । ॥११॥

केतं क्रावन्ताग्नेयीमित्रक्तां गायंत्री मधुद्धन्दा जीमूत-स्येव पायुभीरहाजः सङ्गामाङ्गान्यृक्षो(क्यो) क्लोषीत्संनाहं कार्मे कं गुणमात्ती तृणं जगत्यर्थेन सार्थिमर्थेन रप्रमीन्हरीन्त्रथर्थं रथगोपायितृन् जगत्या लिङ्गोक्तदेवता हाम्यं। त्रिष्ठुबनुष्टुभ्या-मिषुमनुष्टुभा कर्या ततो हस्तद्वं नतस्तृचे। रथदुन्दुभिदेवत्या-वेन्द्रोधंची न्त्यः सर्वास्त्रिष्टुभो नुक्ता आग्नेयः क्रष्णग्रीव द्याह्य द्या एका दिश्चित्योः प्रमुदेवता अग्नयं गायत्रायेति दशह-विषो वेष्टिर्दवताः भरत्य

देव सवित हीवध्यायों। युरुषमेधों नारायणः युरुषोददर्श वि म्बानि देव गायबीर्ध साविबीर्ध प्या<u>वाम्बो विभक्तारं मेधाति</u>यिब्रेह्म णे ब्राह्मणमिति हे कणिडके तयसे म्वाकम्ब ब्राह्मणम् ॥ ९३॥

सहस्वशीर्षो षोडप्रार्चमानुषुमं विष्टुवन्त्यं पुरुषो जगद्वी जमन्बदेवताद्धाः षड्च उत्तरनारायणो मन्ब आद्यास्तिसिक्षु मो द्वे अनुषुमावन्या विष्टुप्॥१४॥

(तदेव सर्वमेधोग्ध्याय) आतमदेवतः सप्तमेग्हिन सर्वहो मे विनियुक्तः सर्वमेधं ब्रह्मस्वयंभेषा तदीयं मन्वगणं प्र बायुम क्रित्येतस्मादाचे हे अनुषुभी नतस्य द्विपदागायती हिर्ण्यगर्भ श्चनम्रो मा माहिर्रेशी छर्मान्न हे एताः प्रतीकचोदिना **ब्रह्मयकेश्ये** याः सर्वनेवमेषो ह चतस्त्रस्त्रिष्टुभ श्चापो ह्यस्त्रित्वतिकचोदिने॥१९॥

वेनसत्यञ्च विषुभः सदसस्पति तृचेन मेथाकामो मेथाय-चते प्रथमा गायवी लिङ्गोक्तदेवता हितीयाग्नेय्यनुषुष्तृ तीया लिङ्गोक्तदेवतानुष्टुबिदं मे माञ्चवर्णिक्यनुष्टुवेतथा देवेम्यः श्रीकामोयाचते श्रियम् ॥१६॥

अस्याजरासः सम्वद्यागिनश्चोमिके प्रथमेग्हिन पुरोक्त च आग्नेय्य आँद्य हे ऐन्द्रवायवस्यास्याजरासो वत्सप्रीहर्योध्म केतवी विस्त्री यजानी हे मेचावरुणस्य यजानी गोतमो हे वि-रूपे सकस्य कुत्सोग्यमिह मन्धिनी वैश्वदेवग्रह्महणे चीणि प्राता विश्वामिन ऐन्द्राग्नस्यागिनर्वृन्नाणि भरहाजो वेश्वदेवस्य विश्वे भिः सोग्यं मेधातिधि रायन्मरु त्वतीययोर्ह आयत्पराप्रारःप्रात्त्यो श्रोने प्राधीनिद्दिता विश्ववारा त्वार्हे हि भरहाजरत्वे अग्नेहे बुह-त्यावादित्यस्य त्वे अग्ने विसष्ठ श्रुधि प्रस्कण्व आदित्यग्रहग्रह णे(अयणे) विश्ववामदिनिवीमदेवो गोतमो महो अग्ने। साविन स्य लुशोधानाकोश्नुतं गायनं नेष्टुमस्गार्थः।

इन्द्रस्तुत्युवध्ये हितीये हत्ये न्द्राः पुरोरुको हादण प्रती-क चोदिने च हेतिस्त्रश्वापश्चिद्धसिष्ठो गाव उप पुरुमीटाजमीटें। यदद्य वसिष्ठ आसुते सुनीतिरातिष्ठनं विच्वामित्र प्रवः सुचीको बृहन्तित्रिशोक इन्द्रो हि मधुछन्दा इन्द्रो वृतं विश्वामित्रः कुतस्वम गस्य आतद्गीरीवितिः शाक्ष्यइमां ते कुत्से। जगतीमनुकं गायत्रं

है अजानी मैबावरूणस्य गीनम् इत्येव पारः यजानं दृत्यनया ग्रह्णं। तस्य स्वर्णंतु प्रकृतिप्राधेन् धन्तं। धनमनी चर्चन स्वयन्त्रिके यथ्यातीत्वनपा गिबनग्रहाते प्रकृतिसनान्वमान्तिगास। प्रातीश्व प्रसाद सिवित

पनान हे मेषान्र्यास्य पनानी गीन्म श्रूषयं वैदिक्षाः। तद्भिष्ठायिक्तननीयः

चेषुमम्॥१८॥

स्वित्तृत्युक्थे तृतीये इति सोर्यञ्च तृर्य पुरोरत्वितस्ञ प्रतिकोक्ता विसाद्ध हन्त्रगतीं विसाद सोर्य उद्दृत्यं तिसः प्रकारव स्वानी गर्यो यदद्य सुतकक्षे सुतंकक्षी तर्णिः प्रकारव तत्स्र्यय हे कुत्सो वरामहा शं हे जमद्गिन हृतीसती वृहत्ये श्रायन द्वत् भेधो बृहत्य द्या देवाः कुत्सः श्रा क्रष्णेन हिरण्यसूप शाद्धिरसी नारव्यात हें सोर्य गायनं नेष्टुभम्॥१४॥

वेश्वदेवस्तृति चतुर्थे हिन वेश्वदेव्यः प्ररोहच एका द्या षद्व प्रतीकोक्ताः प्रवावृजे विसष्ठ स्त्रिष्ठुभ इन्द्रवाय् बृहस्पतिं हे मेधातिथि अधि नः कुसीदी काएवो गन इन्द्रं प्रतिस्व इन्द्रागी मित्रावहएए जगतीं काष्यपो वत्सारो रसे हृद्राः प्रगायो ग्वाच्बी अध्य कुमी गात्समदो विश्वे अद्य लुशोधानाको विश्वे देवाः सु-होत्रो देवेभ्यो हि वामदेवो जगतीमनुक्तं गायत्रं चेषुभम्॥२०॥ अधानाराभ्याधीतं मन्त्रगणम्वी विस्तृ मेधादादित्यया-

ज्ञानार वायु पञ्चद याचीः पुरोक्रगाणो हे च प्रती कां के प्रवायुम् जि ज्वो मिन्नर्धं दुवे हे मधुछन्दा मिन्नं लिङ्गो का दम्ना युवा कव आश्विनीं विद्यारीन्द्रीं कुणिको न हि स्पूर्ण विश्वामिन्नी विश्वानरी मुग्ना विद्यारीने नेन्द्राग्नीं भरहाज उपारेंमे से मिं देवली गिरतो वाये ता विश्वामिन्नो जिनसा उग्नो गोरीवितिरात् वाम देवस्तु एन्द्रस्वमिन्द्रेन्द्र्यो नृमेधः पथ्याबृहतीसतो बृहत्यो यज्ञो देवाना कुत्सो द्वशेमिः सावित्रीं जगतीं भरहाजः ॥ २१॥ प्रवीरया पञ्चद्यार्चः पुराहरगणो हे च प्रतीकोक्तेप्रवीरया विसष्टी वायव्याकाव्ययो राजानेषु दक्षास्तर्म्धीनः परमेष्टी प्रजाप तिभीववृत्तं तृचमारोद्सी जगती विश्वामित्र उक्य्येभिवृत्वहन्त-मा विसष्ट उपनः सुहोत्रो वेश्वदेवीं ब्रह्माणि मे गास्यो हे इन्द्रम-रुत्संवादे तदिदायर्वणो बृहहिव दुमा उ त्वाहे बृहत्यो मेथाति थिरयर्दं सहस्तं मेथातिथिः सतो वृहतीम् ॥२२॥

श्रानस्त्रपोदर्शन्वेः पुरोरुगाग्श्रानुर्क्तनं प्रतीकचीदितं चा नो वायव्यं। जमदिग्निर्द्रवायू सुसंहर्शेन्द्रवायव्या तायस ऋथि। त्या मेत्रावरुणी जमदिग्निरायातमाश्विनीं विस्तरः प्रेतु वेश्वदेवीं कावश्चन्द्रमा अप्तेन्द्रीमाहितपरिणामवादिनीं त्रित शास्यो देवं-देवं वोमनुर्वेवस्वतो वेश्वदेवीं दिविष्ठशो मेधरोन्द्रं इन्द्राग्नी अपात्सु होत्रो देवासो हिमनुर्पाधम हे न्यमेथोः स्येन्मेधातिथिर्दश्राम्येकाद श्यन्या च सतो बृहत्यः श्रेषा बृहत्यः श्रेषा बृहत्यः ॥२३॥ इति सर्वानुक्रमणीयेतृतीयोः ध्यायः इः

यजाग्रतः षड्चं मानसं त्रेषुभिं शिवसंकल्पः पितृं नृष्णि हमगस्योग्नस्तुतिम(र)न्विचतुर्नरं चमानुषुमं हयोरनुमतिह्योः विनीवालीसरस्वत्यो सिनीवालि पृषुषुके हे गुत्समद्स्वमग्ने हे शाग्नेय्यो जगत्यो हिरएयसूप शाङ्गिरस उत्तानाया हे देवश्रवा देववातश्च मारतावाद्या त्रिषु व्हितीयानुषुष्प मन्महे नोधाद्युच मेर्द्र त्रेषुममिछ्नि बाह्यचेमेन्द्र त्रेषुममेवदेवश्रवादेववात श्वभारतो॥१॥ श्रवादं युत्सु गोतमञ्चनुर्वा नेषु भर्ठं सीम्यमष्टी व्य-रव्यचनुर्वा नेषु भर्ठं साविनमाद्भिन्सो हिरएयस्पूरो हितीयाज गत्युमा पिवतमाश्चिनं तृचसुभा पिवतं अस्कारवी गायनी मञ्ज-स्वतीमित्राना निष्ठुभी कुत्सः श्रा गनि पथ्यावृहतीर्ठं गनिदेव त्यां किष्णपा भरद्दाज दुहितो बस्त दु बस्यां परो िष्णाहं गोतमः प्रातर्गिनं विसष्टः सप्तर्चमाद्या जगती बहुदेवत्या पञ्च भगदे वत्यास्त्रिष्टुभीन्त्योषस्या ॥२॥

पूषं तव सहोत्रः पथस्पथः परिपितमुजिन्नेते पेष्येषे गा यत्रीत्रिष्टुमें। त्रीणि पदा वेष्णव्ये। गायच्ये। मेधातिथिष्टे तवती मु दनानां भरहाजो द्यावापृथिव्या जगतीं ये नो लिङ्गोक्तदेवतां ति ष्टुमं विहव्य शानासत्या हिरण्यस्तूप शाश्विनीं जगती मेषवी मारुतीं त्रिष्टुममगस्यः सहस्तोमा मृषिस्षिष्टप्रतिपादिकां तिष्टुमं यज्ञः प्राजापत्य शायुष्यं वर्चस्य तृचं दक्ष उष्णिक् पृक्षरितिष्टुमें यज्ञः प्राजापत्य शायुष्यं वर्चस्य तृचं दक्ष उष्णिक् पृक्षरितिष्टुमें। हिरण्यस्तृतिरुत न वर्णित्र्यो बहुदेवत्यं। त्रिष्टुमिममा गिरः क्रमी गार्तमद शाहित्यदेवत्यं। त्रिष्टुमर्हे सप्तत्रस्ययो ध्यात्मवादिनी जगत्युनिष्ठ तृचो बाल्यणस्यत्य शाद्ये बहुत्ये। कएवे। धोरोः न्यां त्रिष्टुमें गुत्समदे। य रुमा चतुर्क्यं प्रतीकोक्तम्। ३॥

(अपेतो ध्यायः) पित्र आदित्यस्य देवानं वाद्या गायती परं यजुः सविता ते गायती वायुः पुनातु चत्वारि लिङ्गोक्ता-नि सविता ते गायती परं मृत्योः संकसुकि खिष्ठुमं मृत्युदेवत्या हैं यां वातो ग्नुषु बृहत्यो वैष्वदेव्यावयमन्वती सुन्वीक स्त्रिष्टुमं वैश्वदेवीमपाधं लिङ्गोक्तदेवतामनुषुभर्धं सुनः घोषो दुः सञ्जना प्रानीमन ज्ञाहमान दुद्धनुषु बिमं जीवेम्यः संकसुको मृत्यु दे-व्यां विष्टुभमायुष्मानग्नः शाग्नेयीं विष्टुभ वेरवानसः परि मे अनुष्टुभमेन्द्रीं भारद्वाजः पिरिम्बिरः क्रव्यादमिनं विष्टुभमाये दमनो वह वयां जातवेदसी विष्टुप्योना पृथिवि मेधातिथिः पार्थिवीं गायवीमस्मात्वमाग्नयी गायव्यनि-रक्ता॥४॥

(झ्वं वाचं पञ्चाध्यायीं दध्य दुः व्यविणो द्रशोगिनकश्व मेधिककर्ज्जमा द्योग्ध्यायी शान्त्य ये विश्वदेव श्राद्यानि यजू हैं-वि यन्मे वाहिस्पत्या पिंड्यः क्या त्व मेन्द्रा निरुक्ता गायत्रीन्द्रोवि श्वस्य विराट्द्विपदा शंनो दे श्रनुष्टु भावहानि द्विपदा गायत्री शं न र्न्द्रामी विश्व बायच्या वन्त्या शीद्योः शानित्ये जूर्रे वि नमसेत शस्त्रनुष्टु भो तच्च ६ तुः पुरुष्णिक् सोरी ॥ ५॥

क्रिने शादरे नारिरस्य िन्देवतं देवी द्यावा पृथिव्यं देवो वस्मो वल्मीकविषयाने वराह विहत मिन्द्रस्योज आदाराः प्रेतु मख्य स्याश्वस्य जेवे यमाय देव स्वार्चिरिस धर्मदेवत्यानि यो धर्मः स आदित्यो य एव तपत्यनाधृष्टा पुरस्तात्सञ्च पार्थिवानि यजमान् नाशीर्मधुप्राणदेवत्यानि गर्भी देवानामवका प्रा मा माहि ईन् सी रित्येतदन्ता धर्मदेवत्या धर्ता दिव अर्ध्वबृहत्यपप्यं गोपां विष्टुमं दीर्धतमा हृदे त्वा परोष्णिक् त्वष्ट्रमन्तः यत्व्याप्री रहः केतुना यजुषी धर्मदेवत्ये॥६॥ शाददे शिरों रज्जुरिड एहि गीर्यसे त्रिष्टुमं दीर्घतमा इन्द्राश्वना वैश्वदेवानि समुद्राय त्वा वातनामानि खाहा घर्म य घर्म देवत्ये विश्वा शाशाश्वाश्वन्यनुष्टु व्हिविधा घर्म देव-त्यामश्विना घर्म मुक्तिगापाता ककुव मन्यस्म खरः स्वाहा पूको सप्त लिङ्गोक्त देवतानि खाहा सं पयो देवत्यं मधुद्रतं घ मांग्मीमं गायत्री बृहत्यावनवसाने श्रिति प्रक्विग वाग्नेयी स मस्ता व्यवसाना या ते घर्म क्षत्रस्य बृहती चतुः स्निक्त महा-बृहती घर्मे तदनुष्टु विचिक्त दत्य रोधिग ग्यावती द्यावापृथिवी द् धिघर्मी मियत्य दित्यङ्कियेज मानाष्ट्रीः पयसी रेतो गायत्र्यनव-साना तिष्यः सं वृग्दि धिघर्मी श्लक्तं धर्म देवतं ॥०॥

स्वाहा प्राणेभ्यो मन्नवर्णिको देवता मनसः कामम नुष्ठुव्यजमानापाः श्रीदेवता प्रजायतः संभियमाणे यथा कालं प्रायश्चित्तदेवताः सविता प्रथमेग्हन्प्रत्यहं कमेणोयस्य मारुती गायत्री विमुखाख्यो मन्त्रोग्म्नो बिनियुक्तस्तरमादा गिनक एषास्य क्रिषः प्रमिष्ठी प्राजापत्यो काग्निर्हे (हृद्येना श्वमेधिकानि त्रीणि तत्रीक्त एव क्रिक्तिमभ्यः स्वाहिति प्रा यश्चित्ताहुतयो हिन्दावादि हेंप्रत् ॥०॥

्रवृत्रा वास्यमात्मदेवत्य श्रानुषुभोग्ध्यायोप्रनेजदेवं त्रिषुप्पपरि जगती बायुरिनलं यज्जुषी उद्गमित पर्मासरस्य योगिनामालंग्ब भूतस्य परस्य ब्रह्मणः बणवारव्यस्य स्यूला दिगुणयुक्तस्य ब्रह्मार्षिश्चन्दो गायनंपरमात्मा देवता ब्रह्मार मने विराम च यागहोमादिषु प्रान्तिपृष्टिकर्मसु चान्येष्विष काम्येनेमित्तिकादिषु विनियोगोग्स्य कतो विभिर्यजुर्मिर् नो यज्ञान्योगी स्मार्यत्याने नयाने नमस्कारोक्तिर्एमये-नादित्योपासनमोमिति नामनिर्देशो ब्रह्मणः खं ब्रह्मयाका प्रारूपमने ब्रह्मध्यायेत्॥४॥

इरि: शोम्

जेनिमो कात्यायनाय

गिरित्रसाद संज्ञेन श्रीवेदार्थः प्रदीपके दैवर्षि छन्द्बीधायानुकमार्थः समीर्धते

शादि में भगवान् कात्यायनाचार्य प्रारमित गुन्थ के निर्विद्मता पूर्वक परिसमाप्ति के अर्थ देवताध्यानलक्षण मन्द्रलाचरण करिके श्रोतृबुद्धि के अव्याकुलत्व के प्रतिपाद्यग्र न्य को प्रकट करता है मएडलं दक्षिणमिक्षहद्यं चाधिष्ठितं येन स्क्रानि यज्ञ्छंिष मगवान्याच्चवल्को यतः प्राप्तं विवस्त्रन्तः सूर्यः विस्वनं चयी मयमर्चिष्यन्तमिध्यायेति में तिस्वविवस्त्रन्तः सूर्यः तीनी वेदमय दीप्तिमन्त को कि जो जो जाकाश में जगत्वकाश्व काव करि द्रश्यमान मएडल सीर पुरुष के दक्षिणनेन तथा

हृदय गीनें को आजमण करि स्थित दुआ युनः जिस विवस्तन से भगवान् याज्ञवल्का ने श्रुक्त यजुः प्राप्त किये भलेप्रकार ध्यान करिके(इमामाध्यन्दिनीय वाजसनयके यजुर्वेदामा ये सर्वे सिवले समुक्रियः ऋषिदेवत छन्दार्रस्य नुक्रमिष्या-म द्ति इस यजुर्वेद की आम्बाय में ऋषि छन्द देवता कहता हूं/तहां यजुर्वेद के ख्यासी भेद हैं ने से नहीं समस्परता कि को न से यजुर्वेद की आम्नाय इसलिय कहता है किवाजसनेय के शोर बा जसनेयक यजुर्वेद के भी पञ्चदश भेदहोंमें से नहीं जानि पड-ता रसहेतु फिर्भी कहता है कि माध्यन्दिनीय इति तहां यजु-कों का वेद यजुर्वेद है इसकारण ऋचाएँ पढकर न भू ले सर्कय ह युक्त है युनः कैसा कि सरिवले-रिवल पान्द करि अनारम्या धीताः कचिक्तमेग्यविनियुक्ता मन्त्रगणा कहिये हे- प्रवायुम च्छा संहिता अध्या॰३३ काएडी ५५ मुच्चनु मा अध्या॰१२ काएडी ४० अनिन्य अध्या०२६ काएडी १ इत्यादि मन्त्र हें निन्हें। सहि त ननु रिवली का यजुर्वेद के मध्य हैंनि से किस लिये न्याराजप देश किया यों कि इन्हें। के कचित्कर्म में अविनियुक्त होने से कर ष्यादिज्ञान निष्ययोजन होगा इस शङ्का के निरास करने को क्यों कि व्न्हें। का भी ब्रह्मयज्ञ पारायण वाचस्ती मादि में विनि-योग होने से ऋष्यादिज्ञान शावश्यक है पुनः सश्चकिय इति मुक (आदित्य धर्म) सम्बन्धि जो मन्त्र विभाग करने वाचिम त्यादि अध्या॰३६-काएडी १ तिस सहित ओर दूस के भी पृथक्

कहिने का यह कारण है कि यह शुक्रिय दिवस में तथा अर्एष में पटा जाता है और इस से अन्य वेद का भाग विनानियम के राबि दिन अर्एय ग्रामादिक में पढ़ा जाता है

यजुषामनियताक्षरता देवेषां छन्हे। नविद्यत इति यजुओं के अनियताक्षर होने से किसी-किसी का छून्ट नहीं है अ यमयेः जे यजुः अनियतासर् हें अर्थात् जिन्हें। के १० १४ २१ २३. २५. ३१. ३४. ३५. ३७. ३०. ३८. ४१. द्राविक इपस्रहिति न्हें। का छन्द नहीं है शीर जो इबे लादिक नियताक्षर हूं तिन्हें। का छन्द है क्यें कि दूसरे खण्ड में उक्त कात्यायना चार्य कहेगा मधा रूषे त्वा प्राखानुषु विति रूषे त्वा रूस मन्त्र का प्राखा है वना अनुषुप्छन्द नहं। अनुषुप्छन्द नो वनीस अक्षर का शो र यहापर तीनि अक्षर हैं तो यह कोनसा अनुषुप् है तहां पिङ्गल स्व से इस का निर्णय करना यदुक्तम्। छन्दः। गायत्री। देव्येकम् । आसुरी पञ्चद्रशा प्राजापत्याष्ट्रो । यजुषां षर् । साम्बा दिः। ऋचा तिः। ही ही साम्ना वर्धेतः त्रीस्त्रीनृचाम्। चतुर-ऋतुरः प्राजापत्यायाः। एकेकं प्रेषे। जह्याहासुरी।तान्युष्गिग नुषुब्हतीपङ्किनिषुद्भगत्यः। तिस्रस्तिसः सनाम्य एकेका बा ह्यः प्राग्यज्ञयामार्थ्ये द्ति। पिङ्गल्बन्दः स्त्रखण्ड ३ अस्यार्थः संक्षेपतः।देवी गायत्री छन्द एक अक्षर्का आसुरी गा० छ०प-चित्र अ॰ प्रानाप्रत्या गा॰ अष्ठ अ॰पानुषी गा॰ वर् ॰ सान्ती॰ हाद्या • आची • अष्टाद्या • ब्राह्मी • बर्तु विष्

ति है तहां देवी उचिएगादि इन्दें। पर एक एक सक्दर बढावे सा सुरी से एक एक घटावे प्रजापत्या पर चारि-बारि बटावे पाजुकी पर एक एक साम्नी पर दो दो आची पर नीनि नीनि बाह्मी पर छे है आबी पर चारि-वारि जैसे रस इएसम्रति ७२ कोष्ठ के पन्त्र में नि० गाः बु ० प० छ्न्स 30 >\( \mathbf{y} \) \( \begin{array}{c} \pi \) \( \mathbf{y} \) \( \mathbf{y ज॰ श्पावी ३६ 80 28 32 ३२ 88 ४८ देवी x 9 3 8 3 É 9 श्नासुरी 63 १२ 99 १५ रप्त 60 35 28 १२ २४ 20 33 **भाजापत्या** ३च É 66 १२ पाजुषी १० 9 T १२ 28 88 १६ साम्ही १च 22 20 श्पाची 28 38 30 33 इह 20 83 ब्रासी 82 XR 50 जर 44 36

होर जहां एक छन्द की संख्या दूसरे के समान हो जैसे देवी तिशु प पाजुषी गापत्री तथा सान्ती गापत्री याजुषी जगती आसुरी हु हती इत्यादि होरे यह सन्देह होने कि यहां केंन्निसा छन्देहें तहां गायत्र्यादि छन्दें। के देवता हों। से कि जी चतुर्वाध्याय के खखड़ १०.११.१२ में हें निर्णय करें। कोर उन देवता हों। से व्यतिरिक्त सन्य देवता हो तो जी इन्द होसकें किन्हें। में से चाहे जीनसा इ द समें अन्य च आषी गायत्री से आदि ले सातें। छन्द छीर

<sup>🕇</sup> देवतादितम् पिङ्गः ०७७१ ·

पश्चमाध्यायोक्त गायच्यादि सप्तक्रन्दें की श्रक्षर संख्या तो समान है परन्तु बोहाँ पाद नियम है और यहां पाद नियम नहीं की र यह सन्देह हो कि उन गायच्यादि छन्दें। में भी तो की र्-कोई श्रनवसाना अनियताक्षरा है तहां यह समाधान है कि उनगा-यच्यादि छन्दें। की करचाओं। पर श्राचार्य ने छन्द दिया है और इन्हें। पर नहीं इति

ऋषि देवतछन्दा थंस्य तुक्र मिष्याम यह पहिले कहा ग या अब ऋषि का स्वरूप कहिता है द्रष्टार ऋषयः समतारः प रमेष्ठवादय द्ति

परमेषी में आदिले ऋषि हैं यह युक्त है क्यों कि संहिता की आदि में दर्श पे एमेशी मास के मन हैं तिन्हों का परमेशी मान को सन हैं तिन्हों के परमेशी में आदिले जिन्हों ने जिस मंन को देखा ने उसके करिष हुए। अतराव यास्कः करिष ई मादित को देखा ने उसके करिष हुए। अतराव यास्कः करिष ई मादित को स्मर्ग किया ने ही स्मर्ग हुए। तिन वेद की प्राप्त के अर्थ तप करते हुओं पुरुषों को स्मर्ग मु वेद पुरुष यात्र हुआ। तथाच श्रूयते। अजान्ह वे पुत्रीं स्तप मानान्त्र हास्वयं म्यान र्थत ह यथे। भवन्तित । तथा अतीन्द्रिय मानान्त्र हास्वयं म्यान र्थत ह यथे। भवन्तित । तथा अतीन्द्रिय वेद के परमेश्वरानु ग्रह करि दर्शन से स्वित्व हे रत्यभित्रत्य स्मर्थते। युगाने महितान्वेदान्सित हासान्म हर्षयः। लिमिरे त पसा पूर्वमनु हाता स्वयं अवित । यहां दर्शन मानस है क्यों कि मर्बे के वर्णात्मक होने से नेवें। करि दर्शन असम्भवहें

शय देवता खरूषमाह। देवता मन्नान्त र्भूता श्रान्यादि का हिवर्मानः स्तुतिभानो वा। श्रयमर्थः। जे मन्न के मध्य पढे-गये श्रान्तिमें न्द्रविष्णवाह्यः देवता तिन्हों में कार्र हिव भोक्ता कोर्र स्क्रमोक्ता हैं। तथा च पास्कः। इतीमा देवता श्रनुका न्ताः। स्क्रभानोहिवर्भान इति निरु ००१३ । श्राप्ति च। यत्काम ऋषिर्यस्मा देवतायामर्थपत्य मिछ नस्तुति प्रयुक्ते तहेवतः स् मन्त्री भवतीतिनिरु ००१ । श्रयमर्थः। जिस कामना को ऋषि निस देवता में श्रर्थ पत्य को द्छा किर स्तुति करते हैं तिस मन्त्र का सो देवता है।

भला ज्ञान्यादिक तो देवता हैं पर्लु अनः शाखा शाम्या उपवेशादिक केंसे देवता हो सकते हैं क्यों कि वे न तो हिंव गृहणा समर्थ और न करी हुई लिति को जान सकते हैं। तवाह। अनः शा-खा शम्योप वेषकपालिकोलू खलादयश्च मितमाभूता इति यद्य-पि अनः शाखादिक अचेतन हैं तथापि तिक्यों के अभिमानीहै-वताओं के होने से देवतात्व हैं (अभिमानीव्यपदेशस्वेति व्या-सस्वोक्तेः अ॰ र॰पा॰ १॰ स्॰ ४०। मृद ब्रवी हापो श्रुवन्तिति श्रुतेश्व। अथ वा अग्यादिकों से उत्यन्त होंने के कारण तिन्हों के प्रतिनिधि हैं। तथाच श्रुतिः। अत्रत्यं च मसं मवं त्वषुर्देवस्य निष्ठतम्। अक न चतुरः युनः। वर्षकं अष्ट॰ र॰ अध्या॰ २० वर्ग २० वर्ण १० अन्ति स्वार्थः।। और त्वष्टा देवता के क्नाये हुए तिस चमस (सोमधारणक-म काष्ठपाविद्योव) की उसके शिष्य करम्बादिकों ने चारि प्रका- र्का किया। यहायज्ञ के साधक होंने से देवल है। जो अनः शा खादिकों की स्तृति बोह अञ्चादिकों की वायज्ञ की ही हैं (अपि हादेवता देवतावत्त्त्यन्ते बधाञ्च प्रभृतीन्याविध पर्यन्तानिति प स्कः निरु १७ ४%।

इन्दाधंसि गायत्राहीन इति अद्य इन्दाधंसि गाय त्रुष्णिगनुषु बिति पन्नमाध्यायोक्त गायत्री आदि इन्द जानने चाहिये। इन्द्रशब्दस्यायमर्थः। पुरुष के पापसम्बन्ध वारण कर-ने के लिये आच्छादक होने से इन्द्रयह कहलाया। तथा च ऐत-रेयारण्यकाणेडे (समाग्नायते। छाहिन ह वा एनं इन्हासि पा-पाकर्मण इति) अद्य वा चीयमान अग्निसन्ताय के आच्छा-दक होने से इन्दः। तच्च तेतिरीया आमनिन। प्रजापतिर्गिन-मचिनुत। सक्षुरपविर्भू व्यतिश्वत्। नं देवा विभ्यते। नीपायन्। ते इन्होभिरात्मानं झादयत्वोपायन्। तच्छन्दसं इन्हरू त्विमिति। यदा अप मृत्यु वारण करने के लिये आच्छादन करता है इति इन्दः। तदिप इन्होग्योपनिषद्यान्तानं। देवा वे मृत्योर्विभ्युः। त्र्यं विद्यां प्राविषान्। तं इन्होमिरात्मानमाच्छादयन्। यदेभिराच्छा-दयंस्वच्छन्दसं। इन्हरू स्विमिति।।

मि विदेवतछ्नों के ज्ञान विना ही अध्ययनादि की सि दिहें भीर किस लिये ते कहे गवे यह अद्भा हो तहां अनजान ने में अनिष्ट कहिता है।एतान्यविदित्वा योग्यीतेग्नुबूते जपति स होति यजते याजयेत तस्य ब्रह्म निवीर्थ यातयाम भवतीति। इन क्रिबेरेवतछन्दें के विन जाने जो वेद पढता और दूसरे को पढाता गायच्यादि जपता व्याहत्यादि होमता अपने अ-र्घ याग करता दूसरे की क्रित्विज हो याग कराता तिस पुरुष का बहा (वेद) निवीर्य (स्वकार्यसाथन में शिक्तहीन) यातयाम (अकिंचित्कर-नि: फल) होता है।।

अनिष्टान्तरामाह। अथान्तराश्वगर्ते वापद्यते स्थाएं। वर्ग्छ्ति प्रमीयंते वा पाषीयान्भवति। श्रयाननारं (ऋष्यादि वि न जाने अध्ययन करने के अनन्तर स्वगर्त (सूओं का गर्त-अ मुचिस्थान नरक) में पडता है। तथा अर्छे ति (अतीन्द्रिय प्रल-यमूर्ति करिं स्याणु (वातादिकरि भानशास्त्र हुए स्वक्रव्सयोनि को प्राप्त होता है। नथा प्रमीयते (इस पाप से अचिर मृत्युको पा ता है। अथ वा विप्रमीयते (अन्ध वा विधर होता है)एव हवे प्र प्रमायुषान्धी वा वधिरो वैति। तथा पापीयान्भवति (अतिप्राये) न पापाचारी होता है (पुएये। वे पुएयेन कर्मएग भवति पापा पापेनीत अते। अतिश्य पाप करि चाएडालम्लेख्यदिजाति में उत्पन्न होता है दूत्यर्थः। नद्या च स्मर्थते। अविदित्वा ऋषिं इन्दे। देवतं योगमेव च।यो। ध्यापये ज्वपेदापि पापीया ज्ञाप ते तु सः॥ ऋषिच्छन्दे। देवतानि ब्राह्मणार्थे स्वराद्यपि। ऋवि हित्वा प्रयुक्तानी मन्त्रकराटक उच्यत रति॥

एवं ऋष्यादि के अज्ञान में अनिष्याप्त कहि कर ज्ञान में दृष्ट प्राप्ति कहता है। अथ विज्ञायेतानि यो। धीते त स्य वीर्यवदिति। ऋष्यादिकां को विशेषेण जानिकर जो वेद पट ना है तिस का वेदवीर्यवान्। बलशाक्तियुक्त होता है॥

शर्थ ज्ञाने फल विशेषमाह। श्रय योग्येविनस्य वीर्य वनरं भवतीत। जो हिज मन्त्रों का मख्यादिज्ञानवान् श्रोर् शर्थ जानने हारा तिस का वेद श्रित्यायेन वीर्यवत् वेद में श्रयं ज्ञान श्रून्य की निन्दा श्रोर् शर्यज्ञ की प्रशंसा सुनियं है तहां प्रग्वान-र्गत दो वचन यास्त ने उराहरण किये हैं निरं ० अ १४९ स्थाणुखं भारहार। किलाभूदधीत्य वेदं न विज्ञानाति योग्र्ये। योग्र्यज्ञ क् लकतं भद्रमञ्जते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥य द्वृहीतमिव्ज्ञानि तं निगदे नेव पाच्यते। श्रानग्नाविव श्रुक्षेधो न तज्ज्वलित किह

जिपत्वा हुत्वेष्ट्वा तत्मलेन युज्यते॥१॥ ऋषि देवत छ्-न्द विनियोग अर्थ के ज्ञानपूर्वक युरुषों को किये हुए जप होन दृष्ट अवस्य फलदायक होते हैं। यतः बेदनविधिश्व स्मर्यते। स्व रो बर्णो॰क्षरं माजा विनियोगो॰र्थ एव च। मन्त्र जिज्ञासमाने न वेदितव्यं पदे पद दृति॥

इति सर्वानुक्रमिशाष्प्रे

गिरित्रसाद रचिते श्रीवृदार्धप्रदीपे प्रथमी खगडः १ श्रथ संहितापि तसर्बमन्त्रसाधा रणघरिषमाह । इषे त्वादि स्व ब्रह्मानं विवस्वानपप्यदिति। इषे त्वा इस में शार्मभ करि स्व ब्रह्मपर्यना (समस्त संहित) को विवस्वान ने देखां श्री

र समर्ए। किया। आदित्यानीमानि यजू छंपीति या आदुरिति श्रुते। (तनः प्रतिकर्मविभागेन ब्राह्मणानुसारेण क्रययोवेदितव्या) व ति। फिरि सवें का साधारण करिष जानिकर सब कर्मे के विभाग करके ्र्सकर्मकायह-र्सकर्मकायह) प्रातप्यादिब्राह्मणानुसार् ऋषि जानना। तत एतं परमेष्टी प्राजापत्योयज्ञमप प्रयद्यह्योपूर्णमा सावितिश्रुते:॥ अथ सर्वेषां द्र्पपूर्णमासमन्त्राणां साधारमृषि माह। परमेष्ठी प्राजापत्ये। द्रीपूर्णमासमन्त्राणमृषि इति। प हिले अध्याय में आरम्भकरि दूसरे अध्याय की अष्टाविशित २० किएडिका पर्यन्त इश्रीपूर्णमास के मन्त्र हैं तिन्हें। का पर मेष्टी प्राजापत्य (प्रजापति से उत्पन्त पर्मेष्टी संज्ञक) ऋषि है। श्रीर जहां ऋषिविष्रेष है जैसे पुराध पार्ट सो पप्यत् वीति-होतं वा विश्वावसुरित्यादिकाः (पुरा क्रूरस्पेति अघपार्धं सदृष्ठा १ २८ वीति होत्रमिति विश्वावसुदृष्टा २ ४ )तहां दोनें। ऋषि हें "हशेपूर्णमासमन्त्रारणमेव पुनर्पि वैकल्पिका नृषीनाही। देवा वा प्राजापत्या इति। श्रयवा प्रजापति के युत्र देवता द्रीपूर्णमासमन्त्रीं के ऋषि हैं। ते देवा अकामयन्तेत्यपक म्य न ऐतर्रे हिवर्यज्ञदद्श्यर्यहर्षपूर्णमासाविति श्रुते। ग व प्रक्रतित्वादादी द्रश्यूर्णमासमन्त्राः। जहां क्रत्नाद्भें का उपदेश करिये हैं बोह प्रकृति। जहां विशेषाङ्गमान का उप देश है और अङ्गान्तर प्रकृति में बताए गये बोह विक्रति है। तहां प्रकृति नीनि प्रकार्की है। अग्निहोच १ इष्टि २ और

सीम ३ इति। तहां यद्यपि क्रताधान के ही दशेषू ऐमास में अ-थिकार से शादि में अग्न्याधान के मन्त्र कहिने उचित घेतया पि आधान में पवमान इष्टियें करनी तिन्हों के अननर आ थान की असिद्धि से। भीर पवमान बृष्टियों की द्र्यपूर्णमास-के विक्ततत्व से सोममें भी दीक्षणीयात्रायणीयादि में दर्शपू-र्णमास के सापेक्तल से आदि में दर्शपूर्णमास के मन्त्र परने के लिये युक्त हैं। ने च इषे लाद्यः भगवान्वद्युरुष शाह। तत्राघा यां किएउकायां पञ्चमन्त्राः। हो यक्षरे। ततीयश्चतुरक्षरः तुर्थे। हिषष्ट्यक्षरः।पञ्चमो नवासर इति॥ इषे त्वां फारवानुष्टवि ति। इषे त्वेत्यस्य यज्ञषः शाखादेवता देव्यसुष्टुप्छन्दः धविनियो गः कल्पकारोक्त) इति।विनियोगः कल्पकारोक्तो वेदितव्य इति शे षाः इस मन्त्र का किस कर्म में विनियोग है इस से क्या करते हें यहक ल्पकार का कहा जानना चाहिये द्ति शेषः कर्मानुष्ठान के समयविनि योग का जानना अत्यावस्पकहें क्यों कि निसके न जानने में दोष है। शोर जो कि कल्पकार महर्षि कात्यायनाचार्यने नानापाखागत विधिवाच्यें। का संगृह करि श्रोतस्त्र निर्माण किया। तहां। पर्शायां-खां छिनति शामीलीं वेषे वेत्युर्जे विति वा छिनग्नीति वोभयो। साकाक्षलात् सनमयामिति वीतरैं व त्यादि विनियोग सूत्रों करि कहा है इस हेतु से यहां नहीं कहा। ततः इषे त्वेत्यस्य शा खा छेदने विनियागः। एवमूर्जिन्ति। ऐसे ही - ऊर्जित्यस्पशा खारेबता रेब्यसुष्ट्रक्रः शाखाया शनुमाजेनेविनियोगः ।

<sup>‡</sup>यहं में आदि ते चतुर्याध्याय के नवमे खाउ पर्यन्त का अर्थ मन्त्र-मन्त्र की आदि में कार कर शेष पीछे कहा जायमा

## THE RESERVE THE PROPERTY OF TH

## डी र नमी पहापुरुषाय

श्री युक्तपनुः सर्वहिता विवस्तदृष्टा के उपज्ञातमकं दिरूलं च सम्धनेन हरूपकम् स्वानन्द्रायकं क्रष्णं ब्रह्मरूपंपरं स्तुमः १ त्रवादे

द्शीपूर्णमासमन्त्राः परमेष्ठी प्राजापत्यहृष्टा देवहृष्टा वा

प्रथमे।ध्यायः १

प्रथमो नुवाकः १

स्थे लोर्ज त्वा वायवस्य देवा वः सिवता प्रार्थयतु श्रेष्ठता साय कर्मणः स्थाप्यायध्वमद्भा र्न्द्राय भागं प्रजावतीर नभीवा श्रेयक्ष्मा मा व सेन ई प्रात मायपार्ठसा धुवा श्र सिन्नोपिता स्थान बह्वार्यजमानस्य पुश्रन्पाहि ॥१॥

इति सर्वहिताया प्रथमो ग्लुवाकः १

र्ष लोगशा उने लोगशा वायवं स्थाशादेवो वः सविता प्रारंपतु सेष्ठतमाय कर्मताः आप्यायध्वमप्या इन्स्य भाग प्रवादतीरनगीवा क्षेयस्या मार्व सेन ईशत् माध्याँ सी धुवा श प्रमावतीरनगीवा क्षेयस्या मार्व सेन ईशत् माध्याँ सी धुवा श सम्मोतितो स्यात बह्वीशास्त्राय वासन्यादि गर्भ रा

## हरि।श्रीम्

वें। इ नमी भगवते याज्ञबल्क्याय राज्ञा गिरिप्रसादेन श्रीबेदार्थेप्रदीपके पारनादास्त्रामान्त्रीशंग्रहार्थेक्ष्याम इ

पार्वाद्याज्यग्रहान्तोश्यं वर्ण्यतेश्थ्याय शादिमः॥१॥ प्रतिपदा में दर्शयाग करने की रूक्षा रखता यजमान अमावस्या में प्रातःसमय का अनिहीन होमिके द्रियाग के अर्थ कात्याय नमुनित्रणीतश्रीत्रस्त्र अध्याय २ काएडी १ सूत्र ३ में कहे हुए म माग्ने वची विह्वेचस्तु वयं त्वेधानासन्वं पुषेम नां प्रदिशस्त्रतस्त्रत्याध्यक्षेण पृतना जयेम इति मन्त्र से अ ग्निङों में समिद्धानरूप अन्वाधान करिके वत्सापाकरण क रै॥ दर्शयाग में तीनि हवियें हैं। अष्ट कपालों में पाक किया हु-सा अग्निदेवताकशादन इन्द्रदेवनाक द्धि इन्द्रदेवताक पय इति नहां प्रतिपदा में द्धि होमने के लिये तिस की निष्यति के अ र्थे अमावास्या की एवि में गीएँ रोहनी चाहियें। तिन्हें के रोह ने के अर्थ प्रातः सेविकवरोहन के ऊपर् अपनी माताओं के साध चरते वृत्साओं की तिन माताओं से पलाशाशाखा करि पृथक् कर ना है। तिस के अर्थ पलाशायाखा छेदन है। गायत्री में पिस्त्रि धारण करिके जब कि सोमवल्लि का आहरण किया तब सोम दल्लिका पत्र (पता) वा गापत्री का पर्ण (पसः) भूमिमें गिर् तिस से पलाश दुःशा यह सुनि शनपयवास्थण काएड र शब्द यक ब्राह्मण १ काएडी १ तथा अध्याक्ट ब्राव्य काव्यक्ष

पलाश का प्राशस्य शीर बहात्व कहा है तिस हेत पलाश-

अथ मन्त्रः॥ रूषे लो। रूषे लेति रेल्युत्र षुष्क्नरः पर्मेश्वी प्राजापत्य अरुषिर्द्वा वा प्राजापत्याः प्रारवादेवताप् लाश्राश्रारवाछेदने विनियोग्रि। तदुक्तं कात्या ॰४ २ २ ९ चतुर्द प्री कि जिस में चन्द्रमा उद्य न हो वा शमावास्या में पलाश वृक्ष वा प्रामीवृक्ष से द्षे तेति मन्त्र वा उर्जे तेति मन्त्र से पा रबाछेर्न करें ॥ र्ति स्त्रार्थः ॥ अथ मन्त्रार्थः ॥कियाप द्मध्याहारेण।हे शाखे वृष्टि के अर्थ तुने छेदन करता हं।वा इन्हा की जाती है सवें। से धान्यनिष्यति के अर्थ वोह इर्। श्रुति करि दृष्टि कही गई-बृष्टें। तदाह यदा हेथे तिति शुतेः प्रात ०१: ७.१.२ ।का॰ ४-२-२ २ पलाप्राप्रस्वा वा प्रामी प्राख्या की यहाँ विक स्थिता। तिस के छेदन में इषे त्वोर्ज विति दोनों मन्त्रों का विकल्प है। तिन्हें। में क्रियापट् के आकांक्षत्व में अर्घाववोध के लिये छिनचीतिपद अध्याहर्तव्य है इत्येकः पक्षः । इये लेति बेवनाथी मनः। ऊर्जे तिति संनमनार्थः। सनमन (मरजूकर्ण प्रारवामलधूल्यादि का दूर करना यह पक्षान्तर है अर्थात् यह कर्म काख्यारवापाठाश्रयों का है पर्न्तु माध्यन्ट्नीय पाठाश्रय लाग होनें। मन्बें से विकल्पन शाखा छेदन करते हें ॥ इति मन् र्थः॥ कर्ने ला। नरिषछन् देवताविनियागचा पूर्ववत्।मन्त्रा शिसाहे प्राप्ते कर्ज (बल यहा प्राण्न) के अर्थ तुमें हेरन क

रता हूं वा संनमन करता हूं। ऊर्जित (सबमनुष्यपन्यादिकीं की ब लयति-पानादि करि इटशरीर् कर्ती। यद्दा प्राण्यति (प्रकर्षण चेषा कराती। रून हाना खुत्पतियों से बृष्टिगत जलात्मक र स जक्यों क् करि कह। तिस रस के अर्थ तुरे छेदन कर नाहूं। ये। वृष्ट्यादूर्यसे जायते तस्मे तदाहेति खुतेः १९७० १९ २० इने होनां मन्त्रों के पारसे अध्वर्यु दृष्यमाण अन्त्र और बलकर श्राज्यसीरादि रस की यजमान में संपादन करता है। र्षे ती र्जे त्वत्याहेषमेवीर्ज यजमाने द्धातीति श्रुतेः तेतिरीय बाह्य ए। काएड रूपाहर अनुवाक र ।। का ०४ र ७ हि ई गोखें। के साथ से छेछो। ६ वत्साछों को पृथक कि। प्रतिवत्स की वायव स्थ ति मन्त्र से प्रार्वा करि उपस्पर्श करे। इति स्वार्थः। देवी बहती बन्हे। वायुर्देवता। मन्त्रार्थेलु। हे वत्सान्त्रो तुम माताक्षां के स-काश से अन्यत्र चलनहारे होशी। माताओं के सारो चलने से साथ समय दोह न मिलेगा यह अभिप्राय है। यहाँ वायुंसा दृश्य से वन्से का वायुत्वहै। जैसे पाद्यक्तालन्मलम्बादि से सखर हुई भूमिकी शोषन करि वायु पवित्र करता है ऐसे चत्मा भी अनुलपनभूतगामयादिदान से भूमि को पवित्र क रते हैं। अथवा मनुष्यां की जेसे अपने निवास के लिये गृह निर्माणसामर्थ्य है ऐसे पश्चशें की तिस के न होने निरावरण शनारिस में चरने से अनारिक्ष ही पशुशों का देवता तिस्श निर्भका वायु अधिपति। श्रीर्सी वायु अपने अवयव ऐसी

पुत्रकों की पालन करता है यह पश्छों का वायुरूपत्व है। तिसे पालन के अर्थ पश्चमां को वायु के अर्थ समर्पण करने के लि ये वायुक्पल को संपादन करि वायवस्थिति मन्त्र प्रवर्त हु-था। नदुक्तं (निनिर्णः। बायव स्थाया इ वायुक्ते । अन्तर्भनस्या-ध्यक्षो नारिक्ष देवत्याः खलुपश्रवी वायव ग्वैतान्परिद्वातीति तै- बा॰ १ का॰ २ अ०१ अ०। यहा तृएमक्ण के अधे दिवस में तिस-तिस आरएय में चिर किर रायंकाल में बायु वेग करि यजमान के घर में समागमन के अर्थ पत्रू कों को मवर्त कर्ने के लिये बायुर्यत्व कहा गया।।का०४०२०४०१० वत्साओं की माता जे ६ गीएँ हैं निन्हें। में से एक गी को पृथक् करिके देवी व रति मन्त्रण शाखा करि उपस्पर्शकरें। मेसा करते गोसविध स्थित्स हिव र्न्ह वा महेन्द्र का होता है। ब्रित स्भाईको व द ति मुन्दिवत्यं पजुः। हे गीशी सबिता (स्वस्वव्यापार् में प्रेर्णेहार) देवः (द्यातमानः परमेश्वर्ः) तुन्हें प्रभूत तृणोपेतं वन की प्रा-न करे। किमर्थ कि श्रेष्टतम कर्म के अर्थ (लोक में चारि अप कार का कमें हैं - अत्रशस्त त्रशस्त त्रेष्ठ और श्रेष्ठतम। लीक-विस्त्र बधवन्धचीर्षादिक अत्रश्रस्तगरा लोककरि साधनीयब न्ध्रकापीवसम्बन्धः प्रशास्त्र । स्थान्युक्तं वादीकूपनडागारिक श्रे हु।।३॥ वेदीकायना स्म अस्तम है तस्तक्षणा ॥४॥ यनी वे श्रेष्ट तमं कर्मित खुते। १९७ १९ ४ । हे अस्याः (गाव:-गोवध के उपपा तकरूप होने से राममार्ने योग्या। उतुम दुन्दू के सर्थ भाग (इ

न्द्र की उद्देश करि संपाद्यिष्यमाण हविके हेतुरूपक्षीर की सापायसम् (समन्तात् बढाको-सब गोक्षां में सीर् करी। नुम्ह अपहरण के लिये लेन (बीर)समर्थ मतहजिया। अध्यास (म क्षणारि तीव्रपाप करि यानक व्याग्रादि)भी तुम्हारे की हिंसक मत इजियों। केंसी हो तुम कि प्रजावतीः (बह्वपत्याः। अनमीवाः (अमीवा: व्याधि सं। नहीं है जिन्हें केता: क्रमिद्छलादिस्वल रेगरहिताः) अयक्माः (यक्माः रोगराजः - प्रबलरोगरहिताः। किं च तुम अपने स्वामी यजमान के यहां बहुविधाहोसी॥ का०४ २ ११ अन्यागार (आहवनीयागार् वा गाईपत्यागार्) के पूर्वभाग में यजमानस्य पश्चिति तिस शास्त्रा की खुर्सी। याजुषी बृहती शारबा हेवत्या।हे पलाश्राशार्व तू उन्नतप्रदेश में स्थित हो प्रतीस्य करती हुई यजमान के पशुओं की अर्एय में चरते हुए चीर व्याघ्राविभय से रक्षा करि। आश्राय यहहै कि शाखा करि रक्षाकी हुई गीएँ निरुए द्व धूर्वक साँप समय भले मकार घर को लीवें गी॥१॥प्रथमा किएउका के मन्त्र पूर्ण लिखे गये आगे की काएडकाओं के आर्वल पर शाध नां कि अक्रों की समस्या से लिखे जावेंगे॥यथा॥इबे ला-इ-सा। जर्ज ला॰ ज-ला। वायव स्थ॰वा-स्थ। दे-सी। य-हिं। शिर् नहां मन्त्रों के पृथक् करने के लिये सकारादि सद्दर्दि ये जावेषुः यथा। इ-ला। अशक-ला। दुशवा-स्थाउश दे-ही।।वरु य-हि। 🕊 भारम ॥ स्विश्रीबेदार्यप्रदीपे गिरिधरभाषे प्रथमोश्चवाकः १

भार के प्रमा अविजय है होते हैं प्रक्रिया सामारियों युरो की विश्वया अस्मिय सेमा वाका हर्द हैं सा वार्मा ने प्रमाणित ही बीत्॥ २॥ क

का॰ ४- २- १५-१६- वसीः पविजयिति हस्तप्रादेशमाचा पलाशका खा में दे। वा तीनि कुशा की पवित्री करिक वाँभे॥ यजुरुषिएक् ब युर्देवता। हे दर्भमयपवित्र वसी। 🐤 इन्द्रहेवता के निवास हेतु पयका शोधक (पविच) तू है । का ०४ २ १४ खोर्सीत दुग्धय रए करने की स्थाली (हाँडी) को हाथों से ग्हए। करें ॥ देवी जगती उखादेवत्या। हे स्थालि मृहा श्रीर जल से नियन्ता तू द्योः ज लहेतुवृष्टिप्रद्धुलोकरूपा है सुसम्बन्धान दूपत्वसुपचर्येते।त या पृथिवीर्सो है पृथिवी के सकाश से उठी हुई मुदा करिनिष न्त्राच से पृथिवीरूपल है ॥का॰ ४ २ २ २ ॰ मातरिम्बन इति गा हिपतः अन्तर में अङ्गारीं की निकालि तिन्हें पर उरवा (इंग्डी) को बरे ॥ प्राजापत्या जगती उखादेवत्या। हे उखे तू मानिर्श्वा (मात। अनारिक्ष में निम्बासवचेषा करने हारेवायु)का वर्न (संचार्स्थान प्रदान करि हीपके अभिव्यक्तक अनिरिहालोक स्या)है। हेस्थालितिरं उदर में अनिरिक्षस्य अवकाश (वायुसंचा र) के सद्भाव से तूही वायु की वर्ग स्त्या है। द्योरिस-पृथिव्यस्यित प्र र्वमन्त्र में लोकह्यस्पत्व उरवा का कहा और यहां मातरिभनो घमीसीति अनारिक्षलोकरूपत्व किस्ये है। तिस हेतु इन तीसी तीर्कों के थारण से विश्ववा (विश्ववारणसमर्था) है। कि च परम

<sup>+</sup> ब-सिंग्नादी-सिंग्नामा-त्।उणारा

बाम (उत्तम बहुसीर्थारण सामध्ये रूप तेज भे है उखे तू हटा हैं।
तेरे हट होने से सीर मिरिंगा नहीं कि तेरे भान होने से बिद्र कि
रि दुग्ध गिरें कि व हे उरवे कुटिला (टेटी) मत हो (जो उरवा कुटिला
होंवे ताटेंटे मुख होने से तत्थ सीर्गिरें इस कारण सीर्धारण के
लिये हार्के और अवैगेटिल्प प्रार्थना किया। कि च तेरा पत्तपति
(सम्बन्धी यजमान) कुटिल नहीं क्यों कि त्वन्ति ष्टु सीर्स्वन्दन
करि अनुष्ठानिव घ्र में ही यजमान का कीटिल्य है और सो तेरे
हार्के और अवैगेटिल्य से नहोंगा यह प्रार्थनी है ॥२॥

वसीः प्रवित्रमिस प्रातधीरं वसीः प्रवित्रमिस सह स्रिथारम्। देवन्त्वी स्विता पुनातु वसीः प्रवित्रीण प्रतिधीरेण सुम्रा कामधुसाः॥३॥+

का॰ ४॰ २०२९ वसोः पवित्रिमित हाँडी के मुख पर प्रागय का उत्तराय कु प्राञ्जों का पवित्रा प्रार्वा से खोलि वार्ष जा वड़ ही स्थापन करें "वायुदेवत्यं यजुः। हे प्रार्वापवित्र वसु (दून्द्र देवता के निवास हेतु पय) का प्रोधक (पवित्र) त् है। पवित्रा करि टकने से दुग्ध सहित स्थाली में गिरते तृणपर्णा दिकों के बध्यमा नत्व से पवित्रा का स्वीर्णाधकत्व है। केसा पवित्रा कि प्रतसंख्या धार्ग जिसमें। तथा सहस्त्र थार्ग । सूक्सों पवित्र हित्रों से स्थान्ती में गिरती सीर्था गृष्टी के प्रातसहस्त्र संख्याक होने से प्रोध कत्व है बसोः पवित्रमिति हिस्तिः। । का॰ ४०२० ३० देवस्विति स्थाली में स्थासिक्यमान प्य विषे स्थार्यु जेपे ॥ साम्ही विष्टु प्

<sup>†</sup> ब-म्। प्रवाहे-चा। इं। का-क्रः ।उ॰।।इ।। † भ्यम्बासे भूयासमर्थे मेन्यंने निरु ९०।४२

पयोदेवत्या। दोहन से कर्ध्व स्थाली में सिच्यमान हे दुक्ध सिवता (प्रेरक) देव यूर्वीक रिति से वसु के यातथार पविचा करि मुक्ते योधे। कैसे पविचा कि भले प्रकार पविच करता ॥ का॰ ४ १ २४ एक गी के दुहते में दोग्धा की अध्वर्य यूद्धे काम खुक्ष द्ति ॥ देवी वृहती प्रकादेवत्या। हे होग्धः विद्यमान गोंकों के मध्य कींनसी दुही॥ ३॥

सा विश्वायुः सा विश्वकर्मा सा विश्वधायाः। दू न्द्रस्यत्वा भागर्रसोमुनातनिक् विश्ली ह्व्यर्ठ-रंक्षाकार

का०४०२०११ पूर्वीक्त प्रम्म के उत्तर में अमुकी गो यह हो ग्धा कि कहते सा विश्वायुरिति मन्त्र किर होग्धा प्रति अध्वर्ष की ले " वीणि गोरेवत्यानि १० देवी बृहती २०३० देवी पड्कों। जो गे तू ने दुही और मेंने पूछी वोह विश्वायु शब्द करि जानना। विश्वायु (यजमान की सम्पूर्ण आयु की देने हारी हैं "का०४२० २६० जे में पहिली गो पूछी ऐसे ही दूसरी तीसरी गों जो वो हो हने में ऊपर में कामधुक्ष हित मन्त्र किर पूछे। और होग्धा किर अ मुकी यह उत्तर हेते सा विश्वकर्मा सा विश्वधाया द्न मन्त्रों से क म किर आशिष कि " जो दूसरी गो तुम में पूछी वोह विश्व-कर्मा (यजमान को समस्त कर्म फल की देने हारी हैं " जो ती-सरी तुम में पूछी वोह विश्वधाया। (सब देवताओं को की स्वरिष्धा-दि हिव के सन किर पुष्ट करने हारी वा समस्त इन्ह्राहि है वता-

<sup>+</sup> मा-यु:।आगसा-मी।र्गसा-पा:।उगर्-सा: सगदि-सातरगारा

शों को भीरादि हचा पिलाने हारी है। का० ४ २ २३ और दूष की अगिन से उतारि गन्शेका (मुहाते )में द्धि जमाने के लिये प्रातः काल के होमावसिष्ठ एथि करि सातन्त्रन करे (जामन-सहेजा दे। यजुर्जगती इन्द्रदेवत्या। हे हुग्ध इन्द्र के भाग की सु में सामवल्लीरस कारे इधि के लिये शातम्बन (किंगि) करता डूं।यदापि यहां आतञ्चन हेतु द्धिशेष हे तथापि भावना करि तिसका सोमत्व सम्पादन करिये हैं। जैसे कोई पुरुष बन्धुलं करि चाहा बन्धु होता है। ओर प्रातिकूल्य करि चाहा प्राचु हो ता है। तदुक्तं विशिष्ठेन। बन्धुत्वे भाविती। बन्धुः पर्त्वे भावितः। परः। विवासृतहशेवेह स्थितिभीवनिबन्धिनीति। अथवा भेज्य परार्थ विषल करि भावना किया वान्ति को करता है अमृत त्व करि भावित जीर्ए हो बल हेतु होता है। तेसे यहां द्थिपोष का भावना करिके सोमल है । का॰ ४ २ ३४ विष्णे हव्यमिति होहस्थाली की जलसहिति अमृन्मयपात्र करिचर्के ॥यजुर्माय वी पयदेवत्या। हे विष्णा इस हवि (सीर) की रक्षा करि। सर्वेत्र सजन पालन और संहार में ब्रह्मविष्णुमहे खराः श्रमिमानिदे वता हैं इस हेतु विष्णु को सम्बोधन करि हवि की रक्षा प्राथनी करिये हैं ॥४॥

अ १३ शरने व्रतपते व्रतं चिरिकामि तक्केयं तन्मे राध्यताम्। दूरमहमन्तित्तत्त्वस्पैमि॥५॥+ का १३:९: १९: यजमान स्म्य ले गाई पत्य दक्षिणाविनशों केश

र् या-म्।अवर्नि।द्वाद्या

रीर)की प्राप्त होता हूं 🕇 ॥

न्तरल से चलिकर शाहबनीय के पचात समीप में पूर्वाभि मु

ख खडे हो आहवनीय की देखते जल की दक्षिण हस्त से स्पर्श

क् र्वमहम् सामगायवी हे अगिनदेवत्ये। हे ब्रुतप्ते (अनुष्ठेय-

कर्म के पालक हे अपने तेरी अनुज्ञा करि कर्म की करूगा।

तिस कर्म करने को समर्थ होउँ। तेरे प्रसाद सै। सो मेरा कर्म

निर्विघ्न होके फलपर्यना सिद्ध हो ।॥इहमहम्। में यजमान इ

अनृत है जैसे स्वप्रगजादिक वोधमा से निवर्त हुए अनृत क

हिलाते हैं। बहु कालस्थायित में देवजन्म सत्य है जैसे जाग

रण गजार्यः भायदा लोक प्रसिद्धे सत्यानृते ग्राह्य। नानृतं व

देहिति (नहीं रूँ द वोलें) कर्म में रूँ द बोलने के निषेध सै। मूँ द

बेलिनें से निकल करि सत्य बोलिने की प्राप्त होता है। इस हेतु यह सत्यवदन कमाई होने से कर्म काल में पालनी

"शीघ्रविनाशित्व से मनुष्यजन्म

कार् अपने बतपते इस मन्त्र अथवा इसमहम् इस मृत्र से

त्यवरनादि नियमां को अङ्गी करै।।अग्ने व्रतयेत आची उचित्र स अपनृत (मनुष्यजन्मा त्मक) से निकलि कर सत्य (देवताश

11.20·1F-1 यह ॥ ४॥ कर्त्वा युनिक स लो युनिक करेंसे त्वा युनिक तसे ला युनिक । कर्मणे यां वेषाय वाम् ॥६॥+ एवं सत्यवदनादिवत की अङ्गीकरि ब्रह्मा की वर्ण करिकेअ षां प्रणयन कोर् ॥का०२-३-२ ज्ञह्यन्त्रपः प्रणेष्यामि यह य

के सत्यमनुष्टीयमानकर्म् इपेण प्रत्यक्षिमितं मन्बान इदिमिति विशिन्षिः। भ इदमहमन्द्रतात्स्त्यमुपेमीतं तन्मनुष्यभ्यो देवानुपावतेन इति १.९.९.४ शत्यक्षेतः।

जमान ब्रह्मा को पूछता है।।का॰२२५७ प्राएप यहाँ देवता व भ्रेय तं नाकस्य पृष्ठे यजमानी अस्त सप्ता सप्ता अस्ति स्व तं यत्र लेक सत्रेमं यत्रं यज्मानं च धेहि । यह धीरे-धीरे ब हा। परिकर जेम प्राप्य यह ऊँचे खर से आजा करे कि जैसे अ ध्युं सुने । का २ ३ ३ फिरि अख्युं चमस को लेकर आह्दनी य मै उत्तरिष्णा में वेदि के बाहिर होगे पर प्राणिताचमस को क स्वा युनक्तीति मन्त्र करि सम्प्रति (सीधेसै) स्थापन करे ॥ साम्बी त्रिषुप् अजापतिदेवत्या। यहां मन्त्र को प्रयुक्त करता सुन्ना अध र्यु यज्ञारम्भकर्म में अपना करित्व त्यागिकर प्रजापति का य ज्ञकरित्व प्रमोत्तर्रूप मन्त्रवाक्यों से प्रतिपादन कर्ता है। प्र-एगिता(जल) के धार्क हे पात्र तुरे केंनि पुरुष आहवनीय के उत्तर भाग में स्थापन करता है इति प्रकाः। सब वेदी में जगानि र्वाह्काल से प्रसिद्ध जो प्रजापित है सोही परमेश्वर हे पान तु के स्थापन करता है इति उत्तरम्। पुनर्णि किस प्रयोजन के लिये तुने स्था॰ इति प्रमः।तिस प्रनापति के प्रीत्यर्थ तुने स्था॰ इत्युत्तरम् 🕆 ॥ परिस्तर्ण करि हो-हो यात्री को रखि सू र्ष शीर अग्निहोबहवए। को लेवे। का २२ ३ १० कर्मणे वानि ति भूपोग्निहोत्रहवणीका अध्वर्यु आह्म कोर् । प्राजापत्या गायची खुक्ऋँपी देवते। हे अग्निही महवणि हे ऋर्ष तुम् हो नी को कर्म के अर्थ में ग्रहण करता हूं इति शेषः। शीर् स्चित कमें के अर्थ तुम शिनी की में युद्ए कर्ता हूं । शकट में अ

र्म सर्वे क मोणि परमेन्त्र प्रीत्यर्थमनुष्यानीति भगवद्गीतास्वर्जुनं प्रति भगवतिकम् भ॰ मी॰॥० २४-असापेणं ब्रह्मकृषिर्वसानिते ब्रह्मकृतम् । ब्रह्मेव तेन् गन्तस्य ब्रह्मकृष्यम् भिर्मेश्यः यक्तरिव यस्त्रासि पद्मकृषि द्द्रासि यत्। पनपस्पति केन्त्य मत्कर्षः मद्रपेक्षम् ॥२०० ५६ सर्वे क माल्यपि सन् कुर्वाक्ते मध्यात्रायः। मत्यसत्त्वद्वाद्वीति सम्मतंपद्मक्षयम् ॥

वस्थित ब्रीहियों का हिव के अर्थ पृथक् करना प्रोक्षण के अर्थ जल भारण करना इत्यादिक अगिनहोज्ज हविण के व्यापार हैं। और र ब्रीहिओं कानिर्वाप (फटकने) के लिये धारण उल्राह्म में डा लना फिरि निकालना इत्यादि शर्थ के व्यापार हैं ॥ ६॥

प्रत्येष्ट्रहें रक्षः प्रत्येष्ट्रा अर्गतयः निष्प्रहर्रेरक्षे निष्प्रता अर्गतयः। उर्वन्तरिक्षमन्वीम॥०॥+

का॰ वर इर ११र प्रत्यृष्ठं वा निष्टप्तमिति अगिनहोचहवणि अपर सूर्प का गाहिपत्य में प्रतपन है। आसुरी वृहत्ये। हे एक्से गक्षसजानि प्रत्येक जलाया सर्योत् र्स सम्निही बहवणि शीर ऋषे में स्थित राक्षससीम जलाये। श्रीर स रातयः (हवि वा चिक्तिणाहान के प्रतिबन्धक लोग) भी जलाये अर्थात् अ न्यथा यज्ञसाधन नहीं है। भूपोंदि में निगृह एक्स नि। दो-ष करि तन्न हुए। श्रीर अरातयः भी निष्ठन्न हुए॥ का० २/३/ १२ जर्बन्तरिक्मिति पाकट (गाडा खकडा)प्रतिजावे । प्राक्त पत्या गायत्री ब्रहार्सीघ्रदेवत्या सर्वत्रः। विस्तीर्धे अवकापा को अनुसर्ण करि चलता हूं। आशय यह है कि चलते हु-ए पुरुष के पान्धेस्थित एक्षम इस मन्त्र से निकाले जाते हैं॥॥ धूरंसि धूर्वे धूर्वनं भूर्व नं यो रमान्ध्रविति तं धूर्व यं वयं धूर्वीमः। देवानामसि वन्हितम् हें स स्तितमं पत्रितमं जुष्टतम देवूह्तमम्॥ प॥+ का॰ २ १२ १३ गहिएत्य के पश्चात् स्थित जीहियुक्तसवी

4,4

<sup>+</sup> य-यात्रप्रवानिन्यात्र्वाव-मि।व०४७॥ + यू-मः।व्यवाद्दे-त्। यू नावि-म्।व०४-यावरवात्र साल्यव्य-भ्यात्रमावादारस्य

ङ्गोपेत शकट के धुर (बलीवर्द वहन योग्य प्रवेषा) को धूर्सीति म म्ब करि स्वर्शकरे ॥ धूर्देवत्यं यजुः। ब्रीहिरूप हवि के धार्क शक र के होनों बलीबर्दी के(गाता) वहनप्रदेशों में को दूरिसक अन मिन शास्त्र छ है तिसे प्रार्थना किर्णे हैं +।हे बन्हे त् ध्रार हिंसक हैं नो कि थ्रः हैं इस हेतु हिंसा करते पाषी की बिनाश किर। कि चर्जे गस्तारि यागविद्य किर हमारी हिंसा करने को उद्युक्त हैं तिसे नाश किर श्रीर जिस शालस्यादि रूप विनिश्च शास्त्र प्राप्त कर की उद्दित हैं तिसे भी बिनाशि। शक्र स्थिता न्यतिक्रमणनिमिन अपरूध दूर करने को अन्याधार मृता श कर की ध्रः इस मन्त्र किर स्पर्श किर्णे हैं "का॰ २०३ १४ देवा नामित्यादि ह्नावीदित्यन्त मन्त्र किर शक्र के दीर्घकाष्ट ईषित सके अग्र का स्मिस्पर्श नहीं इस लिये तिस के शाधारत्व कि सके अग्र का स्मिस्पर्श नहीं इस लिये तिस के शाधारत्व कि स्थापित उपस्तम्भनकाष्ट के पश्चाद्वाग में तिस ई्वा ( ) की स्पर्श करें " ब्राह्मनुष्ठुए शक्र देवत्या। हे शक्र तृ देवत की सम्बन्धि है। कैसा कि शिवश्य ब्रीहरू पदिव का शायक। श्री का सम्बन्धि है। कैसा कि शिवश्य व्रीहरू पदिव का शायक। गिन शास्त्र है तिसे प्रार्थना करिये हैं । हे बन्हे तू थूं। (हिंसक) है। शों का सम्बन्धि है। कैसा कि अतिप्रायन् ब्रीहिरूपद्वि का प्रापक्। नथा अतिश्येन युद्ध वा हरता के अर्थ चर्मादि से अतिश्येन वै ष्टित। अतिश्रपेन ब्रीहिओं से पूरित। देवताओं का अतिश्रपेन पार। देवताओं का अतिशयेन आह्वान करनेहार। ब्रीहिओं से पू र्ण प्रकट को देखि देवता शास्त्रान करते ही शीच आते हैं अटा अहुतमसि ह्विधीनं हर्दह्स मा हामी ने यस

पतिहाषीन्। विष्युस्त्वा क्रमतामुरु वातायाप-

हत्र रक्ता यहन्ताम्य च ॥४॥+ पूर्वमन्त्रशेष ।। अञ्चत (अकुटिल) है अर्थात भारीहण में भङ्गतीन की भय नहीं है। ब्रीहिरूप हिंव का धारक पोषक है। दूस हेतु हुई हस्व मा हामों ते यज्ञपितिहीषीदिति पूर्ववद्यारवीम् कार्यजीव मका॰ २ ३ १४ पीछे फिरिके विष्णु स्वेति हक्षिण चक्र (पहिषा) पर चरे ।।यजुर्गायनी प्राकटदेवत्या हि प्राकट विष्णु (व्यापक न्य क्र तुरै चरण उठाकर चंदे भाव यह है कि में चढ़ने की समर्थ न हीं हूं ॥ का॰ २: २: १६ उरु बातायेति हविया। पाकट में भरे हुए बान्य वा पर्वो। को देखें। देवीपिक्कितिकाः। हे शकर अपने अन्तर्वितिवीहिकों में वायुसंचार के अर्थ विस्तीर्ए हो। अर्थीत् शकर स्थित ब्री हिओं के तृरणिंदकों किर श्राख्यादित होने से संकोच में वायुष वैश्रम होने से आछादन को हर करि जैसे वायु प्रवेश करे हिं तेसे संकोच को त्यागि। वायुक्पशाए प्रवेश से मन्त्र करिह वि को सप्राण करिये हैं। किं च बायु प्रवेशरहित सब वस्तु व रुणदेवत्य होतीहै। और वरुण बन्धकारित्व से यत्त नि रोधक तिस की निख्त्यर्थ पह मना है 🕆 ॥ का० २३० १७० १० अपहत मिति चीहि ओं से अन्यत् तृएण दिक जो हैं। तिन्हें निकाले और नुरगदिकों के अभाव में बीहिओं को ही स्पर्श करें गयजुर्गाय-त्रीराक्ष्सम्।राह्मस् (प्रज्ञविघातक-तृरणदिक)निकाले।।का॰ २३.९४ यद्धनामिति पचाङ्गुलियुक्त हस्त करि व्रीहिखों की ग्रहण करे " रेवीपङ्किर्हविष्याः। पच्चसंख्याका सङ्गुलियं वीहि

<sup>+</sup> पूर्व कारिडकारी मन्त्राएमुकानि

स्त् हिव की गृहण करें॥४॥

देवस्य त्वा सिवतः प्रसुविश्विनीबिद्धिया पूर्वा हस्तीभ्याम्। श्रानये जुष्टं गृह्णम्यग्नीषामीग्या जुष्टं गृह्णामि॥१९॥

का॰ २॰३॰ २०- २२ रेवस्य त्वेति अग्निहोत्र हवणि में तीनि सुष्टि मन्त्रपूर्वेक चेंाथी चुपके से डाले एवं अग्नीवोमीय को यथा देवत शीरें को ॥ देवस्य त्वा प्राजापत्या बृहती सवितदेवत्या सर्वत्र। अग्नये जुष्टम् प्राजायत्या गायत्री लिङ्गोत्तदेवत्या। अ उनीषोमाभ्याम् याजुषी पङ्किः लिङ्गोक्तदेवत्या। हे हविः सविता देवता का प्रेरित में अपिन के अर्थ तुरु प्यारे की ग्रहण करता हूं। शोर अग्नीषोम व्यासक्तदेवताओं के अर्थ हुरू प्या । कि न्हें। करि कि अधिनी कुमारें। के बाइ छें। छंस मिए बन्ध के मध्यभाग दएडाकार अभेर पूषा के हस्तों (पञ्चाकु लियुक्त अ ग्रमाग) करि। क्यों कि अश्वनी कुमार देवता शों के अधर्य हैं शीर पूषा देवताओं का भागधुक इस हेतु ग्रहणसाधन में स पनी बाहु हों। प्रति अश्विनीकुमारे के बाहु हों। की भावना कर ना शीर हस्तों में पूषा के हस्तों की। अपयोत् सर्वात्मक अमिन के हिव की ताहरा मतुष्य कैसे ग्रहण करने की समये हैं र्म लिये सविता से अनुज्ञात अश्विनीकुमारी के बाइओ प्रम के हाथों से ग्रहण करता हूं। कि च सत्य देवा अनुतं मनुष्ये। इति ९-१-२-१७-श्रुतेः धैवतार्यों के सत्यस्पत्व से तिन्हें के

<sup>+</sup> ह-म्।श्राधात्रम-मि।ए। उ०४९०।।

इति १.१. इ. ११. मि

स्मरणपूर्वक इवि की ग्रहण करना फलपर्यवसायित्व से स्वय हीं-ता है। और देवतास्मरण के अभाव में मनुष्यां के अनृतस्यत से की किया अनुष्ठान निः फलत्व में अनुत हीता है यह देवता स्मरण का अभिजाय है। इवि ग्रहण करते अध्ये की देवता से वन करते हैं कि मेरा नाम ग्रहण करेगा। बिन नाम लिये हवि ग्रहण करते में तिन्हें। का कलह होंबे यह कि द्से मेरे अर्थिलिय। तिस कलह के निवृत्पर्थ अग्नये जुष्टम् अग्नीबामाम्या जुष्टम् इस देवतानिर्देश पूर्वक हिवर्गहरा है द्त्यभिष्रायः॥१०॥

भूताय त्वा नारात्ये स्तुर्भिविर्भेषं हर्दहन्ता दुर्यो। पृथिवा मुर्वनारिक्षमन्वीम पृथिव्यास्वानाभी सार याम्यदित्या उपस्थेशमें ह्यार्रिक्ष ॥१९॥

याम्यादत्या अपस्थान क्ष्मा रूपा कर के निर्म स्पर्ध करें । प्राजापत्या गायत्री हिवदेवत्या हे शकरावस्थित बीहिशेष करें । प्राजापत्या गायत्री हिवदेवत्या हे शकरावस्थित बीहिशेष क्षित्र (भवन- यागान्तर ब्राह्मणभोजन और फिरिभी सब्राव) के अर्थ तुरे शेष छोरता हं इति शेषः। बुख अग्रित (अदान) के अर्थ नहीं। का॰ २०३०२४ स्विरित प्रविभिमुख हो यत्तभूमि को देखें । कि यजुर्गायत्री, सूर्य देवत्या। में खः (यज्ञ+) को बेखता हूं ॥ हर्रहः न्तामिति शक्ट से उतरे । प्राजापत्या गायत्री गृह्यः देवताः। पु थिवीं में वर्तमानाः वुपोरगृहाश हवाः हीं। हिव लेकर् धमर्त अधर्यु के भार करि गृहक्षोम की सम्मावना है सी इस मन्त्र से दूर करिये है । का । २ ३ २६ उर्वन्तरिक्षमिति उत्तर्वेश भ

र भू-ये । अ । स-म् म् । म् अह-म् । अवाक-मि । बद बर्श-सा । ११।।

ति चले। व्याखानम् काग्डी अ। का २२३१ २७ गहिपत शाहवनीय के पश्चात् कि जिस में पाक करें तहा प्रूर्पस्य यों को पृथिव्यास्विति स्थापन करें॥सान्त्री पङ्किः हविदेवत्या। ह हविः पृथिवि के नाभि(मध्य) में तुँके स्थापन करता हूं। जैसे सी ते हुए बालक युन को माता अपनी गोदी में स्थापन करती है रे में इस हिव को अदिति (अखिएडता-पृथिवी) के अङ्क में स्थाप न करता हूं। हे अग्ने अपने समीप में इस स्थापित ह्य कोतू रक्षा करि। पुत्र ऐसे साते की बाधकों से पालि ॥११॥ पवित्रे स्था बेषाच्या सवितुर्वः प्रसवन्उत्पनाम्य

बिद्रेण पुवित्रेण सूर्यस्य रियमिः। देवीरा अपने रावी श्याने पुवी ग्रे इममुख युनं नेयुना ग्रे यसपितिर्धं सुधातुं यसपितं देवयुवम् ॥१२॥+

का॰ २ ३ ३२ हो वा नीनि कुशा के अन्तर्गर्भ पत्र सागु पिक त्रे स्थ इति शुरिकास्थानीय कुशाओं से होदे ॥ देवी जगती लिङ्गोक्त देवत्या। हे पवित्रे (शोधके कुश्रद्धय रूपे) तुम ब्यो (यज्ञसम्बन्धिनी +) हो ॥का॰ २ २ २ ३३ - हविग्रहण में ज ल करि तिन्हें। से उत्पवन करें सवितुर्वे इति॥ प्राजापत्याप द्भिरापो देवता। सवों के प्रेरक की आज्ञा से हे जल तुम्हें उ त्यवन करता हूं किस करि कि अखिद्र पवित्र (शोधक वायु रूप) करिके ‡। सूर्य की रिष्मिन्त्रीं करिके उत्पवन करता हूं वायु जेगेर सूर्य रियम् अमें का पाद प्रक्षालनादि करि उपहत्र भू

र प्र- व्यो। अभास-भिः। र्व है-वै । उव । त्री-स्य। करवा-ज-मि। त्वा आवादे वि। हैव ॥ १०॥ १॥ इ.स. वा अयं प्रवत एवी महिन्दं परिवासित १ ११ वः है खुते ।

कि का श्रिह हेतुल प्रसिद्ध है ॥ का॰ ३ ॰ ३ ॰ ३ १ ९ ९ उत्यू ता जल कि प्रिता शिनहोत्रहविण की सम्यहस में स्थापन कि के हेवीराप इति हिस्सणहस्त कि जपर की चलाने ॥ देवीराप इ त्यारम्य वुनत्र्य म्रूपनस्य यजुवः शायो हेवता । हे हेवीः धो तनात्मिकाः ग्यापः तुम शाज के दिन में इस प्रवर्तमान पज्ञ को अग्रे नपतः (निविध्न समाप्त करें। केसी हो जल कि पुर्तः निम्न देश प्रति ममनशीलाः। तथा अग्रे पुनः (जहां पूर्वभागमें चलती हो तहां शपहितिनिवारण कि के शोधनशीलाः। य-हा अग्रेपुवः (प्रथमसामरस की पान करती आं। कि च यज्ञप ति (यजमान) को फलमोग के अर्थ प्रेरं केसे यजमान कि म ले प्रकार से दक्षिणादानादि कि सज्ज को पुष्ठ करता तिस पज्ञ के पालक की तथा है वयुवम् (देवता श्रीं को यज्ञादि कि मि श्री करते वा चाहते को।।१२॥

युष्मा इन्द्रो खुणित वृत्रत्ये यूपिमन्द्रमवृणी धं वृत्रत्ये प्रोक्षतास्था अग्नये त्वा जुष्ट प्रोक्षाम्य ग्नी वो मा भ्या त्वा जुष्टं प्रोक्षामि देव्याय कर्मणे शुन्ध धं देवयज्याये यहो श्रेद्धाः पराज्ञ धुरिदं वस्त क्रेन्थामि ॥ १३॥ १ १ प्रविक्षित्रकायां मन्त्राणि

पूर्वमन्त्रपोषः। हे आपः दुन्द्रोदेवः वृत्रवधिनिमन भूत में तुम्हें अपने सहाय होंने को प्राथना करता दुआ और वेमभी उसके सहायक दुए॥का॰ २॰ ३॰ ३६॰ प्रोक्षिता स्थिति तिन्हें। का हाथ में शेक्षण करें "देवी बृहती आपी देवता है आप: तुम श्रीक्षता हो जा संस्कृता अन्यसंस्कार समा महीं होते ॥ का॰ १-१-१० १० हैं वि की अगनयेता अगनीयो मान्या ता अगर यहा देवत अन्य हिवयों को प्रोक्षण करें ॥ दे लिङ्गोक्त याजुषी बृहती याजुषी वि सुप्। हे हिव अगिन के अर्थ तुम चारे को प्रोक्षण करता हूं ॥ अगनीयो मा ॥ का॰ २ ३ १ ६ १ कृषणाजिनो त्रू खलादि पाने को देवा में ति प्रोक्षण करें ॥ पान देवत्यं यजुः। हे पन्न पानको तुम अद हो जो किमर्थम् कि देव्य (देवता सम्बन्धि) कर्म के अपर्थ। मदेवक में विशिष्य ते देवय प्रेवता सम्बन्धि कर्म के अपर्थ। मदेवक में विशिष्य ते देवय प्रेवता सम्बन्धि कर्म के अपर्थ। मदेवक में विशिष्य ते देवय प्रेवता सम्बन्धि न प्रामित्रया द श्री हिन्का के अर्थ। किं च नीच जाति तक्षा दिक्षों ने नुम्हारे जिस अ ज वी पीडा दीर् (छेदन तक्ष्मणिविकाल में अपने अपने अपन हिंदी यो में स्पर्श किया। तिस तुहारे अड्न को प्रोक्षण करिके सुद्ध करता हूं ॥ १३॥

भः भः पार्मीस्य वंधूत्र रक्षो वंधूता आरोत्यो हित्यस्वर्ग -सि प्रति त्वादितिवेतु। अद्रिसि वानस्यत्यो गार्वासि। पृथुवुष्टः प्रति त्वादित्यास्त्वरवेतु॥१४॥+

का॰ २ ४ १ र प्रामिसीति क्रषणाजिन की हाथ से ग्रहण करें।। है व्यनुष्टुप्। क्रषणाजिन देवत्या। हे क्रषणाजिन (काले हिरण के ब में)तू उल्रावल के धारणार्थ पार्म (स्रावहेतु) है । । का॰ २ ४०३ प्राची से परें क्रषणाजिन की राहे अवधूतमिति । सासुधनुष्टुप् पानों से परें क्रषणाजिन की राहे अवधूतमिति । सासुधनुष्टुप् राक्सम्। क्रषणाजिन गुप्त राक्षम राहने से मूमिमें गिराधे हैं।

<sup>†</sup> श-मि। अर्थन्य-यः। वृश्यान्तः। उर्थान्यः। वर्षः। श्रान्तः। श्रान्तः। श्रान्तः। श्रान्तः। श्रान्तः। श्रान्तः। † अजिनस्य चर्माने मानुषं मौभश्रमिति देवं माम।

अग्तयः भी गिग्ये॥ का १ २ ४ १ ३ श्रीहत्यास्वीगित काणाजिन की होनें हाथों से प्रत्यग्रीव विद्यां थे ॥ आसुर्य नुषुप् क्राणा जिनम्। हे क्रथणिनन तू अदिति (भूमिदेवता) की त्वग्र्य है तिस हेतु भूमि तुर्ने जानें कि यह मेरी त्वचा है १ ॥ का १२ १४ ४ ५ ५ वामहस्त से न छूटे क्रथणिनन पर दक्षिणहरून से अदिर्श अथवा ग्रावाशि इति उल्रावल को स्थापन करे । विकल्पितमञ्जे में प्रतिति शेष जोडें ॥ वे उल्लेवत्ये पजुरत्य पुर् आसुरी गायजी। हे उल्लवल यद्यपि त् वारुमय है मथापि हदत्व से पाषाण ए है। केसा कि पृथु बुधाः (मुसल्यातापद्रव से चास्त्रत्य रहितः स्थल मूलः) हे उल्रवल तेसा त् ग्रावा (दार्थन पाषाण सहश्र है। नीच विद्यार् हुई क्रथणिन स्पा भूमि की जी त्वचा है सो तुक्ते अपना करिके जानें ॥ १४॥

ख्यानेस्तनूरेसि वाची विसर्जनं देववीतये त्वा गृ-ह्नामि बुह द्रावासि वानस्पत्यः स इवं देवेभ्यो द्विः श्रमीस सुश्मि श्रमीश्व। हविकृदेहि हवि कृदेहि॥१५॥†

का॰ २ ४ ६ अग्नेसन् रिति ओख़िली में छर्ने केलिये हिवडा-लेग आची उथिएक् हिवदेवत्या। हे हिवः तू आह्वनीयाग्निका यारीर है। जो कि अग्नि डालते ही हिव अग्नि हैं जाता है इस कारण हिव अग्नि का यारीर है। केंद्रा हिव कि किमानकीबा-णीका खोलने बाला। अपं प्रणयनकाल में सालनेवाला आ-

न्त्र-मि। त्रु । वृ ० - त्या । इण स-्। य ० । ह्-हि। त्रर ० ॥ १५॥ पुरु यक्तो हे बे कु रुष्ट कुष्णमृती भूत्ममम्मास्य हेवा हाला गरीया स्वय्युतिष्णं जगू-कुस्माच मेमिसिस्सिमियान् सुवावाम्बासः १.१.४.१।

पां प्रणयनकाल में मान दुई यजमान वाणी का इवि शावपनका ल में विस्रो होता है। तिस हेतु हिंव वाखी का खोलने वाला है। रूस हेतु देवता शों की तृप्ति के अर्थ तुँने ग्रहण करता (उल्ल ल्में डालता दूं । का ॰ २ ४ । ११ । बह द्वावित सुसल की ग्रहण करंग आसुरी जगती सुसल देश है सुसल तू यदापि दा-रुमय है तथापि हटता करिके पाषाण सहश है। नथा दीषेल करि बड़ा है ॥ का॰ २ ४ ९२ स इसमिति मुसल को उल्खल में स्थापन करे। मुसलदेवत्यं यजुः। हे मुसल तू देवताकोश्च ग्नादिकों वे उपकारार्थ इस हवि (ब्रीहिस्त्प)को शमन (भक्ष एविरोधि तुषी के दूर करने में शान्त किर। तस्येव पदस्यवा ख्यानम्। भलंत्रकार् शान जेसे तेसे शमन करि। द्विविधा शानि है वाह्यतुषापनयनाचा सो पहिले अवयात से होती है। और अनाः स्थित मालिन्य के अपनयन से दूसरी फली करण करिके हाती है। तिस दिविध तएउल संस्कारे की करि र्त्यर्थः॥ का॰ २.४. १३ हिव ऋदहीति हिव कूरने वाली (बाले) यजमान की पत्नी वा अग्नीध को अध्येषु तीनि वार् कहि कर बुलांवे ।। यजुः पङ्किः अधिदेवतं वागधियज्ञं पत्नीदे ।। हे हविश्वत् (हवि करने हारी) हारे । यहां आ। तीनि बार कहे अ र्थ को देवता मानते हैं इस हेतु तीनिवार आह्वान है।।१३॥ कुरुगिस मधुजिह्न इष्मूर्ज्मावर त्वयो वय हैं सिंघातरें- संघानं जैष्म वर्षवेद्धमिस प्रति

त्वा व्यक्ति वेनु परीपूर्ता रहाः परीपूर्ता अरो न्यो पहर्ता रहा वायुर्वा विविनक्त देवो वेः सविता हिरेण्यवाणिः प्रतिगृभणात्वि देणः पाणिना ॥१६॥

जिस समय अध्ये हिव क्विहेहि इस में शाह्यान करता है ति सी समय साथ ही आग्नी ध्र कुक्क रोसीति मन्त्रकरि पाम्या से दोवार हषद को कूटना है दोंनी वार मन्त्र पढ कर-उपला को शम्या से एकवार कूरता है इसी मन्त्र से । आची त्रिष्टप् वा ग्देवत्या।हे पाम्यारूप यज्ञायुधविशेष तू कुकुर हे असुरी का श्रीर मधुजिह्न है देवतार्शी का। असुरसीग क्व क (कहं) कहा। यह तिन्हे मार्ने को इछा करि सर्वन चलता बीह कक् रः। यहा कुक (कुत्सित) शब्दको कुरता (विस्तार्ता) सो कुक्क टः।यहाकुकुराख्यपक्षिवत् भ्रमिविशेषको असुरों की भय कै अर्थ विस्तारता यह कुकुट है। मधुजिह्नकनामा को र्क देवता खों का मृत्य है। मधुर्मधुर्भाषिए। जिह्ना जिस की त दूप हे यज्ञायुध तू असुरों को पग्भव करि के पजमान का श न्त और रस वोलि । अन्त और रस जैसे आवे तेसे शब्द क रि। तरे शब्द करि असुरों के पराभव में तिन्हें के अन्ने औ र रस की यजमान प्राप्त होता है। किरि तुरु करिके हम अ सुरों के साथ क्रियमाण संघात-संघान अतिस-तिस सङ्ग्रम को जीतेंगे अर्थात् हमलोगें। की कभी भी पराजय नहोगी

<sup>+</sup> कु-व्याग्मन्व-सि।र्गप्र-तु।उनप-याक्टनाम् क्रास्टिशवा-कुःखानहे-ना।र्गण्रहे

मनुराजा का एक वृषभ था तिस में असुर्घीवाणी स्थित हो शब्द करती थी निसे सुन करि असुर्मरने थे फिरिकिलात श्रीर अकुली नामा असुरें के पाजकोंने मनुके निकर जाकर तिसही ह षभ से यज्ञ कराया तिस वृषभ के मर्ते वीह वाएगि मनु की स्वी में प्रविष्ट दुई फिरि तिस स्त्रीसे भी तिन्हों ने मनु की यह कराया ततः सो वाणी य ज्ञ पावीं में प्रविष्ट हुई इस हेतु से असुरां के परा भव के लिये तिस वाणी के प्रकरनार्थ प्राम्या करि हवत् श्रीर उपल का हनन है इति श्रुत्युक्तोः भिप्रायः शत०२ १ ४ ४ १४ ॥ का॰ २ ४ १ १६ तुषों के विमुक्त होने पर अध्ये पूर्व को हाथी से ग्रहण करे वर्षवृद्धमसीति॥यजुगार्यवी ऋर्पदेवत्या।हे शूर्प-नू वर्षवृद्ध है (वर्षा में वढे वंश की शलाका शों से वनने के हेतु शूर्य का वष वृद्धत्व है ।।का॰ २ ४ १ १ ९ अति त्वेति उल्खल से बाहिर निकाल कर हिव को ऋषे में डाले॥ यजुई होती हविदेवत्या। हे हविः वर्षवृद्ध (सूर्प) तुँहै अपना करिकेजा ने- वीहि सूर्य का वर्षवृद्धत्व में भारत्व है ॥का॰ २ ४ १० परापूतिमिति तुषों को फट के ।। आसुरी उिष्णाक् राक्षसम्। राक्ससलोग निकाले (ऋर्ष करिके तुषों के निकालने में रासस् भी तिन्हों के साथ भूमि में गिराये। अपेर अरातयः (हिव के प्रतिकूलआलस्यादिशानु)निकाले ।।का ०२.४.१६ अपहतमिति पृथिवी में गिरे तुषों को भेले करि उत्कर दे-यामें डाले " यजुर्गायची राक्षसम्। राक्षसलीय दर्में चला

के मारे॥का॰ २ ४ २० वायुर्व इति सतुषों श्रीर निस्तुपीकी
पृथक् करे ॥यजुरुषिएक् तएडुलदेवत्या।हे तएडुलछो सूर्य
चलने से उठावायु तुम्हें सूक्ष्मकाणें से पृथक् करे॥का॰ २४ ४ १ सूर्य में स्थित तएडुलों को पान में एरव हेवो व इतिमन्त्र
से अभिमन्त्रण करे॥साझी निष्ठुप तएडुल देवत्या।हे तएडुल खो सविता देवता तुम्हें श्रिक्ट्र पाणि मिली अडुलियों के हा प्राथि सविता देवता तुम्हें श्रिक्ट्र पाणि मिली अडुलियों के हा प्राथि प्रहण करे॥पानी प्रक्षेपसमय भूमिमें पतन नहो इस्त हेतु सवित गृहण प्राथिना करिये हे।केस सविता कि हिर्म हिल्यपणि। हिर्म जुल अडुलीयादि काभरण यक्त पाणिजिल सके यहा हेत्या से प्राथि नहार करि हिन्न हुए सविता के हाथ है देवताओं ने स्वर्णमय किये यह सविता का हिर्णयणिक हिर्म हुन हुन खुने खुने कथा। १६॥

अ०६ वृष्टिर्स्यपानि श्रानिमामारे जिह्ने निक्कव्या देर्रं सेथा देव्यजं वह । घ्रुवर्मिस पृथिवीं हेर्रह बह्मवनि ला क्ष्वविन सजात्वन्युपेदधामिश्रा

त्वस्य वधाये॥१७॥+

का॰ २ ४ १ २६ धृष्टिर्सीति उपवेष की ग्रहण करिके । । है ब बहती उपवेष देवत्या। हे उपवेष त् घृष्टि (प्रगल्भ धीढ़े हैं तीव अक्षारें के दूधर उधर चलान में प्रसुत्व से दूस का प्रागल्भ्य है। का॰ २ ४ १ २६ भ्षपान इति उपवेष से रवर् स्थ सपरभाग शकारों को खर के प्राग्भाग में करें। तहां

<sup>+</sup> ध-सि।भ्य-12म-ध। र् । भा-र्।उ.धु-प।वर ।। १७॥

तीनि अगिनयें है। पहिली शामान् (अपक की भक्षण कर् ने वाला लेकिका गिन। दूसरा क्रव्यात् (मासका खानेवालाचि तारिन। नीसरा देवपज (यागयोग्य। तेसे नीनि अक्रारें को गाईप त्य से प्रामाग में पृथक् करि के तिन्हें। में से याग्योग्यता हीन आमा न् क्रव्यात्मंत्रक दोनें। अग्निओं की छोडि गाईपत्य प्रतिकहि नाहे॥ प्राजपत्यानुषुप् अगिनदेवत्या। हे अग्ने हे गाईपत्य आमादीन की परित्याग करि। तथा क्रव्यादिनि की दूरि में होडि "का॰ २·४·२७ चपवेषा करि दूरस्य अङ्गरें। से आहे-वयज्ञीमित एक अङ्गरेको लेकर "देवी जगती अगिनदेवत्या। हे गाईपत्य देवताच्यां के योग्य तीसरे अपद्भार् को समीप में लाग का॰ २ ४ २ २ ध्रुवमसीति देवयज अजुगर को कपाल करि रकें। कपाल देवत्यं पजुः। हे कपाल तू स्थिर हे लपङ्गार के जपर में होने से भी रूधर उधर नहीं गिरता पृथिवी को हरी करि अर्घात् पुरोडाशपाकंसमय में तेरे किये व्यवधान से भू मि का दाहकत शेथल्य न होगा। किं च तुकै अङ्गार पर्स्था पन करता है। किस लिये कि म्वातृव्य (श्राचु-असुर-पापी) के व्धके अर्थ। केसे नुसे कि ब्राह्मण ने पुरोडानिक्यति के अ र्थ स्वीकार किया। तथा क्षिवयां ने श्रीर समानकुल में हुए यजमानों ने पुरो - किया॥१७॥ अग्ने ब्रह्म गुम्णीय धुरुणग्रसानारिकं हुई ह बलविन बा सच्विन सजात्वन्यपद्धामिश्र

नृष्यस्य ब्धाये।ध्रिमेस् हिवं हिहं ब्रह्मवनि ता शत्रवनि सजात्वन्युपेद्धामिभानृत्यस्य ब्धाये।विष्वाभ्यस्वाशाभ्य उपद्धामि चिते स्थार्थ्वचिता भृगूणामद्भिर्सा तपसा नयस्य ॥१०।

का॰ २ ४ ३ ३ मध्यम् कपाल को उपधानान्तर् स्वाङ्गिलके वि न होडे अग्ने ब्रह्मित मध्यम कपाल में अङ्गार् स्थापन क रेग याजुषी उष्णिक् अगिनर्देवता। हे अग्ने निधीयमाना जुनर त्त्प हम लोगें। करि कियमाण ब्रह्म (वेटि) कर्म की ग्रहणक रि ।। नाशक राक्ष्मों के बध करिके अनुग्रहण करि यहा मुर ब्राह्मण को अनुग्रहण करि अर्थान् मुर अङ्गुलिदा-नास्त की इंढ करिंगका ०२ ४ ३१ पूर्ववम् स्थापित कपाल के पश्चिम भाग में दूसरे कपाल की धरुएमिति स्थापन करें। कपाल देवत्यं यजुः।है हितीय कपाल तू पुरो डाश काथार्क हे इस हेतु अनारि को हर करि। पुरोडाश पाकीत्पनाज्वाला करि अनिरिक्ष लोकोपद्रव जैसे नहीं नैसे करि।यद्यपि य ह कपाल ज्वाला और अनिरिक्ष के मध्य में व्यवधायक न हीं है तथापि अनारिक्ष को हटता के अर्थ कपालदेवता प्रा-र्थनां करिये है। ब्रह्मवनीत्यादि पूर्ववत्।।का० २ ४ : ३२ : प्र-यम के पूर्व भाग में धर्त्रमिति तीसरे की स्थापन करें आर्वी विषुप् कपाल देवत्या। हे कपाल तू धार्क है। दिव को ह द करि ज्वालाय करि राहका अभाव युलोक का दार्कोही

<sup>+</sup> अ वात्रनथ-याद्रन्यनि-मि।ऋनि-नात्नामु-म्।जानाश्ना

खन्यत्यूर्ववत् का॰२ ४ ३३ प्रथम के दक्षिणभाग में ची खे की विश्वास्य रित स्थापन करें। यजु खिषुप्। है चतुर्थ कपा ल सब दिशाओं की हटता के अर्थ तुरे स्थापन करता हूं। एवं तीन्यें। कपालें। के उपथान करि तीनें। लोकों को जीतता है। चीथे से दिशाक्षां की जीतता है। आयाय यह है कि न स ने पुरोखाश लोकत्रपुरूप होके देवताशी की सन्ने करता है। का॰२ ४ ४ ३४ शारनेय पुरेखाश के अशाकपालत शेरिचा रों के स्थापितत्व से अविधिष्ट चारों के मध्य में हो-हो दक्षिण ओर उत्तर में चितस्थेति प्रत्येक को स्थापन करे। यजुगार्यची कपालदेवत्या। हे कपालविष्रोषाः तुम प्रथमकपालोपचयका रिए।' हो तया ऊर्ध उपहित द्वितीयादि कपालें। के उपचय का रिए। हो। का॰ २ ४ ३ ८ भू गूरणिमिति अङ्गरें। से कपालें की आछादन करें।। आसुर्यनुप् कपालदेवत्या। हे कपालकी तुम भूगुनाम को ओर अद्भिरानाम को देविष्ठें के तपोरूपद स अग्नि करि तप्तहोन्नो। इस अग्नि का नदीय नपोरूप से भा वना करे इत्यर्थः॥१ए॥+

श्रिक्ष प्रामीस्यवधूत्र रहा विध्वा श्रगतयोदित्यास्त गसि प्रति त्वादितिर्वेत्तु धिवरणिस पर्वती प्रति त्वादित्यास्त्व वेतु दिव स्कम्मनीरिस धिवरणिस पार्वतेयी प्रति त्वा पर्वती वेतु॥१४॥+

का॰ २ १ २ जेसे अवधातके अर्थे क्रष्णाजिन प्रयोग है ने

<sup>&</sup>lt;sup>† श-सिभ्यनं श्र-सः। द्राया-सु। उनिभु-तु। इरादि-सिम्दन। पि-तु। श्रान। १४॥</sup>

ते यहां भी॥ शर्मासि। अवधूतम्। अदित्याः इति मन्त्र त्रंयया रव्यातम् काएडी १४०॥का० २०४०३० तिस चर्मपर् धिषएणसी-ति इषद् (चाकी के नीचिएले पाट)की स्थापन करे॥ आसुरी गायवी हषद्देवत्या। हे शिले पेषएणधारभूते त् पवनात्मिका ति दुत्यन्ता त् धिषणण (बुद्दि वा कर्म को व्याप्त का वेती) हे वा पवि तवत् धारण करने वाली है। अदिति (भूमि) की त्वचा क्रषणाति है। मस्त्रा तुक्तेमी और तरे अवस्थान को अनुजाने॥का०२१० है। ४० हषद् के पश्चिमभाग मंनीचे को शम्या स्थापन करे दिव इति। यजुरुष्णिक् शम्यादेवत्या। हे शम्ये द्युलीक की सम्भन करने वाली तू है। पतनवारण के अर्थ अन्तरिक्षरूप करिस्त-हैं। मन कारित्व हैं । यतनवारण के अर्थ अन्तरिक्षरूप करिस्त-हैं।

स्वरूपा के अतः पर्वती मात्रसमा तुरू पुत्री को जानें ॥१४॥ धान्यमसि धिनुहि देवान्या एए ये त्वा दाना-ये वा ब्यानाय त्वा दीर्घामनु प्रसितिमायुषे धां देवो वेः सिवता हिरएयपाणिः प्रतिगरणा त्विद्रेण पाणिन्। चक्षेषे ता महीना पर्यो शिमारणा

का॰ २ ४ ई धान्यमसीति तर्डुलें। की चाकी में डालिकर्

ला(चार्का के अपरलेपाट) को स्थापन करें ॥प्राजापत्पानुं छुप्

उपलादेवत्या। हे उपले (उपरितनिशाल) तू धिष्णाव्यापार्था

रिका है। केसी कि पार्वतेयी ध्यथसन दघर की पुत्री बाल

र पा- न्। प्रांगाना। द्वा उ- ता। उभ व्या-त्वा वर्ण ही- ना। तर ०। च- त्वा श्री ०। म-सि। द्वा १०॥ २०॥ के सनीयसी होषा बुहितवे भवतीति श्रुतः १०२१९६०

त्राणयत्वेति प्रतिमन्त्र करि पीसे ॥ धान्यमसी तिष्रएणं हिंव र्देवता १ यजुर्बृहती २ ४ ६ हेवी बृहती ३ हेवी पङ्कि। ४ आ ची चिष्टुप्।हे हविः त्थान्य (तृप्तिकरनेवाला) है इस का-रण अगन्यादिक देवता शों की तृप्त करि ॥१॥ हे तराडुल शे तु मेहं त्राएए प्रकर्षण अनिति-सर्व समुख्ये मेचे शकरने वाले म्बास वासु प्राणदान) के अर्थ पीसता दूं इति प्रेषः एव मुत्तर्मन्त्रयोपेज्य म्॥२॥ उदान (ऊपर्को चेष्टा करनेवाले उत्क्रान्नवायुदान) के अर्थ॥३॥व्यान (व्याप्त हो चेष्टा करनेवाले बलहे तुवायुः) के अर्थ। अभिप्राय पह है कि देवताओं का हवि सजीव ही-ता है इस हेतु इन मन्त्रों से हवि का प्राएगदिहान करि सजीव त्व करिये है।।४॥ का॰२ १ ७ दीर्घामिति पिसे तराडुलें की क्रक्णाजिनपर पतन करें।। दीर्घा (श्वविछिन्ता) प्रसिति (कर्मसं निति को अनुलक्षण करि आयु (यनमान की आयुवृद्धि) के अ र्थ हे हिव तुरे कृष्णजिन पर स्थापन करता हूं।भाव यह है कि यजमान की आयुवृद्धि के होते में कर्म संतति वर्ते है।यद्वायमर्थः।पूर्वमन्त्रों से हिंब का प्राणादिदान करिस जीवाव किया रूस करि युनः आयु ही जिये है। हे हविः ही र्घा प्रसिति (क्वाणाजिनारच्या) में तुर्दे स्थापने करता हूं। कि मर्थम् कि तेरी आयु की वृद्धि के लिये । देवी व इत्यादिम न्त्रप्रीषी व्याखातः काएडी१६ ई०॥का०२१५ ० हेब्गाजि न पर रखे पिष्ट को चक्षुषे लेति देखें॥हे हिव यजमानकी

रे प्रसितिः प्रसपनात्तन्तुर्वो जातं वेति निर्° € • १२ यास्त्रोक्तेः पिष्टयाहकत्वात्र सिति शब्दन कृष्णजिनमुच्यते।

भीरायनत्वात् यतं ययः शक्तेनी

नक्षुपाटव के अर्थ तुरे देखता हूं इति श्रेषः। यहा चक्षु आदि वाह्येन्द्रियादिदान के अर्थ तुरे देखता हूं। भाव यह है कि हिंव के सजीवत्व करने में चक्षुरादि की की अपेक्षा हो ती है सी इस से करिये हैं। का १२५ ४ ४ पात्रान्तर से आज्यश्चा ली में आज्य की की महीनामिति। आज्य देवत्या देवी त्रिष्टुप्रहे आज्य त् महीओं (गोंओं) का पय (क्षीर्) है ने ॥ २०॥ अ० ८० देवस्य त्वा सिवतुः प्रमुवृष्टिनोर्वा इस्यो पूर्णो

हस्तीम्याम्। सं वेपामि समाप शोषधी भिः समी षधयो रसेन। सर्ह रेवतीर्जगतीभिः पुच्यन्ता छं सं मधुमतीर्मधुमतीभिः पुच्यन्ताम्॥ २१॥ ते का॰ २०१० पवित्र सहित वहे पात्र में देवस्य त्वेत्यादि सं-वपामीति पिष्ठां को श्रावपन करे ॥देवस्य त्वेत्यादि हस्ताम्या मित्यन्तं व्याख्यातम् करिहका १०० श्र०। संवपामि देवी बु-हती हविदेवत्या। इन पिष्ठां (पिसे हुश्रां) को वहे पात्र में भले

प्रकार स्थापन करता हूं ॥का॰ २०४० १२ १३ उपसर्जन्यः (पि ष्ट्रमें डालने योग्य जल) आग्नी अ के डालने अध्येषु पवित्रा

शों से यह ए करे समाप इति । समापो यजुः श्रापो देवता।

उपसर्जमीरूप जल पिष्ठरूप ओषधीओं के साथ भले प्र-

कार एकी हैं। तथा श्रीषधीएँ (पिसीहर्षे) रस (उपसर्जनी-रूपजल) करि भले त्रकार एकी हैं। 😤। तथा रवत्यः (जल)

श्रीषधीशें(पिष्टारवाशें)किर्भले॰ भामधुमतीः(माधुर्यी-

<sup>+</sup> है-म्। जन् सं-मि। इन स-म्। जन्॥ ३१॥ + आपी हि शोषधीनां रसः। भ रेषत्य आपी जगत्य शोषथय एतिश्रुतेः

पे ना जल) माधुर्यो पेतां (पिष्टस्पा ओषधीओं के साथ भले। अर्थान् जल और ओषधीओं के परस्पर प्रीति हे तुत्व से संप के होवे॥ २१॥

> जनयते ता संयोगीदमाने रिद्मानी षोमयोरिषे त्वा घुर्मी निस्वायु रूरु प्रया उरु प्रयस्वोर ते यूज्ञपतिः प्रयतामुग्निष्टे त्ववं मा हिर्देशी द्वेव-स्वा सविता श्रीपयतु वर्षिष्ठे निधे नाके ॥२२॥

<sup>†</sup> ज-मि।श्रुगर्-मेशर्गर्गः। द्वार्-योशउगर्-सा। वर्गण्य-युशस्वाउ-म्। स्त्राग छ-स्।र्गः दे-के। के गार्था।

अधयुं कपालें। में पकावै॥यजुर्गायची पुरोडाश्रादेवत्या। हे पु रोडाश तू यमे (दीप्यमान-प्रवर्ग्य) नहीं। तथा विश्वायुः (सर्वायुः है। जिस से यजमान सर्वायु को पाता है द्ति भावः ॥का॰ २ ५ २ ॰ उरु प्रया इति पुरोखाश को बढावे जितना कि कपाल में समावेग आची गायवी पुरोडा गहे पुरोडाशा तू स्वभाव से उरु प्रथाः (विस्तीर्ग जैसे तैसे प्रसर्ने हारा। इस कार्ण यहां भी वि-स्नीर्ण परव्यान हो। किं च नेरा यज्ञपति (यजमान) उरु (विस्ती र्ण पुत्रपश्चादिकरिके? परव्यात हो॥का०५-३: २१: अगिनष्टः इति जल करि पुरोडाण को सर्वतः स्पर्श केरे॥ प्राजापत्या गा यबी पुरेश हे पुरोडाश अग्निः अपण के अर्थ तेरी त्वचा (त्व क्सहण्र ऊपर्ले भाग)को विनाश नकरे। अर्थात् अतिराहक रि स्यामता न हो। अवधात पोषण से उठा और श्रपण से उ त्यन्न दुष्पा हिव का उपद्रव जलस्पर्श किर शमन करिये हैं इति भावः॥का०२ ५ ५ २३ देवस्वेति पकावे ॥प्राजापत्यानु ष्टुप् पु॰। हे पुरे डाश् सविता देवता वर्षिष्ठ (अत्यन्त बुद्ध)ना क (धुलोकवर्ति नाकनामा अगिन +) में तुंसे रिव कर पक करें। मनुष्य का अपण करने में करित्व नहीं है यह समम कर देवस्विति कहा गया ॥२२॥+

मा भेमी संविष्णा अतेम र्युत्तो निम्र्यं ने मानस्य प्रजा भूयाञ्चितायं त्वा द्वितायं त्वेक नायं त्वा ॥२३॥ न

<sup>†</sup> मा-क्याः। प्रशास-त्। स्शासि-त्वा। उश**ि-ता। सरशास्य। त्रशास्य।** 

<sup>†</sup> श्रयमाणतया दीय्यमोनलात्

का॰ २ ५ २४ पका पक ज्ञान के लिये मा भेरिति दोनों पुरोडा शें। के स्पर्श केरे ॥ यजुर्गायत्री पु ०। है पुरे डाशा तू भय मत क रि। चलन मत करि॥का०२ ५ ५ २५ अतमेरुरिति अपक की भूभल करिके दावे वेद वा उपवेश करिके॥ आची गा यत्री पुरायतः (यागका हेतु पुरोडाप्र)अतमेरः (भस्माछ) इन करि ग्लानिरहित) होवै। यजमान की पुत्र पीत्रादि प्रजा ग्लानरहिता हो। अर्थात् यजमान की प्रजा की कदापि दुःख न हो "का॰२ ४ २६ पिष्ठलिप्तपान का प्रसालन और पिष्ट लिप्ताक्कियों का प्रशालन पान में स्थित ही उल्मुक से तपाक र् गाईपत्य के उत्तरतः परस्पर् संगति को न शप्त होते की शी-थांचे चितायलेति अति मन्त्र से ॥१ हेवी बहती वितदेवत्या २ देवी बृहती दित देवत्या ३ देवी पद्भिः एकतदेवत्या। हेपाव्य कुलिम सालनी दक वितनामक देवता के अर्थ तुरे ओज-नों हूं दित प्रोषः। तथा दित के अर्थ तुरातथा एकत के अरा "पहिले किसी हेतु से डरे इए अगिन ने जल में प्रवे प्रा किया फिरि देवताओं ने तिसे जानि कर ग्रहण किया नहां अग्नि ने जल में वीर्य छोडा फिरि नित हित एकत तीनियुन हुए ने देवताओं के साथ यज्ञ में पानी प्रशालनजललक्षण भाग को लेते हुए यह श्रुति में कथा है शत ०१ २ २ १ ॥२३॥ देवस्य ता सवितुः प्रस्वेशिवनी बीहुभ्या पूर्णा

हस्तीभ्याम्। आद्देश्धर्कतं देवेभ्य इन्द्रस्य

बाइरिम दक्षिणः सहस्वभृष्टिः शानतेजा घायु रेसि तिरमतेजा हिष्तो बधः॥२४॥+

का॰ २ ६ १३ देवस्य त्वेति स्फ्यू लेकर् ॥देवस्य त्वेति व्याख्या तम् किण्डिका १० अप । आददे यजुः पङ्किः स्पादेवत्या।देव ताओं के उपकारार्थ वेदिखननादिद्वारेण अध्य करने होरे स्पा की गृहण करता हूं । का॰ २ ई १३ तुण सहित सव्यहस्त में करि के दक्षिणहरू से स्पर्ग करि संहिता खर से इन्द्रस्य वाहः यह जये ॥ प्राजापत्या जगती स्पादेवत्या। हे स्पा तू इन्द्र का दक्षि ह णबाहु है राकेंसा कि सहस्रभृष्टिः (सहसंख्याक श्रावुशीं का भू जने हारा। शततेजाः (बहुधा दीप्यमानः। किं च वायु (केवल इन्द्रबाहु सहया ही नहीं किंतु वायुसहयाभी है। अत एव तीक्गातेजाः (जैसे वायु वन्हि को प्रदीपन करि तीव्रज्वाला की उत्पन्न करने से तीव्रतेजा होता है। एवं स्पाभी स्नम्ब छेदरू प कर्म करने से तीव्रतेजा है। तथा दिषतो वधः। देषि असुरों का हन्ता ॥२४॥

पृथिवि देवयज्ञन्योषंध्यास्ते मूलं माहिर्दिस षं ब्रजं ग्रह गोष्ठानं वर्षतु ते द्योवधान देव सवितः परमस्या पृथिच्याथं प्रातेन पाप्री र्यान्द्रिष्ट् यं च वयं हिष्मसमतो माभी क्रार्था प्रमान्त्रगत्रमाद्गव-द्यीः भाव-क् त्रान्य

का॰ २ ई १५ १ई पृथिवि देवयजनीति तुण के नीचे भूमि

† अन्ये नुमसि बुधानीते यवाह पर

को स्पर्य से प्रहार करें " वेदि देवत्यं यजुः। हे युथिवि हे देवयज नि (देवता यजे जाते हें जिसमें) तेरी श्रीषधीशीं(तृरास्पार्शी) कामूल नहीं विनाश करता हूं । का॰ २ ६ १७ व्रजं गछेति पु रीष (स्प्य प्रहार करि रवुदी मुदा) की ग्रहरा करें "देवी जग-नी पुरीषदेवत्या। हे पुरीष (स्पायप्रहारोत्यन्ता मुदा) तू व्रजास्थि त होने के लिये चलती हैं गाएँ जहां तिस् को प्राप्त हो। तिस केंसे कि गोष्टान(गोयुक्तस्थान) गोत) को ॥का॰ २ ई ९० जि सस्थान से पुरीष ग्रहण किया तिस वेदि के स्थान को वर्षतु न ९ इति देखें ।दिवी पड्डि: बेदि देवत्या। हे वेदे नेरे अर्थ युलोकां भिमानी देव वर्षे जलसेक करे। अधीत् वर्षणकार खननजनि तदुःख्यान्ति हो।।का०२:६,१५, बधानेति स्वोत्बाता मृदा की उकर में डालें। सावित्र यजुः। हे देव सवितः जो हमली गों की देव करता शेरेर जिस पानु को हम देव करते हैं तिस उमयविथ पानु को इस पृथिवी के छोर पर बन्धन करिए नहीं उत्कर में डाली हुई धूलि विषें निगूढ शतु का बन्धन कार् कि जहां भूमि के छोर पर अन्धतामिश्रनरक है +।किन्हों से बन्धन करना तदाह कि शतसंख्या को वन्धनरज्जुन्त्री किं च इस अन्धतामिश्रनरक से तिसे कभी भी मतछूट ने दे।।२५॥

अपार्त पृथिये देव्यजनाइध्यासं व्रज-

+-अ-म्-अन्त्र-म्।र्गव-द्योः।उन्व-क्।अन्त्र-मः।स्निःम्-म्।स्त्रान्य-म्।

वितः पर्मासी पृश्चिकाश्च श्रांतनु पाश्चिश्चि समान्देशि यं चे व्यं हिकारत्मता मा मीक्। शर्रे दिवं मा पत्नो इप्साने द्यां मा स्केन् वर्ज गेळ गोष्ठाम् वर्षतु ते धोर्वधान देव सवितः पर्मास्या पृथ्व व्याश्च श्रांतन् पाश्चिश्ची स्मान्द्रेश्चि यं चे व्यं हिन् व्याश्च श्रांतन् मा मीक्॥ २६॥ +

का॰ २०६० २९० २५पार्सिमित द्जीवार प्रहरण श्राहिक करें।
श्रामुरी गायत्री असुरदेवत्या। प्रियिव के सम्बन्धि देव यजनार्याः
वेदिस्थान में अर हनामा असुर की अपबध्यासम् (निकालिकर्जें)
में हत हो तेंसे करता हूं ॥ इस मंन्त्र से दूसरी वार प्रहार करें श्रीर बजम वर्षतु बधानित तीना मन्त्रां का प्रयोग तथा अर्थ पूर्ववत्यका॰ २०६० २२ अर्थे विविधित जन्मर के अभिमुख हामा को रवें ॥ यजुरत्त श्रुप् हें अर्थे ।
(असुर) दिव (द्युलाक यागफलरूप) की तू मत माप्त हो ॥ का॰ २०६० २३० ।
इप्सम्त इत्यादि नीसरी वार प्रहर्णादिक करें॥ यजुर्यायत्री वेदिदेवत्याः
हे वेदि देवते तुक पृथिवी से जो इपर (उपजीव्य रस) हे सो द्युलाक की न जावें॥ वर्ज गहेत्यादि पूर्ववत्य ॥ २६॥

गायनेण ता इन्हेंसा परि गृह्णाम नेषुभेन ता इन्हें सा परि गृह्णाम जागतेन ता इन्हेंसा परि गृह्णामि। सक्ष्मा चासि शिवा चासि स्योना चासि सुषद्चि। स्यूजीस्वती चासि पर्यस्वती च॥२०॥१

का॰ २ ६ २५ जिम स्थान से छारू निकाला तहां वेदिका परिमा

<sup>+-</sup>य-माग्रागत्र-मार्गत्र-योः। उग्व-स्वर्णण-माल्यार्-माग्रान्त्र-स्विष-यो॥कर्म +गा-मिश्रान्ते-मिर्गाना-मि।उगसु-सि।वरगस्या-सि।त्रग्ति।त्रग्तान्या

ए निश्वय करने के लिये दक्षिए पश्चिम उत्तर तीनों दिशाशें। में स्फा से तीनि रेखाएँ करें गायंत्रे शित अतिमन्त्र करि। इस कर्म की पूर्वपरिग्रह कहिने हैं॥गायवेण १ वेषुभेन २ जागतेन ३वयाण मास्री अनुष्टिष्णुदेषता। ने प्रान्वं विष्णुं निपाद्य छन्दे।भिर् भितः पयगृह्णिनितिश्रुतेः १ २ ५ ६ । हे विष्णो तुरे गायत्यादि तीनों इन्दें। की स्पर्य में भावना करि तीनें। दिशाओं में परिग्रह ण करता हं। एवं त्रिष्ट्रप् जागत उत्तर् मन्त्रों में। ततः छन्दे। देवता ती नें। दिशाओं में असुरों से तमे पालन करेंगे। पूर्वदिशा में आहवनी य पालक है इतिभावः। प्रजापित के पुत्र देवता श्रीर असुरं ने स्पर्धा लहाई किई जब देवताओं की हारेजानि भूमिकी असुरें ने वाटा नहं। देवताश्चां ने वामन रूपविष्णु की आगे में करिके असुरों केनिक ट जाकर याचना की ई कि हमारे अर्थ भी भूमि का अंदा देनाउचित है। फिरि असुरें ने देवताओं को निरादर में कहा कि यह विष्णु जि तने भू भाग में प्रयन करे तितना आपली गों का है। फिरि देवता शों ने हमको इतना ही बद्धत है यह किहकर पूर्व में विष्णुकी डा लि गापने ऐत्यादि मन्त्रों से यत्तभूमि को ग्रहण किया।सो यत्रो विष्णुः जहां रेरा है बोह ही पत्त भूमि है यह तिन्हें। करि विदित होने से वेदि यह तिस भूमि का नाम हुआ यह शत०१-२-५-१-७-श्रुति कथा समस् किर वेदि ग्रहण है । का०२ ६ ३१ वेदिखनन से पहिले किया पूर्व परिग्रह पीछे किया उत्तर परिग्रह है। तहां भी पूर्व वत् तीना दिशाशों में सुस्मा स्पोना ऊर्जस्वतीति मन्द्रों करि स्पर्

बधोश्सा२णा+

में तीनि रेखाएँ करें ॥त्रयाणां वेदिवेवता १ प्राजायत्या गायती २ आसुरी जगती ३ आसुरी पद्भिः।हे वेदे तू सुक्ष्मा त्वनकार अप्रमादि होष दूरि होने में शोभना भूमि है। प्रावा (अ गुअसर के निकाल में से शाना) है। गुणहषस्यान्योन्य समुच्च पार्थी चकारी एको धं मन्त्रः॥स्योना (सुखस्या) है। सुखदा ६ चता छों। के भली माति वेठने यो ग्या है। चकारी पूर्ववत्। दितीयो ग्यं मन्त्रः॥ ऊर्जस्वती (अन्वती) है। प्यस्ति। द्ध्यावती है। चे पूर्ववत्। तृतीयो मन्त्रः॥ २ आव्या क्रूरस्य विस्तयो विरिष्णान्तु द्दादायं पृथिवीं जीव दोतु म्। यामेर्यं स्वन्द्रमित स्वधा मिला मु धीर्यं शेष प्रमृत्तु दिष्यं यजन्ते ॥ प्रोक्षा त्राप्ता स्वया दिष्यो विष्रो स्वया स्वया दिष्यो विष्रो स्वया स्वया दिष्यो स्वया स्व

का॰ २ ६ ३२ पुरा क्रूर्यित मन्त्रण खोदी हुई वेदि में लोष्टक्त विषमता की निवृत्ति के अर्थ समीकरणस्य मार्जनकरे "अघ प्रार्ठेसहृष्ट्रा चन्द्रदेवत्या निष्ठुप् अ<u>मनेय मार्च्यायका</u> मन्त्रे भिष्ठे ता। कभी देवनाओं का असुरों के साथ संग्राम उपस्थित हुआ तब देवताओं ने आपुस में मन्त्र किया कि जो इस भूमि का उत्कृष्ट देवया जनस्थल है तिसे चन्द्रमा में स्थापन करिके युद्ध करें नहां जो हमारी पराजय हो तो देवयजन में याग करिके फिरि हेत्यों को पराजय करें ये यह मली भाति विचारि भूमि के सारभाग हेवयजन को चन्द्रमा में दिखे ता है इस आख्यान को मन्त्र कहिताहै शत०१ २ ५ ५ १ १ १ १ मन्त्री सही की सारभाग हो सम्बर्ध की स्थापन करते हुए सो इच्छा वर्ण अवभी चन्द्रमा में दीरक ता है इस आख्यान को मन्त्र कहिताहै शत०१ २ ५ ५ १ १ १ १ भा मन्त्रार्थ की

<sup>†</sup>पु-ने। प्राथी-य। इ०दि-सिखाश्या।

अतिमिति ए यः प्राथः खतः। नेतमता देतंत्रणोज्ञात्र।यां चत्यमित ब्रह्मता स्वति श्रेतरः १११

हं विरिद्यान् (विष्णा अपसम्बर्भ) तू सुनि अनुग्रह करि इति शेषः।विस्प (नानायोधयुन्धः) क्र्र (युद्ध भ) से पहिले अर्थान् दे वता जीवदानु जीव की थारण करने हारी सारभूता जिस पृथि वा को ऊँची ग्रहण करिके स्वधाओं (वेदीं भे) महित चन्द्रमा मंस्या पन करते हुए थीराः (मेथावीलीग) तिसी (चन्द्रस्थापृथिवी) की अ नुदिश्य (दर्शन से संपादन करिके सोही भूमि इस वेदी में हे यह भावना करिश्याग कर्ते हैं।।का॰ २ ६ ३४ प्रोक्तणीरासाद्येति आ उनीध प्रति प्रेषा (अध्यं का वचन) है ॥यनु रुषिएक प्रेषः। हे आगी न्त्र प्रमासार्ण (जलें) के वही में स्थापन करि। का ०२ ६ ४२ दिषती ब्रिंबिय इति स्पा की उदगग्र किर उत्कर में फेंके ॥ यजुर्गायत्री अभिन्दा-विक्रिम्। हे स्पाः तू हेषीओं (शतुओं) का हिंसक है ॥ २६॥ अपन्य १९० प्रत्येष्ठ रहाः प्रत्येषा अपनिक्ये निक्षेष्ठश्चे रहते नि

अ॰ १० प्रत्येष्ट्र रक्षः प्रत्येष्टा अर्गतयो निष्टप्तथं रक्षो नि र्थता अर्गतयः। अनिशितोग्सि सपत्न क्षिद्वाजिनीता वाजेध्याये संमाजिम। प्रत्युष्ट्ठ रहाः प्रत्युष्टा अरात यो निष्मुध्र रक्षोनिष्मा अर्गतयः। अनिशिता सि सपत्नि हाजिनी ता वाजेध्याये संमी

क्मि॥२४॥+

का॰ २ ई ४ई जेसे सूर्प अोर् अनिहोबहविए प्रतपनिक या (तेसे सुवका भी करना ॥ दे व्याख्याने काएडी ॥ का॰ २ ६ ४६ वेदाग्र करिभीतर से पूर्व को संमाजन करें मूल से ले अग्रपर्यन्त अनिशानो मीति मन्त्र से फिरि वेंद्सू

र प्र-यः। व्यानि-पः। इंश अ-कि। उश्व-यः। बर्शनि-यः। तरश्य-किमाना। वर्षा

ल से बाहिर में सुवयुक्तर का बुध से ले मूलपर्यन्त पश्चिम + यस्यार् अन् हेत्रबाद्न्त्रवन्तः को संमार्जन करे इसी मन्त्र से फिरि अगिनसमीप में जाकर E) योषा ने सुन्छ्या र

पूर्ववत् तपाके जल उपस्पर्श करि श्रध्यु के शर्य समर्पण करें । याजापत्या बृहती सुवदेवत्या। हे सुव तू अनिशित (हमारे विषय में नीक्सा उपद्रवकारी नहीं होता) हैं यतः सपत्नक्षित् (प्रानुश्रीं का मार्रने हारा। अत एवं तुर्फे भले प्रका र श्रद्ध करता हूं। केसे तुरे कि वाजिन (अन्नवना+)यद्या य ज्ञवन ‡)को। किसलिय संमार्जन करता हूं कि वाजिथ्या (यज्ञ की दीन्नि के अर्थ। अर्थान् शोधित सुवा करि घृत लेते और होम ने में अग्नि प्रकाशे है। निस के प्रकाश से आहुति फल भूत अ-न्त्र प्रकाशित होता है।। का॰ २> ६> ४० ४५ र अनिशितेति मन्त्रे ण नीनें। खुचाओं (जुद्ध उपभृत् ध्रवा) की समार्जनकरि (प्रसु ष्टमिति तपा-तपाकर) वेदि में स्थापन करने को अध्ये के अर्थ देवे। प्रत्युष्टम् निष्ठन्नम् चाख्याते। अनिशितत्यपिचा रव्यातम्। सुव के पुरुष होने से आदि में संमार्जन है। स्रचा का स्वी होने से पिछे भा जहादिक सुचाओं के स्वीलि-क्लि से अनिशिता वाजिनीमिति विशेषणें का स्त्रीत वि च्रोब है।। २५॥

अदिये रास्त्रीमु विष्णेर्विष्ये। स्यूर्ने ताद्येन

त्वा चक्षुषाचेपप्यामि॥अग्नेजिह्वासि सुहर्देवे

भ्यो धान्त्रीधाम्ने मे भव पर्जुषेयजुषे॥३०॥ +

<sup>†</sup>अप-सि।अप गवि-सि। द्राउ- त्वा। उरा अप-वे। वरा ३०॥ ‡ यहो। हि देवानामन्द्रिमिति शुते । ४.९.९.२.। बार्ज यहारव्यमन्द्रमहिनीति बाजिनः।

का॰ २.७.१. आग्नीध्र योक्न (त्रिगुणा मुद्धमयीरपाना) करि गाहर्पत्य से नेक्ट्रिय दिया में ईशानाभि मुखी बेठी हुई यजमानभायी को परिधानवस्त्र से वाहिर नाभि सेनीचे कटि अदेश में अद्क्षिण वेष्टित करें अदित्ये रास्तासीति । हे योक्त देवत्ये १ यजुर्गायवी २ देव्यपद्भिः हे योक्त तू शिदिति ्पृथिवी भीर्प्राना (कर्धनी भेरे । का १२/७ र २ २ १ तस योज के दक्षिणपापा को पाङ्कास्थानीय उत्तरपापा में द्विगुण रवुर सि करि दक्षिणयोज्जपापा की ऊपर की उद्गहन करे विष्णा र्वेष्यो म्सीति । ग्रन्थि न करें ॥ हे दक्षिण्याश तू विष्णु (यत्र)का विष्यरब्यापक है।।का॰ २:७:४: ऊर्ज त्वेति आज्य को गाई-पत्य से उतारि करि पत्नी के आगे में रिव पत्याज्यमवेक्सिक ति कहे। आज्यदेवत्यानि त्रीणि १ देव्यनुष्टुप् २ यजुः ३ साम्बी जगती। हे साज्य तुमे ऊर्ज (उत्तर्रसलाभ) के अर्थ अगिन पर्से उनार्ताहं इतियेषः । उनाग्ह्याधृत सुखादु होता है। का॰२'७'४' अद्बेनित पत्नी आज्य की देरेंदे। हे आज्य तुरे अनुपहिंसित आखों से अधी मुखी हो कर देखती हं। किं च हे आज्य तू अगिन की जिहा है (जब आ-ज्य अग्नि में होमा जाता है तब जिह्ना ऐसी ज्वाला उत्पन्न होती है अतः तू अग्निकी जिह्ना है। कैसा है तू कि देवताओं के अर्थ सुहः (मले प्रकार होमिये हे बोहा यहा जिह्ना विशे षणम् भली भाति वुलाइ्यें हें देवता जिस से वोह। ऋषीत्

ज्वाला देखि देवता आते हैं। दूस हेतु मेरा धाम्ने धाम्ने (तन चागफलोप भोगस्थान सिद्धार्थ) हो। यजुषे यजुषे (तनद्या गसिद्धि के अर्थ योग्य)हो॥३०॥

स्वितुस्वा प्रस्व अस्व अतुनाम्य हिर्देण प्रवित्रेण स्र्यस्य रिमिनेः। स्वितुर्वः प्रस्व अतुनाम्य हिर्देण प्रवित्रेण स्र्यस्य रिपिनेः। नेजी अस्य शुक्र मस्यमृतमि धाम नामिस प्रियं देवानामनी धृषं देवानामनी धृषं देवानामनी धृषं देवानामनी धृषं देवानामनी धृषं देवानामनी धृषं देवानामनी

इति सर्धं हिनायां द्रप्रामे भनुवाकः १॰

र्ति श्री श्रुक्तयजुर्वेदे माध्यन्दिनीयायं। वाजस-नेयस्टेंहितायं। दीर्घपाठे प्रथमे।ध्यायः ९

का०२००० सिवतुस्तिति शाज्य को उत्यवन करे। सिवता देवता की शाज्ञा में बतेमान हो तुमे उत्यवन करता हूं। व्यारव्यानमन्यत् काएडी १२०॥ का॰ २००० प्रश्लीर प्रोक्ष एी को पूर्ववत् उत्यवन करे सिवतुर्व द्रित ॥ प्राजापत्या प्र-क्रिरापी देवता। तुमें उत्यवन करता हूं दित व्यारव्यातम् काएडी १२०॥ का॰ २०७० ४० नेजेश्सीति श्रध्यु वा यजमान शाज्य को देखे॥ शाज्यदेवत्य हे २० यजु खिषु प्र २० शाची

र्म स-भिः। अग्राह्णते-सि।यग्या-सि।य्राह्णा

उष्णिक्। हे आज्य तू तेज । शारीरकान्ति का हेतु होने से तेज) है। श्रुक (स्निग्ध रूपत से दीप्तिमान्) है। अमृत (विनाप्र) रहि ने है। बहुत दिवस रखने से खोदनादिवत् पर्युवितत्वा दि होषों के अभाव में वा यज्ञहेतुत्व में अविनाशित है। का॰ २ ९ ११ १२ धाम नामेति एकवार मन्त्र पूर्वक शी र नीनिवार चुपके से चारि सुवाछों को घृत से पूर्ण करें। हे आज्य तू धाम (देवताओं की चित्तवृत्ति का स्थान) है। नथा नाम (अपने प्रति नमानेवाला) आज्य की देखि भोज न के लिये सब नमते हैं। तथा देवता छों का प्रिय है। अना धृष्ट (अनिमभूत - गतसारत्व दोष करि अतिरस्क्रत - चरुपु रोडा शादिक चिरिष्यित से गतसार होते हें ऐसा नहीं है। देवयजन (यागसाधन) है ऐसे तुरे ग्रहण करता हूं इति वाक्य प्रोष्:॥३१॥

> श्रीवेदार्थ प्रहीपेन तमोहार्दे निवार्यन् पुमार्थीऋतुरे देयाद्यज्ञपुरुषः सनातनः १ इति भाष्ये दशमीः मुवाकः १०

श्री मन्बुक्तयजुर्वे दान्तर्गतमाध्यन्दिनीयशाखाध्येत्वेयाघुपर् न्यविन्वामित्रपुराधिप श्रीमज्जयिकशोरदेववर्मात्मजरीका एेय नृपतिगिरिप्रसादेन रचिते श्रीवेदार्धे प्रदीपे गिरिधरभाष्ये प्रास्त्राद्याज्य ग्रहान्तः प्रथमो ध्यायः ॥१॥ उाम् तत्सत् ब्रह्मार्यणमस्तु

- इस्मपूलकस्पयन साधनत्वा युक्तकेषचार्!।

हारः सोम् जीनमो यज्ञ पुरुषाय पञ्चात्मकं विरूपंच साधने वीहरूपकम् जानन्दरायकं कृष्णं ब्रह्मरूषं परं सुमः र

अ०१ काणी स्याखरे हो गनये जा जुष्ट प्रोक्षामि वेदिरिस ब् हिंचे त्वा जुष्टं क्रोक्षामि बहिरिस सुग्ध्यस्वा जुष्टं पा-क्षाम्यदिनी ब्युन्देनम्॥१॥

> बेंनमे।याज्ञ वल्क्याय राज्ञागिरिप्रसादेन श्रीवेदार्थपदीपके॥ इध्मप्रोक्षादिपित्र्यानोहितीयोग्ध्यायईपेतेश

क्रणोर्शित सामुरी उक्ति इस्मो देवता। वेदिरसीति आमुरीअनुषुप् लिङ्गोक्त देवता। वर्हिरसीति प्राजापत्या उक्ति लिङ्गोक्त देवता। का॰ २'॰ १४ : इच्म पूलक को छुडाकर प्रोक्षण करें। और वेदि की प्रोक्षण करें। वर्हि ले वेदि में पूर्वपत्यि करि के प्रोक्षण करें क्रम पूर्वक क्रणों १ सीति प्रतिमन्त्र में इति स्वार्थः॥ अयमन्त्रार्थः॥ हे इस्म तू कृषण (कृषणमृगरूप पत्रा) हे १। केंसा है कि स्नाखरेशः (समनात् किन ह स में स्थित। यद्वा खं (खर्ग) को गति (देता) खर (आवनीय) तहां स मनात् स्थित ॥ यज्ञ कभी देवता आं हे दुः खित है। अपने छिपने के स्वर्ष कृष्णमृग होके वन में पत्ति बता के मध्य में प्रवेश करि कहीं कि स्वर्ध कृष्णमृग होके वन में पत्ति बता से कि स्वर्ध में प्रवेश करि कहीं के शब्द कहे गये तथा च स्रत ० १ १ १ थही ह देवे भ्यो । पत्ति स्वरा

र क्र-मि। भ्रम्भवे-मि। इस्व-मि। उस्पर्ध

स कृष्णे भूत्व चचारेत्यादि स्रुतिः। श्रतः स्राग्न देवता के अर्थ प्रिय तुँके प्रोक्षण करता हूं सुद्धार्थ जल से इति प्रोषः॥वेदि रसीति वेदी को प्रोक्षण करे। तू वेदि (देवताश्रीं करि श्रसुरों से लब्ध होंने के कार णवेदि हैं इस हेतु बर्हिशों के धार्णेपयोगिता करि प्रिय तुँके प्रो०११ वरिरसीति बर्हिः प्रोक्षणम्। हे दर्भ वृद्धिः (यहुत होने से वेदिकी बृद्धि कर्रन समर्थ) हैं। श्रतः सुचिधारण से प्रिय तुन्॥१॥

ख्नित्ये खुन्देनमसि विष्णे सुपुःस्यूर्णमदसत्वा स्तरणाम स्वास्थां देवेभ्यो भुवपतये स्वाह्य भुवनप ये स्वाही भूतानां पतेये स्वाही ॥२॥+

का॰ २'॰ २० जोक्षणी के शेषजल को बहि पूलक के मूलमें शिघांवें अदितें व्युन्द्नमिति॥ प्राजापत्या गायत्री आपोदे । हे प्रोक्षण शेषो दक तू अदिति (भूमि) का लेदन (प्रस्वेद)हैं ॥ का॰ २'॰ २९ अध्यें हाथ करि पवित्रा प्रणाता में रख तिस बहि पूलक के पूर्व भाग से विष्णिरित प्रस्तर को निकालेंग देवी पङ्किः प्रस्तरों देश हे प्रस्तर दर्भसु खिरूप तू विष्णु (यत्त) की शिखा है ॥ का॰ २'॰ २२ फ्रिमंद् समिति वेदि को दर्भों से आह्यादन करें ॥ आसुरी गायत्री वेदि ईं गहें वेदे तुं रे हमें में आह्यादन करता हूं । केसी तुं रे कर्ण जेसी कीमल को जेसे हमी के विदलाने को मूमि की काहिन्यता के अभावार्य कम्बलादि विद्याने हैं तेसे दर्भों से आह्यादना विद्या विद्या के समावार्य कम्बलादि विद्याने हैं तेसे दर्भों से आह्यादना विद्या विद्या के समावार्य कम्बलादि विद्याने हैं तेसे दर्भों से आह्यादना विद्या अस्व पूर्व के भोजन के लिये आसन करि बेहते हैं जिसपर तिस् ) को ॥ का॰ २५ २ ० अवपये असन करि बेहते हैं जिसपर तिस् ) को ॥ का॰ २५ २ ० अवपये

<sup>+</sup> थ-क्षिया कि मि क्रिक-म्याया प्राप्त हा स्वर शहर । आ । महा।

साहित स्वन (हविके ग्रहण काल में परिधियों से बाहिर विखरे ह वि)की स्पर्शकरे "भुवपतय इति देवीजगती। भुवन पतयेति हो प्र हिंदू जायत्या गयञ्चे। ज्ञयाण मग्निहेवता। एतन्मन्ज्जत्यस्याज्ञोत्क हिंदू हिंदू हिंदू हिंदू हैं। भुवनपत्यात्यः तीनें। अग्निके भाता। स्वाहा प्राब्द निपात देवतानीं प्रति दानवाची 🕆। मन्त्रार्थस्तु। हविग्रह्ण काल में परिधि यों से बाहर जो हिंव विखिरा सी सुवयत्याह्यः श्राग्न के स्नातान्त्रीं के। दिया इति । आश्राययह है पहिले अग्नि के भाता वषद्वार की भय से भूमि को प्रवेश करते हुए छोर् तिस्बुख किर् अगिनभी भाग करि जल में प्रवेश करना दुन्ता फिरि देवता खें। करि लाया ख पंन अधिकार पर स्थाप्यमान ऐसे बोला किजो इन मेरे भाइयों क रि मुंमेधारण करें। श्रीर तिन के लिये यत्त भाग की कल्पना करें। फिरि ते अग्नि के भाई परिधि हुए और तिन्हें का स्कन्न हवि भाग किया इति कथा तथा च शत ०१ २ ३ २ १३ १६ ॥२॥

गुन्धर्वरत्वा विश्वावसुः परिद्धातु विश्वस्यारिष्ठेषे य जमानस्य परिधिरस्यग्निरिड दें डितः। इन्द्रस्यबा द्वरंसि दक्षिणों विश्वस्यारिष्टें यर्नमानस्य परिधि रस्यग्निरिड ईडितः। मित्रावर्रणे लोनरतः परिथ त्तां ध्रुवेण धर्मणा विश्वस्पारिष्टेय यर्जमानस्य प रिधिरैस्यग्निरिड ईिंडितः॥३॥४

वावरुंगी प्रतिमंत्र करि स्थापन केरे । गन्धर्वस्त्वा इन्द्रस्य मिवा

<sup>†</sup> ग-तः। व्यानाङ्गाः इस्ति- सः। उन्। ६॥

वरुरोो बीशियजूर्धिवयः परिधयो देवता। आदी पञ्चात्। हे प रिधे विश्वावसु नामा गन्धर्वः तुँदै श्वाहवनीय से पीछे सर्वतः स्था-पन करें (सर्वन वास करता विश्वावसु) द्युलोकस्थ सोम की रक्षा करने तिस के समीप में सर्वन गन्धर्व वास करते हैं इति श्रुत्यनार कथा। किसलिये स्थापन करें। आहवनीय स्थानरूप के हिंसा परि हारार्छ। परिधिके अभाव में असुर हिंसा करते हैं। किं च तू केव ल अग्निही का परिधि नहीं यजमान की भी असुरें। से रक्षा कर ने पश्चिम दिशा में स्थापित है। शोर शाहवनीय का प्रथम आता भुवपतिनामा अग्निस्प तूहै। सुति योग्य अत एव होता ओं क रि स्तुति किया। दक्षिणं परिधिं परिद्धाति। हे श्रीन के हितीय भाना भुवनपतिनामा दितीय परिधे तूरक्षाकरने को समर्थ है द्स हेतु द्न्द्र का दक्षिण बाह्र है विष्यस्यत्यादि व्याख्यातम् ॥ तः नीय मुत्तरं यरिधिं यरिद्धाति। हे तृतीय यरिषे अगिन के नीसरेश्र ता भूतानापते मित्रावरुणे (वास्वादित्ये) स्थिर्धार्ण करि उत्तर दिशामें तुमे सर्वतः स्थापनकरें। अन्यत्यूर्ववत्॥३॥

वीतिहोत्रं बा कवे युमन्तर्हे समिधीमृहि। अपने बृहन्तमध्यरे॥४॥

का॰२ च २ प्रथम परिधि को समिध छुवा करि वीतिहो जिमिति मन्त्रेसे आहवनीय में आधानकरे शविषाक्सु हुए। अग्निदेवत्या गाः यत्रीछन्द स्का। हे कवे (कान्तद शिन्- भूतभविष्य तवर्तमान दूस्वती) पदार्थी के जाननेवाले हे अम्ने यागनिमित में जुबे हम इस इस्म काष्ठकरि हीपन करते हैं। कैसे तुरे कि वीति होन । युने पोन पशुध-नादि की समृद्धि के अर्थ होम जिस का वा होत कर्म में अभिला ष जिस का तिसे तथा कान्तिमान श्रीर्महाना को ॥ ४॥ मुमिदेसि सूर्यस्वा पुरस्तृत्यानु कस्याश्चिद्भिया स्ये। स्वितुर्बोह् स्य जिएम्दरं त्वा स्त्रणिम स्व स्स्यं देवेभ्य आ त्वा वसवो रुद्रा आदित्याः

संदन्तु॥श्॥+

आयेतः परिषयोभवन्स्ययेनम्थेनम् युवसाङ्गियो का॰२ ए ३ परिधि को विन स्पर्श किये समिद्र सीति मन्त्र क रि दूसरी समिधा अग्निमें स्थापन करें देवी बृहती अग्निर्दे-वता। हे द्धाकाष्ठ तू अगिन का सम्यग्दीपन है ॥का॰२ ॰ ४ अध्यु वैधिकर आहवनीय के। देवता संहितास्वर से स्येस्ता इ नि परें। शासुरी गायत्री लिङ्गोक्तदेवता। हे शाहवनीय पूर्वदि-शा में सब हिंसाओं में सूर्य तुने रक्षा करे। अर्थात् जे कोई हिंसा प्रस्ता निन्हें परिहरे। इतर तीनि दिशा में नीनें। परिधिरक्षक हे पूर्व में तिन्हें। के अभाव से सूर्य है †॥का॰ २ ॰ ५ दो तृए। अ स्तर्स्थापनाथ उदगग्रे स्थापनकरे सवितुरिति मन्द्र करि॥ याजुषी गायवी विधृति । हे तरो तुम दोनों सविता की वाह हो (प्रस्तर्एाधार्ए करि सूर्य की बाह् तुल्य हो। का०२ ७ १० तिन्हीं पर प्रस्तर विद्यावे कर्णमदसमिति मन्त्रकरि॥ आसुरी गायत्री प्र स्तरो दे । कर्णा वत् को मल देवता छों के सुखासन के अर्थ तुरे विक्राता हूं ॥का॰ २ ॰ ॰ ११ आत्वा दृति मन्न से प्रस्तर् प्रति हा

<sup>+</sup>म-सि। अवायु-स्यायुगस-स्याय अवज-म्यास्कायाः स्यात्रकारा

थ रखे। आसुरी अतुषुप् अल्तरो हे । वसको रुद्रा आहित्याः क्र मेरा प्रातः माध्यन्दिन ततीयः तीनों सवनों के देवता तुने सर्व तः प्रसारें॥५॥

> घुताचासि जुद्दर्नामा सेदं प्रियेण धाम्ना प्रियर्थ सद् आसीद घुताच्यास्युयभुन्नामा सेदं प्रियेण धाम्ना प्रियर्थ सद् आसीद घुताच्यासि ध्रुवा नाम्ना सेदं प्रियेण धाम्ना प्रियर्थ सद् आसीद प्रियेण धाम्ना प्रि यर्थ सद् आसीद।ध्रुवा असदन्तृतस्य योनी ता विष्णो पाहि पाहि युन्नं पाहि युन्नपति पाहि मां पेज्ञन्यम् ॥६॥

<sup>†</sup> पृ-राम्मभइभडभिन्दाक्रभधु-म्।त्राभान्। द्रा

ध्यवचनम् ॥का ॰ १ ॰ ० १४ । ध्रुवाश्यसद् निति सवों को स्पर्श करे ॥यः जुः विष्णुर्दे । ऋत (अवष्य भाविफलो पेत ॰ सत्यः यचा) के स्थान में जे हिव एके तिन्हें हे विष्णे (व्यापक यच्च पुरुष) रक्षा किर् शेंगर् यः च को तथा यच्च पित (यजमान) को रक्षा किर् ॥ का ० २ ॰ ० ० ० पिह् मामिति अपने को स्पर्श करे ॥ याजुषी गायजी विष्णुर्दे ॥ मुक्यच्च करानेवाले अध्वर्षु को रक्षा किर्॥ दिश

था २ अग्ने वाजिष्ठां ता सिष्यनं वाजितिर्हे स-मोर्जि। नमी देवस्यः स्वधा पितस्यः सुयमे मे भूयासामस्येनमद्य॥ २॥ र

> अस्तेन्त्रम्य देवेभ्य आज्यरं सम्भ्रियासमिडिः प्राण विष्णे मा त्वावक्रिमिषं वसुमतीमग्ने ते छायास-पंस्थेषं विष्णे स्थानमसीत् इन्द्रे वीर्यमक्रणेट्-धीन्धर आस्यात्॥ । । । । । ।

> ख्यमें वेहें वं वेहें त्यमवता ता द्यावी पृथिवी अ व त्वं द्यावी पृथिवी सिष्ट कहे वेभ्य इन्द्र आज्येन हविषी भूत्वाहा सं ज्योतिया ज्योतिः॥४॥+

का १ १ १ १ ३ व्ध्मवाधन के तृणमय जून में दक्षिण परिधि के समीप अगिन की तीनि वार् मार्जन करें अग्ने वाजजित मन्त्र करि एकबार चुपके से हो वार् तेसे ही मध्यमीतर परि क्षिश्रों की ॥ यजुः अग्नि है ० है वाजजित् (अनों के जीतनेवा के) है अग्ने तुके शोधन करता हूं। केसे तुके कि अन्तसम्मा

र् ग्र-जिमे। प्रवास-भ्या। इवास्त-भ्यः। उवासु-मान्यवाणाः रेश्र-म्। त्वान-सि। खावार्-हा। र्ववाचाः रेस-सिः। द्ववाधाः

वनीय में पश्चिम हाथ जोड़े नमी देवेम्य द्ति गरेवी पंतिः देवा देश ने देवता अनुष्ठान की अनुग्रह करते हैं तिन्हें। के अर्थ नमस्कार्य का॰३ १ १५ पूर्वमुखकरि आदि में देवताओं की अत्यर्थ अन्निलि करी खंधा पितम्य रूति पितरे की अ-त्यर्थ दक्षिएएमुख उतान अज्ञलि केंर्। देवीपंक्ति पिनरेर् देश पितर (पालक) हैं तिन्हों के अर्थ स्वधा हो। अर्थात्जी देने पंग्य है सी हंगा। अनेन मन्त्र हंयन देवा। पितरश्चीपन पेन्ते। का॰३ १ १६ सुयमे मा इति जुह उपमृत की लंके। आर्ची उण्लिक जुह पमृहे बते। हे जुह पमृती मेरे अर्थ जैसे तुम में स्थित आज्य न गिरे तेसे धारण करी। १०॥ नथा मित आज्य न गिरे तेसे धारण करी। १०॥ नथा मित आज्य न गिरे तेसे धारण करी। १०॥ नथा मित आज्य न गिरे तेसे पोषण वाधारण करता हं। वाश ३ १ १ १६ अड्डिग्ण विष्णावित दक्षिणित्शा (यजनेकस्थान) प्रति गमन करे। याजुषी विष्णु विष्णु हैं। हे विष्णे। त्या हं । जे पितर (पालक) हैं तिन्हों के अर्थ स्वधा हो । अर्थात् जे प्रेपक पत्रपुरुष) पाद करि तुमे अवक्रमण नहीं करता अर्थी न पाद करि अतिक्रमणदोष मुरे न हो। का ०३.१.१४. वसुम ती मिति अवस्थान करि र्र्शानाभि मुख स्थित होके ॥ अग्निदेव त्यं यजुः। हे अग्ने तेरी छाया (छायावत्समीयवर्तिनी) वसुमती (भूमि) की सेवन करूंगा। स एव सेवाप्रकार्। कथ्यते। हे वसु

मित तू विष्णु (यज्ञ)का स्थान है। अर्थात् यहा वेढि कर्यज्ञ

द्नीपयुक्त तथा अन्त्रप्रतिबन्धनिवार्क की एका ०३ र १ १५ आह

। दममं चारंतः । द्रीयदेखानार्

करने को समर्थ होते हैं। श्राह्वनीय के समीपवर्तित्व से इस भूमि का यत्तस्थानत्वहै।यद्वायमर्थः।हे अग्ने तेरी धनवती धनश्राहि करी) छाया को सेवन करूंगा तेरी पादछाया में बाम करूंगा क्यों कि त् विष्णुका स्थान है। का॰ ३ १ १ इन इन्द्र इति हामें। प्रमूख्य पन् पन् पूर्व मन्त्र में यज्ञ सम्बन्ध जो स्थान क है है हा सो ही देवताओं के किजय हे तुत्व से इतः शब्द करि पराम् हिंह है एपते। देव यजनव्यतिरिक्त भूमि के असुराधीनत्व करि तहा देव हिंह है ताओं की पराजय में भी यज्ञ प्रदेशा पराजय रहित है। सो ही म न्त्र कि कि दियेहैं ॥ इन्द्र द्रम देवयजनस्थान से उद्युक्त होकर इन ति शेषः। वीर्षः शञ्जवधरूपकर्मः करेगा अत एव यज्ञ उन्त्रति की प्राप्त होगा। र्न्स् के वीयं करते श्रानुक्तविल्लाभाव से यज्ञ का शीनत्य है। ए। तिस हेतु हे अपने तू होता के कर्म की जानि शेंगर द्तकर्म को जानि 🕂। तुरु ऐसे को स्रावापृथिवी पालन करें। है श्येने तू भी घावाष्ट्रियवी दोनें। लोक देवताओं को पालन करि ऐसे अन्यान्यपालन से र्न्ट्र हमारे दिये आज्य हवि करि देवता-थों के अर्थ खिष्टकत (भले अभीष्टफल का स्ता)है। जी-जी ह म करें सो-सो रृष्ट सर्व वे कल्पर्हित करें। स्वाहा सुद्धतमस्तु। अ षीत् र्न्द्रदेवता की उद्देश करि यह शाज्य दिया। का॰ ३ २/२/ संज्योतिषात जूह के आज्य का विन्दु ध्रुवा में डाले । याजुषी गा यत्री आज्य हे । अवास्थिताज्य स्पज्योति सहित जुह्वामिन्यमानस् पुज्योति संगत हो॥ ४॥

मयीहमिन्द्रं इन्द्रियं देधालुस्मान्रायीं मुघवीनः स चन्ताम्। अस्माके हें सन्ताशिष्ठाः सत्या नेः सन्ता शिष उपंद्रता पृथिवी मातीप माम्यूयिवी माता ह्वयताम् रिनरामी भात्वाही॥१०॥

का॰ ३ ४ २४ मधानयाग के अनेनार पुरेखप्राप्रायप्राप्त के स मय होता के आधिष देते यजनान जेपे॥ आशीः प्रतिग्रहण्यजुः। इन्द्र(परमेश्वर) मेरा अपेक्षित इन्द्रिय (वीर्य) मुक्यजमान मंस्था पन करें। किं च देवमानुष्रमेद कार हिविधधन और धनवन ह म यजमानीं की सेवन करें। किं च हम यजमानी के आशिष अभी ष्टार्थे के आशंसन हों। किं च हमारे पूर्वीका आशिषः सत्य हो।। का॰३-४-१ए-२॰ जब कि होता द्यावापृधिवी का उपह्वान करे तब देंग्नें। पुरंग्डारों) से एक-एक ऋंश को छे-छे भाग करि सामी-य के अर्थ देवें और मो उपहानित मन्त्र करि भक्षण करे ।। पृथिवी दे॰ यजुः। जो यह पृथिवी दीरेंबे हे सो जगत की माता(निर्मात्री) मु र करि अभ्यनुज्ञाता और से पृथिवी मातृत्व करि हमलोगी में भाविनासनी मुके हिवः द्वाव मक्षण के अर्थ आज्ञा है। और में आग्नीध (अग्निकर्मक्रेनेवाला) हूं तिस कारण अग्नि हो ति-स भाग की भोजन करता हूं द्ति शेषः। स्वाहा (जाठराविन में सुद्ध त हो ॥१०॥

> उपहूरों धोष्प्रितोप मां धोष्प्रिता क्षियताम् रिनरामी **धात्वा**हा।

ब्रह्मत्वम् श्राङ्गिर्सो बुहस्पने एर्षम् देवस्य ता सिवंतुः प्रसिवंशिधनीर्वाहुम्या पूष्णोहस्ता भ्याम्। प्रतिगृह्णाम्याने श्वास्थेन् प्राक्तामि॥११॥ दितीयं प्रश्नातिः उपह्नते। द्यारिति यजुः द्योर्द्श एवं द्याः पिता जगत्यालकः उपह्नयतामित्यादि समानार्धि है ॥ देवस्यत्वा। इतः प्रभृति उोम् प्रौतष्ठित्यन्त किएड॰१३ ब्रह्मत्वम् तिस्का श्री ङ्गिग् का पुत्र बृहस्पति त्ररिष है।।का॰२-२-१६: ब्रह्मा देवस्यत्वे-ति पाशिच को गृहण करें " देवस्य त्वा व्याख्याता १-१९। प्रतिग्र ह्मामीति देवीपंतिः। प्रतिगृह्णामि स्वीकार् कर्ता हं इति शेषः। का०२ २ २० अगनेष्ट्रेति विनद्ति लगाये प्राशित्र की ज्ञह्या अ नामिका अङ्गृष्ट सं ले भाजन करें।। प्राजापत्या गायवी प्राशिव-हे । हे प्राशित्र अगिन के मुख करि तुंके भक्षण करता हूं ॥११॥ एतं ते देव सवितर्युनं प्राहुर्बृहस्य मेये ब्रह्मिणे ते न युज्ञमेव नेन युज्ञपति नेन मामवगर्गा मनी जूतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञ मिमं ते नोलिरिष्टं यज्ञ हैंसमिमं देधातु। विश्वे देवासं इह माद्यन्तामा ३म्प्रतिष्ठ ॥१३॥

का १२ २ ११ समिहाथान करने को आजाप्रदान के अर्थ बोधन किया ब्रह्मा गृतं त इत्यादि ओम्म्रतिष्ठेत्यन्त मन्त्र करि आजा है।। बैम्बदेवं यजुः।हे देव दातादि गुणयुक्त हे सवितः जत्यन्त्रकार्क दूस समय क्रियमाण यह यज्ञ तेरे अर्थ यजमान कहिते हैं। किं

<sup>+</sup> उ-हा। भाव दे-म्।र्गप्र-मि। उग्य-मि। बरगार्शा

च तुम कारे प्रेरित देवताओं के यज्ञ में जी ब्रह्मा तिस ब्रह्मा अंगेर बुहस्पति के अर्घ भी कहिते हें। जैसे बुहस्पति देवताओं का ब्रह्मा ऐसे ही नदिधिष्टित यह मनुष्य ब्रह्मत्व की करता है किं च तिस हेतु किए अपने यज्ञ की रक्षा करि। तथा तिस ही हेतु से यज्ञपति (यजमान) की रक्षा करि। तथा मुरु ब्रह्मा की पालन करि॥१२॥ किं च हे सबितः अपन मन (चित्र) को यज्ञ सम्बन्धि आज्य में स्था पन कार् केंसा मन कि भूतमविष्य हर्तमान तीनें कालगत पदा र्थी में गमन शील को। किं च बुहस्पति इस यज्ञ को विस्तार कीरे क्यों कि ब्रह्मा हैं। फिरि इस यज्ञ की हिंमारहित करि के स्थापन करें। क्यों कि इंडामक्षण से मध्य में यज्ञ विछन्त्रहुआ इस हेतु क हा। श्रीर सव देवता दूस यज्ञ कर्म में तृप्त हैं। एवं प्रार्थितः सविता शोम्अतिष्ठ यह अनुज्ञा है। शोम् अङ्गीकारार्थः। प्रतिष्ठः प्रयाणं। कुरु। अर्थात् समिदाधान काल में यजमान के अभिनेत प्रयाए। को जानि सविता देवता अङ्गीकरि प्रयाए में प्रेराण करें ॥१३॥

णब्रातं समाप्तम् ॥
एषा नेन्त्राने समिनया वर्धस्व चा चं प्यायस्व॥
वर्धिषी महिं च व्यमा चं प्यासिषीमहि। अग्ने
वाजजिद्दाजं त्वा सस्रवार्धसं वाजजित्रुर्धं सम्माजिम् ॥१४॥ †
ए-हि। अ०। अ- जिम। रू०॥१४॥

का • इ. ५.२. एषा त र्ति होता समिधा को अनुमन्त्रण करे। अन् तः प्राक्षतमार्थम्। र्यमनुषुविग्वदेवत्या। हे अम्ने पह तेरी समित्। सिमन्थन हेतुः काष्ठविशेष है। तिस समिधा करि त् वृहि को प्राप्त हो। और हमें भी सब औड़ी से वृद्धि की प्राप्त करि। नथा च सित तेरे प्रसाद से हम वृद्धि को यावे। और अपने पुत्र पश्चादि कों को सर्वतः वृद्ध करें। का॰ ६-५-४-४- पहिले अने वाजजित् का एड००- मन्त्र करि जैसे इस्मबांधने के जून से अनि का मा-जैन किया तेसे यहां भी करें। नहां तीनि – नीनि परिक्रमा करि कि-या। परं नु यहां परिक्रमण विना एक वार इति विशेषः। मन्त्री व्यास्व्यातः। हे अपने तुकें संमाजन करता हं। केसे तुके कि अ-न्त सम्मादितवन्तको। अन्यत्यूर्ववत्॥ १४॥

शिष्यं च वृद्धं हिस्से वाजस्थेनं प्रस्वनापीहामि। पून्द्रान्योरु जिन्नित्मन्द्रजेषं वाजस्य मा प्रस्वेन् प्रद्रान्योरु जिन्नित्मन्द्रजेषं वाजस्य मा प्रस्वेन् प्रोहीम। दुन्द्रानी तम्पन्तु ह्नां योग्सान्द्रिषं च व्यं हिस्से वाजस्थेनं प्रस्वेनापीहामि॥११॥१

का॰३ ५ १० १० १० जुह शीर उपभृत को वेदी से पीछे यजमान आकर अन्य श्वान में रखे। नहां जुह को पूर्व में अनी बीम योरितिस्थापन करें। चत्वारि लिड़ोक्कानि नचा दो है १ १ १ यजुषी नृतीषा ३ आची उिकाक चतुर्थी ४ शाची पि क्लिंग के विष्रुरहित है विश्व श्वानी मयो। हितीय पुरोडा प्रदेवता श्रों के विष्रुरहित है विश्व स्वीकार स्त्य उत्कष्ट जय को अनुसरण करि में उत्कष्ट जय

<sup>+</sup> अ-मि अलब्बार्-मिड्न **स्ट**नार्या।

की प्राप्त हों उगा। अन्त (युरो डा प्राहि) की अभ्य नुज्ञा करि में
जुहू रूपधारी यजमान प्रकृष्ट उत्साह की पहुंचूं गा। उपभृत् की पश्चिम में स्थापन करें अग्नी षोमा विति। जी असुरादि प्रनु हमारे यज्ञ विनाप के अर्थ हैय करें और जिस आलस्यादि रूप हमारे अनुष्ठान विरोधी प्राञ्ज की विनाप के अर्थ हम उद्योग करें तिन उभम्य विध्य प्रञ्ज की अग्नी षोमी हेवी निरा करें। कि च में भी इन द्विविध प्राञ्जुओं की उपभृदूष पुरो डापा देवता की अनुज्ञा करि तिरस्कार करूं गा। उत्तरी मन्त्री ह्या देवता विषयी समानार्थी। १५॥

वसुम्यत्त्वा रुद्रेम्यत्त्वा दित्येभ्यत्त्वा संजीनायायाः वापृथिवी मित्रावर्राणे त्वा वृष्ट्यावताम्। व्यन्तु वयोश्कर्षे रिह्णण मरुता पृथतीर्गञ्च वृष्ण पृथ्वि भृत्वा दिवं गञ्च तती नो वृष्टिमावह । चसुष्या श्रीनेशिस चसुर्मे पाहि ॥१६॥ +

का॰ ३ ४ २४ अध्ये जुद्द उपमृत् का प्रोक्षण करि पूर्ववत् यथा स्थान लाके उपभृत् की स्थापन करि जुद्ध में मार्जन करें वसुभ्यस्त्वेति प्रति-मन्त्र करि प्रत्येक परिधियों की गवसुभ्यस्त्वेति है १२ देवीवृहती आहित्ये-भ्यस्त्वा ३ देवीपङ्कित् त्रयाणां परिधयो देवता। हे मध्यम परिधे वसुदे-वताओं को प्रीत्यर्थ तुर्ने मार्जन करता हूं। एकं दक्षिणेकरपरिधिम-न्द्रो व्यार्थ्ययो। तीनों परिधियों के मार्जन करितीनों सबनें के देवता नप्त होते हें दिन भाषधाका ०३ ६ ३ संजाना थामिति अपध्य पु प्रस्तरग्र

<sup>ो</sup> व-स्वा २४ थे। रू-स्वा। इ ०१२पा-स्वा। द् ०१**था-**स्वा । उ०। सं-मू। उर ०१ व्य-एगः। तर भ म-द्रि। थ्या ०११६ ११

हरा करे। ऋतरदेवत्यं यजुः। हे द्यावापृष्ठिवी (द्युलीक भूनी करे ब्यो तुम यहामाण प्रस्तर्को भले प्रकार् जानों। किंच हे प्रस्तर् मिनावरुणे (प्राण्णपानवायू) जलवर्षण करि तुके रक्षा करें। बायु वैष्पेस्थेष्टे १ ए ३ १२ वृत्युक्तवात् वायु वर्षा का स्वामी है औ कि र वीह अध्यात्मगतः प्राणिहानस्य मित्रावर्णाप्राव्देसे कहिला ता है। और सा पस्तरस्पयनमान की वृष्टि से रक्षा करें +॥का॰ ३ ई ४- १ ग्रहण किये प्रस्तर के अग्रमध्य मूल भागीं की क्रम म जुहू उपभृत् ध्रुवास्थित घृत से लिप्न करं च्यन्तु वय इति॥ प्रास्तरं यजुः। पिक्सिस्पापन्त्र गायच्यादि छन्द घृतलिप्त प्रस्तर को लंके आस्वादन करते हुए जांवें ।। का॰ ३: ६ · घ · मरुतामिति एक नृए की प्रसार में पृथक् करिके प्रसार की नीचे ले अगिन मं डालं "प्रकारदेवत्यापरिष्टा हहती कपिदृष्टा चतुर्थः पाद्शा ग्नयः। हे प्रस्तर तू मरुन्नामक देवताओं सम्बन्धिनी पृषतीः(वा हनरूपा चित्रवर्णा सम्बासी)को प्राप्त हो बायुवाहनवहेगा स न्नरिक्ष की जा। वद्मा (स्वाधीना) युन्नि अल्पश्रर्गी (कामधेतु वन् प्रिकरी होकर स्वर्ग को जा। फिरि स्वर्गप्राप्ति के अननार हमा रे अर्थ भूलोक में वृष्टि ला।यहा।वशा पृत्रिः पृथिवी+)सम्बन्धि भागों की लेकर स्वर्ग की जा।हे प्रस्तर तू अन्तरिक्ष की जाके तव स्थ सवाहन मरुतीं को तृत्र करिके स्वर्ग को जाकर और देवता अंगं को तुस करिके वृष्टि करि इत्याइति परिणाम सूचित इतिभा वः ॥का॰३ ६ १५ चस्तुष्या इति अपने की स्पर्ध करें ॥ हे अग्ने

तू जिस कारण ज्वाला से अन्धकार को निवारण करिके नेत्रीं का पालक है इस हंतु मेरे नेत्रों को पालि (प्रस्तर प्रहरणप्रसक्त नेत्रों के उपद्रव को निवारण करि ॥१६॥

यं परिशिं पूर्यक्षेत्या अग्ने देव पूरिए भिर्मुह्मिनाः।
तं ते गृतमनु जोषम्भराम्येष नेह्नदेपचेतयाः
ता अग्नेः प्रियं पायोः पीतम्॥११॥१

का॰ ३ ई १९० अध्यर्ध परिधिक्षों को आहवनीयानि में डा ले यं परिधिमिति प्रथम को । विगडू पात्रिष्ठु बारंनयी यजुरना। अपने: प्रियमिति यजुः। देवल दृष्टा। हे अपने देव आहवनीय। प-ए। असुर करि संरुष्यमानः सन् तृ जिस परिधि को पश्चिम दि प्रा में असुरेप द्विनवारण के अश्च स्थापन करता हुआ। तिस तेरे प्यारे इस परिधि को अपने में डालता हं। अनुः (भिन्न-कमः। यह परिधि तेरे सकाया से अपगत चिन न हो। तुक में ही स्थित हो। का॰ ३ ई १९० अपने: प्रियमिति दक्षिणेत्रस्य-विश्विक्षों को साथ ही डाले। हे परिधी तुम आहवनीयारिन-के अभिषेत अन्त (अन्तत्व) को प्राप्त हो छो। १९०।

म्थं स्वभागा स्थेषा बृहन्तः प्रसारेष्ठाः परिधि यास देवाः। इमा वाचमभि विश्वे गुराने आ सद्यास्मिन्बहिषि मादयश्च थं स्वाहा वारण्या

का॰३-६-१८ मध्यं सवभागा र्ति सथं सवीं को होमें।विश्व

<sup>+</sup>सं-म्।अन्तान्दान्द्राद्रना१ण।

है विश्वेदेवा तुम संस्वभागाः (विलीन आज्य के भागी) हो। तयासंस्वलक्षण अन्न करि वडे हो। किं च जे प्रस्तर पर बेंहे और
जे परिधि भवा हैं। ते विश्वेदेवा इस मेरी वाणी को सर्वन वर्णन
करते कि यह यजमान भलेषकार यजता है यह सब देवता
यों के मध्य में कहते तुम इन बिहेशों पर यन्न में बेहि कर मा
हयध्वम् (तृप्त वा प्रसन्नहोशों। स्वाहा और बाद होनो प्रब्द ह
विदीन के अर्थ में। सर्वया दत्तमिति आदर दिखलाने को प्रा
ब्द इय प्रयोग है। यद्यपि स्वाहाकारेण वा वषद्वारेण बेति श्रुते
वियद्वारे दानार्थ।। तथापि देवताओं के प्रोक्षप्रियत्व प्रत्यक्षत्व
परिहार के अर्थ वाडिति प्रब्द प्रयुक्त है। १६॥

घृताची खो धुंधीं पातर्हें सुम्ते स्थः सुम्ते मी धि हि तम्। यत्त नमश्च तुर्उषं च यत्तस्य शिवे संति हि एस्व स्विष्टे में संतिष्टस्व॥१४॥१

का॰ ३ ६ १४ जह उपमृत् को शकर की शुर (वेलजोडने केस्था- कि मा) पर घृताची इति रखे ॥ सुत्रो देवते प्राजापत्यानु सुप् हे जुहूप- मिते तुम घृतों (वलों) को रक्षा करो। कि च तुम सुख रूप ही तिस हेन हमारें सुख को स्थापन करो। कि च तुम सुख रूप ही तिस हेन हमारें सुख को स्थापन करो। का॰ ३ ६ १ १ यत्त नमश्च तः इति वेदि को स्पर्शक कि प्रापन करो। का॰ ३ ६ १ १ यत्त नमश्च तः इति वेदि को स्पर्शक कि वान् धानान्तर्वान् इति पन्चर्षयः। हे यत्त्र तेरे अर्थ नमस्कार्श्वे हि उप (इदि) हो । कि च यत्त के शिव में संतिष्ठ स्व (अन्यूनाति ।

<sup>+</sup>य-म् भागम् साहुः॥र्भा।

रिक्त यज्ञ की करीं 🕇। मेरी श्रीभनयाग में प्राप्ति करे। १२६॥ भू भू भू अनि द्याया भागन से प्राहि हुर युन्या अविष न में के पाहि हुरिक्षे पाहि हुर युन्या अविष न में के प्राहि हुर युन्या अविष न में के प्राहि से से वेश पत्रे यशो भागि से स्वाहा ॥२०॥ का०३ ७००० सुक और सुवा की होम के अर्थ अर्थ्य ग्रहण में अपने र व्यायवित संस्रवें को होमें ॥ गाई पत्यागिन देवतं य

व्यापकतमाहे अगेने गाहिपत्य मुरे वज्र (श्राचु प्रयुक्त वज्रस-म आयुध्य सेरसाकरि। असिति (बन्धनहेतु भूतजाल) से मुद्रे रक्षा करि। अशास्त्रीययाग से मुद्रे रू। दूषित भाजन से मुद्रे शिक्ष करि। अशास्त्रीययाग से मुद्रे रू। दूषित भाजन से मुद्रे शिक्ष च हमारे पितु (अन्त हिवस्प) को विष रहित करि। सुषदायो च हमारे पितु (अन्न हविरूप) को विष रहित करि। सुषदायो नी (सम्यगवस्थानयोग्य घरमें) मुके स्थापन करि इति शे षः।यद्या घरमें स्थित हमारे अन्त की अविष करि।स्वाहा बाडिति पंदे व्याखाते॥ का॰ ३.७.१७ इसिएगानि में होमें अग्नये इति अगर सरस्वत्ये इति ॥ अग्नये दक्षिणागिनदे स र्खत्ये निद्भोत्तदे दे यजुिक्ष हो। स्वीपुरुष के अभिलाष पूर्वक पायन के पति अग्निके ऋषी स्वाहा (इवि हिपा। जीवन पर्यन्त पुरुष के यश (प्रशंसा) की बहिनि सर्खती (वागूप) के अर्थ स्वाहा॥२०॥

वेद्री मिन तं देव वेद देवे म्यो वेद्री भवस्तन

<sup>+</sup>अ-रायाभ-दार्गम्हार्गार्गार्गा

महं बेदे। भूयाः।देवा गानुविदे। गातुं विच्वा गानुमि त। यनसम्बत हमं देव प्रज्ञांस्वाहा वाते थाः ॥ १६१॥ का॰ ३ फ १ यजमानपत्नी चेद (कुप्रमिष्टिष्टलक) की खोले वेदोउ सीति॥वेद देवत्यं यजुः।हे कुश्रमुष्टिनिर्मित पदार्थ तृ वेद (करगादा) त्मक यहा जाता है। हे द्योतनात्मक वेद जिस कार्गा करि तू देवताओं हैं कि का शापक हुआ तिसी कार्ए मेरा शापक हो।।का॰३॰०॰४॰समिष्ट 🗒 यज होमें देवागातुनिद इति॥मनसस्पति दृष्ठा विराट् छन्द्रका वा-तदेवत्या। अस्याः पूर्वार्धेन देवता विस्रजित। हे गातुविदः (यज्ञवेता कि रेदेवा: १) हमारा यज्ञ प्रवृत्त दुः यह जानिकर् यज्ञ प्रति आएवा र गातुं(गन्तव्य मार्ग) हमारे यत्त करि तुष्ठ हुए खमार्ग को जाशे। ए वं देवान्विसूज्य चन्द्रं प्रत्याह।हे मनस्पते(मनके अधिपते चन्द्रः।वा देवताओं के यजने के लिये मन के प्रवर्तक परमेश्वरः तं प्रत्युच्यते।हेम-नसस्यते (परमेश्वरः) हे देव यह अनुष्ठित यज्ञ स्वाहा (तेरे हाथ में देता हूं। और तू तिस यज्ञ की वायुरूप देवता में स्थापन करि। वाते हि पन्नो वितिष्टते। नदुकं श्रुत्या। वायुरेवाग्निस्तस्माद्यदेवाधर्युः रुत्तमं कर्म करोत्येथे तमेवाय्येतीति॥ २१॥

सम्बर्हिरङ्काथं हिवर्ण घृतेन समादित्येर्वसुमिः सम्म रुद्धिः। समिन्द्री विश्वदेवभिरङ्का दिव्यं नभी गक्कतु यत्वाहोग्यस्थ

का॰ ३ ॰ ५ सम्बर्हिरिति बर्हि हो में ॥लिङ्गोक्तदेवत्या जिष्टु बिराङ्गपाः इन्द्रहविः संस्कारयुक्त मृत करिके बर्हिएँ भले प्रकार अञ्जनोपेत (लिस्र)

करै। और केवल सो इन्द्र ही नहीं किं तु आदित्य वसु मरुत् भीर विश्व नामक गण देवां सहित लिप्न करे। वस्वादि सहित इ-न्द्र करि लिप्न करी सो विह जो कि दिव्यं नभी । शादित्यलक्ष्मण ज्योति। है तिसे प्राप्त हो। खाहा (यह बर्हि देवता के उद्देश क रि दिया॥ २२॥

करता विमुन्त्रति स त्वा विमुन्त्रति करेमें तावि सुन्वति तसे ता विसुन्वति। पोषय रक्षसाम्भा गोऽसि ॥२३॥ + - + क-यान्त्रगर्नि द्रावर्

त्र की परिक्रमा दे वेदी।
तिन्हें के नीचजातित्व में निक्रमाग युक्क है। भेजातित्व में त्र क्ष्माग से प्राप्त के नीचजातित्व में क्ष्माग से प्राप्त के नीचजातित्व के नीचजातित्व के नीचजातित्व के निक्रमाग युक्क है। भेजातित्व के नीच ही कर्ण को उत्कर में डाले । रक्षमामिति याजुषी गायत्री रक्षो देवता। हे कर्ण समूह तू ग्रस्सों का भाग है। तिन्हें के नीचजातित्व में निक्रमाग युक्क है। भेजा। स्थानित्व के नीचजातित्व के नीचजातित्व के नीचजातित्व के नीचजातित्व के नीचजातित्व के निक्रमाग युक्क है। भेजा। स्थानित्व के नीचजातित्व के नीचजातित्व के नीचजातित्व के निक्रमाग युक्क है। स्थानित्व के नीचजातित्व के निक्रमा के निज्ञ के निज्ञ के निज्ञ के निज्ञ के निज्ञ के निज्ञ के

त्वष्ट्रदेवत्या विष्ट्रप्। का॰ ३ प्र-४-१० पूर्णपात्र को ले पूर्व से आहव नीय को फेरा दे विक्षण में उत्तर्भि मुख यजमान की अज़िल में मं तत जल छोडे छ्टते पूर्णपान को यजमान संवर्चमेति अञ्जलिको रि ग्रहण की फिरि खुपके में मुह धोवे ॥ अर्थः। ब्रह्मतेज करि ह म संगत द्वा सीरादिर्स करि संगणनदः (अनुष्ठानक्षम शरी राचयवीं वा भागेपुनादि। करि संगणशान्तकमे ऋदा युक्तम न करि संगभयज्ञ की समीप जाते मनुख्य के ब्रह्मीजादि प्राप्न ही ते हैं तिन्हें फिरि भी इस से पूर्ण करता है। किं च प्राभनदान: त्व-ष्टा घनों की विविध स्थापन करे। हमारे श्रीर का जो न्यून अ द्गः तिसे न्यूनलपरिहारेण अनुकूल करिके शोधै। अर्थात्यन प्रारीर की पुष्टि करे।।२४॥

दिवि विष्णुर्युक्रंश्ंस जागतेन इन्द्सा तता निभी को योग्समान्देषि यं च वयं हिष्मान्तरिक्षे वि ष्णुर्म् कर्षमा नेष्ट्रेमेन छन्द्रमा तता निर्भक्ती यो न्सान्देष्टि ये च वयं दिष्यः पृथिवया विष्णुवीक थ्सा गायत्रेण छन्दसा ततो निर्मिक्तो यो स्मान्द्रे ष्टि यं च वयं दिख्योस्मादन्त्रीद्रश्ये प्रतिष्टायाऽ

शर्मान्म खुः सं ज्योतिषाभूम॥२५॥+

काण इ. ए. ११. १२. यजमान अपने आसन से उठि वेदी की स क्षिए श्रीए से ले आहवनीय के पूर्व में तीनि विष्णुक्रम्भज्ञ प्रदक्षिए। (विष्णुपाद बुद्धि करि अपने पाद का भूमि में शपण)क

रे दि-षाः। व्यवस्थाः द्वाप्ट-षाः। उवा अ-त्। वरवाकः मे।त्वा अ-स्वास्त्रव स-मः र्ववादशः।

रे दिवि विष्मुरित्यादि तीनि मन्त्रां वा पृथिवी अनारिक्षदिवी त्यादि ऊँचे आरोहण कम सै। दिवि विष्णुरितित्रीणि यज् थे यि विष्णुदेवत्यानि। विष्णु(यज्ञ पुरुष) जगती छन्द्रस्य अपने पार में द्युलोक में विशेषण परिक्रमा करता हुआ। तथा सति त तो युत्रोक में निर्मृतः भागरहित करिके निकाला कीन कि जो हमें देखियीत नहीं करता सीर्जिस देखि हम प्रीतिनहीं करते सी दिविधयानु॥ एव मुत्तराव पि विषाु कममन्त्री च्याख्येयो ॥का०३ ७ १३ अस्माद्नादिति अयने भाग की देरेंव । अस्मादन्त्रादिति देवी बृहती भागोदं। जो यह भाग ही खुन यजमान के भाग से निर्भक्त इति वाक्य प्रेषो अनुवर्तनीयः ॥का ॰ ३ ॰ ० १४ अस्ये अतिष्ठाया दूति भूमि को देरेवे।।याजुषी गायत्री भूमिर्दे॰। इस साम्ने हप्यमाना प्रतिष्ठा हेतु यज्ञभूमि से निर्भक्त इत्यादि पूर्वबत्।।का॰ ३:४-१५ अगन्मस्वरिति पूर्व की देरेंवे गदेवीबृहती देवा देवता। पूर्विद्शामें स्थिति स्वः (सूर्य बा शाकाश) की हम यज्ञानुष्ठान करि प्राप्त हुए। का॰ ३ ८ १६ मं ज्यातिषेत्याहवनीय को देखे। याजुषी गाय ची आहवनीयाग्निदेश आहवनीयलक्षणज्योति करि हम संगत् हुए॥२५॥

स्यम्भूरं सि श्रेष्ठो रिमर्वचीदा श्रीम वर्ची मे हेहि। स्पर्यावृत्मन्वाविते॥ १६॥ +

का॰ ३ ० १० खयम्भूरिति सूर्य को देखे । सूर्य देवत्ययजु । हे सू र्थ तू स्वयंसिद्ध है। श्रेष्ठ (प्रशस्यतम) रिश्म (मएडल शरीराभिमानी

<sup>+</sup>स्व-हि। ज्र॰।स्-ने। र्॰॥३६॥

दिरायगर्भाहै।सूर्य की सन्न रिष्माएँ हैं। चारेंदिशा में चारि। एक जिया एक नीचे। सातवीं मएडलाभिमानी हिरएयगर्भ पुरुष वोह श्रेष्ठ है सो तूहै। यतः तू वर्चोदा (तेजका दाता) है + अतः मुके ब्रह्म तेज दें "का॰ ३ ॰ ८ ॰ १४ ॰ सूर्यस्येति प्रदक्षिणाकरें "याजुषी बृहती सर्य दें । सूर्य की सम्बन्धिनी आवर्तन को अनुसर्ण करिमें भी आवर्तन करता हूं ॥ २६॥

श्यने यहपते सुगृहपतिस्वयोग्नेःहं गृहपतिना भूयासर्ठं सुगृहपतिस्वंभयोग्ने गृहपतिना भ्याः। श्रस्थिरि ग्रेगे गाईपत्यानि सन्तु श्रुतर्ठं हिमाः सूर्यः स्यावृत्भन्वावते॥२०॥१ अ-मः।अगस्-ते। इनारकः।

का॰ ३१ ८ १२९ श्रामे गृहपंत र्ति गार्हपत्याग्नि की उपस्थान(प्र काश) करे " ब्राह्मी बुहती गार्हपत्याग्निहें । हे मेरे गृह के पालक हे श्रामे तुरु गृहपालक के प्रसाद करि में शोभन गृहपालक होतं। तथा हे श्रामे तू भी मुद्र गृहपति की करी सेवा से शोभन गृहपति हो एवं सित हम गृहपति यों (स्त्रीपुरुषों) करि निष्याद्य कर्म शातवर्ष पर्यन्त श्रस्यूरीव हों (निरन्तर श्रव्यवहित प्रवर्ते । एकपा र्श्व में वलीवर्द युक्त शकट को स्यूरि कहिते हें लुप्नोपमानम् बलीवर्दयुक्त शकट असे निरन्तर श्रव्यवहित वर्ते हें तेसे हमगृ हपतियों के हों ॥का॰ ३१ ८१ २३ स्यूर्यस्यति प्रविक्ताण है ॥ याजुर्वी वृहती स्याहे॰ व्याख्याता २६ १ इ०॥ २०॥

अग्ने ब्रतपंते ब्रतमंचारिषं तदेशकं तन्में राधीद-

रिका॰ ३' ए॰ १ प्रथा वचीता के स्थान पर प्रवहा धनहा गीता अवत र्त्यादि को कायना रखना है निसे उच्चार करें॥

महं य एवास्मि सोऽस्मि॥२णा †

ति ३ च रेर्ड व्रत्यहण में हो मन्त्र कहे गये अध्या ० का-डी ४ तिन्हें के मध्य जिस (पहिले वा दूसर) से ब्रताहान किया । यहां भी तिसी के अनुसार से व्रत की विसर्जन करें ॥ अगंने तपत इति साम्त्री पिष्ट्रः इदमहमिति याजुषी पिष्टः हे आ नये। हे अगंने हे ब्रतपते (कर्मपालक) में ने कर्म का अनुष्ठान ह्या और तेरे प्रसाद से कर्मप्राह्म हुआ और तूने मेरा कर्म स किया ॥ दितीयो मन्त्रः। हे अग्ने यह कर्म समान्नि किर जो में हिले था वोह ही मनुष्य हूं ॥ २०॥

॥ इति याजमानर्हसमाञ्चम् ॥

॥ इतिभाष्येषष्ठीश्नुवाकः ६॥

॥ इति द्श्रीपूर्णमासिष्टिमन्त्राः समाप्ताः ॥

<sup>-</sup>धि। ७९०। र्-स्मि। व्-॥२८।)

## ञ्जतः परं पिएडपित्यक्तमन्बार्त्तेषा जजापितर्क्रिषः

अपनये कंव्यवाहनाम स्वाहा सामाय पित्रमते स्वा हो। अपहरा अस्र रक्ष छसि वेदिषदेः॥ १४॥ + का॰ ४ १ १ ७ अमिन से छोड़े पके चावल कि जिन्हें में स्थाली पूर्ण न होवें आसादित साज्य करि अभियारि दक्षिएतः निकालि दक्षिणाग्नि के पूर्वमार्ग करि प्रदक्षिण उत्तरतःसा करि सव्य करिके हैरि तीनि समिधाएँ आधान करि वेढि मा उसुख मेक्शण करि अगनये और सोमाय दो मन्त्र करि चरु की होमें । हे देव देवत्ये यजुपी साहाकारस्य श्रुतेः। कवयः (कान्तदर्शिन अपितरीं) के सम्बन्धि हवि के वहाने का अधि कार जिस का वाह कव्यवाहन तिस अग्नि के अर्थ स्वाहा (हिव दिया)। पितसंयुक्त सीमनामक देवता के अर्थ हिंद दिया। खाहाकारेण ब षद्वारेण वा देवेग्योग्नदानअते हैंबाविमा मन्त्री॥का०४ १ ए ए दक्षिए से उल्लेखन करें अपहता दृति। आसुरी उच्चिक् आसु रम्। वेदी में स्थित असुर् वेदी के सकाश से निकाले तथा रक्ष स भी निकाले (असुर और राक्स जाति हैं देवताविरोधीओं की। २ ये रूपाणि प्रतिमुख्यमाना शसुरुः सनाः स्वथया चर्नि। परापुरी निषुरी ये भरेन्यानिषान्तीका

र श-हा। अलसी-हा। इल भ्य-सः। उ०॥२५॥

कात्य्र एंद्रात्यस्मात्॥३०॥

का ०४ १ ४ रेखा के उल्युक को दक्षिणानि के एक देश में स्था-पन करें "ये रूपाणीति विष्टुप् कव्यवाहनारिनवेवत्या। (स्वथा(पेतः कान्त्र निमिन-पितरें। का अन्त्र हमलीग भक्षण करें इस हेतु करिआ पने रूपें के। प्रतिमुख्यमान (पितृसमानरूपें को स्वीकार) करते हु ए जे असुर देवविरेधिपित्यज्ञस्थान में प्रसर्त है। तथा जे असु र परा युरें (स्थूलदेहें।) श्रीर नियुरें। सूक्ष्मदेहें। की भारण करते हें अपने असुरत्व हिपाने के लिये। उल्युकरूप अग्नि इसलो क (पित्यज्ञस्थान) से तिन असुरें की प्रकर्षेण निकालें। ३०॥ अने पितरो मादयधं यथाभागमावृषायधम्। अमीमदन्त पितरीं यथामागमार्ववायिषत॥३१॥ र का • ४ · १ · १३ · १४ · अत्र वितरः इति विएडें। के संमुख संहिता-स्वर् करि पिट के प्रदक्षिण लेटि उद्ड्युख हो यथापाति श्वासध रण करि वैठे। प्रदक्षिण फिरि लेकि कर पिएडसंमुख हो शमीम दन्त र्ति संहितास्वर् से ही पढें ॥ हे साम बृहत्यो पित्रो। हे पित्रहो तुम इन बहिं जो पर हम् हो छो। फिरि हिव में यथा भाग (अपने-अपने भाग)की वाटि भले प्रकार वृषवत आवरो जेसे वृषश् पने अभी छ घास की प्राप्त हो तृति पर्यन्त स्वी करता है तहत्। स्वी करो। जिन पितरें। त्रित हेश्व होन्डो। यह कहा ते हृष्ट् हो यथाभ ग वृषयत्वी करते द्वार अर्थात् अपने भाग को खाते द्वार प्रश्रा नमों वः पितरे। रस्य नमी वः पितरः शोषाय

<sup>\*</sup> अप-म्। अालाका मार्चा । म्राह्म

नमी वः पितरो जीवाय नमी वः पितरः ख्या में वे पितरो म्च्ये नमी वः पितरः पितरे नमी वे पितरो म्पितरे दत्त सतो वेः पितरे देखेतहः पितरो वास आर्थन ॥ ३२॥ †

का॰ ४ ९ १५ नमो व इति है बार् नमस्कार् करे ॥ नमो वः ९-५ यजुर्वहत्यः षष्ट्याची उषिगक् ६ षड्विक्वोक्तदेवत्याः। षड्वाक्य-तवः पितर इति शुंत रसादि प्राब्देन वसन्तादि षडुतव उच्यने। ते च पितृ एंग स्वरूपभूता अतस्तेभ्यो नमस्क रोति। हेपितर्छो। तुम्हारे रस् (रसभूत वसंत) के अर्थ नमस्कार। क्यों कि मधारि रस वृक्षों में उत्पन्न होते हैं इस हेतु रसशब्द करि वसन्त है। अ ष्मित् तुमस्य वसन्त के अर्थे नमः ॥१॥ एवम गेतना मन्त्राया-र्ष्याः। शोषाय (सक्ष होती हैं शोषधीएँ जहाँ-ग्रीष्म।। शाजीवर्जीव नहेतुजलवर्षनेहारी- वर्षा ॥३॥स्वधा (प्रारंद भवधाविपारत्स्वधा वे पितृ एणमन्त्रमिति श्रुते/। शारद में ही प्रायश्रः अन्त्र होते हैं ॥ ४ योर (विषम) हेमना हेमना शीत प्रचुरत करि दुः खदात होने हैं। धीर है ॥५॥ मन्यु (कोध तद्र्षी शिशिर्) शिशिर ही श्रीवधीएँ जलाती है। है पितर्शो एवं विध तुम ऋतु स्पी शों के अर्घनम स्कार है पितर्खी तुम्हारे अर्थ नमः इत्यम्यास आद्रातिश्या र्धः ॥ ई॥ गृहान्त इति सामी अनुषु प् पितरोदेवता। हे पितर्जी हमारे अर्थ वर्र (मायापुन्रपोत्रादिकी) की देशों। है पितर शी तु

म्म-यः भागा इ । उभक्त चलान-वः। येपा । ग्र-भेग ई । ग्र-मा छ ।। ३३॥

म्हारे विद्यमान से देवं। अर्थात् रते हुए हमारा द्रव्यक्षय कभी नहीं।।का ०४ १ १ ६-१५ एतह इति प्रति पिएउ के ऊपर नीनि तीनि सूत्र स्थापन करें। वा ऊर्ण के वस्त्र से ऊर्णानिकालि वाप चारावर्ष से ऊँची अवस्था का यजमान अपने हृदय के रोमों से पिएडों की उके।। प्राजायत्या गामनी पितरो दे०। हे पितर की तुम्होरे अर्थ यह सूत्र ही परिक्षान हो।। ३२॥

आर्थन पितरो गर्भ कुमारं पुष्केरसजम्। यथेह

का॰ ४॰ १० २२॰ आधनेति धर्मपत्नी पुत्रकामा मध्यमिपाउकी प्राप्तन करें ॥ पितृदेवत्या गायत्री।हे पितर्छी जैसे जिस प्रकार यह पुरुष देवपित मनुष्यों के अपेक्षिनार्ध का पूर्ण के रने हाए होते तैसे इस ही त्रातु में कुमार (पुत्रक्ष) गर्भ की तुम सम्पादन करें। केसे कुमार कि पुष्करस्रक्। जैसे अश्विनी कुमार देवनाड़ीं के वैद्य कमलें। की माला धार्ण केरें हैं तिस मुल्य की। अश्विसमान कहने से रोगहीन और सुन्दर पुत्र स्वान करें। यह सूचना की ॥३३॥

कर्ज बहन्तीरमते घृतं पर्यः कीलालं परिस्तृतेष्। स्वथा स्य तर्पयतं मे पितृन्॥३४॥ इति सर्वे हितायाध्रं सप्तमी न्तुवाकः। इति श्री श्रक्तयज्ञिष माध्यन्तिनीयावावाजसनेयस-हिंदितायां दीर्घपाठे दितीयो न्य्यायः॥३॥ का॰ ४॰ १॰ १४ फं वहनीति उद्पानस्य अवनेजनाव-प्राष्ट्र उदक को पिएडों के जपर सीचे । अब्देवत्या विरार्। हे जल तुम खधा (पितरें की हिवः स्वरूपा) हैं। दूस हेतु मेरे पितरें की तृप्त करें। केसी जल कि परिस्तुत् (पृष्पें से निक-लेसार) को वहतीओं। और वोह सार ऊर्ज प्रब्द घृतप्रब्द प-यप्रब्द करि तीनि विध है। तहां ऊर्ज प्रब्द करि अन्नगत खा-दु है और घृत तथा पय प्रसिद्ध हैं। और वोह त्रिविध भी केसा कि अमृत (सर्वरोगनाणक और मृत्युनाप्रक । पुनः केसा कि कीलाल (सर्वबन्धनिवर्तक) है। ऐसे त्रिविधसार वहने से ज-लें। का पितृतर्पकत्व उपपन्न है। ३४॥

र्ति श्री गिरिधर्भाष्ये सन्नमोः नुवाकः ७

श्री वेदार्थ प्रदीपेन नमी हार्द निवारयन् पुमार्थाश्चतुरो देया सज्जपुरुषः सनातनः २

श्रीमच्छुल यजुर्वदान्तर्गत माध्यन्दिनीय शाखाध्येत् वैया घ्रपदान्वय श्री विश्वाभित्र पुराधिप श्रीमज्जयिक शोरदेववर्मा त्मजरेशिकारोय नृपति गिरित्रसाद रचिते श्रीवेदार्थ प्रदीपेगिरि धर्भाष्ये द्ध्मत्रोक्षादि पित्रयज्ञान्तो द्वितीयो ग्ध्यायः ॥२॥

## हरि:जोम्

## **जों नमो यज्ञ पुरुषाय**

पञ्चात्मकं हिरुपंच साधने वेहरूप कम् स्वानन् रायकं कृष्णं ब्रह्मरूपं परं स्तुमः ३

आन्याधेयं अजापंतरांषे देवानामग्नेर्गन्धर्वाएं। वा

अ॰ १ स्मिधारिनं दुवस्यते घृतेबेधिय्तातिथिम्। आस्मिन्ह् व्या जुहोतन॥१॥

> वें नमीयाज्ञवल्क्याय राज्ञा गिरिष्रसादेन श्रीवेदार्श्व प्रदीपके श्रान्याधानादिपिच्यान्तत्त्तीयोग्थ्यायर्र्शते ३

त्रथमहितीय अथ्यायों में द्र्यापोर्णमासेष्टिविषयक मन्त्रकहे अव अष्टमी किएडका पर्यन्त आधान के मन्त्र कहे जाते हैं ॥ का॰ ४०००१ अमावास्या में अग्न्यायान करना एस से आहि ले कालविशेषादिकों और ब्रह्मोदनपाकपर्यन्त कार्यो की के हिकर पींछे यह कहिता है ॥का॰४०००४-००चारि ऋत्विजें। करि मोजनयोग्य औदन पकाकर स्थाली में बाहिर निकालि तिस के मध्य घृतसेन के अर्थ गर्त करितिस में घृत भरि आन्त त्यी तीनि सिमधाएँ उसी घृत में डुवो सिमधागिनीमित तीनि मिन्नी खों में अत्येक सिमधा के। अगिन में आधान करें । पहिली दू सरी नीसरी महना से आधान करें चोंथी को जेंपे। वा पहिली से आधान करि दूसरी को जेंपे फिरि तीसरी चेंाथी करि आधान करें। चतर एंग गायनी छन्दो गिन देंवता १ विस्ला द्विन सम्बद्धा २ वसुश्वतः ३ भरहाजः । मन्त्रार्श्वला है मिलिजः तुम सिमधा (मलीमाति से दीपन करिये है अगिन तिस काष्ट्रस्त्रा समित्। करि अगिन को परिचरें। पूर्णहित सम्बन्धि हो व्यमाण घृत करि अतिथि (आतिष्ट्यक में करि यूजनीय अगिन) को बोधन (अज्विलित) कराओ। इस अज्वित अगिन में नानाविध हिव ओं को सर्वतः हो मो। १। सुसीमहाप योचिष्ठे घृतं नीवं जुहो तन। अग्वन ये जात वेद से ॥२॥

हे ऋतिजः अग्निके अर्थ तुमधृतकरिके होमकरे। केसे अ-गिन कि सुसमिद्ध (शोभनदी अने एव शोचिष्मन्त (ज्वलित) जातवेद (जातं वेनि वा वेदयित वा जात प्रज्ञान। केसे घृत कि तीब्र (स्वादुतम वा समग्र वा पदुतर ग्यह एो। द्वासनाधि अग्रण वेस एगदि करि संस्कृत॥ २॥

तं त्वा समिद्धिरङ्गिरो घुतेनं वर्धयामसि।बुह्छीचा

हे अद्भिरः(तत्तद्यागां में गमन्वन्त्रग्ने)तिस (उक्तगुणस्तयावि ध)तुमे समिधाओं शोर संस्कृताज्य से प्रवृद्ध करते हैं। हे यवि ष्ट्र(कहाचिद्धि स्थिबिर्त्वरहित) प्रवृद्ध नेसे नेसे दीप्तहोणस् उप लाग्ने हुविष्मतीर्धृताचीर्यन्तु हर्यत। जुषस्व समिधो सम्।४॥

हे अने हिवर्युक्ता घृताकाः ये समिधाएँ तुरुप्रति प्राप्त हैं। हे हर्यत (प्रेप्सावन्) मेरी समिधाएँ तू सेवन (अफ्री)करि॥४॥

अ २ भूर्भुवः खर्धोरिव मूम्बाएं ियवीव वरिम्गा। तस्यासे प्र-धिविदेवपजीन पृष्ठे रिनम्बाहम्बाद्यायादे धे ॥५॥ +

का॰ ४-४-१:१६ शापः हिरएय जवा आखूत्कर श्रीर प्राकेर दून पाँच सम्भारों का सम्पादन करि स्पा से लिखी हुई शुद्द भूमिमें तिन सम्भारों को स्थापि तिन्हें पर यज्ञियकाष्ठ करि ज्वलित अ गिन को मूर्भुवः इन तीनि श्रक्षरें। का उच्चार्ण करि श्राधान करें। यह आहवनीय का आधान है। एवं अष्टाक्षर होने में अगिन कागा यत्री होना श्रुति में कहा है। गायत्री सहित श्रीन का प्रजापित के मुख से उत्पन्न होने से इति स्वार्थः॥मन्त्रार्थेम्तु।भूरिति हैवी गायत्री अ गिनहेवता। भुदरिति देन्युष्टिणग्वायुर्देवता। सुवरिति देवीगायवीस् यीं देवता। इन श्राधानमन्त्रीं में ये तीनीं व्याहितएँ हैं। ये ही तीनीं व्याहित एँ पृथिव्यादि तीनें। लोकों के नाम है। इन्हें। के उच्चारण पूर्व क प्रजापित करि तीनों लोकों के उत्पन्न होने से। श्रतः इनों से स्थापन करि नीनें। लोकें। केर्न्हें करि स्मरण करे इन बाह्र तिच्छें। कीमहिमा हो।यहा भूर्सवः सः शब्दकरिब्राह्मण क्षत्रिय वैष्मत नें। जातियें वा आत्मप्रजापसु येसब मेरेवशवर्तिनः हों यह प्रार्थना

र भू-स्वाज्य । दी-धार्गाया

किर्शिनक्षें के स्थापन करे इत्यर्थः "का०४ र १० फिरियजमान इंधन के पूर्वार्ध को ग्रहणकिर द्योरिव भूम्नेति जेपे "यजुषो यज-मानाशीर्लिको लेवता। हे पृथिवि देवयजीन देवता पृजिये हें जिसमें वोह जिसमेरे पृष्ठ (ऊपर) में अन्ताद(अन्तकी आदुर्शिकेमक्षण करनेहारे) शिन (गाईपत्यादिक्ष) को स्थापन कर्ना हूँ। किमर्थम् कि मक्षणयोग्य अन्त की सिद्धि के अर्थ वा अन्त मक्षण के अर्थ। जिस पृष्ठ में अगिन रिद्ध के जेसे आकाश में तारे बहुत हें ऐसे हम पुत्र पश्चादिकिर बहुत होवें इति श्रेषः। जेसे पृथिवी सब प्राणियों का आश्चयहें ऐसे हम । यहा पू वीर्थस्यायमर्थः। केसे अगिन को कि जेसे द्योः नक्षत्रादि बहुत करि युक्त है तेसे ज्वाला बहुत्व करि युक्त को। किंच जेसे पृथिवी सब प्राणिकों के आश्चयत्व क्ष्य करि श्रेष्ठत्व से युक्त है तेसे सब ब स्तुत्रों के श्रोधकाव क्ष्य करि श्रेष्ठत्व से युक्तको। अत एव क्वचिद्विधिवाक्ये अग्नये पाव-कायत्यास्त्वातम्॥ १॥

आयं गोः पुत्रिरक्रमीद्सद्तमात्रं पुरः । पितरं चत्र्यन्त्वः। हा का • ४ - ४ - ९६ - अगर आयं गोरिति तीनि ऋचाओं सार्पराज्ञीनामा ओं से आहवनीय का उपस्थान करे । फिरि अध्ययुंगाहिपत्य से कर्पर करि अग्नि ले दक्षिणाग्नि को आधान करे आयं गोरिति तिस्णान् चां सार्पराज्ञी (कद्र पृथिव्यभिमानी) दृष्ट्री गायची छन्द अग्निः पर वर्रूषण देवता। अग्निः परावर्रूषण स्त्यने। यह हृष्यमान अ-गिनः सर्वतः आहवनीय गाहिपत्य दक्षिणाग्निस्थानों में क्रमेण (पादिवक्षेप) करता हुआ। केंसाअग्निवियज्ञनिष्यतिकेश्चर्य तिस्नित

स यजमानगृह में चलता। तथा चित्रव ऐ (लोहित सुक्तादिब द्वविधज्वाला पेत। आजमणमेवाद। आचीदिशा में माता (पृथिवी) को आहवनीयरू पकरि प्राप्त हुआओर तेसेही आदित्य रूपकरि स्वर्ग में चलता पिता(धु

लोक)को प्राप्त हुन्या 🗇 🗐

अन्तर्श्वरति रेचुनास्य प्राणादेपानुती।व्यर्ग्यन्महिषो दिवस्याणा एवमादित्य रूपेणागिनं सनुता वायुरूपेण स्तोति।द्स अगिनकी दीप्ति कोइक शक्ति वायुनामा अन्तः (द्यावापृथिवीके श्रेग्रें मध्यमें)चल ती‡।क्याकर्ती कि प्राण्णद्पानती (सर्वेश्रिगें में प्राण्व्यापार्के अनन्त र अपानव्यापारकी करती। अपान के अनन्तर प्राणतीत्यप्यथीलभ्य ने सामर्थ्य से प्राणापानवायुविषेषका प्रेर्क है इत्यर्थः। क्यों कि जह राग्नि में जीवनहेतु उष्णता के सहाव में श्रार्र में प्रार्णपान प्रवर्ते हैं तिसहेतु से अगिन प्राणापान स्पंहे। एवं स्वशिक्तभूत वाय्वादित्य कार इस जगत का अनुग्रह करिक जो ऐसे को उपति है है तिस का क्या करता है। द्त्याह। कि महिषोगीन: दिवं व्यख्यत् (द्युलोकभी गस्थान को अनुष्ठाताओं के अर्थ विद्येषेण प्रकादा करता हुआ श्री र् प्रकाश्वाकरता है। महि(महात्म्य-यागकते स्वरूप) की देता ‡॥ ॥ चिठेशसम्बिराजित वाक्यंतुङ्गायं धीयते। प्रतिवस्तो

विश्रात् धामो(तीस ३॰ महतेनामा स्थानें। #) में जो वाएगि विरा जै(प्रोभे)हे सो सूयमाना वाणी पतङ्ग (अगिनभ)के अर्थे उ-(सर्वेदेवसम्बन्धिनी स्तुतिओं करि श्रीमि हीस

<sup>+</sup> अमिने महिषः सरदंजाने महा नितिश्वतः। मैं भागानि ब्रुवाणि भवन्ति स्थानानि नामानि जन्मानीति निरु०४०२४ । अब धामण्डेन स्थानमुच्य-ने। अहोराबस्य बिश्नुसुहुत्ती धामण्डेन्ताभित्रताः। भूपतन् गृक्तति पनङ्गः। अतिनः।

वीत्मक होंने से स्तुति करिये है। केवल विंशत्थामों में जोवाणी विराजे है सो ही अगिन के अर्थ उचारणकरिये हैं यही नहीं किंतु प्र-ति वस्तोः(दिन)मंजो स्तुतिलक्षणावाणी श्रीरजो द्युश्रीं (याग पारायएण द्युत्सवभूत दिनों ) करि स्तुतिलक्षणावाएँ। विराजेहे सो अगिन गनही अन्यदेवता के अर्थ । सब काल में सब सु तिवाचा अगिन के ही अर्घ है इत्यर्थः॥यहास्या ऋची यमर्घः। थाम(स्थान) श्रीर सो विं शालंखाकमासगतदिनभेद करि के विशेषेण राजे (दीपे) है (आलस्परहित यजमानें। के अ नुष्ठान करि आह्वनीयाद्यानीओं का स्थान मास गतविंशा त्मंख्याक दिनों में विषोधेए शोभें है। स्नुति स्पा वाणीपनङ्ग (अपिन) के अर्थ उचारण करिये है। पन्तः पक्षी निसके सहशहें। ने से श्राग्न पतु है वर्चा कि जैसे पक्षा एक स्थान से दूसरे स्थान के जाताहें नैसे शानिभा गाईपत्यस्थान से शाहवनीयस्थान की जाता है। अहेतिनिपातः पूर्वोक्तनिषधार्थः ॥इस ऋचा के पूर्वार्द्ध में अ-गिनमाहात्म्य ज्ञापक दो वावदीं करि जी दो अर्थ कहे गये तैसे ही नहीं होता किंतु खेरिभी कहिये हे इत्यर्थः। प्रतिवस्तः(दिन) सुखें। (द्योंतनों)करियह अनि सुति करिये हे इत्यध्याहार:॥णाइत्य ग्न्याध्येयमन्त्राः समाप्ताः ॥ गर्निहितीयोनुवाकः २ अधारिनहो इ होम मन्त्राः प्रजापति हष्टाः अभ् अगिनर्ज्योतिज्योतिरगिनः स्वाहा सूर्यो ज्योतिज्योतिः सू र्यः स्वाही । अतिनवचीज्योति वैर्चः स्वाहा स्यी वचीज्यो

<sup>🛨</sup> वस्तोः सुः भानुरित्यहर्नामसुपितम निघ०१ छ। अहेति निपानो बिनियहे।

तिर्वर्चः स्वाहागज्यातिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॥४॥+ श्रीनज्यें तिरित हो किएडेंग्रों में अगिनहोत्र के मन्त्र हैं।सप्तिक्षे क्रदेषता।पञ्चेकपदागायच्यः।द्वेगायच्ये।ऋगिनज्योतिः सूर्यी ज्योतिः एते हे तक्षा मुनिरपप्रयत्। ज्योतिः सूर्यः दुर्माचेलकस्यपुत्री जीवल ऋषिर्पप्रवत्॥का०४·१४·१४·प्रकाशित समिध केमध्य में श्रगिनर्ज्योति इसमन्त्र से होमकरें॥काएवप्राखीया वाजसनेयस र्धे हिता के अध्या॰३ अनु ०२ मन्त्र १ अगिनज्येतिषं त्वा वायुमतीं प्राणवनीम् "स्वर्यीर्धं स्वर्गयोपंद्धामि भास्वंतीम् "स्पनिज्योति ज्योतिर्गिनः स्वाहां ॥से समित्यक्षेप है ॥मन्त्रार्थस्तु। जो यह अग्नि देव सोही ज्योति (हप्यमानज्योति: स्वरूप)है। जो यह हप्यमान ज्योति सोही अग्निदेव है। देव और ज्योतिका कभी भी अवियोग से एकत्व कि प्रतिपादन है। स्वाहा (ज्योती रूप अगिन के अर्थे हिविद्या) अयं सायकालीनोगीनही बहोममन्द्रः॥काएव ३-२-२-सूयज्योतिष• खाहा॥त्रातहोममन्त्रः॥सायहोममन्त्रवद्याख्ययः।स्यसन्त्रीन्थ तेज एवि में अग्नि को प्रवेपा करता है इस हेतु सायंसमय अगिन ज्योति यह मन्त्र युक्त हुन्ना। उदयकालमें ऋगिनसम्बन्धिज्योति स्-र्य को अवेदा करती हैं तिस से जातः समय सूर्योज्योतियह मच्चे है 🕆 का०४ १४ १४ ख्रह्मतेज का चाहनेवाला अग्निर्वर्च : सूर्यो वर्च : इन्हों से साम्श्रीर सबेरे होम कौर । जो श्रीन वेचे:(ब्रह्म तेज) खन-न्यभूत है।जिसका सो ज्योतिर्वर्चः अनन्यभूत है।तिसके अर्थस् का०४ १५ ११ अधवा प्रातःसमयज्यो

<sup>†</sup> अ-हा । अ। सू-हा। हु। अ-हा। उ०। सू-हा। त्रिः। ज्या-हा। लु०॥४॥ † अनिमादित्यः सार्थ प्रविश्वाति तस्माद्मिद्शस्त्रक्तं दृष्ट्री। अमे हि तम्सी सम्पर्धेते उद्यन्तं वा-रित्यमग्निरतु समारेहित। तस्माद्भम एवाग्नेर्दि वा वृष्ट्रशाद्ति तिनिरिष्ठुतः॥

तिः सूर्य द्ति होम करें। जी ज्योति सो सूर्य ही है। जो सूर्य सो ज्योति ही है। तिसके अर्थ सुद्धत हो॥४॥

स्जूर्वेवनं सिब्बा स्जू एत्रीन्द्रं वत्या।जुषाणोग्यानवेतु स्वाही॥ स्जूर्वेवनं सिव्वा स्जू रुषसेन्द्रेवत्या।जुषाणः स्यो वेतु स्वाही॥ १०॥ । इतिसं ० अ • ३

का॰४॰१४॰१४॰ पूर्वीक्त मच्ची(अगिनज्यीतिः स्यीज्योतिः)केशा य ये देंग्नीं मच्च विकल्पित हैं॥मच्चार्यः। अगिनः वेतु (हमारे कर्म की प्राप्त हो यहा आहुति की भक्षण करें। केशा अगिन कि सविता देव (प्रेरक परमेश्वर) करि सहित सजूः (सामानपीति जिस की वी-ह। तथा दुन्द्रवती (दुन्द्रदेवयुक्ता) राजिह्यता करि सजूः। तथा हमा रे विधे प्रीतियुक्त। जी उक्तगुणवान् अगिनदेव तिस के अर्थ खाहा ह्यमान यह द्रव्यदिया॥प्रातः सूर्य उच्यते। अगिनमन्चवदयं सू-र्यमन्त्रो व्याख्ययः। पूर्वार्धे राजिहेवतायाः स्थाने उषोदे वता योजनीया॥१०॥

यजमानाग्न्युपस्थानं वृहदुपस्थानं देवहष्टम् अ०४ उपप्रयन्ते अध्यं मन्त्रं वोचेमाग्नये आरे आरे चे शृण्वते॥१९॥

का • ४ • १२ • १ – ३ • सायं समय के अग्निहो च होम में काएव • ३ • मन्त्र • समिद्री में • अग्ने ही दि हि ॥ समेद्रा ते अन्ति ही हासम् ॥ से समिधाधान के अनन्तर उप प्रयन्त ११ में लेप-रि ते ३६ • मलक वात्स असंज्ञक उपस्थान करिके आह वनीय

माईपत्य दोने। अगिन्यों को उपतिष्ठे अश्ववान करे। तहा उप-स्थानपक्ष में उप प्रयन्त ११ अस्य प्रता १६ परि ते ३६ चन तीने। मुचाओं और चित्रावसिवति १८ ई की यथास्थानस्थित ती नि-नीनिवार्जपे॥आद्ये हे आग्नेखें। गायचें। कमेगा गोतम विस्पाभ्यामिया हुए। आहवनीयोपस्थानमन्त्रा आदे। हम अनुष्ठान करनेहारे अगिनके अर्थ मन्त्र(मननकरिके नाएक रनेवाला पाब्द समूह कहने हैं। केसे हें हम कि अध्वर (यज्ञ)को समीप में चलते। केसे अगिनकि दूर और समीप में दित प्रोष हमारे वाक्य सुनने की उद्युक्त ॥११॥

अगिनर्मूधी दिवः ककुत्पितः पृथिच्या अयम्। अपार्थ रेतांश्रंसि जिन्वति॥१२॥

यह अगिन जलों के रेतें। युलीक में वृष्टिरूप करि गिरतीइ ई जलों के सार् बीहियवादि रूपों करि परिएगों। को प्रीति कर ता (वटाता है।यहा जलें। के कारणों के पुष्ट करता है। आहति परिएगम करिवृष्टि को उत्पन्न करता है इत्यर्थः के केसा अनि कि द्युलोक के शिरः समान (जैसे शिर श्रीर के जपर में वर्ते है नैसे अगिन दिन में अपने तेज करि आदित्य में प्रविष्ठ हैं। ने मै आदित्यरूप करिद्युलोक के जपर में वेर्ति है। तथा ककुत् (गोपृष्ठवत् आदित्यरूपकरि संवीपरिस्थित होने से क्कृत्सह प्रहै। यहा महत् जगत्कारण है भा तथा पृथिवी का पालक। दा-हपाकप्रकाषा करि भूलोकस्थां का उपकारी होने से ॥१२॥

<sup>\*</sup> नेबाएते जाइनी उत्कामन वृत्यादि श्रुतेः। श्रामोश्रास्ताइतिः सम्पगादिन्यमुपनिष्ठतेः। श्रादिन्याञ्ज्ञायने दृष्टि रहेरे रचे ततः प्रजेति स्पतेश्व। \* ककुद्मिति महस्राम निघ•१:३:

+ सायं ग्रातः काले उत्पादनयीगयी योमिः

जुभा वामिन्द्रामी शाहुवध्या श्वभा राधेमः सह मी-द्यध्वे जुभा द्वारां विषार्थः र्युगणमुभा वाजस्य सा तये द्वे वाम्॥ १३॥

भारद्वाजहर्शे एन्द्रानी विषु प्राइन्द्र प्राब्दना वाहवनीयः। तस्य यक्तसाधकत्व रूसे श्वर्ययुक्ताचात्। श्रीन प्राब्दन गार्ह पत्यः। श्र ये नीयत इत्यीग्निरित यास्कष्युत्पत्तः। स हि प्रथममाधी यते। हे इन्द्राग्नी तुम दोनों को बुलान की इक्का एखता हूं इति श्रेषः। श्रीर हिवलिक्षण धन से तुम दोनों को प्रसन्न करने के लिये इ छा॰। क्यों कि तुम दोनों अन्न श्रीर धन के दातार है। इस लियेश्व न्नदान के श्रर्थ तुम दोनों को बुलाता हूं॥१३॥

> ख्यं ते योनिक्रित्वयोयते जातो अरेचियाः। तंजा नन्नानः आरोहायां नो वर्धयार्यिम्॥१४॥

भारती देव श्रवादेव वात्रश्च हृष्टागिनदेवत्या नुष्टुप्। हे श्राने (आ हवनीय) तेरी यह गाई पत्य योनि (उत्पत्तिस्थान) है। केसी कि च्छित्वयः (उत्पादन योग्य काल को शाम १) जिस च्छु नुकाले पे त गाई पत्य से उत्पन्त हो तू कर्म काल में दी म हुआ। हे श्राने तिस गाई पत्य अपने जनक को श्रारो हणकरि (पुनः उद्धरण के अर्थ कर्म के श्रन्त में प्रवेश करि। श्रथानन्तर हमारे अर्थ थन न वढाय (पुनर्याग के अर्थ समृद्ध करि॥१४॥

अयमिह प्रथमो धायिधात्मिहीता यजिष्ठो । अप-

## वं विम्बं विशे विशे॥१५॥

आग्नेयी वामदेवहष्टा जगती। यह शाहवनीय दूस कर्मातु अधानस्थान में मुख्या होते आधान कर्ताओं करि साहित हुआ। केसा कि होता (देवताओं का बुलानेबाला। अतिश्येन यष्टा) तथा अक्षरें (सामयागादिकों) में बरु तिजों करि स्तुतियोग्य। अप्रवानः (प्रवननः) भृगुवंदा में हुए सुनयः वा अप्रवान् (भृगु-श्पप्नवानः(पुत्रवनाः)भृगुवंश्रामं हुए युनयः वा श्रप्नवान्(भृगु-अभृति मुनिलोग) जिस आहवनीय को विशे विशे (वने) में वा विडिति मनुष्यनाम निघं १२ २ यजमान रूपमनुष्यां के अध ग्राम से वाहिर्यजनार्व्य अर्एय प्रदेश में विपन करते हुए। कैसे जिस अगिन को कि चित्र (विविधक मीपयोगित्व करि श्पार्श्वयंकारि। अन एव विभूत्वप्राक्तियुक्त की ॥१५॥

> अस्य अलामनु द्युतिरें पाकं देतुहे अस्यः।पयःसह स्ताम्बिम् ॥ १६॥

गायच्यवत्सार्द्दशा गोगिनपयोदेवत्या। इस अगिन की प्रता 🛚 (चिर्तनकालभवा) ज्योति को अनुसर्ण करिके अह्य (लच्च रहिता होम्धारः) ऋषि(होहस्थान में चलती-गी) की होम के अर्थ शुद्ध पय दुहते हुए।सायंदोहनकाल में अग्नि के प्रकाश न होने से दुहा दुम्ध भूमि में गिरेंगा इस प्रांका करि दोग्धाओं को लज्जा होती है जब कि अग्नि का प्रकाश हुआ फिरियह श का कहा। कैसी ऋषि कि सहस्रमंख्याककर्मी की शीरदध्यादिह विः प्रहान करि समा प्र करती। यहा स्या करचोर्ग्यान्तरम्। गा-

Fer

ক্র

म्प्रम

(a)

事

A

15

िस

म्ब्रकत्यानिहोनबाद्याणे श्रूयते २ २ ४ १५ नामु हानिन्सिस्ध वित्यादि। तद्भित्रायमेषा ऋग्वद्ति। अद्भयः (अलज् त्रशस्या) गोएँ रूस अग्निकी अपने में चिरंतनी अनुषक्ता खक रूपापना दीप्ति(पय)को क्षरती हैं। श्रीम करि श्रुकरूप से सींची श्रपनी कान्ति को ही गोएँ हुग्धरूप से मरती हैं इत्पर्थः। कैसे य कि सहस्र सा (चातुमीस्य पश्चसीमके सम्भक्तार । तथाकरिष द्रष्टार् ७) को ॥ यहा सहस्रमृषिमितिविभिक्तिलिङ्गवचनव्यत्य येन अह्रय इत्यस्य विद्रावणह्यम्। केसे अह्रयः कि सहस्रसाः क्रषयः। यूवेव हथों वा ॥१६॥

> तन्पा अग्नेगिस तुन्तुं में पाह्यायुदी अग्नेग्स्यायुमे दिहि वचीदा अग्नेशिस वची मे देहि। अग्ने यन्मे तन्बा कनं तन्मग्ञात्रेषा॥१७॥+

चत्वार्यं गिनदेवत्पानि यज्ञ छंषि १ तनूपा श्रासुरीपातः ३ श्रा युदा आसुरा विषुप् ३ वर्चीदा आसुरीपद्भिः ४ अग्ने शासुरी नुषुप्।हे अपे तू स्वभाव से ही तनू छो। अपिनहो नि छो। के प्रारीरी का पालक है। उदरागिन के होते अन्त के जीएी होने में पारीरका पालन है अतः मेरे प्रारीर की पालि ॥१॥हे अग्ने तू आयु काहा ता है अतः मुर्भे आयुद्। अपमृत्युपरिहार करिकै। जितने काल प्रारीर में उष्णता दीरवे है तितनें नहीं मरता यह प्रसिद्ध है रा। हं अर्गन तू वर्चः (वेदिकानुष्ठान प्रयुक्त तेज ‡)का राता अतः सुके बर्चः देण ३ ॥ किंच है अग्ने मेरे प्रारीर के जो अबु

न त-हि। त्र । श्या-हि। इ०। व-हि। उ०। त्र-ए। वर ।। १०॥ १ गवि वर्तमानं इष्टलं ययस्युपर्चयते। सा है नानुदीस्यहिन्बकारे त्युपत्रस्य मे देवा विदा चकुरेष साम्रा हिकार इत्यादिना ग्रन्थन गोभिहिकारे। दृष्ट इति प्रत्यपादि।

(चक्षुश्रोबादिरूप) जन(दृष्टिपाटवादिरहित)तिनमेरेश्रङ्गी को सर्वतः पूरि॥४॥१७॥

इन्धीनास्त्व। यातरं हिमा द्युमन्तरं समिधीमहि। वयं स्वन्तो वयस्कृतरं सहस्वनः सहस्कृतम्। अग्ने सप् त्वरम्भेन् मद्धासे। अर्थाम् । विवावसी स्वस्तिते पारमे याप्या । १०॥ १ द-म्। अ। चि-म। द्रारा

सं त्याने स्प्रस्य वर्चमागयाः सम्बीगाश्च स्नुतेन। सं त्रियेण धाम्ना सम्हमायुषा सं वर्चमा सं क्राया। सर्वे गयस्पोषेण गिमषीय॥१४॥

<sup>†</sup> एजिये चित्रावस्ः सा हीयर्हे संग्रहोव चित्राणि चसतीति २:३:४:२२ **युतेश्वित्रावस्**-प्राब्दन एवि:।

पूज्यतं पदा स्त्रष्ट्यादिस्मिनेगींवा

का०४ १२ ४ उपप्रयन्त इत्याति चित्रावसी इत्यन्त मन्त्री करि खंडे होंके उपरथान है बूस से वैढि कर यह विशेष हैं ॥ अपि देवत्या ब्राह्मनुषुप्। हे अग्ने तू सूर्य के तेज करि राचि में सं गत है 🕆। ऋषीशों (मन्त्रां) के स्तानों किर संगत है (वह तसे मन्त्र अग्निको स्तुति कर्ते हें ‡। प्रियधामों (अर्द्गिकों) क रिसंग्भा जैसे तू इन तीनों करि संगतिसे में भी तरे प्रसाद से आयु (अपमृत्यु देष राहित्य) करि संगत ही जै। तथा वचे (विद्येश्वयोदितेज)करिसंशतथा प्रजा (पुत्रादि) करिसंश नथा रायस्पोष (धन की पुष्ठि) करि सं १। आयुरादि मेरे हों द्रसर्थः॥ १४॥

अपन्ध स्थान्धों वो भसीय महेस्थ मही वो भसी योर्ज स्थार्ज वो भक्षीय रायस्पीय स्थ रायस्पापवी मक्षीय॥२०॥

का०४ १२ ४ अन्धस्य रेवती रमध्वम् इन हो मन्त्रीं सेगी प्रतिजावे॥ त्रीणि गोदेवत्यानि १ यजुः २ प्राजापत्य प्। हे गोश्री तुमे अन्ध(अन्त्रस्प)ही। शीराज्यादि स्प शन के जनक होने से। अतः तुम्हारे प्रसाद से तुमसम<del>्ब</del> चि सीराज्यादिरूप अन्न को में भस्एा करं। तथा तुम् महः(पूज्य)ही अतः तुम पूज्यों के असाद में भी पूज्य हों उँ। यहा महः ग्रन्द करि दश वीर्य कहिये हैं। यथा गोर्बे प्रतिधु क् तस्ये शृतं तस्ये शार्स्तस्ये दिध तस्ये मस्तु तस्या आतन्त्र

नियद्स्त्यन्वादित्य आहवनीयं प्रविपाति ते नेतदाहीते श्रुते। २.३.४.२४.

नं तस्ये नवनीतं तस्ये घृतं तस्या आमिक्षा तस्ये बाजिनिम ति शुत्युक्तानि। प्रतिधुक् सच्चुरध् १ स्टून उषादुग्ध २ सार द्राध का मगढ़ ३ दिध दही ४ मन्तु वही का रस ५ सातच्चन दही का पिएड़ा ६ नवनीत लोंनी अप्तान् धी ए आमिक्षा परादुग्ध ४ वाजिन फेट दुग्ध का जल १० दित शुत्यर्ध। ये दशवीर्य स्पा तुम हो अत त्रुम दश् ० पाओं के प्रसाद में में दशवीर्य सेवन कर्दा तथा तुम कर्ज बलस्पा हो गो के क्षीरादि बल का हेतु होने में बलस्पत्व है। तुम्हारे प्रसाद में में बल का सेवन कर्दा तथा धन पृष्टिस् पा हो। क्यों कि वेश्यलोग क्षीराज्यादिविक्रय करि धन को पुष्ट करते हें। अतः अन्पृष्टित्वोयचारः। तुम्हारे प्रसाद में धन की पृष्टि को सेवन कर्द्। २०॥

रेवेती रमध्यम्सिन्योनीवस्मिनो। श्रुं रसंल्लोके स्मन्स्ये ॥ इहेव सामार्यगात ॥ २१॥

हे रंवत्यः (धनवती गोष्ट्रो । इस योनि (अगिनहोत्रहिन्। स्थान)मंतुमर्गा (कीडाकरी) होहन के अपरद्स यज मानसम्बन्धि गोष्ठ ‡ (गोत) में रमीं। सर्वदा इसलोक (यजमानकी हिष्टि) में रमों। रावि समय इस यजमान के घर में रमीं। इस यजमा न के घरमें ही रही। अन्यज्ञ मत जासे। १२९।

स्हिंदितासि विश्वस्त्यूर्जी माविषा गोष्योन । उन्ये नामे विविद्वे देखावस्तर्धिया वयम्। नमो

<sup>े</sup> धनहेतुत्वेन धनब्तं गवाम्। रिधविद्यते यासाता रेवत्यः। पशवी वे रेवन्त इति भुतेः २१३/४/ ऋः 

‡गीष्ठ प्रब्देन गृहा द्वितित्रम्भेण संचारप्रदेशः।

भर्ना एमसि॥२२॥+ स-माध्या । उ-सार्वा १२ का ॰ ४ ॰ १२ र मोत में जाकर सर्रे हितेति मो को हाथ से ग्रहण करें॥३ साम्यनुष्प्। हे गीः तू संहिता (क्षीराज्यस्य हविदीन के अर्थ यज्ञकर्मी करि संयुक्त है। केसी कि विश्वरूपी (शुक्त क्तष्णादिबद्गरूपयुक्ता। सो तू सीरादिरस श्रीर गोपतित्वक रि मुरू में सर्वतः प्रवेषा करि (तरे प्रसाद से मेरे बहु विध रस खेरार बद्ग विध गास्वामिल होवे ॥का॰ ४ १२ १० गाहिपत्य प ति चलिकर् उप लेति तृच से सर्वतः उपस्थान करें॥ तिस्रो

गायच्य आग्नेप्यो विम्बामित्रसुतमधु छन्दे रहा है आने दे।

षावस्तः (रात्रि में वास करने हार्- अजसं धार्यमाणत्वान्त्रोप

प्राम्यति यहा अग्ने। ह देवा इत्युपक्रम्य तैः संगृह्य एवि प्र-

विवेश रूस रतिहास करि अगिन में रात्रि के समय प्रवेश कहा

मिकिथी (श्रद्धायुक्त बुद्धि) करिनमः (नमस्कार) करते वा नमः (ह वि+) हेते॥२२॥ राजन्तमध्वराएं। ग्रोपामृतस्य दीदिविम्। वर्धमान्

छं स्वेदमें ॥२३॥ कियापदमनुवर्तत। हम ऐसे अगिन की गमन करते हैं। कैसे को कि दीप्यमान यशें का रक्षक। सत्यवदनलक्षण व्रतका प्रकाश करने हारा श्राप्राय यह है कि अग्नि समीप में व्रत लेके

सत्यबोते।हमार्घरमं वर्धमान (चातुर्मास्य से) मपन्वादि करि वृ

स नेः पिते वे सूनवेगने सूपायनो भव। सर्वसा

नः खस्तर्य॥३४॥

हे आने गाईपत्य सो पूर्वीक गुणयुक्त तू हमारा स्पायनः सु रव करिके समीप में प्राप्त होने के लिये समर्थे हो। तत्र हसा नाः। जैसे पुत्र के अर्थ पिता विना भय के सुख क० मर्थ है। किंच हमारी क्षेमके अर्थ सचस्व (इस कर्म करि समवेता हो वा सेवन करि॥२४॥

अग्ने लं नोश्यन्तम जा बाता खावो भीवा वस्त्यः। वस्तुगिनर्वसुश्रवा अर्छा निक्ष सुमनेमर्ठं ग्यंदाः ११००० चत्रसो हिपदाविराज आग्नेय्यः बन्धः सुबन्धुः श्रुतबन्धु विप्रवन्धु हुष्ठाः क्रमेशा हे अग्ने गार्हपत्य तू हमारे सर्वदासमीपवन्ती वा साधु हो। और पालनकरने हारा आन्ता वस्त्य (पुन्नादि-समूह वाघर के अर्छ हित) हो। केसा है तू जनों का वासकरानेवाला। तथा अग्निः (आहवनीयादि स्त्य करि गमनशीला तथा वसुश्रवा धन करिके कीर्ति जिसकी अन्देनेवालाय है कीर्ति जिस की। किं च हे अग्ने तू हमलोगों को अल्ला निक्ष (अमिल्या मही वा हे निर्मलस्व भाव अग्ने हमारे होम स्थान की प्राप्त हो। जब जब हम होम करें नब नब भले प्रकार आग्न करि। किं च स्तिहा प्रियुक्त थन है। १९४०

<sup>+</sup> भ्य-व्याभ्यकाव-दाः। हुवार्था

नं त्वा शाचिष रीदिवः सुम्नायं न्नमीमहेस रिवस्यः। सनीवोधि श्रुधी हर्वसुरुष्याणीः अघाय-तः समस्मात् ॥२६॥ ते नयः। त्रां न न्यः। व्या हे शीचिष्ठ (दीप्रिमत्तम) हे सीदिवः (सब के मकाश करनेहा रे) तिस (पूर्वीक गुण्युक्त) तुरे मिवाओं के अर्थ सुरवकीनि ऋयेन याचना करते हैं। वा सुख के अर्थ और सखीओं के उपकारार्थ तुरे याचना करते हैं। सातू हम (अपने सेवकी) की बी धनकरि हमारे आह्वानें। की सुनि सब शानुओं से हमें रक्षाकरि गर्द गहि इडु ग्रह्मित गाहि काम्या एतं। मीर्य वः काम्ने धरेगां भूयात्॥२७॥ + इ-हि। अलका-नाइ०॥२०॥ क्तमाः प्रक्रि का०४ १२ ए द्ड एहीति फिरि तिसी गो प्रति जावे गगोदेव त्या प्राजापत्यागायत्री। हे र्डे (मनुपुत्री) आगमन करि। हे अदित (देवमाता) आगमन करि होमस्थान के। इडा मनु मनुष्याएंग होनासु को ऐसे हमलोगों प्रति छा। अदिति आदित्यों को ऐसे हम लोगों प्रति आ।का ०४ १२ ४ काम्या एतेति तिस्गो का ग्रहण करें ॥ साम्त्री उिष्णगोदेवत्या। हे काम्याः (सवैं। करिकामयितव्याः भे तुम आहेते। तुम्हारा अपेक्षितफल धारकल मुरू अनुष्ठातार विषे होवे (तुम्हारे प्रसाद से में अभीष्ट्रपुल का धार्यिता हों उं ‡॥२०॥ सोमान् थ्रं खरणं क्रणुहि ब्ह्मणस्पते। कुक्षाव नं य खेरिकाः॥२०॥

‡ अहं वः वियो भूयासमिति शुनिर्वाच्छे २·३·४·३४·

का॰ ४ १२ ११ । व्रतीपायनवत् (का॰ २ १ ११ १ विना जलका उपस्पर्श किये आहवनीय की पूर्व में खड़े ही देखता हुआ है। मानमिति ने। २५-३६ ऋचाओं को जेंपे॥सोमान छंखरण त्ची गायचे। ब्रह्मणस्यतिदेवत्यस्तेनेव हष्टी म्थाति। यह ष्ट्रोवा। अग्निमीस्यमाणस्य यजमानस्य जपे विनियुक्तः। ह ब्रह्मणस्पेन (वेद के पालक) सोमान (सोमयाग कर्तार्) श्रीर स्तुतिरूपशब्दयुक्त धनप्रदान करिके सुम् करि। तत्रीपमान मुच्यते। जैसा कि कक्षीवना (दीर्घतमा के पुत्र कक्षावन्त्राम क ऋषि को सोमयागयुक्त और सुतियुक्त किया तैसा मु-में करि 🕆। कौन कस्नीवान् कि जो उशिजा(अद्भराजाकी दासी)में द्रश्या॥२०॥

ये। रेवान्याः अमीवहा वसुवित्युष्टिवर्धनः। स-

नंः सिषकु यसुरः॥२४॥

जो ब्रह्मणस्पति धनवान् और जी रोगहन्ता धन का दाता पुष्टिका बरानेवाला और जो अविलम्बकारी से। हमें से वन करें ।। यहानयची युत्रः प्रार्थ्यते।जी युत्र धनवान् श्रीर जी जपादिकरि व्याधि का हन्ता जो धन का लाने वाला श्रीरपुष्टि का वराने वाला जो शीघ्रकारी तैसा युत्र हे अपने तेरे प्र-साद से हमें सेवन करें॥२४॥

मानः शर्रसो अर्रहा धूर्तिः प्रगुद्धत्येस्य।र्-क्षाणा ब्रह्मणस्पते॥३०॥

क्षिति । व षात्व यतिषु प्रतिष्ठिति तियै एचायते। एवं धे पर आहारः कक्षीवाने। प्राजी वीतद्वयः श्रायसम्बद्धस्यः प्रजाकामा अचिन्वतेति। स्रान्तरे प्रयावित्वकयः नेना नुष्ठातृत्व प्रसिद्धः स्व्यते। अद्देकक्षीवां स्रविष्टियं विष्र इति। सस्मादस्यानुष्टा-मार् शत राष्ट्रान्तत्वं युक्तम्।

अर्रषः (हिबदीन को नक्तने वाला वा उपद्रवी मनुष्य)का शं सन (अनिष्ठचिन्तन) और धूर्ति (हिंसा) हमें प्रकर्षेण व्याप्न नहीं अर्थात् शनुक्रतमनिष्ठचिन्तन और शनुक्रताहिंसा हमें व्याप्त नहीं। तिसके लिये हे ब्रह्मणस्पते (वेदकेपालक अन्ते)हमें रह्माकरि॥ १०॥ महि नीणामवी न्तु द्युदंग मि नस्मार्थमणः। दुराधर्षे वर्रणस्य॥३१॥

वर्ण सुतसत्यधृति हुष्ट श्रादित्य देवत्यस्तु चे। गाय चे। जेप वि नियुक्तः पिष्टाजप्त उपद्वनाशकश्च। मित्र श्रायमा वर्णा इन तीना देव सम्बन्धि पालन हो। केसा पालन कि बड़ा तथा जिस पालन में सुवर्णादि द्रवें वास करती हैं तेसा। तिरस्कार कर्न ने की श्रशाक्य ॥३१॥

नहि तेषाम्मा चन नाध्वेसु वार्षेषु । ईप्रां रिप्रुर्
धर्पार्ठसः॥३२॥

अमाओं (घरों †)में भी वर्तमानें। तथा बारणें (चोरवाद्रादि क जहां स्थित इए निवारण करते हें पथिकों को तिन्हें। में अ खबा चोरव्याद्रभयाट्यमांगें। में वर्तमान तिन मित्र अर्थ-मा वरुण तीनें। देवताओं करि पालन किये यजमानें। के। उपद्रव के अर्थ हति शेषः। अध्यांस (सर्वदा पाप का प्रशंस कः) शतु समर्थ नहीं होता। अर्थात् मित्रादि करि पालित हम लोगें। के। घर और वन में शतुबाधा नहीं है।। २२॥ तेहि युत्रासोऽ अदितेः प्रजीवसे मत्यीय। ज्ये।तिर्थ **इन्यर्जसम्॥३३**॥

निसे निन्हों करि रक्षाकिये यजमानी को श्राचुमय नहीं होती तहां कहिता है। क्यों कि ने अदिति (अरवण्डित शक्ति देवमाता) के युन (पूर्वाक्त मिनार्यमवरुण) मनुष्य (यजमान) के अर्थ नि रन्तर अनुपक्षीण तेज देते हैं। किस लिये कि जीवन को। जैसे चिरजीवन हो तेसे तिसके उपायका ज्ञान देते हैं दत्यर्थ: ॥३३॥ कदा चन क्तरीरित नेन्द्रसन्त्रिस दाश्रुषे। उपोपन्त म

घवन्यूय र्न्हुते दाने देवस्य पृच्यते॥३४॥

ऐन्द्री पथ्याबृहती मथुछन्दोहृष्टा जपे विनियुक्ता।हे इन्द्र परमे स्वयंयुक्त कदापि तू लगीः (हिंसक) नहीं है किं तिह हविदेनेबा ले यजमान को सेवन करता है। किं च हे मध्वन् (धनवन् ) तेरा प्रकाशमान बहुतर हान यजमान के साथ सम्पर्क की प्राप्त होता है। भाव यह है कि कभी यजमान प्रति कुद्द नहीं है। ना और सेवन कर्ता है तिस तेरा बहुतर धन यजमान को स-म्पर्क होता है॥३४॥

तत्संवितुर्वरेण्यं भर्गी देवस्य धीमहि। धियोयो नेः प्रचोदयात्॥३५॥

विश्वामित्रहर्षा गायत्री सावित्री जपे विनियुक्ता। पः जो सविता देव, नः हमारे, धियः धर्मोदिविषया कर्मा वा बुद्धिको, प्रचोदयात् प्रेर्णा करता है, तत् तिस् देवस्य प्रकाशमान, सवितुः सवों के अन्तर्याम प्रेर्क जगत् स् जनेवाले परमेश्वर् विज्ञानानन्त्स्वभाव वाहिर्एपगर्भीपाध्यवन किन्न वा आदित्यान्तरपुरुष वा ब्रह्मके वरेएंय सवें से उपासना श्रीर ज्ञान करि के संभजनीय ( श्रद्धापूर्वक सवनीय) भूगी अ-विद्या के कार्यी सब पापी शीर सब संसार के भर्जनसमर्थ सत्य-ज्ञानादिवदान्तप्रतिपाद्य स्वयंज्योतिः परब्रह्मात्मक तेज को। थीमहि' हम ध्याय करते हैं ॥ यहा तदिति भगेविशेषण म्।मण्ड लं पुरुषो रप्रमय इति त्रयं भर्गः प्रब्ह्वाच्यम्। भर्गो वीर्यं वा।वरु एगद्ध वा अभिषिषिचानाद्वग्री ग्यचकाम। वीर्य वै भर्ग दूति ४ ४ ५ १ श्रुते : सिवतुर्देवस्य सिवता देवता के नत् तैसे अर्ग को ध्यान करने हैं। तिस कैसे को कि जो भर्ग धियः प्रचोदया तू तिसे ध्यान करते हें रति समन्वयः॥ यहा जो सविता (सूर्य)धि-यः कर्मी को सत्कर्मानष्टान के अर्थ । प्रचादयात् प्रेर्णाकरता हैं, तिस सवितुः सब के प्रसविता देवस्य द्योतमान सूर्य के, नित् सवों में ह प्यमान करिके प्रसिद्ध वरेएयं सवों करि संभ जनीय भर्गे । पापों के तपानेवाले तेजीमएड को धीमहिं मनसे ध्यान करिके धारण करते हैं "यद्वा भर्गः प्राब्देनान्त्रमभिधीयते। जो सवितादेव धियः प्रचोदयात् तिसके प्रसाद सै अन्तादिलका ण फल की धीमहि धारणकरते हैं ।अर्थात् तिस के आधार भूता होंवें॥भर्गः शब्दस्यान्नपरत्वे धी शब्दस्य कर्मपरत्वे चाथर्वणम्। वैदां म्छन्दां सि संवितुर्वरे एयं भगेरी देवस्य कवयो श्नमाहु : क मीणि धियस्तद् ते प्रब्रवीमियचोद्यंत्सविता याभिरेतीति।

गोपधन्ना १९१३२ ॥ अयमर्थः सायनानुसारेण (ऋकंहितामा ध्यवेदार्थ प्रकाश अष्टक ३ अध्याय ४ वर्ग १९ मण्डल ३ अ नुवाक ५ स्क ६२ ऋचा १९) मृहीधरानुसारेण च ॥ ३५० परि ते दूउमो रछो। रसा २॥ अस्रोतुविस्वतः। येन र क्षेस हासुर्थः॥ ३६॥

शानियी गायच्येनिरुक्ता वामदेवह शाजपेविनियुक्ता। हे अने तेरा रथ हम यजमानों को सब दिशाओं में परितः च्याप्त हो रह मारी रक्षा के अर्थ सर्वतः तिश्वे। केसा रथ कि किसी किर भी सहसा हिंसा करने के लिये अशक्य। जिस रथ किर तू यजमाने को रक्षा करता है ॥३६॥ इति बृहदुपस्थानं समाप्तम् ॥ इपथ क्षुल्लकोषस्थानमासुरिहश्रम्

अ॰४॰ भूभुर्वः खः सुत्रजाः प्रजाभिः स्यार्थः सुवीरी वीरैः सुपोषः पीषैः॥

प्रवत्यदुपस्थानमागतोपस्थानं चाहित्यहरूम् नर्थ प्रजा में पाहि शर्थस्य पुत्र्नेपाह्यर्थर्य पितुं में पाहि॥३०॥+

का॰ ४ १२ १२ श्रथवा पूर्विक्त उपप्रयन्त द्त्यादिकरिकहेडु ए उपस्थान के स्थान में भूर्भुवः स्वरित्यादि सुपोषः पोषेरित्य न्त मन्त्र करि श्राहवनीयका उपस्थान करिके इसी से गाईप त्यका उपस्थान करे। शाहवनीय गाईप त्यदे वत्यं पजुः। हे अ ग्ने भूर्भुवः सः तू व्याहति च्यात्मक वा निसके अर्थभूतरो

मू में : । भ्रायान-हि। इ शया-हि। ब ०। या-हि। इर ०।। ३०॥

कत्रयात्मक है। अतः तरे प्रसाद में मं प्रजा (वन्धु मृत्यादि स्त्या) करिके सुप्रजाः (अनुकूलत्वेन प्रोभनप्रजावाला) हों उँ। तथावी रें (पुत्रों) करि सुवीर (प्रास्त्रीयमार्गवर्ति प्रोभनपुत्रयुक्त) हों उँ॥ स्तुल्लको पस्थानं + समाप्तम्॥

का॰ ४॰१२॰१३॰ जब यजमान अवास + करे (अपने याम से दूसरे याम को जावे) नब सब अग्नियां को नर्यत्यादिमच्चां करि उप तिष्ठे ॥नर्य अजामिति गार्हपत्यो देवता यजुरु िष्णाक्छन्द । गार्हप त्योपस्थाने विनि ०। हे नर्य (मनुष्यां) यजमानों। के अर्थ हितकारी गार्हपत्य) मेरी अजा को रक्षा करि ॥ पार्ठ स्येति आहवनीयो देवता यजुरु िणाक् आहवनीयो पस्थाने वि ०। हे प्रांस्य (अनुष्ठाता क्षों) करि प्रांसा करने के लिये योग्य आहवनीय) मेरी अजा पुत्रादिका को पालि॥ अथर्येति हिम्मिणाग्निदेवता प्राजापत्या गायत्री द-क्षिणाग्न्युपस्था ०। हे अथर्य (गार्हपत्य से अपने स्थान को चलंत हिम्माग्ने भेरे पितु (अन्त्र) को रक्षा करि ॥ ३०॥ प्रवत्स्य दुप-स्थानं समान्नम्॥ ॥

शार्गन्मे विश्ववैदसम्सम्यं वसुवित्तमम्॥ अग्ने समाडुभि द्युम्मम्भिसह आयं छस्व॥३०॥

का १४ १२ १० अन्ययाम से लेंगिट अपने ग्राम की प्राप्तहुआ। समिधा हाथ में लिये उपस्थान से पहिले पिता गुरु वा राजा के निकट न जावे तथा अपने समीप में आये हुओं की भी नमस्का रादि न करें तत्काल स्नान करि अम्यागार में प्राप्त हो आगन्मेत्या-

<sup>🕇</sup> प्रवास प्राव्हार्थमाह कारिकाकारः। ग्रामान्तरे नगर्यो वा पल्स्या वान्पत्र वा क्वचित्रसीमा-मनीत्य चेद्रात्री वासः प्रवसनं स्मृतमिति॥

दि तीनें। मन्त्रों से आहवनीयदिकों को उपतिष्ठे ॥ आदावाहवनी यमुपितश्वते। अनुष्ठुबाहवनीयदेवत्या। हे अग्ने सम्वार (सम्यक् एजमान् आहवनीय) हम तुरु को उद्देश करि ग्रामान्तर से लेटि के आये। तुरु केसे को कि विश्ववेदा (सर्वज्ञ चा सर्वक्षन) तथा हमा रे अर्थ धन के लच्यार को। किंच हे अग्ने हमारे विषे द्युम्न (पश्वव अन्त्र) तथा सह (बल्क को) को या छस्व (आगमन वा स्थापनकरि ॥ ६६॥ अपमानिर्गृहपंतिगाहिषत्य। भुजायो वसुवित्तेम । अग्ने गृह्माने भि द्युम्म भि सह आयं छस्व ॥ ३६॥

गाहेपत्यमुपितश्वते। न्यङ्कुःसारिणीबृह्ती गाहिपत्यागिनदेवत्या। यह सामने उपस्थित गाहिपत्यनामा अगिन घरका पालक है। प्राजा(पुत्र पोत्रादिका) के अनु ग्रहार्थ अति प्रायेन धनका लब्धा। हे अग्ने गृहपते सो तू ह्यम्ब श्रीर सह दे ॥३४॥

अपम्पिनः पुरीच्या रियमान्पुष्टिवर्धनः॥अगने पुरीच्या भि द्युम्नम्भि सह आपेद्धस्व॥४०॥

दक्षिणागिनमुँपतिस्रते। दक्षिणागिनदेवत्यानुस्रुप्।जो यह अ गिन पुरीष्य(पराव्य)धनवान् पुष्टिका वढानेवाला है तिसे पाचना करता हूं। हे अग्ने पश्चहित सुम्न और सह सर्वतः देग४०॥ अ•६ गृहा मा विभीत मा वेपख्यमूर्ज विभेत एमसि।ऊर्ज

विर्मेद्धः सुमनाःसुम्धा गुहानेम् मनस् मोह्मानः॥॥ का॰४॰१२॰२२ ग्रहामेत्यादि यर् का प्राप्त होवे॥तिस्रान्धि बास्तुदे वत्याः बृहस्यतिसुतप्राम्युरसाः श्राद्याविष्टुब्रिग्डूपाः हेघर

<sup>‡</sup> सह र्ति बलनाम निघ • ३· ४·

शो तुम भय मत करे। यह कि पालक यजमान गया। श्रीर कीर् पांचु आके विनापा करेगा यह बुद्धि करिके मत कापी। क्यां कि हम ऊर्ज (असीएअन्त) को धारण किये तुम में आये जिसेतु म कर्जधारण कियें ही तैसे हम भी कर्ज को यारण किये शोम नमनस्क प्रोभनधारणप्रक्रीयेत मन से दुःख रहित करि प्रस न्त तुम घरे। की आये हैं ग४१॥

येषीम्ध्येति प्रवसन्येषु सीमन्सी बुद्गः। गृहानुपह्नयां महे ते नी जानन्तु जानुतः॥४२॥

श्पनुष्टुप्।दे प्रान्तर की गया यजमान जिन गहीं का स्मर्ण कर ता (गृहविशेषक्षेम की सदाचिन्तवन कर्ता) है। तथा जिन गृहे। में अजमान की बहुत करिके शीति है। हम तिन गृहों कीं बुलाते हें (गृहाभिनानीदेव हमारे समीप आवे। ने गृहदेवा आकर के हमें उपकाराभिज्ञ जाने (येकतज्ञ नहीं दुए यहजाने ॥४२)

> उपह्नता रह गाव उपह्नता अजावर्यः। अथोः अन्तस्य कीलाल उपहरतो गृहेषुनः। स्नेमाय वः शान्ये प्रय ह्य शिवर्ह शामि शम्याः शम्याः नाषद्रा

च्यवसानामहापङ्किः। दून घरों में गोएँ जेपोर बलीवर्द सुख क रिकें तिष्ठें यह हमने आजा दी। तथा छेरियें और भेडियें सु खपूर्वक रहें यह हमने आज्ञा दी। और अन्न सम्बन्धि रसिंव योष हमारे घरों में समृद्ध हो ऐसी हमने आज्ञा दी।।का०४० १२ २३ क्षेमाय बहति गृह में प्रवेश करें ॥ हे गृहकी तुम की

<sup>🛨</sup> खूंयोः धुंयोः र्ति वा पारः।

+ ग्राम्पीः शामति सुरबनाम निय॰३:६: नत्कामयते इति प्राम्युः। दूरम्युरिट्ं कामयमान इति निरु ०६: ३१पास्क्रीऋत्वात्।

प्राप्त होता हूं। किमर्थम् कि सेम (विद्यमान धन की रक्षा)के अर्थ। शान्ति (अपने सर्वानिष्ठशमन) के अर्थ। मुक्शम्य (सुरव चाहने हारे +) का शिव (ऐहिक सुरव) शागम (आसू ष्मिक सुखं के उभयविध सुख होवे इतिश्रेषः ।। श्राम्योरि त्यभ्यासो न्त्यादरार्घः ॥ ४३॥ इत्युपस्थानमन्त्राः समाप्ताः॥ अय चातुर्मास्यमन्त्राः प्रजापति हष्टाः

अ०७ प्रधासिनी हवामहे मुरुतेश्च रिशार्टसः। कर्म्भेए सजीवंस:॥४४॥

चातुर्मास्य के मन्त्र प्रजापित ने देखे।सो चातुर्मास्यनामाय त्र पर्वचतुष्टयात्मक है। वेश्वदेवश वरुगात्रधास २ साक मेध ३ : श्वनासीरीय ४ : नामा चारि पर्व हें। तहां वरुण प्रघा सारव्य दूसरे पर्वे में दक्षिणोत्तर होंनें। वैदियें। पर हविखें। के रखने में प्रतिप्रस्थाता यजमानपत्नी से पूछे केन चर-सि अपने पित से व्यतिरिक्त किस पुरुष के साथ मैथुनसु ख का अनुभव करती है। यदि लज्जा करि जार का नाम न कहें तदा प्रति जार का एक-एक तृए। हाथ से गृहए। करें। शोर जो जार न हो ती भर्त्वातरेकेए न केनापि चरमिभ तीर से व्यतिरिक्त किसी से भी मेथुन नहीं करती-यह कहे। का १५ ५ १९ पत्नी करि प्रतिवचन देते प्रतिप्रस्थातातिस पत्नी को उठाकर आहवनीय प्रति लाके प्रधासिनः यह म न्त्र बुलवावे॥मारुती गायत्री।हम मस्तें।श्रोर्भतदीयपरि

<sup>‡</sup> शिवं शाममिति हे सुखनामनी निघ १३९६। भ चकारेण तदीयपरिचारका समुचीयन्ते

चारकों को बुलाते हैं। कैसे मरुतों कि प्रधासिनः (प्रकर्मण मक्षण किरिये हैं। हिविवेशेष तिस युक्तों प्रधासीनामाध्यों क्षुपलि तों। को। पुनः केसों कि रिशादसीं (वेरिक्तता हिंसा के नाशक रने वालों वा हिंसकों के मार्नेवालों) को। नथा करम्भ (पवमय हिविवेशेष) से समान प्रीति है जिन्हों की तिन्हों को ॥४४॥ -

यद्गमे यदर्एय यत्मभायां यदिन्द्रिये।यदेनश्चक्रमां व्यमिदं तदवयजामहे स्वाहा॥४६॥

का॰ ५-५-१९ यविषष्ठ किर बनाये एकाधिक संतानपरिमित्त वर्तुलादि रूप करम्भ पात्रों की जुह् स्थानापन्न भूप किर्के दिसाणिन में पत्नी होमें इत्येकः पक्षः। अथवा जापापती हो नी होमें इत्यपर पक्षः। अगिर सी जापापती दिसाणमार्ग किर तिन पात्रों को लेके वेदि के पूर्व दिशा वा पश्चिमदिशा में स्थित हो होमें । मरु हे बत्या नुष्ठु बनिरुक्ता । ग्राम में वास किर जो हमेने ग्रामोप द्रवरूप पाप किया। तथा अराव्यमें वास किर जो पाप मृगोप द्रवरूप किया। तथा सभा में स्थित हो जो पाप महाजनित रक्का गिति किर के जो पाप कल इन म क्राण पर्ज्ञी गमनादि किया। तथा अन्यन भी मृत्यस्वाम्यादि में जो पाप ताड नाव जा दिक किया तिस इस सव पाप को ना भा करते हैं। स्वाहा । यह हिन पाप विनाशिनी देवता के अधि दिया। ४५॥

<sup>†</sup> शक्योतिरित्यादय। सन्न सन्नका मारुता गर्णाः।तत्र स्वतवाश्वप्रया-सी चेति परुपते अध्या ॰ ९७० ८५।

मा दू एं रून्हाचे पृत्तु देवेरस्ति हि व्या ते शक्त न्नवयाः। महश्चिद्यस्य मीदुषीय्वा हिवस्ती मरुता वन्द्ते गीः॥४६॥

का॰ ५ ५ ९२ त्याग के अनन्तर यजमान जर्पे । अपागरत्यह ष्टा रोन्द्रमरुद्देवत्या चतुष्यदा विराद्। हे इन्द्र इन संग्रामें। में वर्तमान सरव्यको प्राप्त मरुद्देवतान्त्रीं सहित हमलोगों के वि-नाषा न करि द्तिष्रोषः। मोषाब्दोनिषेधार्षः सुप्रब्दो विना प्राभावस्य सेरिष्वं ब्रूते। तथा सित विनाप्रतिपा न हो इत्यर्थः सपद्धतः क उपकार इतिचेत्। हे श्रुष्मिन् (बलविनन्द्र ने)
तेरा अवयाः (अवयुतो यागः पृथामागः) विद्यमान है।
हे मीदुषः (वृष्टि प्रदत्वेन सेक्तुः। तुरू हिवयोग्य की यव्या
(यवमय- करम्भपात्रों करि निष्पन्ताः) होमित्रिया महश्चि
त्यूजा है भाव यह है कि तिस तुरू यथोक्त पूजापेत का हमलोगों में क्रपालुत्वयुक्त है। किंच मेरी स्तुति रूपावाणी तेरे
मरुत् सरवाशों को नमस्कार करती है। अर्थात् मरुद्धिषय
नमस्कार करि तुरू तुष्ट की क्रपा युक्त है = ॥ ४६॥ नमस्कार करि तुरु तुष्ट की कपा युक्त है 🛊 ॥४६॥

अञ्चन्तर्भ कर्मक्रतः सह वाचा मयो सुवा। देवेभ्यः कर्म कृत्वास्तं प्रेतं सन्वासुवः॥४०॥

का॰ ४.४.११ यज्मान जपे। आनिय्यनु स्वनिरुक्ता।वरुए। प्रधासारम्यकर्मकारिणः स्विजलोगं स्तुतिरूपा वाणी सहित वरुए। त्रयासानुष्टान रूपकरते दुए। केसी वाएरी कि मयो सुवासुस

र नमो मरुद्धा प्रत्येव माकारायाः स्तुनेनीमस्तार् रूपलात्।

होना है जिस करि विस अन्त्रस्ति है। है सनाभवः (सह अव न प्रीला: अस्पर्य यनमान ना पत्नी करि इस कर्म में सार्थ है। कर-विन लोगे। दे वताओं के अर्थ वरुणप्रधासात्य कर्म करि के घरों की जाओ। ४०॥

अवभूय निचुम्यण निचेर्रास निचुम्युणः। अवदे वैदेवकृतमेनीः यासिष्मवमोधिर्मत्यकृतं पुरुराक्षी देव रिषस्पादि॥४०॥

का॰ ५.५.३॰ ३१ वरुणप्रयास कर्म के अन्त में तद्रु भूत जो अवसृ यनामा कर्म जलसमीप में होता है तहां। दम्पती (यजमान यजमान्या) इस मन्त्र करि जल में स्नान करते हैं॥ यत्तदेवत्यम् ब्राह्मतुष्टप्।हे अवभृष्य (अवाचीनपान जलमे डालने हें तिस यज्ञविशेष में सो) हे निचुम्पुण (निर्नार् मन्द चलनेहारे यहा नीचपाब्द करि कर्म करने हैं) तथाविधावमू थ यद्यपि तू निचेरः (निर्नार् गमनशील) है नथापि यहां नि चुम्पूण हो। किस प्रजयोन को सो कहिता है। देवें। (द्योतनात्म कों अपनी इन्द्रियों) करि देवक्कत (हिवः स्वामिश्री-देवताश्री में किया भी पाप है सो इस जल में डालना हूं। तथा मतुष्यां (अपने सहायभूत ऋतिजों) करि किया मनुष्यें। यज्ञ द्र्याना र्घ आये हुआं में अवज्ञारूप जी पाप है तिसे भीजल में डाल ता हूं। यह मेरा त्यागा दुःशा पाप जैसे तुरै व्यान न हो तेसे मन्द चिल इति भावः। किं च हे देव (अव भृष्णाख्य यज्ञातिषः। बध् से रक्षाकरि। कैसारिषः कि पुरुराक्णः (बहुत विरुद्ध फल को देता अप र्थात् विरुद्ध फलकायी बंध तेरे प्रसाद हमलोगां की नहीं ॥४०॥ अ०० पूर्ण देवि पर्य पत् सुपूर्ण पुनुरापत। वृक्तेव विक्रीणा-बहा रद्ध मूर्जि इं पातकतो ॥४४॥

साकमधगर्ने कर्म किंचिदुन्छते ॥ का १५१६ १६ पूर्ण द्वीति द्वी किर स्थाली से श्रोएन यहण करे ॥ दे रान्त्रावनुष्टु भी श्रोण पीवाभह हे। हे द्वि (श्रान्त्र प्रशान साधन भूते का हा दिनिर्मिते) तू पूर्ण (स्थाली) के सका श से श्रान्त यहण किर के पूर्ण (पूर्ण त्वसे द्रि जल्हा) हुई पत (इन्द्र प्रति गमन किर । सुपूर्ण (कर्म फल किर भली माति से पूर्ण ) हुई फिरि हमारे प्रति श्रागमन किर । एवं द्वी मुला इन्द्र माह । हे प्रतक्ततो (वह कर्मन् इन्द्र ) तू श्रोर एवं द्वी मुला इन्द्र माह । हे प्रतक्ततो (वह कर्मन् इन्द्र ) तू श्रोर हम दें नों वहेव (मूल्यकिर के ही। इष (श्रभीष्ट हिव क्ल श्रन्त श्रोर कर्ज (हिव दें न फल क्ल रस दस विशेष ) को विकी एग वह एपस्प र द्वयविनियम क्ल विकय करें। में तेरे श्रर्थ हिव देना इं नू मेरे श्रर्थ फल दे द्वयर्थ । ॥ ४४॥

देहि में दर्गमित निर्म धेहिनि ने द्धे। निहारं च हरा सि में निहारं निहरिए ने स्वाही॥१०॥

का॰ ४ ई ४० देहि में इस से होम कोरे ।। इन्द्र कहिता है। हे यजनान के मान तू मुरू इन्द्र के अर्थ प्रथम हिंव है। पश्चात् तूरू यजमान के अर्थ में अपेशित देता है। एवं प्रथमपादोक्त एवार्थी द्वितीयपा देना इस प्रकार प्रवित्त स्वार्थी प्रकार हिंदी सुरू इन्द्र के अर्थ निरन्तर हिंदी

दे । तुम् यजमान के अर्थ अपिक्षित फल निर्नार देता हूं । एस न्द्र का वाक्य सुनि उत्तरार्ध करि यजमान कहिता है। निहार (मूल्यक रि केतव्य वस्तु स्पफल) मुम् यजमान के अर्थ दे। निहार (मूल्यक स्पृत हिवि) तुम् इन्द्र के अर्थ निर्नार समर्पण करता हूं । खा हा प्रबंध हिविदी नार्थः। पूर्वीर्ध में दे। पादें। से आद्र करिइन्द्र के दोवार कहे अर्थ को उत्तरार्ध करि यजमान भली माति से अर्झ कार करता है इत्यर्थः। १९॥ इत्यर्यः। १९॥ इत्यर्यः। १९॥ इत्यर्यः। १९॥ इत्यर्यः। १९॥ इत्यर्यः। १९॥

सं १४ अस्न मीमदन्त ह्यवं प्रिया अधूषत। असीषत् स्वभानवो विष्या नविष्ट्रया मृतीयोजा निन्द्रते हरी॥११।

साकमधगतिपतृयज्ञाख्यकमिण आह्वनीयोपस्थानम्। का॰ ५.४.२९ सच्य यज्ञोपवीत करि सब महित्यज्ञमान निकित्व के उनगमिस्व हो आह्वनीय के समीप में अक्षन्त्रमीमदन्त सुमंहशं लेति हो कण्डिकाओं करि आह्वनीय की उपितिष्ठं॥ है दुन्द्रदेवत्ये गीतमहृष्टे पञ्चपदा पङ्गी। पितृयज्ञान्य कर्म में जे पितः है ते हमलोगों करि दिये हितःस्वरूप अन्न को मक्षण करते हुए। यह केसे जाना। यों कि हमारी भिक्त को जानि प्रीति-युक्त हो अपने प्रिरें को कम्पाते हुए वा अपनी प्यारी देही को क म्माते हुए। किंच स्वभानवः (स्वयंदी सियुक्ताः) वित्राः (मधाविनः । नवीन बुद्धि करिके युक्त स्तुति करते हुए (अहो बहुतस्वादिष्ट अन्व हमको दिया भली भिक्त है) अतः हे दुन्द्र क्षित्र अपने हरीनामा (हरि तवर्षा) योडे रश्च में जोडि। अपनी अभीष्टा पितृतृित्र करि संपन्त होने से तिन पितरें। के साथ तुरे जाना चाहिये इत्यर्थः। ४१। सुसंहरी त्वा प्यं मधंबन्वन्दिषीमहि। प्रनूनं पूर्णवे-न्धुर स्तुने। योग्नि वर्षा २। अनुयोजा न्बिन्द्र ते हरी। ११। हे मधवन हम तुरे तिरे अति करने वाले हो। यह प्रार्थना करते हें। केसे तुरे कि प्रोभनवप्रीन (अनुग्रहहिष्ठ करि सब के द्रष्टार को। रिसे हमलीगें। किर स्तुति किया तू कामयमानयज्ञमानें। की ल-रिवके अवप्रय जाता है केसा कि प्रणवन्धुरः (स्तोतृक्षों के अर्थ दात-व्यथन करिके सम्पूर्णर्थनी डोपेन होके जाताहै। हे इन्द्र सो तू क्षिप्रनाश्या मनो न्वाह्नामहे नाराप्रार्थ सेन स्तोमेन। पितृ र्णं च म-न्येभि:॥ १३॥

का०५ १४ २२ मना न्वाह्वामह इनतीनि मुवाछों करि गाईपत्य को उपतिष्ठे गतिस्र मुचो मनोदेवत्या गायच्यो बन्धुह्छाः। हमशीष्ठ्र मन की बुलाते हें पित्यक्ता जुष्ठा न करि चित पित्रलोक को गया था अतः बुलाइये हैं। यहा मनो भिमानि देवता को बुलाते हें। किस साधन कि लोम (स्तान) करिके केसे स्तान कि ना एशंस (मनुष्यों के योग्य शंस- नराशंस तिस सम्बन्धि) करिके से तीन हिविध है एक देव दूसरा मानुष जहां देवता स्तुति करियें हैं सो मानुष तेसे मानुष सो न करिके यह यक्त है। कि च पितर जिस स्तोन को मानते हैं तेसे सोन करि के बुलाते हैं ॥ १३०

आने एतु मन्। युन्। कत्वे दक्षायं जीवसे। ज्यो

क स्य हुयो। १४॥

हमारा मन (पूर्वीक चिन) फिरिके आगमन कोरे किमर्छ कि के तु (यक्त संकल्प) के लिये दक्ष (कर्म में उत्साह) के लिये भागाजी वन (चिर्जी वन) के लिये और सूर्या वलोकन के लिये पूर्न संकल्पादिकों की सिद्धि के अर्थ मनः युनः आगमन कोरे ॥ ५८। युनेनेः पितरो मना दहीतु है व्यो जनः। जीव बाते हैं सचमहि॥ ५५॥

है पितरली आपकी अनुज्ञा करि देवसम्बन्धि पुरुष हमारे अर्थ पूर् वीक्त चित्त की पुनःदेवे (पेरणाकरे ।तथा सित अनुष्ठान करिके आप के प्रसाद से जीवनवन्त त्रात (पुत्रपश्चादिगण) की हमसेवनकरें ॥११। व्यहें सीम व्रते तब मनस्तन् व्रु विश्वेतः। प्रजावेत्तः। सचेमहि॥ १६॥

सेमदेवत्या गायत्री बन्धुहष्टा जये विनियुक्ता । अत्रिपियत्ते सेमि नामको देवो गिला सोमाय पितृमते २ १२४ द् इत्ये वं हिविषो विहितलात् । हे सोम हम यजमाना : तरे व्रत (कर्म) में वर्ष मानाः तरे पारीरों में अपने चिन को धार्ए करते हुए तेरी करूए। से प्र-जावना : (पुत्र पोत्रा दिसंपन्ताः) हो कर् सेवन करते हें सेवित-व्य वस्तु खें। की दित पेषः । यहा सर्वहा तरे सम्बद्धा हो ॥५६॥ अ०१० एवं ते रह भागः सह स्वस्वा म्विकया तं जुषस्व स्वा हेष ते रह भागः आ खुसी पशुः॥५०॥+

साकमेधगतत्र्यम्बकहविविषया मन्त्रा उच्यने॥ "का ॰

<sup>ां</sup> तथा च श्रुतिः युदेव मनसा कामयत उर्दं मे स्यादिदं कुवीयेति स एव कतुरथ पदस्मे तत्ममुख्यते स दक्ष द्ति। १ ए-हा १३४ ०।ए-सु। दूर्णाए

५. १९ १२ एव ते इस से होमें।। एव ते हे रोद्रे यजुबी १ प्राजापत्य बृहती अवहान होमे विनिश हे रुद्र (विरोधियों के मॉनिमॉनि में रुलानेवाले) तेरी स्वसा (भगिनी-बहनि) अम्बिकानामी करि सहित यह हमलोगों करि दीयमान पुरोडापा भाग (भज नीय स्वीकरने के लिये योग्य है। तिस तेसे पुरोडाश की तू से-वन करि स्वाहा (यह दिया हिव सुद्धत हो ।। अस्विका का रुद्र की भगिनी होना श्रुति में कहा है। पान १२ ई १२ ४ अभिन्नका ह वेनामास्य खसा तयास्येष सह भाग इति। जो यह रुद्रना मा क्रूरदेव है तिस की विरोधि की मारने के लिये दुछ। होती है तब इस भगिनी कूरदेवता साधन मूता करि तिसे मारता है। शीर सो शम्बिका शरदूप की शाप्त हो जरादिक की उत्पन्न करि तिस विरोधिको मार्ती है। तिन रुद्र शेर शम्बका का उपन्व रूस हिव करिके प्रान्त होता है। तथा च तिनिरिः। एष ते रुद्र भा गः सह स्वस्नाम्बिकयेत्याह पार्द्वाः अस्याम्बिका साभियाः एषा हिनस्ति पर्वं हिनस्ति तयेचैनर्वं सह शमयतीति॥का॰ ४,१९,११२,१३ यजमान के जितने युत्र मृत्यादिक युरुष हैं निन्हें गिनिकर प्रति पुरुष एक-एक पुरोडाग्र वना कर फि-रि एक अधिक वनावें सो अतिरिक्त कहिलाता है। तहां जो यह अतिरिक्त तिसे नहों में किंतु उत्तर दिशा में जाकर मूसे अपों की खोदी हुई मृदा में प्रवेषा कराय के टिक देवे ॥२ एष ने यजुर्जगती। हे रुद्र यह हमलोगें। करिजपकीर्यमाण अति

रिक्त पुरोदाषा नेराभाग (तुरु करि भजनीय)है नथा नेराशा-खुः(मूषकः मूसा चूहा)पश्रत्व करिके समर्पित है। अर्थान् आखुदान करि तुष्टं हुआ रुद्ध अन्तिका करि यजमाने

के पशुक्षीं की नहीं मारता १५१॥

ऋषं रुद्रमदीमुद्धव द्वं च्यन्चकम्। यथा नो वस्य सस्कर्द्यथाः नः श्रेयंसरकर्द्यथां नो व्यवसाययात्॥५०। का॰ ५.१॰ १४ नहां से लें। हि करि अव रुद्रमदीमहीति जंपै।। है रुद्रदेवत्ये प्रथमा पञ्चपदापङ्कि हिंतीया ककुप ह्योर्जयेविनि । रेद्रमवं असे। रुद्र इति,यह रुद्र हे यह मन करि तिसे जानना तेरै अनुगृह से हम अन्न की भक्ता करेंगे। तथा व्यन्वक इस देव के तीनि नेत्र हें यह मन । यहा अन्यदेवता छों से पृथक् करिके रुद्र की भोजन कराते हैं। अन्य दे ॰ के चम्बक की भोजन कराते हैं। जैसे यह हमलोगों को वसनप्रील करें। श्रीर्जेसे हमको ज्ञानि में प्रपास्य तर करे। शीर जैसे हम को सबकायीं में निश्चययुक्त करे। तेसे द्से जपते हें द्त्यर्थः। आप्रीरियम् ॥५०॥

सेबुजमिस भेषुजं गवेश्याय पुरुषाय भेषजम्॥ सुरवं मेषायं मेखें। १६०

हेरुद्र तू भैषज (श्रीषथवत्सवीपद्रवनिवार्क) हे इसकारण हमारे गें। अञ्च अोर पुरुषें। के अर्थ सर्वच्याधिनिवारक ओष ध दे। मेष और मेषी के अर्थ सुरव (सुहित है प्राणी के अर्थ) दे। अनेन मन्त्रेण गृहपश्चना क्षेमप्राप्तिर्भवति॥५४॥

यमकं यजामहे सुगुन्धिं पुष्टिवर्धनम्। पुर्वा हुक मिव बन्धनान्मत्योर्मुसीय मामृतात् । च्येम्बकं यजा महे सुगुन्धिं पतिवेदनम्। उर्वारुकिमिव बन्धनादि तो मुस्रीयमासुर्तः॥६०॥ + य-त्।प्रणय-तः।द्रण का॰ ५-१०-१५-१६- जैसे पितृमेध में पुत्राद्यः पुरुषाः अपनी वा मोरूको ताडनाकरते नीनिबार अत्रहासिएए, फिर्ते हें। श्रीर असे देव ता सेवा में दक्षिएंगेरू की ताउन करते तीनि त्रदक्षिएंग फिरते हैं। एवं यहां पुरुषाः पहिले चम्बकमन्त्र करिके अग्निको नीनि अप्र दक्षिएण श्रीर् तीनि प्रदक्षिएण किरें। तहां एक-एक मन्त्र पूर्वक श्री र दो-दो चुपके से परंतु अपदक्षिणा फिर्ने अपसब्ध न हों वें। है अनुष्टुभी पूर्वस्या वसिष्ठष्टशा । सुगन्धि (दिव्यगन्धोपेत ) मर्त्यध र्म हीन पुष्टिवर्धेन(धनधान्यादि पुष्टिके बढ़ानेहारे) च्यम्बक(तीनि नेत्रयुक्तः) रुद्रको पूजन करते हैं।ततः रुद्रके प्रसाद से मृत्यु अपमृ त्यु और संसारमृत्यु भे मुक्त होवेंगे और अमृत (स्वर्ग रूप और मुक्ति रू ष) से मुक्त न हों वेंगे (मेरा अध्युक्यनि: श्रेयसहत दों नें फलों से मृ प्रान हो इत्यर्थः। मृत्योमीचने हष्टानः। उर्वारुकमिव बन्धनादिति जैसे वदरी श्रादि फल अत्यन्त पक्क होने पर् अपने डँढरे से छूटताहें तहत्॥का०५.१०.१७ श्रीर्यजमानसम्बन्धिन्यः कुमार्यः विनवि बाही अबीएँ पूर्विक पुरुषवत् अगिन की तीनि - तीनि फेरे देंवें एक-ए क चार् उत्तर व्यन्बक मन्त्र परिकर हो-हो वार् चुपके से इति॥ इम व्यम्बक की पूजती हैं। कैसे को किपति वदन (भर्तार्के देनवाल)

रे इत आर्भ्याध्यायसमाप्तिपर्यनं सर्वमाशिषदेवत्यं । आर्थीः आयमित्युक्तत्वात् कात्या॰ अनु ॰ १·१५:।

डि केपति के गोव श्रीर्घर में चम्बक प्रसाद से सर्वदा वास कों।

को। अन्यत्पूर्ववत्। इतो मुस्रीयः मातृपितृभात्वर्गमे छूटे अमु नवाकाविसमीप भोत्रय तो मा,विवाह से जपर्यात से न इहें।पिता के गीव शीर घर की हैं। सा यदित इत्याह ज्ञानिभ्यस्नदाह मामुन इति पतिभ्यस्नहाहेति श-त॰२·६·२·१४·श्रुतेरिता म्मुनः शब्दाभ्या पितृपतिवेगी ग्राह्मी॥६०॥ एतने रुद्रागृहं नेन पुरे मूजवनी नीहि। अवततथ न्वा पिनोकावसः क्रतिवासा अहिर्हेस्नः शिवाः गहती मार्गमध्ये

तीहि ॥ ई९॥ का॰ ५ १० २१ वीहियवादिकों के वहने के अर्थ तरणवंशादिनिर्मि तपात्रविशेष मून कहिलाताहै। तैसे दो मूतों में अम्बक के हिंदी श्यों को डालिकर् अपने कन्धों से वहने योग्य वंश वा यज्ञिय काष्ट की लाठी में तिन होनी मूतों को दाधि उन्नत स्वाणु(दूँठ) वा वृक्ष वा वंश्रवा वर्ल्मीक पर्दानों स्तयुक्त लाढी को छोडि दे। तेसे गोएँ न सूधसकें इस से गोजों को राग नहीं होता गरेखा स्तार्पङ्किः। हे रुद्र यह तेरा अवस+(हविःशेषाख्य मोज्य)है ति स सहितं तू मूजबान्पर्वत‡ से परभागवती हो अतिब्रम्यजा।कैसाहै तू कि अवततधन्वा (अवरोपितधनुषः - हमारे विरोधियां के तुरू करि निवारतत्वे से रूस पीछे धनुष में ज्या चढाने का प्रयोजननरि ने से यहां अवरोपए। युक्त है। तथा पिनाकावसः (पिनाकनामा अप नी धंनुष को सर्वतः बापता। जैसे धनुष को देखि पाणीन होर तैसे बखा हिंसे टाँपिके गमन करि दृत्यर्थः॥का ०५>१०-२२ २३ हानिवासेति

<sup>‡</sup> मूजवान्त्राम कश्चित्यवे से रद्रस्य वासस्यानम्।

णिक मिर्द्वत्य च मन्त्र मुक्ता एतह्वत्यममञ्ज

दोंनों म्ता को निश्चल करें के चित् नहां से लोटते हुए दोंनों मूर्ती को न दे खते वेदी के समीप में आकर जलका स्पर्श करें । "मन्त्रार्थ स्तु।हे रुद्र त् कृतिवासाः (चर्माम्बर्ः) हमलोगों को न मारते शिव (हमारी पूजाकरि संतुष्ट हुन्या कीपरहित हो के पर्वत की अतिकम्य गमन करि ॥६१॥ त्रायुषं जुमदेग्नेः कुष्यपस्य त्रायुषम्।यहेवेषुत्रा युषं तन्त्री भ्यस्तु चायुषम् ॥६२॥ का 😲 🤐 १६ वपनसमय संहितास्वर से यजमान जेंपे।। नाराय-ण हष्टा प्रीदेवते। िणाक्। जमदीन मुनिका जो आयुष (वाल्यये) वनस्थाविर तीनें। अवस्थाञ्जां का समाहार ग्तथा कप्रयपनामा प्र-जापतिका जी न्यायुष तथा देवता खें।(इन्द्रादिकें।)में जो न्यायुष

है सो सब चायुष हम युजमानां का हो। जमद्गन्यादिकों का बा-ल्यादि में जैसा चलन तैसा हमारा होवे इत्यर्थः॥६२॥ शिवोनामासि स्वधितिस्ते पिता नर्मस्ते अस्तु मा मी

हि हेंसी:। निवर्तयाम्यायुषे ग्नाद्याय पुजननायग्यस्में षाय सुप्रजास्वायं सुवीर्याय॥६३॥+

इतिश्री सर्वं हिनाया दशमानुवाकः १०

र्तिश्री सुल्य जुषिमाध्यन्दिनी प्राखीयायां वाजसने

य सर्ह हिनायां दीर्घ पांठ तृनी योध्याय : ३

बाल स्योपस्प्रीद्यः का ०१.१०.१४ का ॰ ५ २ १ १ ॰ शिवो नामेति लोहे का क्षुरा लेकर निवर्तयामीति वपे ॥ शिवो नामेति पाजापत्या हहती सुरदे०१ निवर्त्यामी ति यजुर्लिङ्गोत्त (यजमान) दे॰ २। शाशीः श्रायम्। मन्त्रार्थस्तु

† शि-सी: अशीन-य। र्वाहर

## श्रीश्रक्तपनुषि

माध्यन्दिनीयाशाखीयावाजसनेयस्रिंहिता

श्रीव्याघ्रवादान्वयगिरित्रसादवर्मरिचन

श्रीवेदार्धप्रदीपारव्यगिरिधर्भाष्यसिंहता

रवराउ ई

चिग्जीवगरुडध्वजेन लिखिता

वेशमेतिशसिद्धंगते विश्वाचीनेविश्वामित्रपुरीयनवलाख्यदुरीस्थ

ब्याघ्रपाढ् प्रकाशकाश्मयन्त्रालय

परिष्ठत द्वारका नायशेर्मेरोष्धिकारान्मुद्रिता संवत १४३० शका १७४५ ईन्सर १८०४

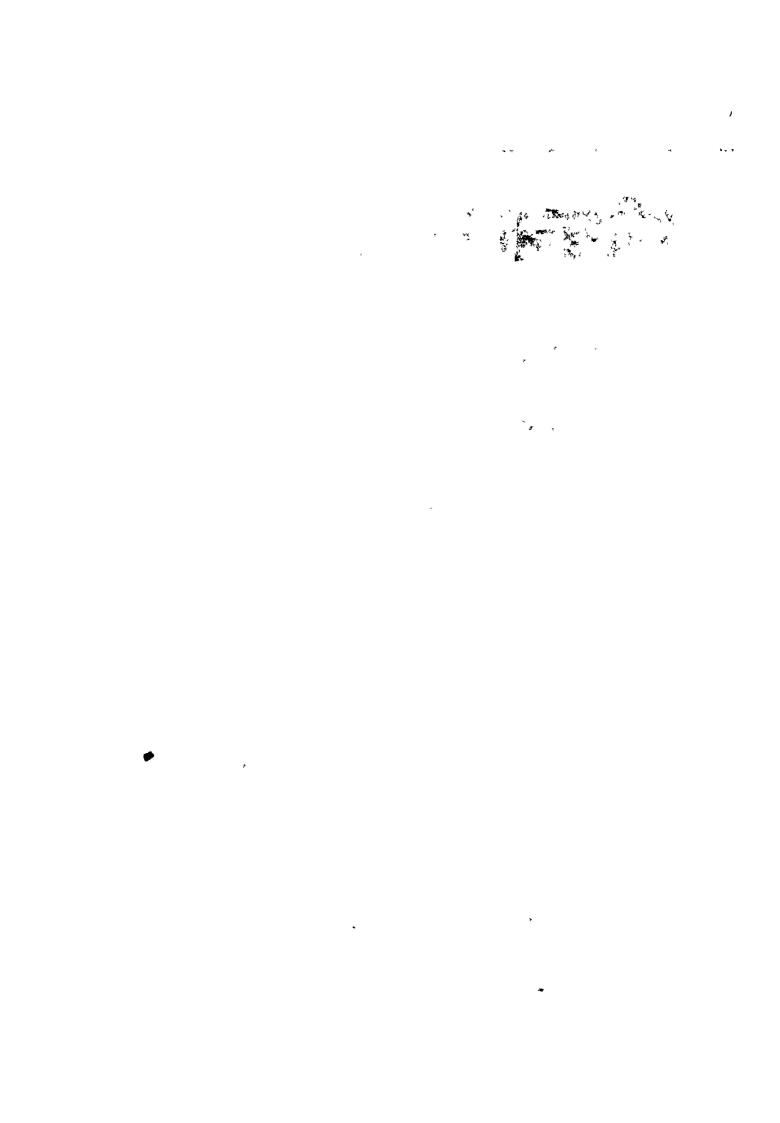

हों नमी यत्त पुरुषाय अय मर्व मेध मन्त्राः स्वयम्भु ब्रह्म हष्ठाः पञ्चात्मकं हिर्पंच साधने वेह रूपकम् स्वानंद शयकं क्रष्णं व सास्त्रं परं स्वमः ३१

मा १ नवेबानिस्तदं दित्यस्तद्वायुस्तदं चन्द्रमाः। तदेव अ

कं तद्रह्म ता आपः स प्रजापितः ॥१॥

उांनमोयाज्ञ वल्क्याय

गिरित्रसाद संज्ञेन श्रीवेदार्थ प्रदीएके सर्विमेधिकमन्त्रीति दीत्रिंशोध्यायर्थिते ३२

एक विशेषुरुष मन्त्राजकाः। अय सर्व मेध मन्त्राजन्यने प्रवायुम् हे त्यस्मात्राक् ३३,४४ स्वयम्भु ब्रह्म हाः आत्म स्वत्याः सप्त में हिन आत्रोर्याम संत्रिकं सर्वहोमे विनियुक्ताः अत्रिर्यामः सप्त महर्मक् तीत्युपक्रम्य सर्वे जहोति सर्वस्याप्त्रे सर्वस्यावरुद्धे इति श्रुतः १३ ७१ ६० हे अञ्च हुमी। विकानात्मा परेणात्मना विशिष्टो धन्या-दिखे। तथ्री तलेनो पास्यो धन्यो परिणात्मना विशिष्टो धन्या-दिखे। तथ्री तलेनो पास्यो धन्यो हो तसे ही चन्द्रमा। श्रुक्त प्रसिद्ध। क्रिक्ष विशिष्टे तसे ही चन्द्रमा। श्रुक्त प्रसिद्ध। क्रिक्ष विशिष्टे । श्रिक्ष प्रजापित मी बोद ही जहाँ है। १॥१॥

सर्वे निमेषा जित्तरे विद्युतः युरुषात्थि निनमूर्धे न विर्यद्धं न मध्ये परिजयभत्॥२॥

सर्वेनिमेषा- बुटिकासा यद्यै आदिक कालविशेष अधियुरुष के स काश से उत्पन्न हुए। कैसे पुरुष से कि विशेषेण प्रकाशामान। किंच कश्चिद्पि इस पुरुष को उपरिभाग में नहीं परिगृह्णाति गृहणाकरता। न इसे चारें दिशामें नपरि॰ मध्य देशमें भी नहीं ग्रहण करता अर्था

त्यह प्रत्यक्षादिकों का विषय नहीं है + जग्रभत्-ग्रहेः प्रतिर जुहो त्यादित्वन स्त्यम्॥२॥

नतस्य प्रतिमाः श्रीस्त यस्य नाम महद्यप्रोः । हिर्

एयग्रभ द्रत्येष मा मा हिर्ह्मीदित्येषा यस्मान्त जा
त इत्येषः॥३॥ + न-पः।अ।हि-मारः।॥॥

विपदा गायवी। तिस पुरुष का प्रतिमा (प्रतिमानः उपमान) कोई वस्तु

नहीं श्रात एव नास (प्रसिद्ध) वडायश जिसका अर्थात सर्वातिरिक्तय
शा है ॥ हिर्ण्यगर्भ इत्येषोः नुवाकश्च तुर्वरचः हिर्ण्यगर्भः यः भा

शा है ॥ हिर्ण्यगर्भ इत्येषोः नुवाकश्च तुर्वरचः हिर्ण्यगर्भः यः भा

श्री स्त्रा एव। १२०१२। यस्मान्त जातः । इन्द्रश्च सम्भाविति १०६६०।

नामे स्वानाः प्रतीकचोदिताः प्रवे परितत्वा शिरमाने श्रीकाः द्युची न्तुवाकः। एताः प्रतीकचीदिनाः पूर्वे परिनत्वा सदिमानेलाह्नाः ब्रह्मयने(जपे)च सर्वा अध्येयाः। एवं सर्वेच ॥३॥

एके हे देवः प्रविशोः चु सबीः पूर्वी ह जातः स ज ग भैंग्यनः। म एव जातः स जनिव्यमीणः प्रत्यब् ज नीरितष्ठित सुर्वतीमुखः॥४॥

र्ये चतस्त्रिष्ट्रभः। यह प्रसिद्ध † देव सब दिशाओं की व्याप्त हो स्थि तें ते है। हे मनुष्यक्री यह प्रसिद्ध प्रथम उत्पन्त है। गर्भ के मध्यमें

बोह ही स्थित है। ओर वोह ही उत्पन्न है। ओर वोह ही उत्पत्यमा ए है। प्रत्य इ.(प्रति परार्थ) को अञ्चन करता है। सर्वतः मुखा ख्रव यव जिस के (अचिन्य प्रक्तिहै॥४॥

> यम्मान्तातं न पुरा किं चनेव य श्रीबभूव भुवनानि विश्वा । प्रजापितिः प्रजयां सिरंग्णस्वीणि ज्योती श्रेषि सचते स षोड प्रामश्

जिस से पहिले कुछ भी न हुआ और जो मब भूतजातों को समना द्वावयामास । वोह यो उशावयविलिङ्ग शारीरी प्रजापति प्रजाकरि रममाण तीनि ज्योतिएं (सूर्यन्वन्द्र श्रग्निस्पी) सेमन करता है॥ श

येन धोरुया पृथिवी च हटा येन क्षे स्तिमतं येन ना वैदा योग्श्रानारिक्षे रजसो विमानः करमे देवायह विधा विधेम॥६॥

जिस पुरुष ने धो उन्नूण दृष्टि का देनेवाला किया इतिशेष:। और तिसने पृथिवी हृद की (सब्प्राणियों का धारण दृष्टि का ग्रहण और अन्त्रनिष्पादन यह भूमि की हृदता है। जिसने आदित्य मण्डल को थां भा और जिसने स्वर्गर्थाभा। जो अन्तरिक्ष (नभ) में जल (वृष्टिक्ष) का निर्माता। तिसे छोडि किस देवता के अर्थ इविदेते हैं। अर्थात् किसी के अर्थ नहीं ॥ ६॥

यं क्रन्दसीन्स्रवसा तस्तभाने खभीक्षेतां मनसारे जमाने।यदाधि सर् उदिता विभाति करेंभे देवाये हविषा विधेम। स्रोपी ह यहहतिपेश्चिक्षपं।॥भा कन्दसी(यावाप्रियवीएँ) जिसपुरुष को मन कार साधुक्तत यह देख तीं हुई मेसी हें क्रन्दसी कि अवसा हिविसेक्षण वृष्टिजन अनकरि प्राणिजात को याभतीं। शोभ मान हें। सूर्यजिन द्यावा प्रियवी अंसे उदित हो अधिक प्रकाशतावा शोभता है तिसे छोडि किस देवता के अर्थ हिव देते हैं।। आषी ह यह हती। २००२५ पश्चिवापः २००२६ हे प्रती को के ज्या हा वध्ये ये ॥ १॥

अर २ वेनसत्येश्यनिहितं ग्रहा सद्यत्र विश्वं भवत्येकेनी डम्। तिस्मिन्तिद्धं सं च वि चैति सर्वेधं स शेतःशे रश्च विभूः प्रजासुं॥ए॥

बेनः (विदिनवेदान्तरहस्यः पण्डितः) नत्(ब्रह्म) कीत्रवता(जानता) है। केसे तत् को कि ग्रहा (रहःस्थान) में स्थापित बुर्ने च। सत् (नित्याजिस ब्रह्म विषे विश्व (कार्यजात) एकनीड (एक ही है आश्रय जिस का अर्थात् अविभक्तम विशेष कारण मेव) होता है। तिस ब्रह्म में यह भूतजात संहार समय जाता और सर्ग काल में निकलता है। सोपरमात्मा प्रजाविषे शोत और प्रोत (अर्थ तुन्तु में पर जेसे चारिर मावकि रि शोतः तिर्यक्तन्तु में पर केसे प्रोतः) है। केसा है कि विभूः (कार्यकारण स्विष्ठ होता है) सब वोह ही है ॥ ७॥

य नहीं चेद्युतं नु विद्यानीन्ध्वी थाम विभेतं गुहास त्। बीणि प्रानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद्युस पिनुः पितासत्॥४॥

गंधर्व (वेदवाचाकोविचार् कर्नवाला वेदान्तवेना) विद्वान् (परिवत

सिप्त अमृत(प्राञ्चत) नत् (ब्रह्म) की प्रक्रक्षेन कोहे गुह्म विषे विद्यमानधा म (स्वरूप) विभूत (सर्गास्थिति प्रलय रूप सैविभक्त। किंच इस अमृत के तीनि पर (स्वरूप) गुहा विषे निहित हैं (तीनि पर सर्गास्थिति प्रस्य वा व वेद वकाल वा ब्रह्म अन्तर्यो मी विज्ञानातमा। किंच जो तीनि पर्दा की जानता है बोह पिता (पर्वह्म) ही होता है ॥४॥

स नो बर्खर्जिनिता स विधाता धामानि वेद सुवना नि विश्वा । यत्र देवा अस्तिमानशानास्त तीये धा मन्त्रध्येरयन्त ॥१०॥

वीह परमातमा हमाग् बन्धुबन्मान्य है जत्यन करने बाला खीर बीह थारण करनेवाला। बीह सब मूतजातीं और खानी की जानता। अग्न्यादिक देवता तीसरे खान (स्वर्ग) में खेळ्या वंते हैं। किसे हैं देव ना कि अमृत (मोक्षप्रापकज्ञान) की जिस बूख विषे व्याप्त हुए। भाव यह है कि बूझ निष्ठज्ञान की मान्न हुए स्वर्ग में देवता मोदते हैं। १०। प्रीत्यं भूतानि प्रीत्यं लोकान्य्रीत्य स्वीः प्रदिशी। दिश्रेश्व । उपस्थायं प्रथमजामृतस्यात्मनात्माने मु-भि संविवेषा॥११॥

दूसनीं सर्वभूतेषहमस्मि सर्वाणि भूतानि मयीति ज्ञानवतः स विमेषमानिनो मुक्तिरूच्यते। किं च सर्वभेषग्रहोगि न ज्ञानं प्र बानम् ब्रह्मज्ञानवते यनमानस्यागिन्होज्ञादयोगि यज्ञाः सर्वभेषा एवेत्याह परीत्य भूतानीति किएडकाम्याम् ॥ एवं ज्ञानवान् सर्वभेषयाजी आत्मा(जीवरूप) करि ज्ञात (यज्ञ) के आत्मा(जिथ्हा) तार्ग्यमात्मा) की प्रवेषा करता अर्थात् ब्रह्मही होता है। क्या करिके कि सब भूतों की ब्रह्मत्वेन जानि। सव दिष्ण और विदिष्ण श्रीं की तम्ब्रूषा जानि के। प्रथमीत्वन्ता (चयीरूपावाचा) की उपस्थित हो। संसेच्य-अर्थात् यज्ञादिकरिके। अपिहि तस्मात्युरुषाद्भृद्भिव पूर्वमस्ज्य ति श्रुते। प्रथमा वाक् वेद्रूषा ॥११॥

परि द्यावीपृथिवी सद्य द्रता परि लोकान्यरि हिशाः परि स्वः। करतस्य तन्तुं वितंतं विद्यत्य तद्पश्यनदं भवनदासीत्॥१२॥

सर्व मेथयाजी तत् (ब्रह्म) को देवता है ब्रह्म होता वास्तव्य से ब्रह्म हो । भाव यह है कि अज्ञान निष्टति देखना और होना है। क्याक रिके कि द्यावापृथिवी सद्यः तहू पेए जानि कर लोको दिशाओं और आदित्य की तहू पेण गुह्म वस्तु पुनः पुनः कथिनं चिनमारोहतीति पुनरुक्तिः। क्रत (यज्ञ) के तन्तु (कर्तव्यता) को जैसे प्रसार तेसे समाप्त करि अर्थात् यज्ञ करिके १०००

सर् स्यति मर्द्धुतं त्रियमिन्द्रस्य काम्यम् । स्ति मेथा-मेयासिष्धं स्वाहो ॥१३॥

द्त उत्तरमक्क्य मेथा याच्यते चतुर्थ्या श्रीर्याच्यते। प्रथमा गाय बी लिङ्गोक्तदेवताः श्रीन्न द्व्यदान श्रीर् मेथा को याच्यना करताहूं। कैसे श्रीन को कि यज्ञ गृह के पति श्रिचिन्त्य शक्ति इन्द्र के मिव्यनमे धार्थि यों करि कामनीय १९३॥

यां मेधां देवगुणाः पितरं श्रोपास्ते। तया माम्यः मे

<sup>\* †</sup> तदेव स्नालदु तद्भवामीति श्रुतेः ब्रह्मेव सन्ब्रह्माप्येतीति श्रुतेश्च ब्रह्मरूपस्य जीवस्यादान-निवित्तरेव ब्रह्मादिरित्यर्थः।

अपार्न मेथाविनं कुरु स्वाही॥१४॥

अनुषुप्। हे अग्ने निस मेथा से आज मुके मेथावी (बुबियुक्त) करि खाहा सुहत मस्तु। तिस किस से कि जिस मेथा की देवता औं के समू ह और पितर पूजते हैं। अर्थात देवपितमान्या बुद्धिहमारे को है। एका

मेथा मे वर्रणे दरातु मेथाम्गिनः प्रजापतिः। मेथा मिन्द्रेश बायुर्श्व मेथा याता ह्दातु मे खाही ॥११॥

लिङ्गोक्त देवतानुष्टुप्।वरुण मेरे अर्थ मेथा देवे अग्नि और प्रजा पति मेरे॰ देवें इन्द्र शीर बायु मेधा को देवें याता मेरे॰ खाहासु हतमस्तु ॥ १५॥

र्दं मे ब्रह्म च क्वं चोभे श्रियमश्चताम्।मयिदेव देधनु श्रियमुनमां नस्ये ने खाही॥१६॥ इति सर्वे हितायां द्वितीयोग्नुवाकः १

र्ति श्री शुक्त यजुषि माध्यन्दिन शाखीयायां वाजसने य सर्वेहितायां दीर्घपाढे हात्रिधंश्रीनध्यायः॥३२॥

मन्ब्रोक्त देवता सुषुष्। श्रीका मोश्नयात्रियं पाचते। ब्राह्मणजाति क्ष वियजाति ये दोनों मेरी श्री को सेवन करें। देवता मेरे विषे उत्तमा श्रीको स्थापन करें। प्रसिद्धा तुरु श्रीके श्रर्थ सहत हो। श्री मेथेविन यज्ञा सिद्धेस्ते प्रार्थ्यते॥१६॥

> ् इतिश्रीगिरिधरभाष्येद्वितीयेश्चुवाकः २ श्रीवेदार्थ प्रदीपेन तमाहाईनिवरपन् ्युमार्था खतुरेदियात्वयं ब्रह्मसनामनः १२

न्प्रेट १.

श्रीमञ्जुक्त यज्ञुर्वेदान्त गित मध्यन्तियशाखाधात्व व्याप्त पादान्व यवि श्वामित्र पुराधिप श्रीमञ्ज्ञ यकिशोर देव वर्म्मात्मज रेविकाणेय च पति गिरिष्ठमादेन रचिते श्रीवंदार्ध प्रदीपे गिरिधर भाष्ये गिरिष्ठ साद सर्वस्वे सर्वमेध वर्णनो नाम झात्रि रेंशोरध्याय। ॥ ३२॥

> हिरिः शोम जोनमो यज्ञ पुरुषाय पञ्चात्मकं हिर्द्षचसाधनेर्वकुरूपकम् स्वानन्द हायकं क्रषांब्रह्मस्पपं स्तुमः ३३ श्रास्थाजगंभा स्माम्रिजा श्रुचंडूमासोः शुग्नयः प

वकाः। श्वितीचर्यः खात्रासी भुर्एयवी वनुषेदीवा-यवो न सोमाः॥१॥

जीनमी याज्ञ वल्काय गिरित्रसाद संज्ञेन त्रयस्त्रिशः प्रदीपके सर्वमेधीब्रह्मयज्ञारमान्नी ध्यापर्सिते स

मर्वमेथे श्निष्ठोम संस्थे शिन षुत्तं से प्रथमे ग्हान अस्याज एस स्याद्धा महे अग्ने इस्यन्ताः सप्तद्या अन्ते। श्निन देवत्याः पुरेक् ची भवित । पुरेक् क्यां के स्थाप पुरेष्ठ मिति । पुरेक् क्यां के स्थाप पुरेष्ठ मिति अतेः। अक्यमहाविश्व देवपाली कित्रारियो जने यु यजूरूपे गृहण मन्त्रे सत्यपि तं वा श्यपुरे कि गृहण मन्त्रे स्व गृहण स्व गृ

निवर्त्यन्ते नोपयामा दीनि॥ ॥ आधे द्वे ऐन्द्रबायबग्रहस्य पुरे रुचे। । वत्सप्रीष्ट्रशानयी निष्ठुप् आ वायवित्यस्याः ७० १० स्थाने। इस यजमान के आन्ययः ऐसे हीं केसे कि अजरासः (वाईक्पहीना) दमामिर्वा घरें के रक्षकाः (अरिजाः वेरियों से जाए करनेवाले यहाद-मामिर्वाद्र हमनीय- रक्षिसों से तारकाः। अर्चनीय धूमोपलिक्षताज्वा-ला जिन्हें। की ते अर्चेद्रमाः। पावकाः (सोधकाः। िष्वतीन्यः (यजमा-न का उज्जलत्वबदाते। त्वाजासः (क्षिप्रफलप्रदाः। भर्एकर्तारः। व-नर्षदः (वन-काष्ट में स्थितः। वायु-इव दीप्रारः सोमा-इव य-जमानेष्ठदाः॥ १॥

हर्यो धूमकेतवी वातजूता उप द्यवि। यतने वृषे

गायवी विरूपष्टशा इन्द्रवायू इत्यस्याः अप्रान्यः व्यक् (नाना प्रकारेण) स्वर्ग चलने को यल करते हैं। की हणाः कि हरितवर्णाः । धूमके तबः (धूमएव ज्ञापवक जिन्हें। का ते + । वातः ज्ञापवक जिन्हें। का ते ने । वातः ज्ञापवक जिन्हें। का ते । आ वायो इन्द्रवायूः इमे अः अर्थः अनयोः स्थाने एते है उक्ते ॥२॥

यजी नो मित्रावर्तण यजी देवाँ शाम्त्ररतं हहत्। अपने पिस स्वं दर्मम्॥३॥

गायत्री गोतमहरा मैनावरूणस्य पुरोरुक् अयं वामित्यस्याः अधि स्थाने । हे अभी हमारे मिनावरुणा यिन । देवताओं की यिन । वडे यज्ञ की यिन । अपने गृह की यिन ॥३॥

युश्वा हि देवहतमा २०० क्षत्र्या । । अग्ने र्योरिव।नि होती यूर्व्यः संदः॥४॥

आश्विनग्रहस्य पुरोरुक् या वं। कदोत्यस्याः स्थाने ७ ११ चा खातेयम् १३ ३०॥४॥

दे विरूपे चरतः स्वर्धे श्रुन्यान्या वृत्समुपंधापये ते। हरिर्न्यस्यां भवति स्वधावाञ्छुक्रो श्यान्यस्या दहरी सुवची:॥५॥

सुकग्रहपुरोरुक् कुत्सहष्टा विषुप् नं प्रत्वधेत्यस्याः ७.१२ स्याने। दे राज्यहिन निर्नार पवर्ते हैं। की हुये। कि विविध रूप जिन्हें। के हु षण एकि । श्रक्तं अहः। स्वर्थे (कल्याणप्रयोजने। अन्यान्या (अन्या शीर्अन्या) वत्स को उपधापयेते (क्षीरिपलाती) अर्थात् अन्याए का) गित्र वत्स (अग्नि) को उपथापयते । अन्या दिवसरूपा वत्स(आ दित्य) को उप० के कि च तदेवाह अन्यस्या (ग्रितिमें) हरि: (हरितवर्ण) अग्नि) अन्तवान् होता है दिनमें श्रुक्त आदित्य शोभन तेजादीस्व ता है। यहा हे हावा पृथिवें। अगिनभूमी स्वथावान् ग्रिविदि सुवर्षा ह प्यते ॥ १॥ अयमिह प्रथमे। थायि धात्मिहीता यजिन्नो भ्युधा-का) राचि वत्स (अग्नि)को उपधापयते । अन्या दिवस रूपा वत्स (आ

अयमिह प्रथमो थायि धात्मिहीता यजिन्नो भ्याध रेष्टीकाः। यमप्रवानो भृगवो विरुरुचुवेनेषु विव विम्नं विशेविशे॥६॥

मन्थिग्रहपुरोहक् अयं वेन इत्यस्याः अर्धः स्थाने । व्याख्याता उ. ६५. ॥६॥

<sup>🕈</sup> श्रन्हि सूर्य देवत्यमानि होत्रम्।

बीणि शता भी सहस्रीएयिनं ब्रिटेंशचे देवा नवे चासपर्यन् । ओक्षेन्धुतेर्स्हणन्बहिर्मा ग्लादिहोते रं न्यसादयन्त ॥७॥

विश्वामित्रहर्श विष्टुप् विश्वदेव देवतस्याग्रयणग्रहस्य पुरोरुक्ये देवास इति अर्थः स्थाने। त्रीणि शतानि त्रीणि सहस्राणि (त्रिंशात् शे र नव देवाः यथा १२ १६ १ एते वस्वादिगणा देवा अग्नि को परिचरते हैं। यहा गमोक्ता देवाः नवेवाङ्कास्त्रिवृद्धाः स्पुर्देवानां दशके गेंगे। ते ब्रह्मविष्णुरु ब्राणं शक्तीनां वर्ण भेदत इति ते च १२३ १२३ १२३ एतावन्तो भवन्ति। कथं परिचर्नित नदाह ते घृत करि अग्निकी सीच ते अस्मे (इस अग्निके अर्थ) वर्तिः आद्यादन करते अनन्तर मेव हो ता को वर्ण करिके हों जकमे में विद्याते हैं। घृत सेचनवर्दिः स्तर्णहो तृवर्ण मेवाग्निपरिचर्यतिभावः ॥ १॥

मूर्धानं दिवाश्तर्ति वृश्चिच्या वेश्वानरमृतरना जात-मग्निम् । कृविष्टें सम्माजुननिष्टं जर्मानामासन्ता पर्वे जनयन्त देवा:॥७॥

प्रकृतिवरेव ध्रुवग्रहपुरोरुक्। व्याखाता ७:२४:॥७॥ अगिन र्रेबाणि जङ्गनद्भविणस्युर्विषन्ययो।समिद्रः स्रुक्त शार्द्वतः॥४॥

मायत्री भरहाजरष्टा ऐन्द्राग्नग्रहयुरोरुक् युन्द्राग्नी शागतिमत्य स्याः अश्राम्याने। अग्नि पापों को अत्यन्त नाग्र करता है। किससी कि विविधा पूजा करि। कैसा अग्नि कि हविर्सक्ष्यन को युक्का कर्ता। दीप्ता खुद्द् । निमन्त्रित ॥४॥

विश्वेभिः साम्यं मध्यन्द्रस्ण वायुनी। पिवी मि

गायत्री मेथातियिह्छा वैश्वदेवग्रहपुरोरुक् श्रोमास्त्र्वर्णाय स्याः १०३३ स्याने। हे अग्ने विश्वदेवान्त्रीं इन्द्र श्रीरवायु सहितसे ममयमधुकोषी। केसा है तृकि मित्र के नामें किर स्तृत इति योषः १॥१०॥

> आ यदिषे नुपति तेज आन्द श्रिच रेतो निषि कं द्योर्भीके। अग्निः शर्धमनवृद्यं युवानश्रेखा खं जनयस्द्यंच ॥११॥

विष्टुप्शिक्त मुत्पराश्र रहशे महत्वतीय यह प्रशेक् इन्ह्र महत्व इस्य स्याः ७ ३५ स्थाने। जब कि तेज का हेतु मृत हिव नृपति (यजमान के पालक अग्नि) को व्याप्त होता है अर्थात् जब अग्नि में हिव हो सियं है तब अग्नि रेत (जगहीजभूतजल) को द्यो के समीप अनि के में उत्यन्त करता है और मेघ रूपेण पुरः हिष्ट द्वारा करि सरता है। के सा तेज कि हिष्ट के अर्थ देवतो हे शा करि अग्नि में हत। अनि शस्य। युवतुल्य (परिपक्तरसं हट। स्वाध्य। चिन्तनीय स्व सृष्टि व कारे तिर्याद न करिके व की में व किता है। व्यवहित पहें। मन्त्र: ॥१९॥ अग्ने शर्थ महते सी मंगाय तव द्युमान्युन्मित

। त्यमाने वरुणे शायसे यस्व मित्रो

सन्तु। सं जीस्पत्य हें सुयममा कृषा व पानू युनामि -तिष्टा मही छंसि॥१२॥

निष्ठुप् अन्दुहिता विश्ववाग्रहश्चा हितीय महत्वतीय पुरे हक् महत्वनं हषममित्यस्याः अधि स्थाने हे अग्ने तू बल को प्रकट करि किस लिये कि बड़े सोभाग्य (लोकस्थिति) के अर्थ । तेरे उदयहो ते सुम्म (हविलिक्षण अन्त्र वायपा) उत्कृष्ठ हों। किं च जास्यत्य (जा-यापत्य पत्नीयजमानस्या) को सुयम (जितेन्द्रिय मन्योन्या बद्ध राग) करि। किं च पात्रुत्व को इक्षा करते औं तेजवानों को परा मव दे ॥१२० त्वाथं हि मन्द्र तममर्क शोके वृत्य महे महि नः श्रो र्था ने । इन्द्रं न त्वा प्रावसा देवता वायं प्रणानि रार्थसा नृतमा । ॥१३॥

निष्ठुभरद्वाजहरा माहेन्द्र ग्रह पुरोरुक् इन्हो नुविद्यस्याः अ ३४ स्थाने। हे अग्ने हम तुने वरण करते हैं कैसे तुने कि अतिग स्भीर किन्होंसे कि अर्कशोकेः (अर्कवत् हीप्र मन्त्रों अविञ्जत ब्रह्म र्य करिययोक्त अथीतों से। क्यों कि हमारे सोन को तू सुमता है। किं च मृतमाः (मनुष्यश्रेष्ठाः) तुम हेवता को हिवस्त्य अन्न करि पूर् ण करते हैं। केसे तुने कि बलकरि इन्द्र जैसे और वायु जैसेस्थि न को। १३।।

तेन्त्रमेन खाहुत त्रियासः सन्तु सूर्यः युन्तारे ये मुघवीनो जनीनामूबीन्दयेन्त गोनीम् ॥१४॥ दे हहत्यो आहित्य ग्रह पुरोरुची आद्या वसिष्ठहरू। अन्या प्रस्त

एवहस्रा कल्चन स्तरीरसि करा चन प्रयुद्धसीत्यनयोः पर्रा ३ स्थाने। हे स्वाहत (सुषुहूयते) हे अपने जनों के मध्य में जनाः गोन्त्रों-सम्बन्धि सुग्ध द्धियृत सहित अन्त्रविशेषपुरी डाशादिकों को देते हैं। नेपिडताः नेरेप्यारे हों। केसे हें ते कि नियहीतेन्द्रिया। अनवनाः॥१४ मुधि श्रुत्कर्ण वन्हिभिद्वेरेगेन स्याविभिः। अन-सीदल बहिषि मित्री अर्थिमा प्रात्यीवाणो अरध

हे शुन्कर्ण + देवता छों सहित तू पत्त को सुनि। केसे देवता छों कि वन्हि-

श्री सहावपा का वहात । तन्हा कार्। साथ चलने वाला। कि च । मन श्री येमा श्रीर पातर्यावाणः (प्रातः काल हिव को प्राप्त होते हैं ते- प्रातः स्वन में जिन्हें। की हिवः प्राप्त है। १४॥ विश्वेषामितियिक्तियो चित्रेषामीतियिक्ती ने प्राप्त है। १४॥ विश्वेषामितियिक्तिय ज्ञान है। १४॥ विश्वेषामितियक्तिय ज्ञान है। १५६॥ विश्वेषामित्र है। १५५॥ विश्वेषामित्र है। १५॥ विश्वेषामित्र है। १ रण करता।सुमुडीकः(शोभनसुख जिस्से।जातवेदाः॥१६॥

महोश्यानेः समिधानस्य शर्मएयनागा मिन्ने वर्रणे स्वस्तये। श्रेष्ठे स्थाम सवितुः सवीमिन तहेवानामवा

न्यया वृत्तीमहे॥१०॥

लुशोधानाकदृष्टा त्रिषुप् सावित्रग्रहपुरोरुक् वाममद्येत्यस्याः प्रस्थाने। देवताञ्जां के तिस हिवलिक्षण अन्त्र को हम संस्करते हैं। का सित कि सूर्य की आज्ञा में +। केंसी आज्ञा कि श्रेष्ठ अन्यदेवता जों की आज्ञा से सूर्य आज्ञा उत्कृष्टा। केंसे हम कि अग्नि मित्र ब्रम्स के आश्रय में अपराधरहिता। केंसे अग्नि कि पूज्य दीप्यमान के ॥१०॥अगिन खुतां ज्ञं प्रथममहः समाप्तः॥॥

अर २ आपेश्वित्पियु स्तर्थे न गावी नक्षेन्हृतं जेरितारेस इर्द्भ। याहि बायुर्न नियुत्ते नीम्अख्या त्वे हिथी भिर्देयसे वि वाजीन्॥१८॥

इन्द्रसनुद्वस्थ्यो दितीयमहर्भवृति तस्येन्द्राग्रहा सवन्येन्द्राः पुरेरु वः सर्वमेन्द्रमसदिति सर्वमेशे श्रुतिः १३ ० १ ४ । ततः इन्द्रस्तुत्से ते अक्यास्थ सर्वमेशस्य दितीये हित आपिष्ठिदित्यादि इमा ते इत्यना हादश अस्यः तं प्रत्वया अपं वेनः महा इन्द्रः कहा चनस्रिः कहा चन प्रयास्थानि पञ्च प्रतिकोक्ताः एवं सप्तव प्रेन्द्र देवत्याः ऐन्द्रवायवादिस् विज्ञानानां ग्रहाणं ग्रहणमन्त्राः॥ ॥वसिष्ठ हष्टा त्रिषु प्रेन्द्रवायविदस् वस्य पुरोरुक् शा वायो इत्यस्याः ० ० स्थाने। हे इन्द्रः अहित्जतेरे यज्ञको क्याप्र होते हें। आपः चित् (निग्राभ्याद्र्ण जलभी सोम को वयत्र तिहें। तत्र हष्टानः स्वर्षे गावो न (जेसे सोम सवन कराने वाली वेद स्था वाणी सोम को बहाती हें तेसे जलभी। अत एव त् हमारे अभिष्ठ विप्रा वाणी सोम को बहाती हैं तेसे जलभी। अत एव त् हमारे अभिष्ठ विप्रा होकि जसे वायु अपने नियु ते। अतिसं सुत्व आता है। क्यें कि

† अबन इति क्रूपनाम निद्यु व २३:

तू बुद्धिओं वा कमी करि अनों को विविध हेता है अत एव आगमन करि॥१८॥

गाव उपावतावतं मही यक्तस्य र्प्तुद्या उभा कर्णि हिरएययां॥१४॥

तिसी गायच्यः शाद्या पुरुगीदाजमीददृष्टा ऐन्द्रवायवस्य द्वितीया पुरेरक् इन्द्रवायू इत्यस्याः अन्यन्ते । गाव उच्यन्ते हेगीशी अवन्ति । क्याने चात्वालान्ति । को समीय में प्राप्तहों । हानार्थम् चात्वालान्ति ए गवां संचरी । कि हेतु रागमने तन्नाह मही (महत्यो । खावानां पृथिच्यो । यन्त की रूप देने वाली हों (शोभाकरें इति तुम आसी । कि च तुम्हरे हों नें। करोंगि हिरएमयें। अत एव चानार्थ आशी इत्यन्थे । १४४॥

यव्य स्र्उदितेग्नागा मिन्नेम्अर्थमा। सुवातिस् विता भगः॥२०॥

विसिष्टिष्टा मेनावरुणपुरंगरक् अयं वामित्यस्याः अभ स्याने। अप्रज सूर्य उदिने सित मिन अर्थमा सितता और भग जो प्रेरता है सो कर्म करें द्रित शेषः। नहीं है अपराध जिसका बेह सनागा स् ति चतुर्णा विशेषणम्॥ २०॥

आ सुते सिञ्चत श्रियर्धं रोहस्योर्भिश्रियम्। र्सा देधीत रुष्यभम्। तं प्रविद्यायं वेनः ॥ २१॥

सुनीतिह शिश्वनपुरोर्क् या वामित्यम्याः अ११ स्थान। एस (नदी) हष्म (वर्षितारः सोम) को पुष्ट कर्ती हैं †। तिस सोम के

<sup>🕈</sup> नदीसमीपे हिं सोमोत्वतः।

अभिषुत होंने में समनात् सी ची चमसें में इति शेषः चरित्रजः प्रिति विकार मिल्डिं के व्याप्त की के सर्वतः शोभाजि कि स्थिती के आश्रय की के सर्वतः शोभाजि कि सकी तिसें गंत प्रतथा अपवेतः है प्रती की के सुक्र मन्यिनोः प्रक्र सकी तिसेंगंतं प्रत्यया अयंदेन दे प्रतीकोक्ते सुक्र मन्यिनो प्राक्त ते अ१२.१६.युरोहची॥२१॥

> ज्यातिष्ठनं परि विश्वेग्अभूष्ठिक्यो वसानश्चरित खरीचिः। महत्तद्वर्षोग्ससुरस्य नामा विश्वरूपोन्स मृतानि तस्था ॥१२॥

विश्वामित्रहष्टाग्रयणपुरोरुक् ये हेवास इत्यस्याः अ१४० स्थाने। इन्द्रस्य इष्टिकर्मीच्यते। विन्वेदेवाः समन्तात्स्थित इन्द्रको परिरक्षत वनाः। सो इन्द्र सर्वतः चलता है। कैसा है कि श्रियो वसानः (देवताओं की रीति शाक्रादन करता) खरोचिः श्यनन्याथीन रीतिः। किं चिन म्बस्त्यः (विश्वको निरूपण करता इन्द्र) जिस कारण जलों को आ-स्थितवान् वृष्णः(र्न्रु)का बोह् प्रसिद्धनाम वासवी वृत्रहा रत्यादि। केसे वृष्ण कि असुर(प्राणवान-सावधान-प्रज्ञावान) का ॥२२॥

प वी महे मन्द्रमानायान्थसोन्दी विश्वानंगय विश्वासु वे। इन्द्रस्य यस्य सुमंखर्ड सहो महि अबी नुम्एं च रो इसी सपर्यतः॥२३॥

मुचीकदृष्टा विषुप् धुवग्रह्पुरोरुक् मूर्धानमित्यस्याः ७ २४ स्थाने। हे ऋतिजो तुम विश्वानर (सबयजमान जिसकेतिस) के अर्थपूजा करें कैसे कि वडे के अर्थ। तुम्हारे हविस्र अनकिर मोदमानके। विश्वभू (स र्वव्यापि वासव हेगा है जिस से तिस के। कि च छावा प्रथिवी जिसद

न्द्र की इन पहार्थी से पूजा करते हैं किन्हें। से कि शोभन यज्ञ बल बड़ा यश और घन। अथात् जिस की द्यावाभूमी मखादिकों सेमान ता करते हैं तिसे पूजी। 123॥

बुहिनिद्या एवं भूरि यास्तं पृथुः स्वर्रः। येषामिन्द्रो

विद्योकहरा गायवी ऐन्ह्रानपुरेहक इन्द्रानी इत्य स्याः अदश् स्थाने। युवा(समर्थ) इन्द्र जिन यजमानों का सखा है इन्हें। का इन्द्रम् हानेब होता है। प्रास्त(प्रास्त्र) भूरि (बहुत) स्वरः (खड़्र) पृथुः (विद्याल। य ज्ञबाहुल्यमा प्रास्यत १ इत्यर्थः॥ १४॥

इन्द्रेहि मत्त्यन्थंसो विश्वेभिः सोम्पर्वभिः। महाश

मधुछन्दे रष्टा गायबी वेश्वदेवपुरोहक् श्रोमास इत्यस्याः ७ २३ स्थाने। हे दुन्द्र शागमन करि शाके हिवलिस्गा श्रन्न श्रोरमो मां सुशे करि तम्र हो। केसा हे तृ कि तेज करि श्रेष्ठ । श्रिभयष्ट्या ११॥

इन्ह्री हनमहिणो छर्घनीतिः त्र मायिना मिनाह-पेणीतिः। अहुन्यु हें ससुष्ययनेश्वाविर्धना अ-क्रणोद्राम्याणीम् ॥२६॥

विश्वामिनहृष्टा निष्पू प्रथममरुत्वतीयपुरोरुक् इन्द्र मरुत्व इत्यस्याः ७:३४: स्थाने॥ इन्द्र इन्न (देत्य)को युद्ध के अर्थ दकता दुः मायावी देत्यों का मार्ता है। व्यंसमहन् (दुष्ट को मार्ता है 3 तिसे कहाँ कि वनें। में अर्थात् वनस्थें। को मार्ता है। राम्या एंग बेना आविः अक्राणेत (यजमान स्तुति करते हें यह देवताओं में प्रकर करता है। केसा है इन्द्र कि प्रार्थनीतिः (चतुरङ्ग बल में नीतिः जिस की। वर्ष नीतिः (नाना स्प्रधारी। उपायक् (बोरों का दाहक ॥ २६॥ कृत्त्विमिन्द्र माहिनः सन्तेको यासि सत्यते किं तेन द्राया। सम्प्रेक्ष से समग्णः श्रुभानेकी चेस्तन्त्री हरिको पत्ते न्ह्या म्यूंक्ष समग्णः श्रुभानेकी चेस्तन्त्री हरिको पत्ते न्ह्या म्यूंक्ष समग्णः श्रुभानेकी चुला चन स्तरी

अगल्यहरा तिषुपं सप्राह्ममरुत्वतीयपुरोरक् मरुत्वनामित्यस्याः क्ष्यं स्थाने। इन्द्रं प्रति मरुद्वाक्यम्। हे इन्द्र हे सत्यते (श्रुतिरमृतिस् स्वाचारतों के पते) तू एक (असहाय) हो कर कहां जाता है तेरे गमन में क्ष्यं क्या प्रयोजन है। केसा है तू किमाहिनः (पूज्य वा उत्सववान्। किं- किं मले प्रकार चलते सन् श्रोभन क्वनों से तू प्रक्रता है कि कों निसा पन्या यह लोगों से एकाकित्वात्। हे हरिवः इन्द्र हमें उस्एका कि तमा पन्या यह लोगों से एकाकित्वात्। हे हरिवः इन्द्र हमें उस्एका कि तमा पन्या यह लोगों से एकाकित्वात्। हे हरिवः इन्द्र हमें उस्एका कि तमा पन्या यह लोगों से एकाकित्वात्। हे हरिवः इन्द्र हमें उस्एका कि तमा पन्या यह लोगों के एकाकित्वात्। हे हरिवः इन्द्र हमें उस्एका कि तमा पन्या यह लोगों के एकाकित्वात्। हे हरिवः इन्द्र हमें उस्एका कि तमा पन्या यह लोगों के कि कों कि स्वाः पन्याः पन्याः पन्याः पन्याः पन्याः पन्याः पन्याः वित्याः पन्याः पन्याः पन्याः वित्याः पन्याः वित्याः पन्याः पन्य

शा तर्न र इन्द्रायवेः यननाभि यरकर्वे गोमनं तिती त्मान्। सक्कत्वं ये पुरुपुनां महीधं सहस्रधारं बृह्तीं दुदुंशन्॥ २६॥

शक्तिसुतगोरीवितिहरा विष्टुप् शादित्यग्रहस्य दिधिश्रयणे विनिये -गःयज्ञो देवानामित्यस्याः एष्टःस्थाने। हे इन्द्र मनुष्य तेराबोहकर्म पुजतहें। कि ने मनुष्यसेमरूप अन्न को सर्वतः हिंसा करने (सुवाने) चाहते हैं। कैसे अन्न कि गोमना (निग्राभ्या लक्षणों दक सुक्ता को। कि च ने मनुष्य भूनि को इहते ते भी तेए कम्सुत करते हैं। केसी भूमि कि सक्तत्त्वम् (एक वार ही सवती हिरएपथान्यादि वेती हैं) पुरु पुत्रा (बहुतपुत्रा के) सहस्रधान्य श्रास्थ्य प्रार्थ संख्य प्रार्थ संख्य प्रार्थ को यारण करती। वडी। अर्थात् जे वित्र सोमा भिषव करते शोर जे क्षित्र मूमि को दहते (पालते के देतहें) ते इन्द्र का वृत्र वथादि कर्म सुति करते हैं नहीं कोई अन्य दुर्बु दि ॥ २ ए॥

र्मा ते थियं प्रमरे मही मही मस्य स्तेचे थिषणा यने आन्जे। तसुत्सवे चे प्रस्वे चे सासहिमिन्द्रे देवासः शर्वसामदन्त्र सु॥ २४॥

कुत्सहश् जगती साविज्यपुरीहक् वाममद्येत्यस्याः च ६ स्थाने।हे इन्द्र इस अपनी थी (वृद्धि-लृति वा कर्म) को तेरे अर्थ समर्पण करता हं। तुरू कैसे कि यूज्य के। कैसी बृद्धि कि बड़ी जिस से इस यजमान की थिषणा (बृद्धि वा वाक्) क्रियमाण स्तोज्ञ में तुरे च्यान्न करती हैं। किं च देवता ति स इन्द्र को स्तृति करते हैं। कहां स्तृति करते हैं कि उत्सव (अभ्युद्य) श्ली-र प्रसव (गुर्वाद्यतुक्ता वा युज्ञादिरूप उत्सव) में। केसे इन्द्र कि बल करि शक्तुओं के अभि भवितार को ॥२६॥ इन्द्रस्तृत्सं ज्ञं द्वितीयमहः समान्तम्॥ अ० ३ विमाइ ब्रुह्तियवतु सोम्यं मधायुर्वे यद्यत्तपतावविद्व-तम्। वाते ज्ञृतो यो ग्लीभि रक्षिति त्यनी अजाः पृणाच पु रूथा विरोजिति॥३०॥

म सर्वेपराषी पृथिबीन उत्पद्यनी।

भाष तृतीयमहः सूर्यस्तृत् तथा च श्रुतिः १३.७.१.५ स्येस्नुहुक्यस्तीयमहर्भवित तस्य सोयी गृहा भविना सीर्थः पुरोरुचः सर्वर्धं सीर्यः
मसिति। चतुर्द्र पुरोरुचित्तसः प्रतीकोक्ताः एवं सप्तद्या न्रह्यः
सूर्यस्तुत्सं अक्थ्यसंस्थ सर्वमेधस्य तृतीये होने ॥ गेन्द्रवायवादिसाविवान्तानां गृहाणां पूर्वीक्तक्रमेण गृहग्गमन्त्रा बोध्याः ॥ विभाइसेपेष्टष्ठा जगती ऐन्द्रवायवपुरोरुक् । विविधराजमान सूर्य सोम्यत्सोमस्प हवि)को पिये केसे सोभ्यकि बडे मधुरस्वादु को। जो सूर्य श्रातमा करि प्रजा पालन कर्गा शीर पुष्ठि कर्ता बहुधा ग्रोभे है। केसाहैकियम्पति (यजमान) में अखारित खाषुस्थापन कर्गा। वात करिके प्रेरित (वातकरि प्रेरित रिव मण्डल भूमता है इति प्रसिद्धः ॥३०॥
उद्दुत्यं जातवैदसं देवं वहन्ति केतवः। हुग्रो विश्वीय सूर्यम्॥३०॥

तिस्रः अस्कएव हष्टाः खाद्या ऐन्द्रवायवस्य हितीया पुरोक्त्। व्याख्या ता ७.४९ ॥३१॥

येनी पावक चक्षेसा भुर्एयन्तं जनाँ २॥ अनु। सं व

गायत्री मेत्रावरणपुरोरक्। सर्वमेथे पर्याकारेणणिनश्रीयते नदूपमात्मानं सम्याद्य मुक्तिमात्रीति तदन प्राय्ये ते। हेपावक (शेन्धक)जिस द्यान करि तू भुरापन्त (भुरापु-क्षिप्रयाती पिस सह श्राप्त त्माकरताहे तिस्) को देखता है। अर्थात् सर्वमेथ पाजि भुरापुपिस स्वप्र आत्मा को करि के खर्ग जाते को जिस दर्शन करि देखताहै। निसी ह र्शन करि हम मुरायों को हे वहण (सूर्य) देखि॥ इसा देखांवधर्यू आर्गन्हें र्थेन सूर्यत्वचा। मधा यूज्ञ-हें समस्त्राये। नं प्रतिष्याये बेन श्चितं देवाना मू

1133॥

शाश्चिनपुरोरुक् गायबी। हे रेब्ये। श्रश्वेयी अश्विनी तुम रथकार शा शो केरे रथ कि सूर्य की सी कान्ति जिस की। शाके मधुर हिवि सोमपुरी डाश्चर्यादि किरियन को बहु हिवि करें। तं प्रत्वथा अर्र अयं वेनः अर्र चित्रं देवानाम् अर्र तिस्वः प्रतीकोक्ताः शाद्ये हे श्वक मन्यि पुरोरुचे। तृतीयाग्रयणस्य ॥३३॥

स्या म इडीभिर्विद्धे सुशक्ति विश्वानरः सविता दे-व एतु। अपि यथा युवानो मत्संथा नो विश्वं जर्ग दभिषित्वे मनीया॥३४॥

अगस्यह छा निष्ठुप् अवपुरीरक्। विश्वनरहितकारी सवितादेवः हमारे यज्ञ गृह में आव। केसे कि इडाभिः सुशिक्तः (जेसे इडा भन्धा करित हैं क्षण किर शोभना पांसा जिस में- अर्थात सब इडा भक्षण करते हैं तिसे आवे यद्या इडाओं किर शोभन प्रशंसायुक्त यज्ञ गृह में। एवं सूर्य मुक्ता देवानाह हे जरारहिताः देवताओं तुम निश्चय आग-मन काल में त्र हों ओ तैसे हमारे जगत् (अवगवादिकों) की बुद्धि किर त्र करेंरे। अर्थात् जेसे आप लोगें। किर ति किरिये तेसे हमा-री प्रजा तर्यणीय है। १४॥

यद्यं कर्च वृत्रहन्तुदर्गा श्रिम सूर्य। सर्वे तिस्त्र

# ते वशेगा३५ग

श्रुतकक्षमुतकक्षदृष्टा गायची ऐन्द्राग्नपुरे रक्। हे इत्रहन् एवि जनित अन्धकार के नाशक । हे सूर्य हे इन्द्र (ऐ अर्थ युक्त) आज ज हां कहीं तू उदय होता है सो सब तेरे वश में है इति शेषः पद्माजी कुछ प्राणिजात उदय होता सो सव तेरे वर्ग में हैं अर्थात् सवीं का **प्रेरक तू**ही हे "३५"

तरिएविश्वदेशीतो ज्योतिश्वदेसि सूर्य। विश्वमामा सि रोचनम् ॥३५॥

प्रस्करवद्दष्टा गायत्री वैश्वदेवपुरोरुक्। हे सूर्य तू तेज का कर्ता है ओर विश्व को प्रकाशना अर्थात् अग्नि विद्युन्नक्षत्र ग्रह नाएं श्रे में तेरा ही तेज है। कैसे विश्व कि दीप्यमान को तेरे प्रकाशकिए दू तिभावः। केंसा है तू कि नर्णिः (अतिक्रमण करता नभोवर्त्म में। विश्वका दर्शनीय ॥३६॥

> नत्स्यस्य देवत्वं नन्महित्वं मध्या कर्नोवितंन्द्रिंसं जभार। युदेद्युक्त हरितेः सथस्थादा द्राची वासस्त नुते सिमस्मै॥३७॥

कुत्सह हे दे विष्टुभी मरुत्वतीययोः पुरोरुची। सूर्य का वोह दे-वतानुभाव जोर वोह महाभाग्य रोऋषे है वोह क्यां कि कर्तीः (ई ऋरकार्यश्रेष्ठ जगदूप के मध्य में विस्तारित अंशुजाल को संह रता है अर्थात् नहीं को ई एता हुए अंखजाल के असारने वा संझ र्ने की समर्थ है। किं च जब ही हरितवर्ण रिमर्शें की अपने में

न हुनै। मेथे रिपो ध्यान्त सानवे वासवी गिरा विति कीशत

आरोपए करता सथस्य (सह तिष्ठे हें अंश्वजाल जहां तिस व्याममण्डल) में अर्थात् सन्ध्या काल में पीतवर्ण अंशुकों की जबकि व्योममण्डल सै अपने में योजना है। अनन्तर ही राबी सर्व वस्तु को तम से आछा दन करती है। ३०॥

तिन्मनस्य बरुणस्याभिचक्षे सूर्यो सूर्व क्रेणुते खोरूप स्थे। अनन्तमन्य बुद्रोदस्य पानः कृष्णमन्यद्वरितः स म्भंरन्ति॥३७॥

सूर्य द्युलोक के उत्सङ्गः में मिन श्रीर वरुए के तिस रूप को कर ताहै कि जिस रूप से जनां को देखता अर्थात् मित्ररूप करि सु कृतिसों पर श्रमुगृह और वरुण स्पकरि दुः क्रिकें का निगृहकर ता। इस सूर्य का एकस्प अनन्त (काल छो। दे पा करि परिखे छ। रूपा त् (श्रुक्तदीप्यमानविज्ञानयनानन्द ब्रह्मेव)है। अन्यत् (दूसरा) कृष्ण है तलक्षणरूष् हिरत दिशाएँ वा इन्द्रियें धाराग करती हैं। इन्द्रियग्रा ह्य देतरूप एक और दूसरा शुद्ध चेतन्य अद्देत रूप ये दो रूप सूर्य के सगुण निर्गुण हैं अर्थात ब्रह्म सूर्य ही है ॥३०॥

बएमहा २॥१ श्रीस सूचे बडोदित्य महा २॥१ श्रीस । मह-से सता महिमा पनस्पते इहा देव महा २॥ असि॥ ३६॥ जमदिग्निहरे हे बृहतीस्तारहत्यो। आद्या माहेन्द्रपुरीहक्। हे सूर्य भेरे हे कमीमंजगत्की) वर्(सत्य) तू महान् (श्रेष्ठ) है। हे सादित्य आ हान करता है अंसुर्धाकी) सत्य तू श्रेष्ठ है। किंच तुर बड़े नित्य की महिमा लेकों करि लुति करिये हैं। हे देव श्रद्धा (सत्य) तू वडा है। युन

### रुक्तिरादराष्ट्री॥३४॥

बर्सर्थ श्रवसा महाराग्झीस स्वा देव महाराग्झी सि। मन्हा देवानामसुर्युः युरोहितो विभु ज्योतिरही-भ्यम्॥४०॥

शादित्यग्रह प्रथमग्रह एम्। हे सूर्य सत्य श्रव (धनवायया) करिकेत्र महान् है। हे देव मत्य त् महत्व करि देवनाओं के मध्य में श्रेष्ठहें। के साहे तृिक श्रमुर्थ । (प्राणिहितः) पुरोहितः (श्राग्र में स्थापितः सव कार्यो में पूज्य क्यां कि सब देवताओं की पूजा का सूर्यार्घ हानानर ही श्रधिकारेंसे। व्यापक श्रनुपहिंस्य तेज तू ही है। १४०।

त्रायन्त- इव स्य विश्वेदिन्द्रस्य भक्षतः वस्ति जाते जनमानु शोजसा प्रति भागं न ही थिम ॥४९॥

नुमेधहृष्टा हृहती। आदित्यस्य पुनर्गृहृणम्। सूर्यको आश्रयन्त (रप्रमीएं) ही रृन्द्र के सब्धनां (दृष्टिधान्यनिष्यस्पादिकां) को विभाग किर प्राणियों को देती अर्थात् दुन्द्र ह्ना दृष्टि को भूमि में विभाग करती हैं। किं च हम तिन्द्र ही थनां किर उत्पद्यमान पुत्र में तेज स हितथारण करते हैं। कैसे कि जेसे अपने भाग को पुत्रादिकों में आर्ण करें हैं ॥ ४१॥

शाद्या देवा उदिता स्थिस्य निर्धिहंसः पिष्टुता निर्वे ब्ह्यान् । तन्त्री मित्री वर्रणे मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवीर उत्ते द्योः ॥४१॥

कुत्सहष्टा विष्टुप् द्वादित्यग्रहत्रयणे विनियोगः ।हेरेगः(र्यम्य)

हमें पापों से बुडाओं और दुर्यशों से पृथक् करें। कहां कि खाज के दि न सूर्य उत्य में हमें शुद्ध करें। किं च मिच वरुण श्रदितिः सिन्धुः प्र धिवी और द्योः हमें यूजें अधीत अङ्गीकरें॥४२॥

त्रा के छोने रर्जसा वर्तमाना निवेश्यम्नमतं मर्त्ये व च। हिर्एयथेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पत्र्यम् ॥४३॥

शिद्धिर्मो हिरएयस्त्पृष्टश विष्टुप् सावित्रपुरोरुक्। सविता देव ता हिरएमयरय करि शाना है। क्या करने कि क्रब्णा रज राविलक्ष ए सहित पुनर्भुमण करने अमृत (देवादिक) श्रोर मर्त्य (मनुष्पादिक) की अपने-अपने प्रदेश में स्थापन करने अवनी को देखने कि कीन भना श्रीर कीन वुर करने यह विचारने 1183 एततीय स्प्रिनुदुक्य महः समाप्तम् ॥

अ॰ ४॰ प्रवादिन सुप्रया बहिरेवामा विष्पतीव वीरिट॰ इयाने। विष्णामकोरुषसः पूर्वह्रेतो वायुः पृषा ख् स्रवे नियुत्वीन्॥४४॥

अय चतुर्थमहः विश्वदेवस्तुत् तथा च श्रुतिः १३ ७ १ १ है वे श्वदेववचतुर्थमहर्भवित विश्वदेवा ग्रहा भविन वेश्वदेव्यः यु रोरुच इति। वेश्वदेवस्तुति चतुर्थि १ त्हि एकात्या पुरोरुचः यद प्रतीकोक्ताः दित सप्तद्या ऐन्द्र वायवादि साविवान्त ग्रहा एं पु रोरुचे। ग्रहण्मन्ताः ॥ विस्वष्ट्रहृष्टा विष्ठुप् ऐन्द्र वायव पुरे रुक्। इन यजमानां के कल्याणार्थ अन्तरिक्ष में वर्तमान वायु शोर पूषा आते हैं। केसा वायु कि नियुत्संसा अश्वी वाला। किस स मय कि एवि और दिवस के प्रथमाह्वान आग्निहोत्र होम समय में हिन के पूर्वाह्वान में एवि आता है एवि में वायु वायु सखल किर शिन जानना एवि होम के अग्निदेवत्यल से। तत्र ह्वान्तः जैसे विशा पती (हो एजा) मनुष्या के गण में आते हें नहत् ते भी तिन्हें। के कल्या एगर्थ आते हैं। सन्ति कि जिन्हें। की बहिए शोभन प्रस्तरण प्रसीर्थ हें ॥ स्वर्ण वृन्द्रवायु बहु स्पति मित्राग्नि पूष्ण मर्गम्। आदित्यान्मार्फतं गणम् ॥ ४४॥

मेथातिथिवष्टे हे गायच्यो जाद्या ऐन्द्रवायवस्य पुनर्ग्रहणे हिती-या मैत्रावरुणग्रहणे। इन्द्रवाय् वहस्पति मित्र अग्नि पृषाभग ज्ञादित्यों मरुत्सम्बन्धिगण इन्हें को आह्वान करताहूं ॥४५॥ वर्रणः प्राविता सुवन्मित्रो विश्वामिक्तिभिः। करतां नः सुरार्थसः॥४६॥

वरुण ओर मित्र सब रक्षणप्रकारों से प्रकर्षण रक्षक हों। किंच हमें शोभन धनवान् करें ॥ ४६॥

अधि न इन्हें बां विष्णे सजात्यानाम्। इता मर्रती अश्विना। तं प्रत्वद्यायं वेनो य देवास्त्रज्ञा न देडा-भिविश्वेभिः सोम्यं मधीमास्त्रविणिधृतः॥४०॥ कण्वसत् कसीदिष्टशा गायत्राश्विनपुरोहक्। हे एन्द्र हे विष्णो हे महतः हे अश्विनो हमारे इन सजातीयों के मध्य तुम आजी॥ अत्र प्रतीकोक्ताः तं प्रत्वद्या ० १२ स्वक्रमहे अयं वेनः ० १६ मिन्द गुहे पे देवासः ७.१६८ ज्याग्रयणस्य ज्यान इदाभिः ३३१ ३४९ ध्रुव स्य विश्वेभिः सोम्यं मधु ३३,१०० रोन्द्राग्नस्य ज्योगासञ्चर्षणी मृतः ७.३३ वैश्वदेवस्य ग्रहणे॥४०॥

> अग्न ग्रन्त वर्षण मित्र देवाः रार्धः अयन्त मारुतात विष्णे। ज्ञमा नासत्या रुद्रोग्अश्च ग्नाः यूषा भगुः सर् स्वती जुषना॥४८॥

त्रतिस्त्रहरु। तिष्टुप् मरुत्वतीयपुरोरक्। हे अपने हे इन्द्र हेक्स्ए हे मित्र हे देवताओं हे मरुद्राणः और हे विष्णो तुम वल देवो। एवंत्र-त्यक्षमुक्ता परोक्षणमाह दोनो नासत्याः (अश्विनो) रुद्रः अधाः प्राम्याः (देवपत्यः) पूषा भग और सर्स्वती सेवन करें हविये॥ ४०॥

बुन्द्राग्नी मित्रावरुणादिति के स्वः पृथिवीं द्यां मरुतः पर्वितांशान्यपः। द्वे विष्णुं षूषणं ब्रह्मणस्पतिं भगं नु श्रारंसर्वे सवितारं मूतये ॥ ४४॥

काष्पपोवत्सारदृष्टा जगती सशस्त्र मरुत्ततीयपुरेरुक्। इन्हानी मित्रावरुणे अदिति स्वः (आदित्य) पृथिवी द्युलोक मरुतः पर्वतो स पः विष्णु पूषा व्रह्मणस्पति भग शंस (स्तुत्य)सविताः इन्हें क्षित्र र क्षा के अर्थ वुलाता हूं ॥४६॥

असे रुद्रा मेहना पर्वतासे। वृद्यहत्ये भरेहती सजीबी।। यः शर्वसंते सुब्ते धार्यि पुज इन्द्रज्येष्ठा अस्मार्थः। श्रीवन्तु देवाः॥४०॥

पन्च विष्टुमः आखा प्रगायदृष्टा माहेन्द्रपुरोरुक्। जोनर् शंसा

(प्राह्मों) की करता है सोवों की प्रकर्षण जपता है पज्र (प्रातिनिम्ना) सन् देता है हिवये तिसे और हम यजमानों को देवा: र्स्ता करें। केसे देवा कि हम यजमानों के विषे धन के सेक्कार (रुद्धाः (रुद्धाः निवासे प्राह्म की पर्वतासः (उत्सववन्तः । व्यासुर्वध के अर्थ संग्राम में बुलाये एकम तयः। इन्द्र है ज्येष्ठ जिन्हें। काते। ऐसे देवा रक्षा करें। । ५०॥

अर्वाञ्चा अया भवता यजना आ वो हार्दि भयम नो व्यययम्। नार्धं नो देवा नि अरो रुकस्य नार्धं कर्तादवपदी यजनाः॥४१॥

गार्त्तमहो कूर्महरादित्यस्य प्रथमा पुरोरक्। हे पजनाः (पजनंत नाय ते वायख्याः) देवाः आज तुम हमारे अभिमुख हो छो। क्यें वि में भयमान तुम्हें मन करि बुलाता हूं। किं च हे यजनाओ हमें इक से रक्षा करें कर्त (कूप) से रक्षा करो। के से कूप हक कि निजुर (हिंस-क) से। सीटीयों करि उतर ते हें तिस कूप से ॥५१॥

विश्वे ज्या मुरुतो विश्वे ज्यानी विश्वे भवन्त्र ज्या स्मित्रः। विश्वे नो देवा अवसार्यमन्तु विश्वे मसु द्रवि एं। वाजी अस्मे॥ ५२॥

लुशोधानाकहरादित्यपुनर्ग्रहणे। व्याख्याता १८-३१-॥५२॥ विश्वे देवाः शृणुतेमर्ठं हवं मे येग्श्रनारिक्षे यग्ज-पृ द्यवि ष्ट्र।येग्श्रीनिज्ञिह्या जुत वा एजेत्रा श्रासद्या-स्मिन्वर्दिषि माद्यश्चम्॥५३॥ सुहोत्र इष्टादित्य ग्रहस्य द्रा श्रयणे विनियुक्ता। हे विश्वेदेवाशोजे तुम अन्तिरक्ष में स्थित हों शोर जे स्वर्ग समीप में शोर जे विन्हिसु खाः शोर जे यजत्रा ते सव तुम मेरे शाह्वान की सुनें। शीर सुनिवे बहिंशों पर बेठि तन्न हो शी॥४३॥

देवेभ्यो हि प्रथम यत्तियेभ्योःमृत्त्व हं सुविसं भागमु नमम्। आदिहामान हं सवित् क्रूर्णु वे न्यूचीना जीवि ता मानु वेभ्यः॥५४॥

वामदेवहष्टा जगती सावित्र ग्रहस्य पुरे रुक्। हे सिवतः निश्चय उ हय समय में यित्र याई देवताओं के अर्थ तू उत्तम भाग (अग्निहोत्र रू प) की प्रेरता (आज्ञाहेता) है। कैसे भाग कि अमृतप्रद की। उदय के अ-नन्तर ही रिश्मसमूह की प्रसार ताई। किरिमनुष्यों के अर्थ जीवन हेतु कर्मी की विस्तारता । कैसे कर्मी अन्नचीमी रिश्मसमूहानुगतें। +। अर्था-न् लीकि वैदिक व्यवहार का प्रवर्तियता नृहे॥ ५४॥ इति वेश्व देवसुच-नुर्थमहः समाप्तः॥ ॥ समाप्ती ध्यं सर्वमेथः॥

अयानारभ्याधीतं मन्त्रगणं आदित्ययाज्ञवल्क्यदृष्टम् अ १५ प्र वायुमक्कां हर्द्गा मनीषा हृह द्रेयिं विश्ववीर्दे र युपाम्। द्युतद्यामा नियुतः प्रत्यमानः कविः क्विमि यक्षसि प्रयज्यो॥५५॥

शय पञ्चर्शपञ्चर्शवयोद्शर्चात्वयो नुवाकोः पुरोरुचे। ना रभ्याथीताः त्रोत कर्मएयविनियुक्ताः ब्रह्मय्ज्ञाही आदित्ययाज्ञ बल्क्यदृष्टाः पितमेथपर्यन्तम्। षच्चर्शव्ययः देच प्रती को केः

र सूर्योदणननारमेव प्राणिनां कर्मसु प्रवते:

<sup>🛨</sup> तमसि नद्भावात्

एवं सप्त बशकः पुरोरुगाणः॥ ऋजिम्बद्दश त्रिष्ठप् वायुद्वत्या।
हे प्रयंज्यो (प्रकर्षण यजिति अधियों) बडी बुद्धि करिके आभिमुखेन न त् वायु को प्रकर्षण यजिन चाहता है। कैसा है तू कि ज्ञानी। कैसे वायु कि महाधन। विश्ववार (सव के बरणीय वा सर्व व्यापक। यजमान न के अर्थ देंने योग्य धन करि रक्ष को पूर्ने वाले। दीप्यमान नि यमन वाले। नियुत्सं ज्ञक अन्धें। करि चलते। क्वान्न दर्शन। अर्थान् त् ईहण्य वायु को यजि॥ ४५॥

ब्न्द्रवायू इमे सुता उप प्रयोभि रागतम्। इन्द्रवोवा-सुप्रान्तिहि॥५६॥

व्याखाता कै. ए । । यह ॥

मिन्हें हुने पुतर्क नर्णं च रिशादसम्। धियं वृ

हे मधुछन्दोह छ गाय छो। आद्या लिङ्गोक्त देवत्या। मिन हेमेर्ब रूण को आह्वान करता हूं। केसेको कि यूतदक्ष (सदाचार को धन पुत्रादि करि बदाता। रिपादस (दुष्टें। को ना पाकरता। केसें। को कि घुताची (घुतहोमने हें जहां तिस) धिय (कर्म) को साधन करते। ४९॥

दस्ता युवाकवः सुता नासत्या वृक्तविहिषः। आयोतिः रद्भवतिनी ॥तं प्रत्यायं वेनः॥५०॥

आश्विनी। ह्योरश्विनोरेकस्य दस इति नामाप्रस्य नासत्यद्र ति। हे दस्ते(एप्नीयो) हे नासत्ये (सत्यवादिनो) तुम आध्येको कि अभियुत हें सोमाइति श्रेषः। केंसे सोम कि युवाकवः (तुम्हेंच हते यह कि हमें पीवें यह ब्हा करते यहा श्राम्न में मिश्री होतेहें वक्त हैं बर्हियें जहां ते। केसे ही तुम कि रुद्रव क्रमन शिली। तंत्रक था ७-१२- अयं वेन: ७-१६- एते है अतीकोक्ते॥ ५०॥

विदयदी सरमा रुगणमद्देमिदि पार्थः पूर्व्य हैं सध्य कः। अग्रं नयत्सुपद्यक्षराणमञ्जा रवं प्रयमा जानती गात्॥५४॥

कुशिक दृष्टा विषुप् इन्द्रदेवत्या। पहिली सरमा (त्रयीलक्षणावा णी) यज्ञ को प्रतिपादन करती है। कैसी सर्मा कि सुपदी (शोभनप व सुन्निकुन्तहें जिसमें) अकारादिक अक्षरें के प्रान्द की ज्ञापन करती। जो कि निस सरमा को अख्यु जाने ना पाथः। सामलक्ष्मण अन्न की। क्या करे क्यें। कि वेदें। के अभिज्ञका सोमकएडन की अ धिकार नहीं। केसे पाथ कि सोमाभिषव ग्रावें करि श्रभिषुत। महत् उपाञ्चन्त यभिन्द्रवायव पात्रां में पूर्व गृहीत। सहेव हवनार्थ चलते। पजमान की मुख्यत्व प्राप्त करने वाले को (यज्ञ करि यजमान मु ख्य होता है ॥ एव मधियर्च मन्त्री व्याख्यातः। बहुचाना तु संवा दस्क्रिमिदम् ऋक्स ॰म०३:३:३१:३१०३:२६। तत्र पंणिभिरसुरैर्द व गोथने पहते इन्द्रेण देवश्वनी तद्वीत्ये प्रेरिता तदभिप्रायेणवा रन्यायते। सर्मा (देवश्वनी) इन्द्र करि गवान्वेषण के अर्थ प्रहिता सती जब कि गिरि के द्वार को प्राप्त हुई तब इन्द्र में हिव (अन्त)की क्या किया कि निस के अर्थ दिया। फिरि शोभनपाद युक्ता बोह सर् मा अनपद्रुत गीओं के प्रानको प्राप्तदुई।प्रथम गीओं के रम्भाने

की जानकर सामने गई। कैसा अपन कि बडा। पूर्व (पूर्व-प्रेषणका न में तेरी प्रजा अपनादिनी करं गा यह प्रतिज्ञात। सध्यक् (इतरीं सहित भोज्य ॥ ४४॥

नृहि स्यश्मिविद्नुन्यम्साहिष्वान्ग्लुर्एतार्म् मनः। एमेनमव्थन्मृता अमर्त्य वेषान्रं सेविति त्याय देवाः॥६०॥

विश्वामित्रहष्टा त्रिष्टु बेश्वानरी। हेवाः वेश्वानर (अपिन) मेश न्य स्पश् (दूत) ख़ीर पुर एतार (सवकार्यो में पुर सर) की नहीं प्राप्त ह ए। आईम् (अथ) अमृता (हेवा) इस वेश्वानर की वटाते। केसे कि अपिन अमरणक्षमी की यजमान की क्षेत्र प्राप्ति के अर्थे॥ ६०॥

जुगा विघिनिना गुधं इन्द्राग्नी हेवामहै। ता नी मृ

भरहाजहरा ऐन्हारनी गायत्री। हम बन्हारनी को आह्वान करते हैं कैसे इन्हारनी कि उहुर्णबलें। हिंस की की नापा करते। वे इन्हारनी हमें ईर्या भयानक संग्राम वा कर्म में सुख देवें॥ हर॥ उपस्मि गायता नर: पर्वमानायेन्द्रवे। अभि देवाँ शा

देवल दृष्टा सितदृष्टा वा सीम देवत्या गायत्री। हेनर् श्वालि जः। इस सीमके अर्थ उपगान जन्ना तृष्टास्त्र की अनुसर्णकि वी नी-सोबी) की करे। कैसेरीम कि पवमान (दृष्णपवित्रकरिद्रोणकलपा की चलते। संसुख देवताओं के यनने की दृक्षा करते के अन

#### र्घाईशा

ये त्वीहिहत्ये मयवन्त्रविर्धन्य शाम्बरे हिरिबो ये गिवें थे। ये त्वी नूनमनुमदेनि विशाः पिवेन्द्र सोम्हरं सगेणो मरुद्धिः॥६३॥

विश्वामित्रहराह्या है तिष्ठुभी इन्द्रदेवत्यास्तिसः। हे मयवन् जे मरुतोगण देवाः इत्रहत्तन रूप कमें में तुरे जिहवीरयखेत्यादि व चनीं से बढाते हुए। हे हरिवः (हरिनामकाश्वयुक्त) शम्बर् सम्बन्धि युद्ध में जे तुरे वढाते हुए। श्रीर जे मरुतः पणि असुर करि हरी हु हंगी के ब्रह्र (प्रत्याहरण) युद्ध में तुरे बढाते हुए। श्रीर जे बिप्राः में धाविनः मरुतः) निश्वय तुरे उत्कर्ष देते वा नृष्त करते हैं। हे इन्द्र ति न मरुतें करि गण सहित हो सोम को पान करि (आतृ तेः मरुत्व तीयादि गृह को पी॥६३॥

जिनेष्ठा उगः सहसे तुरायं मन्द्र शोजिष्ठो बहुलाभि-मानः। अवधिन्तिन्द्रं मुरुतश्चिद्रचे माता यद्दीरं द्धन्द-निष्ठा ॥ ६४॥

गोरीविति हुछा। हे इन्द्र तू बल के अर्थ उत्पन्न हुआहें। केसे बलकि वेगवान्। केसा हे तू कि उन्हरू। स्तृत्य। अत्यन्त श्लीजस्वी। बलाभि मानः (सबजगत् मेरी विभूति यह भूयिष्ठाभिमनः। यहां हुच वध में ई हुण इन्द्र को मरुतः भी बढाते हुए स्तृतिसहायों करि इतिशेषः। श्लीर इन्द्र सीभाग्य गर्भकालीन को यह कहिते हैं कि शहित माता धनिष्ठान्या वीर इन्द्र की गर्भ में धारण करती हुई। १६४॥

# खा तू ने इन्द्र वृत्रहन्त्रस्माकं मुधेमार्गहि। महानम्ही भिक्तिभिः ॥६५॥

वामदेव हुष्टा गाँप की। है बु बहन् (आवरक पापों के नाशक) है दून्द्र स् हमारे प्रति क्षिप्र आ और आके हमारे देव यजन देश की प्राप्त हो। कैसा है तू कि बड़ी रक्षाओं करि महान् (जो दूसरों को रक्षा करता है बोह महान् कहलाता है ॥ ई ४॥

न्वमिन्द्र प्रतृतिष्ठमि विश्वा असि स्यथेः। अप्रास्तिहा जीनता विश्वतूरिस त्वं तूर्य तरुख्तः ॥६६॥

नुमेध हरे हे ऐन्ध्री पथ्या नहती सती नहत्यो। प्रक्रश हे हिंसाजिन्हों की जहां वा पानु वा संग्राम तिन प्रत्तितिओं में हे इन्द्र नृसवक्ष नुमेनाओं को आभिभवता है। किंच यतः सब रिप्रओं को मारता है ततः। श्रानुओं को मारि। केंसा है त्रिक अपास्तिहा (प्रंसारहिते) दुशें का हिना। जिनता (स्वपक्ष प्रंसोत्याहकः। ६६॥

अर्नु ते सुष्मं नुर्यन्तमीयतुः श्रोणी भिंशुं न मात रा। विश्वारते स्पृष्टः स्वययन्त मन्यवे वृत्रं यदिन्द्र तूर्विसि॥६०॥

हे र्म्सोणि(द्यावापृथिवीस्थालाका तोरे बलको अनुगमन करते (ब हुत मानते हैं। कैसे बल कि शतु ओं के हिंसक को। अनुगमने रुषा नः जैसे माता पिता चालक को अनुगमन करते हैं पस्य वलाद द्यावा पृथिच्यावप्य विभीतामिति निरु • १० १० यास्कः। तेरेब प्र पश्च यति सब शतु सेमाएं तेरे कोथ से खिन्ता हो बीहें अर्थाद तेरे कोध दर्शन से उद्दिग्न हें युक्त मेतत् को कि युद्द में इन्द्र तू देवासु रैं करि अवध्य दुव को मार्ता हुआ। है ॥

युक्ते देवानां प्रत्येति सुम्ममादित्यासे भवता मृहय नाः। आ बोर्ग्वाची सुमितिवैवृत्याद हें हो श्रिद्या विश् बीविन्यंसत्॥६०॥

कुत्सहष्टा विष्ट्रप्।व्याखाता पः४।।६७॥

अदेखेभिः सवितः पायुभिष्टु शिवेभिर्द्य परिपाहि नो गयम्। हिरेण्यजिह्यः सुविताय नव्यसे रक्षामानि नीन्अवप्रिंस ई याते ॥ ई ४॥

्वक जत्यन्त करं ्वन )की तू शाज मर्वतः पालि किं ्वाहासता ।शानों। केसा है तू कि हिर एयजिह्न (हिर्ण् व्यक्ताजिह्नाजिसकी स्रायवाक वा हिंत रमणीया ज्वाला जिस की ११ किंच नवंतर सुखके अर्थ हमें रक्षा करि। किंच कोई सघरां स(शञ्ज) हमारे जपर समर्थ न हो ॥६४॥ पच्चमः पुरे क्रगाण्या श्राप्त है ये वीर्या श्रुचयो हिंदरे वाम करि । सा। वह वायो निया विकास भरहाज हष्टा जगती सवित देवत्या। हे सवितः (सव के जत्यन करने स(पाचु) हमारे ऊपर समर्थ न हो । ६४॥ पच्चमः पुरोक्रगाराष्ट्रसमारः

पञ्चद्रशक्तः वे प्रतिकाकि एवं सप्तद्रशकः पुरास्वा समूद्ः। व सिष्ठदृष्टा विषुप् वायुदेवत्या । हे पत्नीयजमानी तुम्हारे सीमी: चू क्रिणी हुए। केसे सोमाः कि प्रवीर्या ज्ञानी द्ववा करिवज जिन्हीं के

निर्मलाः। अध्य नेताओं ( च्हितिग्वशेषों) करि सुताः। मधु निग्नाः मधु मिग्नाः स्थारसजल) वन्तः। एवं पूर्वार्थे पत्नी यजमानी सम्बोध्य बायुमाह है बायो (सर्वत्र चलनेवाले) नियुत संज्ञ अश्वीं को तू देवयजन की श्वाप्त करिके सोमाभि मुखवा सोम प्राप्ति की आ। श्रीर आकर मद (तृष्ति वा मनता) के अर्थ अभिषुत सोम के अंप्रा की पी ॥००॥ गाव उपावतावृतं मही युज्ञस्य रुप्युद्धे । उभा कर्णा हिर्एययो॥००॥

व्याखाता ३३० १६:॥७१॥

कार्ययोग्जानेषु कत्वा दक्षस्य दुगेणे। रिपार्ट्सा स्थस्य आ॥ १॥

वसहशा गायवी मैवावरुणी। हे रिशाद से। (श्राव्यविवारी मिवा वरुणे। यजमान के सथस्य (देवमनुष्यों के सह सोमपानस्यान) में तु म आख़ी। केसे यजमान कि काव्ययोः (तुमक्रान्तदर्शनीं ज्ञानसमुच यकार्यों) के हित समन्तात जन्म में सोमपानार्थ आविर्भूत देव यजन मूमि श्रीर पज्ञगृह में यज्ञकर्म करि हक्ष (उत्साह्वान् यजमान केप ज्ञ को वटावो इत्यर्थः॥ १३॥

वैन्याबधर्यु श्यागत् हें र्घेम् स्वित्वा। मध्वा यज्ञ हें समज्ञाषे। नं प्रत्वयायं वेन: ॥ १३॥

व्याखाता ३३-३३ । तं प्रत्वया ७-१२। अयं वेन: ७-१६ । इति है प्र

तिर्श्वीनी वितेती रिश्मरेषाम्धः स्विदासी ३ हुपरि

स्विस्मी३त्।रेतोधा श्रीसन्महिमानं श्रासन्त्या अबस्तात्प्रयतिः पुरस्तात्॥ १४॥

पर्मेशी प्रजापित इष्टा निष्टुप् भावतः सदेवत्या भावेषु पदार्थेषु व तः स्थितो भाववृत्तः पर्मात्मा संभ्या देवता। श्राग्यए। गुहे विनि योगः क्रमपाठाल्लभ्यते ततोः धियत्तं तावद्याख्यायन्ते। शाधवनी-यादुनेता निग्राम्यास्वासिश्वति ताः पवित्रे यजमानस्ततो यहम हणमा ध्रुवादिति का॰ ४.४.१७ कात्यायने नोक्तम् तद्भिप्रयिणी च्यते। द्न प्रयमान सोमों की रिषम एं ऋजीषादिक एक नियाम त्वारितहें उद्गाता शें को निवे हुआ शेर अपर हुआ। वि क परार्था ग्रहचमसाथन नीयद्रोण कलगार्यः रेतरजग दुत्पनिवीजसोम) को बारण करते हें तेरे तोथा सोमाथार भूता) हैं ने तथा परे परार्थाः सोमरसस्या नहां आध्य होके महिमान (उ ज्ञष्टा) हैं। आधाराध्य भाव करि यह सब यज्ञात्मा ही स्थित है के विभावः के सिवा स्थारण तद्र्ये अवस्तात (होग्ये ने) रहा। प्रायितः (प्रयत्ववान होमानक्ये त्राप्ति संशें। के ग्रन्थ रिष्मित्रों के एक सुषुम्णात्योरिषम तिर्श्वीन। विस्ततः सन्बि म खुलोक से नीचे सित इई शोर उपर सित इई (सिदितिबि तर्के। किंच वेाह रिश्म रेत (विश्ववीज उदक) की थारण करने हा रीहर्द्रभा खीर-खीर रियमएँ महात्याध्यायिका हैं (विश्वप्रकाश

<sup>†</sup> ब्रह्मर्यणं ब्रह्मद्विरितिस्तृतेः भगवद्गी० १४ । श्ली २४ । भ सूर्यस्य हवा रको रिवर्नेष्टिवनिर्नाम यनेमाः सर्वाः अञा विभवीति सुते।।

बैन।किं च स्वधारअन्त्रनिष्यादकः)वोह्ही रिष्म अवरः(भूम्यिन सुरबः)वृयतिः (भयत्व से ऊर्धसुखःसन्) पर्स्तात् (परः अत्कृष्टः दर्भा नमाच करि देवताछों। की तृष्ति देनेवाली है। तथो कं छन्राग्ययुती छान्दी ग्योपनिषत् ५.१-६) असी वा आदित्यो देवमधित्युप क्रम्य न वे देवा अञ्चलिन पिवन्येन देवामुतं ह्या तृप्यनीति॥ श्रयाध्यात्मपक्षे व्याख्या।नासहासीहिति सम्नर्चे ध्यात्मप्रतिपा दको स्क्री अष्ट ०८-७ १७मएड०१० ११ १ बहुचा रूमामृचं पर्धाना तव नासदासीदिति निरस्तसमस्तप्रपञ्चा प्रलपावस्थामन् स विश्व वीजमिवद्याक्ता।कामस्तद्ग्रेसमवर्ततेति पार्न च काम उक्तः। म नसो रेतः त्रथमं यहासीदितिपादेन पुण्या पुण्यात्मकं कमेकिम्। ग वमविद्या कामकर्माणि स्षित्रेत्नु कातेषां स्वकार्यं जनने शेष्ट्र माह निर्श्वीन द्ति। इन अविद्याकामकमी का रिश्म जैसे कार्य-वर्ग वियदादि विस्ताः सन् तिर्यक् अवस्थित मध्य मस्थित हुस और मीचे श्रीर जपर अर्थात सूर्य रिष्मवत युगयत्सर्व व्यापी हुआ। नेदब विभज्यने रेतोधा इति। स्रष्टं कार्य वर्ग में कोईक रेतोधा वी जस्त कर्म के कर्तार खेरियोक्तार हुए दूसरे महिमानः (महान्त वियुला वियदादयः भीगुना। हुए। एवं माया में ईश्वर सव जगत् को सिज और आप प्रवेषा करि भोक्ताभाग्य स्पेण विभाग कर ता हुआ। तिन भोक्तुभोग्यों के मध्य में स्वधा (अन्त्र) भोग्य प्रयन्त्र अयस्तात् (निकृष्ट) हुन्या प्रयतिः (भोक्ता) पर्त्वात् (उत्कृष्ट) अ र्षीत् भोक् प्रपन्चाधीन भोग्यप्रपन्च किया॥ ०४॥

शा रोदेसीः अपुणु संमेहज्जातं यहेनमपसीः अ धीरयन्। सीम्अधराय परिणीयते कविरत्यों ने बा जसातये चेनोहितः॥७५॥

तुमेव वैश्वानराख्यं मोक्तारं पर्मात्मानं स्तीति। विश्वामित्रहृष्ट्या जगती भाववृत्तदेवत्या विश्वानरदेवत्या। जब कि सर्गि से अपन्नमांत्रर् स वैन्यानरको कर्मवन्त पजमानाः कर्म में स्थापन कर्ते हुए तब बोह द्यावाभूमी को सर्वतः पूर्ताहुआ। न केवल द्यावापृथिवी किंतु मह त् (त्रभूत)स्वः (त्रन्तरिक्ष)को सूर्यात्मा करिष्ट्रताहुन्ता। त्रर्थात् ने तीक्य की जाउरात्मा करि पूरित किया। गाई पत्यादीनां लोकां शु त्योक्तम्। अयं वे लोको गाईपत्यो धोगहवनीय इति। उक्तार्घमेवविं-वृणेति स रूति वोह अग्नि याग के अर्थ सर्वतः अतिज्ञणीत्रानी-ध्रीयादि धिषायादिकों में प्रकर्षेण प्राप्त किया है। नयने हसानाः श्र<sup>†</sup> त्यान वाजसातये जिसे श्रम्ब अन्त्रसाभके अर्थ सर्वतः प्राप्तकार्ये है। जैसे एजा अश्ववान् भोगजान को त्राह्महोता नहत् वित्र श्रम्निको सेवमा न ब्रह्मलोकान्मभोगें। को इति भाव:। कैसा अगिन कि सर्वज्ञ। सम्बर्क अर्थ हित अर्थात् सर्वभोगसम्पादकः॥७५॥

ज्वयेभिर्वज्ञहन्नमाया मन्दामा चिदा गिरा। श्राकु षेराविवासतः॥%६॥

वसिष्ठहष्टा भावरुत्तदेवत्या(इन्ट्राग्निदेवत्या) गापत्री।जे दुन्द्रा ग्नीआद्भवों (आधोषो)चित्(लेकिकवाक्सोमों सेभी) आतेहैं। वे उवर्थी गिरा (स्तीजात्मिकास्ति)करि परिचरण करियें हैं ये

नमानीं करि इति प्रेषः। कैसे हें वे कि वृत्र (आवर्कपापी) केश्रित प्र येन हना। स्वभाव से मोदमानी॥ ७६॥

वर्ष नः सूनवो गिर्ः श्रुएवन्वमृतस्य ये। सुमृद्धी

सुरोनहृषा विश्वदेवी गायत्री। जे मरणहीन प्रजापित के युत्र (विश्वदेवा) हैं ते हमारी गिरा समीप आकर सुनें और सुनिके हमारे शोभन सुख करने हारे हों॥७७॥

ब्रह्माणि मे मृतयः शार्रं सुतासः खर्ष्म इपर्ति प्रभृतो मेग्लिद्रिः। आश्रीसते प्रतिर्हयन्युक्येमा हरी वहत् स्ता मोग्लिक्षं ॥७०॥

तिस्तिष्ठभः हे इन्द्रमरुत्तंवादे इद्रमरुहेवत्ये आद्येश्गस्पष्ट है। इन्द्रेंग मरुतः सहचरनाह हे मरुतः ब्रह्माणि (मन्ववास्त्रास्म क लाति वचन वा आज्यादि हवियें) मेरास्वभृत हें चोवनावाक्ये ग्रमादि देवान्तर्सम्बन्धेन प्रतीयमानान्यपि सर्वदेवता प्राण्णात्मनः मुरु इन्द्र के ही ते हें इति भाव। मननयुक्ता लातियें भी मेरी सुखोत्पादिका हैं। तथा अपिखुतासो मा मेरे अर्थही हैं इस हेतु यहा में चलना चाहिये इतिभावः। किंच मुरु करि प्रकर्षणि किया अदि (बज्) जाते ही लक्ष्य (बेमे) प्रतिनहीं प्रतिहत होता।केंसा वज्र कि शत्रुकों को सुखाता अत्र एव चलने में राक्ष सादिकों का उपद्व नहीं है। केवल हि आदिक ही मेरे मजानना। अपितु बजमान प्रार्थना करते हैं जिन उक्य प्रास्त्रों से बोह स्तीवशस्त्रभी

मुने चाहते हैं। किंच हमारे ये हरी घोडे यज्ञाभि मुख सुने आ प्रकरते हें अत एव हमें शीघ्र चलना योग्य हे इतिभावः।यहा र्यान्तरम्। ब्रह्माणि मतपः सुताः सोमाः प्रहतः अद्रिः (सोमामि षवग्रावा) श्रुष्यः (सुरवरूपः) एतत्सर्वं मम शं (सुरवं) अर्पयति (उ द्रमयति) समानमन्यत् ॥७५॥

अनुनुमा ने मधवन्निकर्नु न लावाँ शाम्यसि देवतां विद्यानः। न जायमान्ये नश्ते न जाती पानि करि ष्या कृंगुहि प्रस्वाप्रधा

एवमिन्द्रिणोक्ता मरुतः प्रत्याहुः। आ इति स्मर्णे (हमजानते हें कि)है मधवन् (धनवन् इन्द्र) तेरा किसी करि नहीं नाशित महाभा ग्य इति श्रेषः।नु(निश्वय)नहीं कोई भी तुरु से महाभाग्यनाश इति शेषः। नहीं केवल तेरा ऐम्बर्यमात्र किंतु सर्वेज्ञत्वमपीत्याह तेरे सहशा विद्यान् देवता नहीं है। किंच हे प्रवृद्ध (पुराण पुरुष)जि न कमी वृत्र वथादिकों को तू करता है तिन क्में। की वर्तमान शोर भूत देवमनुष्यां में नहीं करता है। शोर न करेगा उत्पस्य मान इति शेषः। अर्थात् तीनों काल में तेरे सहशा नहीं हे इस हेतु त् यज्ञेषाहै । ॥ ॥

निद्द्रीस भुवनेषु ज्येष्ट्रं यती जन्न ज्यास्तिषन्माः। सद्यो जिल्लानो निरिणाति पात्रुननु यं विश्वे मद् न्यूमो:॥८९॥

आयर्वणो हहिंद्वहषा माहेन्द्री विखुष्। भुवनें (भूतजातें) में

र करावे • अ • २ • अ • २ दि म • १ • अ • २३ म • १६ एकंस्प विका विकार स्वामी यान है जूरे धाकाएंवे मनीषा आहे स्रूर्णी महतो विकानी जानि च्यवमिन्द्र इटीश एवं। १६० इद्रामीमिन्द्र

बेह ही अयु(श्रेष्ठ) होनेहर सर्वाक्रष्ट ब्रह्मही या कि जिस ज्ये-के से उक्तष्ट इन्द्रक्षणा। केसा कि लेवन् म्णाः (नेजोधनः) कार्यह-ब्रा कारण महत्वं कल्पते। किंच जो इन्द्र जायमान एव तत्सण राजुकों को मारता है। किंच सब देवता जिस इन्द्र को अनुत्रप्तक-रते हैं। केसे सब देवता कि रक्षक हैं॥ ए०॥

दमा उत्तो पुरुवसो गिरो वर्धन्तु या ममे। पावक वर्णाः अवयो विपश्चितोःभि सोमेरन्यवत॥ वर्णाः

मेथातिथिहरे आदित्यदेवतो हे बहत्यो। हे पुरूवसो (बहुधना-दित्य जे मेरी ये गिरः (श्राह्मरूपा वाचाएँ तुरे बटा वें। किंच विद्यं सः (तेरे सरूपामिज्ञा उद्गातारः) स्तोमों (स्तोचें। विद्यवमानादि) किर तुरे स्तृति करते हुए। केसे विद्यं सः कि पावकवणीः (श्रानित्रुप्यतेजसः ब्रह्मवर्चसवनाः) अत एव श्रुचयः (श्रुद्धा गमाः) श्रुप्ति स्तोच प्राच्या स्त्रुप्ति सर्ता हें।। चर्गा व्यात् स्त्रोच स्त्रुप्ति सर्ता हें।। चर्गा

यस्यायं विश्व आयी हासः श्रोवधिपा अरिः।ति-रश्चिद्धे रुशमे प्वीर्वि तुम्येत्सो अप्रज्यते र यिः॥ पर्शा

हे आदित्य यह सर्वोध्यि आर्थः (वर्णाश्रम विहिनकर्मा नुष्ठाता) हो कर दासवत सर्वदारक्षणीयः शेविधयाः (निधरक्षक क्षपण) तेरा शत्रु। किंच एवंविध क्षपण अर्थ (धनस्वामी वा वेश्य) विषेश न्तर्भूत (भूमिगर्नादिक में निक्षिन्नो अपि) तिस का घननिचयः तेरे अर्थ ही व्यक्त होता है अर्थात् क्षपण का घन तेरे अर्थ उपयुक्त

हैं पक्षहर एणदि करि नमु क्रपण भोग के अर्थ होता है। केस अर्थ कि रुशमः (धनापहर्ता) आतिष्यादितिरस्कार करि आत्माही के हिंसक) विषे पवीरवान् एआयुधवान् इन्द्र है। घनि करि अतिय ल से गुन्नमिप धन को छीनि कर धर्मिष्ठ के अर्थ देता है इति भाव:॥चेर्॥

अपर्ध सहस्वमृषिभिः सहस्कृतः समुद्र-इंव प प्रये। सत्यः सोग्नेस्य महिमा गृेणे पावी युक्तेषु विष्रग्रंचे॥ ५३॥

मेधातिथि ह ष्टादित्य देवत्या सतोबृहती। यह आदित्य रूप इन्द्र उद धिवत अथित (व्यापक) हुन्या। कैसायह किसहस्र संख्याक कि वि यों (अतीन्द्रयार्थदर्शिशों) करि बल से युक्त किया +। किंच आदि-्य यो (अतीन्द्रयाथेद्शिष्टा)कार बल सं युक्त किया । । कि च आद के त्य की वोह महिमा सत्य (अवितय) ओर्बल सत्य है। यहां विषे विष्रों के एज्य (सोत्रपास्त्रसंघ) में स्तृति करता हं तिस महिमान -की इतिप्रोषः। अर्थात् स्तोत्रशस्त्रां के संघ में परेन करि सो यह क स्तृति करिये है। एउ।

अर्बोभिः सवितः पायुभिष्टु हैं शिबेभिर्ध परिक हि नो गयम्। हिर्णयजिह्नः सुविताय नव्यसे रक्षामा किनेिन्यघप्रिंस र्यात गण्डा

व्याखाता ३३-६४: ॥८४॥षष्ठः पुरोरुगाणः समानः॥ सा नी यूनं दिविस्पृशं वायी पाहि सुमन्मिः। shon. खनः पवित्रं उपरि श्रीणानी धरि खकी क्षा

### मिते ग्रच्ध्रा

इतोग्ध्याय समास्यनं त्रयोदश अस्यः प्रतीकोक्ताश्च तस्रश्चेति ऐन्द्र वायवादिसावित्रान्तानां ग्रहाणं ग्रहणमन्त्राः पूर्ववतः ॥ जमहिन्दष्ठा वायुदेवत्या । वृहत्य श्राद्या नव हादणी च दश्रम्येकादणीत्रयोद्प्यः स्न तोव्रह्त्यः। हे वायो हमारे यन को श्रागमन किर केसे यन्न कि सुसोक् व्यापि श्रर्थात न्रत्विग्यजमान वेसुष्य श्रीर दिक्षणासम्यन्नत्वंसे स्वर्ग में भी श्र्यमाण को। श्रागम्य कि फलमतश्चाह कि पात्र मध्यस्य दशाप-वित्र के उपर में होत्वमस किर विविच्यमान यह सुद्ध (न्ररजीवकल्कर-हित) सोम (रसात्मा) त्वदीयभागत्व किर सुम्र से संस्कृत है ॥ ७५॥

इन्द्रवायू सुंसंहशां सुहवेह हैवामहे। यथा नः सर्वे इ-जनीं नमीवः संगमे सुमना असेत् ॥ एई॥

तापस दृष्टेन्द्रवायवी। इस यज्ञ में हम इन्द्रवायू की बुलाते हैं। केसे इन्द्रवायू कि भले प्रकार देखते। यो। भना ह्वानी। तैसे बुलाते हैं कि जैसे इमार्ट्रिय एवं जनाः (प्रज्ञेपीजादि) ऐसे हीं केसे कि व्याधि रहित संगम (धनप्र-िश्वासमागम) में सुमनाः (शोभनिवास) वा उहार शोर वक्ता ! प्रश्

स्थितित्या स मर्त्यः प्राम् देवतितये।यो नूनं मिन्नावर्रण-विभिष्टे य म्याचुके हव्यद्यतिये ॥ ५०॥

जमदग्निहृष्टा मेबावरणा । निश्चय जो मनुष्य श्राभमनताम शीर ह्य राति (हिंव के रान) के अर्थ मिबावरण को सेवन करता है। बोह मनुष्य इस हेतु (सेवन रूप) करि पमनिषम शर्माद मुक्त होता है। केसोहे वेह कि देवता तिः रेवता के कर्म-यश्राके अर्थ समुद्धियान (यश्रसम्पतिसमधनाठाः हो) शा न्त होता है। सत्य वचन का सत्य युक्त होता है। १००॥ श्रायांत सुपेभूषतं मधः पिवतमिष्वना। दुग्धं पयो वृषणा जेन्यावस् मानी मर्धिष्टमार्गतम् ॥ ५०॥

विसिष्ठहष्टाश्चिदेवत्या। हे अश्विनो तुम यज्ञ प्रति आशी। और आ के यज्ञ को अलं करो। मधुर सोम को पिशो। किंच हे यज्ञफलके सींचनेवालेखी हे जेन्यावसू (जेतव्य वा जित समन्तात यन जिन्हों) करि ताहशो वशी थने।) तुम बुख्युदक दुग्ध को अन्तरिक्ष से दुहा शो। किंच हमें हिंसा न करो। किं बहुना तुम आशो। आदरार्थ पुनर्व चनम्॥ पण।

> त्रेतु ब्रह्मण्स्पतिः प्रदेक्षेतु स्नृतो। अल्ला वीरं न-र्य प्रेक्तिर्थ्यसं देवा युक्तं नयन्तु नः॥प्रधा

यज्ञ को हम लोगों से करावे इति सर्वार्थः॥ देशा

चन्द्रमा अप्वन्तरा सुपार्णी धावते दिवि। र्यि पिशा

रमस्यसुन विनह्ण हित्यिर गामवादि न्येन्द्री। आहुने ही मद्र्यस्य परिणामा सुपनन्यपृथिवी पुरुषयोषात्मकपञ्चानिक मेण परि पाकः इति तु पञ्चम्यामाहुनावापः पुरुषवचसो भवन्नीति श्रुत्योक्तः नं वदत्येषा ऋक् । अधियद्यं नावद्र्यः। चन्द्रमा (देवनाओं का आल्हाद करना) लगास्य सोम अभिषुनः सन् जल (वस्ती विग्राभ्यादि जलों के) मध्य में रसस्य करि स्थित अगिन में हुनः सन् सुपर्ण (गरुडा हानिवा साधुपनन) हो के दिव में शीष्ट्र चलना है। हिर्नवर्ण सोमही दिवमें गया पर्जन्य स्पु को बारण करि उदक्त दानहारा से धान्यमाव को प्राप्त होना अर्थात ब्रीहि आदि अन्स्य पहोना है। के सार्थान-चनुर्विध मूनग्रामजीवन प्याप्त । पुरुस्य ह (बहु नजिस्थान्य को इक्का करने निस्द्रप) हो ना है। के सा हरि कि कनि करने (पर्जन्यस्य अव्यर्थ गर्जना ॥ ४०॥

देवं देवं वोग्वंसे देवं-देवम्भिष्टये।देवं-देवं हें हवेम् वाजसातये गृणान्ती देवा थिया॥४९॥

मनुद्दश वैश्वदेवी। देवं-देवं + (जितने देवता तिन तुम्हें पालन के नि अर्थ हम बुलाने हें। अभिलिबतफलप्राप्तिके अर्थ देव-देवं हम्बुन अन्त्रलाभ के अर्थ देवं-देवं हन्। कैसे हें हम कि देवबा (देवतायाया-

- कार्याची भ्यास

त्म्यानु संधानपरा बुद्धि करि स्तृति करते वा स्वरादि सोष्टवकरि दीप्य माना स्तृति करि स्तृति करते ॥४१॥

द्वि पृष्टोः अरोचतानिवैत्वानरो बहन्। स्मया वधान ओजसा चनोहितो ज्योतिषा बाधते न मः॥४२॥

इन्द्रसुतमेधहृष्टा वैश्वानरी। जो अगिन द्युलोक में पृष्टः (सिक्तः) आदिलात्माकरि स्थितः सन् प्रका थे है। केसा अगिन कि सबन रें का हित। वडा। किं च वोह अगिन खप्रकाश करि लोकानु गृह के अर्थ एविजनिततम को निवर्त कर्ता है। केसा कि पृथिवीस्था मन्युंगं करिहिये हिव से वर्धमान अत एव ओजसो चनो हितः खो प्रथिपाकक्षम तेज करि अन्त के अर्थ हित अर्थात् अनिष्पाद काः ॥ ४२॥ व

इन्द्रोगनीः अपादियं पूर्वागीत्यह् तीभ्यः। हिली शि री जिह्नया वार्वद्च रिव्विर्धेशत्यहा न्येक्रमीत्॥ ६ भ्रा सहोत्रहश इन्द्राग्निदेवत्या प्रवित्हिका। हे इन्द्राग्नी यह स्वयं पाद रिहता उषापाद युक्ता साती हुई प्रजा के अर्थ प्रथम भाविनी सती आती है और वोह तिस प्रजा के शिरो हिली (निद्रात्याजन करि प्रे रिविची वा आप अशिरस्का सती) पाणियों की वागन्द्रिय करि श्रव्ह कराती हुई प्रसरती है। एवं चरती हुई उषा एक दिन (अहोराच) करि विश्वतसंख्याक पदों (गमनसाधनभूत मुहतें) को निर्नार में कमती है। यहा वाक्य क्षेश्यः। इन्द्र (प्राण) अग्नि (पुरुष) है इन्ह्रानी तुम्हारा एतकर्म जी पादरहिता शाद्यात्मिकावयील साण्यह वाणीं) प्रथम भाविनी सती आता है पाद्युक्तीं रामायए भारतिके कात्मक वाल्मीकि व्यासादि वाणी के सकाषा से विद्ववाच : प्रायम्य श्रुत्योक्तम् तती ब्रह्मेव प्रथम सञ्चतितः एवं प्रथमजाया वाणी का श्रुविक्ततत्व निर्णय करि मानुष्या वाणी का विक्ततत्व कहिता है हिली शिर इति प्रायान्यात् आख्यात पद मुच्यते अभ्याज गां द्राहे मश्रुक्तां गां द्राहेनाभ्याजेत्येवं तीकिका वाणी पद प्रयोगनियमा भाव से शिरः स्थानीय आख्यात पद को हित्वा (ख्रोडिके) विदुषः (विद्वानीकी) वागिन्द्रिय करि अतिवदनी सती चरित (प्रकाशी होती है। एवं चरनी वोह विंशत्यहें को निक्रमण करती है (यहं पद शब्द अहु लवाची है मूलाधार से ले मुख पर्यन्त विंशादु दु लें को कामति। एवं वागिवषयी ध्री:॥ ध्री से मुख पर्यन्त विंशादु दु लें को कामति। एवं वागिवषयी ध्री:॥ ध्री से से सुख पर्यन्त विंशादु दु लें को कामति। एवं वागिवषयी ध्री:॥ ध्री से स्रायान विंशादु दु लें को कामति। एवं वागिवषयी ध्री:॥ ध्री से स्रायान विंशादु दु लें को कामति। एवं वागिवषयी ध्री:॥ ध्री से स्रायान विंशादु दु लें को कामति। एवं वागिवषयी ध्री:॥ ध्री से स्रायान विंशादु हु लें को कामति। एवं वागिवषयी ध्री:॥ ध्री स्रायान विंशादु हु लें को कामति। एवं वागिवषयी ध्री:॥ ध्री स्रायान विंशाद्र हु लें को कामति। एवं वागिवष्टी स्रायान स्रायान का स्रायान विंशाद्र हु लें को कामति। एवं वागिवष्टी स्रायान स्रायान का स्रायान किंशाद्र हु लें को कामति। एवं वागिवष्टी स्रायान स

देवासी हिष्मा मनवे समन्यवी विश्वे साक हैं सर्गत हैं यः। ते नीन्अच तेन्अपूरं तुन्वे तु नी भवन्तु विश्वे हैं विदेशार्थिं।

मनुहस्रा वैश्वदेवी। ते प्रसिद्धा विश्व देवाः एकी हए आज (वर्तमा नकालमें) हमारे की घन प्रापकाः हैं। पुनः भविष्यत्काल में हमारे तुचें। (पुचादिकों) के अर्थ घनप्रापकाः हैं। कैसे हैं ते कि मुरु मनु नामक मुनि (मन्बदर्शि) के अर्थ समन्यवः (एकमत्य को प्राप्ताः को स्राप्ताः को स्राप्ताः अर्थात् हमारे श्रृ हनन के अर्थ को ध पुनकाः तथा स्रात्यः (दानसहिताः अर्थात् दानारः ॥ ४४॥

त्रीमस्यत्य नीम निष्ठं ०१०० रे

अपिथमद्भिश्रं स्ती रश्कित्हां थेन्द्री युन्याभेवत्। दे वास्तं श्रन्द्र स्रख्यायं यमिरे वृह्ं झानी महे झाल क्षेत्र न्देश्यहरे वे महत्त हुल विशिष्टेन्द्र देवाये। दे ब्रह्म होवाः (वसु-हों वाले) हे महत्त लें (महत्त हें गण जिसकेवोह) हे इन्द्र देवाः (वसु-हे ब्रादित्याः) तेरे सख्य (में त्री) के अर्थ ये मिरे के से कि इन्द्र हमके। स-खिमाव के अर्थ वहलकेरे इस अभिप्राय से अपने को संयत करते द्वार सो तू अभिप्रापें (शत्तु अयुक्तापवादें) को निवर्त करता है अ ब (पीं छे) द्युन्ती (अन्वान् वायप्रस्वी) सर्वतः धनवान होता है। के सा है तू कि अश्कित् (निन्दित असुरों का मारने हारा। इन्द्रः (ऐन्वयंवान्। माव यह है कि जो दुएहना अभिष्ठापना शक्त प्रा-स्ती तेजस्वी वह मृत्यसेव्य है तिस के सख्य को अन्य भी यत्व करते हैं यह युक्त है। अध्या

प्र व इन्द्रीय बहुते मरुतो ब्रह्मार्चत। बुन्छ हेन ति बुन्हा शतकेबुर्वेजेण शतपर्विणा॥४६॥

हे मरुतः अपने खामी इन्द्र के अर्थ तुम ब्रह्म (देह सामरूप स्तोन्न) को प्रकर्षण उच्चारण करो। केसे इन्द्र कि बड़े। ततो वृचहा द्वन्य असुर वापापी का मार्ने हारा। किस करि कि अपने आयुध शानि हैं वर्ष (धाराण वापनिययें) जिस की तिस क्रज़ से। केसा वृचहा कि शतकतु (बहुकमा वा बहुपन्न। अर्धः।

अस्येदिन्द्री वावधे वृष्युर्ध शवो मदे सुतस्य विष्णिवि। अद्या तमस्य महिमानमायवो अनुषु वन्ति पू

विया। इमा उ त्वायस्यायमयह सहस्रमूर्धक षु एः 4152011

इतिसर्हे हितायां सन्नमाःनुवाकः इतिश्री सक्तयंजुिषमाध्यन्दिन शाखीयायां वानसने यसर्वे हिताया दीधेपाठेत्रयस्त्रिर्देशोऽध्यायः॥३३॥

मेथातिथि हरा माहेन्द्री। इन्द्र इस ही यजमान के वृष्एय (बीर्य) आरे श्व (बल) की वढाता है। कहां से कि अभि युत सोम के विष्णु (सर्वप्र रीर्वापक मद में से यहा विष्णे (यज्ञ में अभिषुत के इतिसम्बर्धः। 🖺 श्रयात् संमपान करि मन इन्द्र यज्ञमान के महात्म्य शिर्बलकी बराता है। कि च इन्द्र के तिस (उक्त) यण्वन (वीर्यादिन्धन स्पमिह मान) को इसकाल में भी मनुष्य आनुयूर्व्याए स्तुति करते हें त बद्दशन्त जिसे पूर्ववह विस्तुति करते हुए ऐसे अब भी मनुष्य स्तु ति करते हें इत्यर्थः ॥ इमा उत्वार्यस्याग्यम् अयं सहस्वम् १३२ पर-ष्द्र-ऊर्ध्वक यु गाः ११-४२ ग्ताः प्रती कोक्ताः॥४०॥

इतिभाष्येसप्तमा नुवाक ११ श्रीवेदार्थे प्रदीयेन तमोहार्दे निवारयन् पुमार्थाश्वतुरेदियात्स्यं ब्रह्मस्नातनः ३३

श्रीमञ्जू क्रयजुर्वेदान्गर्गतमाध्यन्दिनीयशाखाध्येत्व्याघ्रपादान्वयवि मामिन युर्धिपति श्रीमञ्जयिवशोर् देववर्मात्मन रेकिग्णेय नुप् निमिरित्रसादेन रचिते श्रीबेदार्धप्रदीपेगिरियरभाष्ये खिलप्रकर्ऐसर्व-मेथारि ब्रह्मयज्ञारम्मान्तवरोनो नाम त्रयस्त्रिर्हेशोग्ध्यायः॥३३॥

अमे विष्युत्तियुते:

**डोनमायज्ञपुरुषाय** पन्चात्मकंहिरुपंच साधनेबंहरूपकम् स्वानंद हायकं क्षयंग ब्रह्मस्पंपर सुमः ३४

यज्जायंता दूरमुहिति हैवं तर्नु सुप्तस्य तथेवैति। दूरगमं ज्यातिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसं कल्पमस्तु॥१॥

> **उं**नमोयाज्ञवस्काय गिरिप्रसाद संज्ञेन श्रीवेदार्थप्रदीपके चतुर्स्त्रि पोायमध्यायोज्ञह्ययज्ञायद्र्यते ३४

अनार्भ्याधीतोञ्ध्यायः श्रापित् मेथात् आदित्य पाज्ञवल्कहरा मंत्रा पारे विनि पुक्ताः॥ षडुचिस्त्रष्टुमो मनोदेवत्याः शिव संक ल्पदृष्टाः। ऋषिर्वद्ति। तन्मेमनः शिव संकल्पम्मनु - शिवः (कल्प एकारी-धर्मविषयः संकल्पजिसका तैसा हो अर्घात् मेरे मनमें सदा धर्म ही हो न कदाचिन्पापहो। बोह क्या कि जी मन जागूत् पुरुष का दूरको चलता अयोत् चक्षु गद्य पेक्षा करि दूरगामीहै। शेर जो देव (विज्ञानात्मा-शात्मग्राहक । शेर जो मन सोते हुन ए पुरुष का जिसे गया तेसे ही फिरि शाता (स्वायकाल में सुधुम्न वस्याविषे फिरि शाजाता है। शेर जो द्रंगमम् (द्रज्ञलता शर्या व शतितों शागतवर्तमान विश्वक्र व्यवहित पदार्थीका ग्राह-का शेर जो मन ज्योतिशें। शकाशकों-श्रोत्रादिन्द्रियों) का एकही शोर जो देव (विज्ञानात्मा-शात्मग्राहक 🕇 शोर जो मन सोते हु

जोतिएकाएक प्रवर्तक प्रवर्तित ही श्रोंत्रावीन्द्रियें स्वविषय में प्रवर्ते हैं। आत्मा मन किर संयुक्त होता है मन इन्द्रियों से इन्द्रिय अर्थ से इस न्यायोक्ति से मनः सम्बन्ध मन्तरातिन्हें। की अप्रवृत्ति है। ता ह्या मेरा मन प्रान्तसंकल्य हो॥१॥

> येन कर्माएयपुरी मनीषिणी युत्ते कुएविनी विद्धी षु धीराः। यदंपूर्व पक्षमुन्तः प्रजानां तन्मे मनःशि वसंकल्पमस्तु॥२॥

मेधावि लोग यज्ञ में जिस मन से कर्मो को कर्ते हैं । किन्हें में कि विद्धों (यज्ञसम्बन्धि हवि एदि पदार्थों के ज्ञान्) में। केसे मेधावि नः कि अपसः (कर्मवन्तः सदाकर्मनिष्ठः। तथाधीराः (धीमन्तः। श्रीर जो मन अपूर्व (इन्द्रियों से प्रथम वा आत्मरूप। श्रीर जो यज्ञने की प्रक्त। श्रीर जो प्रजने की प्रक्त। श्रीर जो प्रजाशों (प्राणिशों) के प्रारीर के भीतर में स्थित हैं । तह प्रा मेरा मन प्रिव संकल्प हो ।। २।।

यस्त्रानेमुत चेतो यृतिश्च यज्योतिर्नर्मतेष्रजा सु। यस्मान्त्रश्चरते किं चन कर्म क्रियते तन्मे मनेः शिवसंकल्यमस्त्र॥३॥

जोमन प्रकर्षण ज्ञान जनक शोर जो सामान्य विशेषज्ञान जनक शोर जो विर्यस्य। शोर जो जनों के भीतर में वर्त मान द्वाए पर ज्योतिः (सबद्रि-यों का प्रकाशक। शोर जो अमरण थिमि आत्मरूप जिस से क्तमें जिस मन बिना कोई भी कर्म नहीं करते हैं अर्थात सब कर्म में आ णिशों के मन की पूर्व प्रवृत्ति हैं। ताहुश मेरा भार्ग

<sup>‡</sup> इनरेन्द्रियाणि बहिः ष्टानि मनस्वन्तरिन्द्रियमित्यर्थः।

येनेहं भूतं सुवनं भविष्यत्परिगृहीतम् मृतेन सर्व म्।येन यज्ञस्तायते स्प्तहीता तन्मे मनेः शिव-संकल्पमस्तु॥॥॥

जिस मन करि यह सब परिगृहीत (सर्वतः ज्ञात) है। यह कि भूत वर्तमान भविष्यत् काल सम्बन्धि वस्तु अर्थात् विकाल सम्बद्धव-स्तु में मन प्रवर्ते हैं श्रोत्रादिक तो प्रत्यक्ष ही गृहण करतं हैं किसे जिस कि अमृत (शाश्वतः मुक्तिपर्यन्त अर्थात् श्रोत्रादिक नाश्र हो। ते हें परंतु मन अन्खर है। और जिस करि यज्ञ (अग्निष्टोमाहि) विस्तारिये हैं। केसा यज्ञ कि सप्त होता (देवता श्रों के आह्वाता होता १ प्रशास्ता २ बाह्मणा कर्ष सी ३ पोता ४ नेष्टा ५ शाग्नी भ्र ६ अद्धावाक् भी है। ताहश्र १ ॥ ४॥

यसिन्हनः साम् यर्न् थ्रिष्ठ यसिन्यतिष्ठिता खना भाविवाराः। यसिष्ठितिष्ठं सर्वभाते प्रजानां तन्मे मनेः शिवसेकल्पमस्तु॥५॥

निस मन में ऋचाएँ प्रतिष्ठिता हैं जिस मेंशामाएँ प्रतिष्ठिता जिस में यज्ञिष प्रतिष्ठिता हैं †। तत्र हष्ट्रान्तः। जैसे रथचक की ना भि के मध्य में आरा प्रतिष्ठित हैं तहतू छन्दजाल मन में। किंच प्रजा ओं का सर्व (सर्व पदार्थ विषयि) चित्र (ज्ञान्त) जिस मनमें ओत प्रोत (परजेंसे) निहित हैं †। ताहपा मेरा मन प्रान्तव्या पार हो॥ ५॥

सुषार्यिरश्वीनव यनमनुष्यान्त्रनीयते भी सं

+ अनिष्टामसप्त्रहोतारो मवनि।

† मनसः (बास्यो एवं वेत्ववीस्मते में ब्र्यावस्प प्रतिष्ठतत्वम् अवस्योते । रति स्वान्देग्ये मनसे एवं स्वास्त्रम

<sup>🕈</sup> मनः सास्ये एव ज्ञानीत्यत्तिर्मनीवैयाग्रेज्ञानाभावः।

चनायीयोगीन न मनसः कि चनायीयोग्ती

भिवोजिन-द्व। हतातिषुं यदंजिरं जिवेषं नन्मे मर्नः शिवसंकल्पमस्तु॥६॥

जो मन मनुष्यें। को दूधर् उधर् से अत्यर्थलाताहै (मनः प्रेरिता ही प्राणी वैर्त हैं मनुष्यग्रहण प्राणिमान का उपलक्षक है। तन हर्छ। न्तः।जैसे शोभन सार्थि कशा करि अञ्चों कोलाता है।द्वितीया हष्टानः जैसे शोभनसार्यी रिष्मकों करि अश्वों की लाता है इत्यनुषद्भः। उपमाद्यम् प्रथमायां नयनम् द्वितीयायां नियम नम् तेसे मन प्रवर्ते और निपछे हे नरीं को इत्पर्धः। और जोमन हदय में स्थित है। हदय में ही मन उपलिभ ये है। शीर जो मनश्र जर् जर्रहित बाल्य योवनस्याविरां में मनके तिस अवस्थान कि मै। श्रीर जोमन वेगवत् †। ताहशा०॥६॥

षितुं नु सोषं महो धर्माणं तविषीम्। यस्य विनो व्योजसा वृत्रं वियर्वमुर्देयत्॥ १॥

अगस्य दृष्टा उष्णिक् अन्त्रसुति। तिस् बलं के धार्यितार् अन्त्रको स्तृति करता हूं। तिस किसे कि जिस अन्त के बल करि नितः(निस्य न-इन्द्र) वृत्र(देत्य) कोवि पर्वे (विगतसम्बन्धन) करिके विविधम र्दन कर्ता हुआ अथोत् इन्द्रने दृत्र अन्तवल ही से मारा॥७॥

अन्विद्नुमर्ते तं मन्यासे एं च नस्कथि। क्रतं रक्षाय नो हिनु त्र ए आयूं अवि तारिषः ॥ ए॥

चतस्रोः नुष्यः बयोर्नुमतिर्देवता। इत् निपातोः नर्षकः। हे अ नुमते तू हमारे कहे की बीधन करि। और हमारा सुख ही करि। पु नः हमारे कतु (संकल्प) और दक्ष (तत्समृद्धि के अधी अधी अधी त्सं कल्पिसिद्धि के अर्थ हमें पाप्त करि हमारी अवस्थाएं बराया के अर्नु नो धानुं मितर्थ् कं देवेषु मन्यताम्। अग्निस हव्यवाहेना भवतं दाशुषे मयः॥४॥

अनुमित आज हमारे यज्ञ की यज्ञिय देवताओं में आजा देवेओं र हवियों का वोढा अग्नि यज्ञ की यशकिंच हवियें देनेवालेय जमान के अर्थ अनुमत्यानी सुखरूपी होंवें ॥४॥

सिनीवालि पृथुं छुके या देवानामसि स्वसी। जुबस्व हव्यमाहृतं प्रजा देवि दिदिष्टि नः॥१०॥

दे गृत्समहर्षे आद्यासिनीवाली हेवता।हे सिनीवालि हेप्रशुष्टु के (पृष्टुकेप्रभारे वा महास्तुते वाप्रयुकामे) जो तू देवताओं की भ गिनी (बहनि) हे सो तू आहुत हव्यको ग्रहण किर् और हे देवि ह मारे अर्थ प्रजा को दे॥१०॥

ख॰ २' पर्च नृद्धाः सर्वितीमिषयन्ति सस्रोतसः। सर्विती तु पञ्जधाः सो देशेऽभवत्सरित्॥११॥

सर्वतीनदीदेवत्या जे इषहत्याद्याः पाँच निवर्णे सरस्वती की जाती हैं कैसी कि समान हैं प्रवाह जिन्हें। के ते। सो सरस्वती ही पच्चश्व देश में नदी हुई (पांचें। अपने नामें। की छोडि सरस्वती ही हुई ॥११॥

त्वमंग्ने प्रथमोः अद्गित् ऋषिर्दे वो देवानामम वः शिवः सर्वा। तवं व्रते क्वयो विद्यनायसोः

## जीयना मुर्तो भाजहस्यः ॥१२॥

चनस् आग्नेयः हे जगत्ये। आङ्गिरसी हिरएयस्पृष्ट छे अन्ये वि पृष्ठ मुष्ठेभी भारती देवस्रवा देवसानस्य हृष्टे। हे अग्ने तू देवताओं का आद्यो मित्र भूतः तूही हुजा। केसा हे तृ कि अङ्गिराः (अङ्गोका रस वा पजमानों के अर्थ सुख। ऋषि (हृष्टा। देव (द्योतमान। शिव क न्यागा। किंच तेरे ब्रत (वर्तमानकर्म) में मरुतः ऐसे हृष्। केसे कि कान्तदर्शिनः। विद्यानाप्सः (विदितकर्माणः। भाजहस्यः (शोभ-मान आयुथ जिन्हों के ते। १२॥

त्वं नी अने तर्व देव पायुभि मेघोनी रक्ष नन्तु श्व वन्धः ज्ञाता तोकस्य तनेये गर्वामस्यनिमेष्ठे रक्षमाणस्तर्व व्रते॥१३॥

रक्षणार्थी मन्त्रः। हे अँग्ने हे देव (धोतमान) हे सुत्य तेरे कर्म में व-र्नमान थनवानें। (यजमानें) को पालि। हमारे शरीरें को पालि। किन्हें। किर अपने पालनें। से क्यें। कि तू सावधान पालनक-रते सन् पुत्र योत्र शोर गोशों का रक्षक है। १३॥

> उनामायामवंभग चिकित्वान्स्यः प्रवीता वृषे एं जजान। अरुषस्त्रो रुप्रदस्य पाज र्डायासु-वी व्युने जिनेष्ठ॥१४॥

जो इडा (पृथिवी) का पुत्र श्राग्नि षयुने (प्रज्ञान) कर्तव्यमें) अज निष्ठः (इष्या केसा कि अरुषस्तुपः (अहिंसक हे ज्वालोछायजि सका बोह । इस सम्निका दीप्त बल उत्ताना (अर्णी) में अवाची न हर्। चिकित्वान् (अरिएबिल की जानता। क्याबल इति चेत् जो अरिए। कामिता सती सेक्तार् अरिन की तत्काल उत्पन्न करती है सो अरिन उत्पन्न हुआ। १४॥

इडायास्वा पदे वयं नामा पृथिव्या अधि। जानवेदो निधीमहाग्ने हवाय वोदवे॥११॥

हे जातवेदः (जातप्रज्ञानः हे ऋँगेने पृथिवी के स्थान देवयजना -स्य में शोर पृथिवी की नाभि उत्तर वेदी के मध्य में हिव वहा-ने के लिये हम नुने स्थापन करते हैं ॥११॥

प्रमन्महे शवसानाये श्रूषमाङ्गूषं गिर्वस्रभःश द्गिर्खतः सुवृक्तिभि स्तुवन असे ग्रियायाची मा के नरे विश्रुताय॥१६॥

चतत्त ऐन्प्र स्त्रिष्ठ में हे ने वाहरे। हम इन्द्र के अर्थ स्ताम (त्रिवृत्त के) को प्रमन्म हे (जानते हें। के से स्ताम कि बल हेतु। अंगेर अर्क (मन्द्र) अर्जाम (उच्चारण करते हें। अप्रकृर स्वत् (अद्भिराक्षी) ने जेसे स्ताम जाना और मन्त्र पढ़ा नहत्त । के स इन्द्र कि श्वसानः वलि मिलषमाण के अर्थ। पुनः के से कि गिर्वण से (गिरा स्तु ति किर सम्भजवाताहें आत्मा की अभिलषित दान से स्तात यों के अर्थ वागिए करि इसे देवता भजते हें तिस के अर्थ। पुनः के से कि श्रोभना स्तृति ओं करि स्तृति करता है तिस के अर्थ यजमानों को इतिशेषः ने पुनः के से कि ज्ञर्थ। पुनः के से कि ज्ञर्थ। पुनः के से कि नर्स्य के अर्थ। पुनः के से कि नर्स्य के अर्थ। पुनः के से कि

<sup>🕆</sup> नदुक्तम्लमङ्गः प्रशिंहं शिषो देवः शविष्ठमत्यं मिति ६०३७०

† मनुष्य देवा इत्युक्ते देवाना विशाणं च स वित्म

विश्वताय (शोर्यहानवलाहिलस्यख्यातिके अर्थ। १६॥ प्रवे महे महि नमी भरधमाङ्गुष्युर्धं प्रावसानाय साम। येना नः पूर्व पितरः पद्ता अर्चन्ते। अप विन्ते। अर्थन्ते। अर्यने। अर्थन्ते। अर्यने। अर्थन्ते। अर्यने। अर्यने। अर्यने। अर्यने। अर

बड़े बल को श्रमिल्यमाण इन्द्र के अर्थ बड़े श्रन्त को तुम स मर्पण करे। मुनियां का प्रतादिकों प्रति वचन है। श्राङ्क्य स्ताम श्राधाय के अर्थ हित साम उच्चारण करें। क्यों कि हमारे पूर्व पि तरः श्राङ्करसः जिस श्रन्त श्रोरसाम करि अर्चन करते गाः (स् येकिरणें को प्राप्त हुए वोह ही सामां का लोक है वोह साम उच्चा रण करें। केसे श्राङ्करसः कि पर्जाः (श्रात्मस्वरूप को जानते॥१०॥

दुइनि ता सोम्पासः सरवायः सुन्वन्ति सोमं द्रष्ठ ति प्रयोथिसः तितिक्षन्ते ज्यमिश्रीस्तं जनानामि न्द्र त्वरा कश्चन हि प्रकेतः॥१ण॥

है भारती देवश्रवा देववातश्च हुछे।हे इन्द्र तेरे सकापासे की ई भी लोकान्तरः त्रकेतः (त्रक्कछोज्ञानविश्रोधः)समन्तात् यतः हो ता है अतः सखायः (ब्राह्मणः) तुरे दुन्ना करते हें श्रध जे

ब्राह्मणः श्रुश्रवार्थसः (अनूचानाः)ते । केसे ब्राह्मणः कि सोम सम्पादिनः। इन्निति कथं ज्ञातम् नवाह यतः ते सोम को अभि षव करते हैं। और हवियों को धारणकरते हैं। किंच जनो के अ भिश्रासि (दुवेचन) को सहते अर्थान् मनोवाकाय्संयताः क्षा

न्तिपराः हैं॥१८॥

न ते दूरे पर्मा चिद्रजा थ्स्या तु प्रयाहि हरिबी हरिभ्याम्। स्थिराय वृष्णे सर्वना कृतेमा युक्ता ग्रावीणः समिधाने अग्नो। ११६॥

हे हिर्वान् हटसे हट तुर्सेति के अर्थ सिमध्यमान अगिन में ये प्रातः सवनादीनि किये हें और ग्रावाणः अभिषव कर्म में जोडे हें इस हेतु हरी अयोकरिके आगमन करि। ननु स्वर्ग से अतिदूर में कैसे मेराजाना यह नहां कहता है कि दूरदे प्रास्थ स्थान तुरे दू र नहीं हैं अर्थान् अति दूरभी तेरे निकट हैं इस हेतु आ ॥१४॥ अषां युत्सु प्रतनासु प्रविध् खर्षाम्प्सं बुजनेस्य गोपाम्। भरेषुजार्थ सुद्धितिर्व सुश्रवसं जयनं त्या मनुमदेम सोम॥२०

चनसः सोमदेवत्यास्त्रिष्टुभः गोतमहर्षाः हे सोम तुम् जयन्त जल र्षिणवर्तमान्। को अनुमदेम (अनुसर्ण करते हमह्रष्ट हों वें। केसे तुमे कि युद्धोंमें अनिभूत को। पुनः केसे कि सेना जी केप्रतिपाल वितार। दिविको सम्भजन करते। जलों को सम्भजन करते। बल के रक्षक। संग्रामां के जेतार। सुनिवास। शोभनकी तिवाले को ॥२०। अ०३ सोमी धेनुई सोमो अर्वन्तमा श्रुई सोमी वीरं केमें एयं दहाति। सादन्यं विद्ध्युष्टं समेर्थं पिनुष्ठवं एं। यो दहाप्रदस्में ॥२०॥

जो यजमान इस सोम के अर्थ हिवदेताहै तिस के अर्थ यह सोम धेनु देताहै। श्रीर शीघु अञ्चको सोम देताहै। श्रीर वीर(पुन) की सोम दे ना है। कैसा पुन कि कर्म में साधु। गृह में साधु।यज्ञ में साधु। पित्राज्ञाकारी (विनीत॥२१॥

त्विममा ओषधीः साम विश्वास्त्वमपी श्रिजनयस्त्व गाः। त्वमानतन्या वृन्तिरिक्षं त्वं ज्योतिषा वि तमी ववर्थ॥२२॥

हे सोम तू ये सब श्रोषधीएँ जल गोएँ उत्पन्न करता हुआ। तू विस्तीर्ण अनिरक्ष को विस्तारताहुआश्रीर तू तेज (श्रादित्यात्मा) करि अन्धकार की दूर करता है श्रयीत सर्वीत्मा तू है ॥२२॥

देवेन नो मनसा देव साम गयो भाग हैं सहसावन्त्र मियुध्य। मा त्वातन्दी शिषे वीर्युस्योभये पः प्रनि कित्सा गविष्टो॥२३॥

हे देव सोम बलवन् देवसम्बन्धि मन सहित धन के भाग की ह मारे अर्घ दे। एवं एन प्रवृत्त तुरे कोई मत वाँधो। कुतस्व मेवमुच्य स॰ इति चेत् यतः तू वीरक मका ई खर है। किंच गविष्टें। (खेंगेंबस्म विषयमूता में) दोनों लोक प्राप्त्र धिचिकत्सा करि अभय लोक प्रति बन्धक विद्यको निवर्तकरि। देवमनको प्राप्त हो लब्ध धना खेरिय रोगा सत्कर्मकरते जैसे खर्ग को जावें तेसे करि इति वाक्यार्थः। १२० शुष्टें। व्यात्मकुर्मः पृथिच्यास्त्री धन्च योजना स् प्रतिन्धृन्। हिर्द्याक्षः संविता देव आगाह धुद्रा लो दासुष्य वायोगि। १२४॥

चनसः सावित्यः शाङ्गिर्सोहिर्एयस्तूपदृष्टाः दितीया जगती

निष्टुभोऽन्याः। बोह सविना देव आंवे। क्या करने कि हविदेनेवाले य-जमान के अर्थवरणीय रतों को हेने वास्थापन करने। कैसा किहिर एयासः (हिरएयकी सी कान्तियुक्त नेत्र जिस के वा अमृत दृष्टि। वे ह कोंन कि जो सविता पृथिवी सम्बन्धिनी शांधे क्कुमः (दिशाएँ) प्रकाश करता हुआ। शेरि जो तीनि थन्व(लोकी) की प्रकाण शेरिजी योजन गन्यूनि क्रोशादि । अध्व (मार्ग)परिमाणविश्रोपीं की प्रकार श्रीर जो सप्तसिन्धुन्धें। गङ्गादि सप्तनदीशें। को प्रकाण उपलक्षण-मेनत सर्वजगत्यकाशकः सवितार्त्नों को देने शावे॥२४॥

हिर्एयपाणिः सविना विचर्षिण्रुभे द्याचापृथिवी म्झन्तरीयते। अपामीवां बाधते वेति सूर्यमीभ क्रणो

न रजेसा द्यामृरोगित॥२५॥

सविता(प्रसविता) स्यैं होने। द्यावापृथिवी हों के मध्य में जबकि आता है तब अन्धकार्लक्षणरोग को निवर्त कर्ता है। अथन व कि अस्तमय समय में जाता है तब अन्धकार्लक्षण किर् घुलो क को अभिव्याप्त करता है। कैसा सूर्य कि हिर्ण्यपाणि। कता क न प्रत्यवेक्षक ॥२५॥

> हिर्एषहस्तो श्यस्र : सुनीयः सुमृडीकः स्ववा या त्वीड् अपसेथन्स्सी यानुधानानस्याहेवः प्र

जो देव (रवि) रास्त्रें शेरियातुधानीं (असुखकारें) को अपगमन कराते सन् उदय होता है वोह देव हमारे अभिमुखआवे। कैसादेव कि हिर्ण्य हरतः हिर्ण्य हानार्थ हाय में जिस के वा रूपेण। असुरः आणंको हेता। सुनीयः (कल्याणसुति। साधुसुरवियता। धनवान्। प्र अतिहोष(पतिजन दोष-श्रुति स्मृति विहितधर्मपराड्युरवें। के जित ने होष तिन। को उचारण करता उप भोगार्थ को इत्यभिष्ठायः॥ १६॥ ये ते पन्याः सवितः पूर्व्यासी रोणवः सुक्रता श्रुन्ति

क्षे निर्मिनी श्रिष्ठ पृथिमि सुगेमी एका च ने।

हे देव है सवितः पन्थाः (मार्गोः) अन्तरिक्ष में साधुक्तताः (धात्रा) वर्तहै। केसे हें ते कि यूर्वकालों में हुए। रेणुरहित। तिन मार्गा करि हमें श्रवत्रा प्रकार इतियोषः पुनः चलता हमें रक्षाकरि। श्रीर (श्रधिवृहि अङ्गीक रिके कि ये मरे वा हमारा जे हित वो ह उपदेशकरि यहा श्रधिक कि वे महा यात्तिक हाता रहें। केसे मार्गा कि सुगमनें। श्रया न श्रन्त पान प्रभूतों करि॥२०॥

चुभा पिनतमिन्धिनामा नः शर्म यछ्तम्। अविद्रिः याभि स्तिभिः॥२०॥

आश्विन्य सिस्तः एका गायची प्रस्कावहृष्टा। हे अश्विनी तुमहोनी हमारे अर्थे अविदीर्ण (अस्तिएडता) पालनी सिहत पर्म (सुखबा प्रास्ता) को हेन्से। श्रीर हिये सुख को पालन करे स्त्यर्थः॥२०॥

अर्यस्तीमित्रना वाचिमस्मे छतं नी इ साबुषणा मनीषाम्। अद्युत्ये वस्ते निह्नये वां वृथे च नी भवतं वाजसाती॥३४॥

हे विष्मो कुत्पष्ट है। हे शिक्ष नी हे दर्गनीयों हे सेकारी तुम हमारी वाणी को कर्मवती करें। तथा हमारे मन की इछा की कर्म वती करें। शर्थात् मन वाणि से यज्ञ करें तैसे करें। क्यें। कि हम तु महं बुलाते हें किस निमित्त कि श्रद्यत्य(सन्मार्गाग्रात †) अन्न के स नार्थ। किंच वाजसानि (यज्ञमें) हमारी वृद्धिके अर्थ होसी ॥२४॥ द्युभिर्कुभिः परिपानम्सानरिष्ठेभिरिश्वना सोभि गेभिः। तन्त्री मित्रो वर्रणे मामहन्तामदितिः सिन्ध्रीः पृथिवी • जुत द्यो : ॥३०॥

हे अश्विनी दिवसें। शीर एत्रियें। करि हमलोगें। की सर्वतः रसा करें। किन्हें। से कि सोभगों (शोभनधनों) अनुपहिंसितों से अर्थी त् अखिएडतथनों से हमें रक्षाकरे। किं च मिचः वरुणः अदिति मिन्धु-श्रोर धो-ये हमारे उस तुम से किये पालन को पूजन करें

अर्थात् माने ॥३०॥

आ कृषोन रर्जसा वर्तमानी निवेश्यन्त्रमृतं मत्यी अ हे च।हिर्एययेन सविता रथेना देवा याति सुवनानि पष्यन् ॥३१॥

व्याख्याता ३३-४३ ॥३९॥

ना रात्रि पार्थिवर्ठं रजेः पितुर्त्रायि धामि।। दिवः सदाध्सि बृह्ती वितिष्ठसम्ला लेषं वर्तते तर्मः॥३२॥

भरद्वाजपुत्री कप्यपादषा गतिदेवत्या पथ्यावृहती।हे गति जिस

के स्थानां सहित समन्तात् पूर्ती है। शोर्जो तू द्युलोक के स्थानां की महती सती व्याप्त होती है। तिस तेरा तम श्रावर्ते तथापि प्रवर्ते है

कैसा तम कि त्वेष (महाप्राग्भार्॥ ३२॥ उषस्ति च नामग्रसम्यं वाजिनीवति। येनं तोकं च ननयं च थामहि॥३३॥

उषो देवत्या गोतमहष्टा पुरोष्णिक्।हे उषः हे वाजिनीवति(अन्ने वति) हमारे अर्थ वोह (प्रसिद्ध) आश्चर्यकारि महनीयधन दे किनि स यन करि हम पुत्र शीर पीत्र (सवसंनानवर्ग) की पुष्ट करें ॥३३॥

नुरुकरि पार्थिवं रजः (पृथिवीसम्बन्धिलोकः) पितुः (मध्यमलोक)

प्रातर्गिन प्रातरिन्द्र ईं हवामहे प्रातमित्रावरुणा प्रात रिचना। प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पति प्रातः सोममुत रुद्ध हिवेम॥३४॥

सप्तर्चे विसष्ठ हुष्टुं आद्या जगती बहुदेवत्या।हम प्रातः रपुनः पुनः ब्न देवताओं को बुलाते हैं-इति प्रत्येकं सम्बध्यते। किन्हें कि श्रानि को दुन्द्र-मिवाबरुएँगे-अश्विनो-भग-पूषा-बृहस्पति-सोम-श्रोर्-र द्र की ॥३४॥

प्रानितं भगमुग्रहें हुवेम व्यं पुत्रमदिनेयी विध्ती। आश्रियं मन्यमानसुर्श्विद्राजी चियं भगे म स्नीत्याही ॥ ३५॥

यन्त्र भगदेवत्यास्त्रिष्टुमः।हम तिस भग(श्रादित्य)को बुलाते हैं।कै से की कि प्रातः जयनशील। उग्र (उत्कष्ट बा उन्न ग्रीस्तिके

+ प्रातः शब्दोवीयमवनन

60EE

युत्र। तिस किसे कि जो जगत का धार यिता। शोर जो आध्रियत्। नहीं तृप्त होता वा समन्तात् तृप्त होता वा अत्यत्त सुसितः वर्र हो वाषि। जिसमग की भजता है अर्थात् उद्यक्ती हत्याह क्या करने कि स्वार्थ सिद्धि के अर्थ पूजने वोह ही स्योद्य में भिक्षादि करि किचित्र पाता है ततः उदय को वाञ्छा करता है। तुर स्त्रानुराभी जिस भग को भजता है उदय को दिवस में तिस के सुखोदय से रोगी की रात्रि कष्ट से जाती है यहा तुरायमः वोह भी मारण के अर्थ दिनों को गिनता है। राजा भी जिस भग को भजता है इत्याह तिस के उदय में ही राजों की व्यव हारदर्शन करि सर्वेष्ठ सिद्धि है। ३४॥

भग प्रणेतर्भग सत्येगधो भगेमा धियमुद्वा द्दनः। भग प्रनी जनय गोमिरधेर्भग प्रनृभिन्द्वनाःस्य-मगद्रश

हं भगः हं त्रण्तः (प्रकर्षण्यन को प्राप्त करता है) हे भगः । हे सत्यर् धः (अविनन्धर् धन जिसका बोहः हे भगः त्रथनको देते सन् हमार्र (रे) इस धीः प्रज्ञावाकर्मे की जंची (वा) चला जेसे स्क्षार्थी को देवें तेसे कि वृति भावः। किंच हे भग हमें गो और अश्वों करिवटा। हे भग हम मनुष्यां (प्रजादिकों) किर मनुष्यवन्त प्रकर्षण हों ॥ ३६॥ जुतेशनीं भगवन्तः स्यामीत प्रित्व ब्युत मध्येश्य न्हाम्। जुते। हिता मध्यन्त्यूर्यस्य व्यं देवानी थेसुम् तेते स्याम॥ ३०॥

हे मधवत्(धनवन्रवे) शोर्भी हम ऐसे भगवन्त(धनवन्तवाज्ञाने

वन्ते। हो और सूर्य के अस्तमय में भग०। और मध्यहिन में भग०। और सूर्य के उदय में भग०। किं वहुना सर्व हा हमारी धनवता हो दूर्या छी। किं च देवनाओं की कल्याण बुद्धि में हम हो अर्थात् देवना हमोर् में शोभना अनुग्रह विषया बुद्धि धारणकरें ॥३०॥

भग एव भगवाँ २॥ अपनु देवासेन व्यं भगवनः त्या ना तं त्वा भग प्रम्ता ने स्वा भग प्रम्ता भवेह ॥३०॥

हे देवताओं भग ही भगवान्(धनवान्) हो (फिरिक्या अदाताधनी दे वताओं करि इतिभावः। तिस भगदत्त धन करि हम भगवन्त हों।ए वं देवानुत्व्याय भगमाह हे भग सव ही मनुष्य तिस (प्रसिद्ध) तुर्के इप्ट्रसिद्ध के अर्थ अत्यन्त श्राह्मन करता है हे भग सो तू इस हमारे कम में अग्रयायी हो अर्थात् अग्रेसर होके सवकायों को साधि॥३०।

समध्रायोषसी नमन रिधेकावेव शत्ये पदाये। अर्वाचीनं वंसुविदं भगे नो र्थमिवास्त्री वाजिन् आर्वहत्तु॥३४॥

पातः काल के अधिष्ठातार देवता अध्वर के अधि प्रही होते हैं के से कि द्धिकावा (अश्व) जैसे अग्न्याथान के अर्थ श्रुचि पद को। ते देवाः भग (आदित्य) की हमारे अभिमुख आगमन करावें के से मा ग कि वसु (धन) लाभ होता है जिस से तिसे। पुनः के से कि जैसे वाजिनः (वेगवन्त वा अन्तवन्त) बोडे रथ को चलाते हैं॥ ३४॥ अश्वीवती गो मेतीर्न उषासी वीरवेतीः सदमु इन् भ

द्राः। घृतं दुहीना विश्वतः प्रपीता यूर्वं पीत खरित भिः सदी नः मध्या

उषोदेवत्यानिष्टुप्। उषा गं सदाकाल हमारे अज्ञानलक्षणपा को खुडावे। केसी उषाएँ कि अञ्चवतीएँ गोमतीएँ वीरवतीएँ क त्याणस्याः जल को क्षर्तीएँ सर्वतः धर्मार्थकामें। को बढातीएँ। एवं परोक्षं प्रार्थ्य प्रत्यक्षमाह हे उषाञी तुम खिस्तिशीं (अविना शों करि हमें रक्षा करो॥४०॥

पूषनार्व ब्रो वयं न रिष्येम करो चन। स्रोतारस्त न्द्रह स्मसि॥४१॥

हे पोष्यो गायनी निष्यो आद्या सुहोन्हरू हितीयान्हिन्य हष्टा। हे पूषन तेरे कर्म में वतमाना हम करापि विनाशनहों। वि च इस कर्म में तेरे सुतिकतीरः हों॥४२॥

पुथस्पयः परिपति वचस्या कामेन कृतो श्रम्यान उर्कम्। सनी गसकुरुथं श्वन्द्रागा थियं-थियर्ह सीषधाति अ पूषा ॥ ४२॥

जी पूषा अर्क देव की सर्वतः व्याप्त होता है कैसा कि वाञ्छितवेरी क्तवचन करि अभिमुखी किया। कैसा अर्क कि सबमारों काखा मी। वीह पूरा हमारे अर्थ शोकनाश करने हारे साधनीं की देवे कैसे प्रोकनाश करने हारे साथन कि चन्द्रागाः शाल्हादक है अग्र जिन्हें की निन साधनें। के करने में आल्हाद होता है। पुनः पू षा सव कर्मी को प्रकर्षण सिद्धि करावै ॥ ४२॥

त्रीणि पुरा विचेत्रमे विष्णुर्गोपा अरोभ्यः। अतो धर्माणि धार्यन्॥४३॥

विष्णव्यो गायत्र्यो मेथातिथिह हे इयं त्रिं गे क्वाक्यम्। जीवि-ष्णु (यज्ञ) तीनि पदां (अग्निबाध्वादित्याखों) का व्याप्तद्वष्या के म सा विष्णु कि जगतका रक्षक अहिंस्य। क्या कर्न कि इन तीनि पदां धर्मा (पुण्यां कर्मा) की धारण कर्मि ॥ ४३॥

निह्यांसा विप्न्यवी जागृवाथंसः समिन्धते।विश्वी-

र्यत्पर्मं पदम् ॥४४॥

तिस विष्णु (यस्) का जो परमपद (ब्रह्मलक्षण) वोह ब्राह्मण्लीगय-का प्रते (उपास ते) हैं। के शे ब्रा॰कि विगत है संसार व्यवहार जिन्हें से (निष्काया: भ्जागरणशीला: (व्यवसता: क्रान कर्म में ससुचयक रने होर ॥४४॥

घृतवेती भवनानामभित्रियोवी पृक्षो मधुद्धे सुपे शमा द्यावापृथिवी वर्रणस्य धर्मिण विकिभितेः

क्षजर भूरिरेतसा॥४५॥

भरहाजह शाजाती द्यावापृथिवी देवत्या। द्यावापृथिव्योवहरण (जाहित्य) की थरणपाकि किर हटी हं अर्थात् वरणने अपनी शिक्त से हटी करीं। कैसी हं ते कि युतवती एं (उदक्वती एं । भूतजातें। की आश्रयणीयं। उव्यों (वस्तीणी। पृथिव्यो (पृथुल +। उदक की बुहने हारी एं। मुस्त्पाएं। जर्रहते। सूरिरंत सं (वद्वतरेतवालिएं) स्वस्तां के रेत ति हीं से ही उत्यन्त होते हैं ॥४४॥

र आयाम विस्ताराम्यां महत्वं विशेषणा हथनी सम्।

ये नेः सपत्ना अप ते भवन्तिन्द्राग्निम्यामवंबाधामहे तान् । वसवी रुद्रा श्रीदित्या उपिर्स्पृष्टी मीग्रं चेतीर मधिराजमञ्जाश्रहे॥

विषु बिह्न्यहरा लिङ्गोक्तदेवता। ने हमारे श्राचु ते अप (अपगतवी र्याः निरुद्धमाः पराभवः हो। यतः हम तिन श्राचुखों की इन्द्रारिनवल करिनाश करें। किंच आठोवसु एका दशरुद्र द्वादशकादित्य ये मुंते एका करें। केंसा कि उच्च स्थानस्थित। उक्त ष्टा ज्ञातार। अधिपति। ईश्वरण ४६॥

> खा नीसत्या विभिरेकार्थे पिह देवेभियों तं मधुपे यमिष्यना। प्रायुक्तारिष्ठं नी रपार्थिस मुस्तु हैं से धतं देषो भवतर्रे सचास्वा॥४०॥

हिरायस्पर्षण जगती अश्विदेवत्या। हे नासत्या हे अश्विना वि गुण एकादशां (नयस्त्रिशत्संख्याक) देवां सहित मधुपेय (स्नामपान) प्रति आश्वी। किंच आयु बढाश्वी। पापां की नाश करो। दीर्भाग्य को नाश करो। संयुक्ती होश्वी। अश्वी वसब द्त्यादिना नयस्त्रिं प्राहेवा गणिता:॥४०॥

एष व स्तोमों मरुत इयं गीर्मीन्ट्रार्थस्य मानस्य का रोग एषा यासीष्ट तन्तु वया विद्यामेषं बुजनं जी रहानुम्॥४०॥

सगर्यहृष्टामार्ती विषुप्।हे मरुतः कारोः(यजमानका)यहस्ते म श्रोर यह गीः सत्याओर प्रियावाणी) तुम्हारे श्रर्थ वर्ते हैं इति प्रायः। केस्यजमान कि मान्दार्य भें मेरा दूसस्वस्वामिसम्बन्ध को दारण करता है ति स्वीतराग) की यहा मुँमे हारण करता इते वं शतु खों के प्रत्येय को स्थापन कराता तिस्की। वा मन्दार (कल्प वृक्षितिस) तुल्य अर्थात् कामपूरक की। मान्य (मानाई) की। किंच हे मरतः तुम अन्त्रनिमित्त करि आखों किस् लिये कि हमारे वाल्य योवन स्थाविर अवस्था सम्बन्धिनी देही की स्थित्यर्थ (हमारे श्र रीर हटी करने के लिये इतिभावः। किंच अन्त खोर बलको हमप्राप्त हों के से अन्त बलकि जीवित हात (अन्त खोर बलको प्राप्त हों इति प्रार्थना॥४०। सहस्तीमाः सहस्र न्स्स खावृतः सहप्रमा नहस्यः। सप्त देव्याः। पूर्वेषां पन्यामनु हप्य पीरा अन्वा लेन

भिरे रथ्यो न रश्मीन्॥४४॥

त्रधिस्षिप्तिपादिका त्रिषुप् प्राजापत्या यज्ञस्या देवाः सप्त प्रस् प्यः देव (प्रजापित) के ये (प्रजापित प्राणा भिमानिनः सप्त त्रस्यः भरद्वाजः क्रथ्यः गोतमः स्वतिः विस्ता विस्वामितः जमदिने संज्ञाः । श्रान्वालेभिरे (स्वयुवन्तः सृष्टियज्ञ की द्तिशेषः। क्या कि विक्षित्र श्रथ्यत्त कल्योत्पन्ते अवसिताधिकारें केमार्गा को देखि अर्थात् पूर्व कल्योत्पन्त अ्वियों कि श्रिक्षे स्जागया तेसे सन्ति अर्थात् पूर्व कल्योत्पन्त अवियों कि शिक्षे स्जागया तेसे सन्ति ज्ञि एस्पित्वन्द्रमसीयाता यथापूर्व मकल्यविद्युक्तेः। केसिकि कि अर्थे रथाः (रथे महाध्ये पहिले रिक्षिशों एक्ष्मित्रें) की श्रालमते (स्पर्यक्तिः) वस्त्रता वास्त्रताहि तेसे ते भी सृष्टि यक्षे स्वति स्वति श्राह्में स्वति स् अनु शातारः। प्रभा सहिताः (शब्दप्रमाण परेक्षणतत्पराः।धीराः (धीमन्तः॥४४॥

आयुष्यं वर्चस्युर्धं गयस्योषं मोद्विद्म्। द्रदर्धं हिर्-एवं वर्चस्वज्ञेत्रायाविशानादु माम्॥५०॥

तिस्वः उधिगक् शक्तरी तिष्टु भः दक्षदृष्टाः। हिर्ण्यस्तुति। यह हिर ण्य ज य के अर्थ मुक् विषे तिष्टे। केसा कि आयु के अर्थ हित केन के अर्थ हित धन का वर्धक उद्गित् धनवा स्वर्ग का प्रकाशको व चेस्वत् अन्त्रसंयुक्त। ४०॥

अर् ६ न तद्रक्षां थिसा न पिशान्वास्तरिन देवानामोर्जः प्रथ-मज थरोतत्। यो विभानं राक्षायण हे हिर्णपर्धं स देवेषु कणुते देधिमायुः समनुष्येषु कणुते दीर्घमायुः ॥ ४२॥

ग्रह्मलोग और पियाचलाग तिस हिरएय को नहीं हिंसा करस कते क्यों कि यह हिरएय प्रथमोत्यन देवताओं का तेन ही है। अत एव जी हिरएय की दाक्षायए (अलंकार्त्व) किर्धारण कर ताहै वाह देवलोक में बहुत काल तक वसता है और बीह मनुष्य लोक में अपनी आयु की दीर्घ करता है (मनुष्यायु को अतिकम्प जीवता है। १९१।

> यदाविश्वन्दाक्षाय्णा हिरेण्यर्थं शातानीकाय सुम-नस्यमानाः। तन्म शाविश्वामि श्तर्शारदायायुं-प्मान्त्र देष्टिर्ययासम् ॥५२॥

स्कायणः (दक्षवंशीत्यना बाह्यणः) निस् हिर्ण्यको शतानी

क (बहुत सैन्यां वाले) एजा के अर्थ बांधते हुए। के से एक्सायरणा कि सुमनस्प्रमानाः (मन में यो मन ध्यान करते यो भन मन करते वोह हिरएय अपने में वाधता हूँ किस लिये कि यात प्रार्ट्जीवने के अर्थ। जिस प्रकार हिरएय बन्धनार्थ्य करि में दीर्घजीवी श्रीर्जर दिष्ठ जरा को ब्याप्त वा जरा प्राप्त प्रारीर ही के ते में बांधता हूं ॥५२॥

उत नोगहिर्वुध्यः शृणेत्वज एकपान्यथिवी सं मुद्रः। विश्वे देवा ऋतावधी हवाना सुता मन्त्राः

कविष्रास्ता अवन्तु॥५३॥

महिनमहिषा विषुप्। श्रीर श्रिहिं भ्यः (रुद्रविशेषः) सुने हमा रे वचनों की इतिशेषः श्रज एकपात (रुद्रवात्राण) सुने शिर्ध थिवी सुने श्रीर समुद्र सुने श्रीर विश्वे देवा सुने। श्रीर सुनि के ते शहिर्बुभ्याद्यः हम की पालन करें कैसे हैं ते किस्त (सत्यवा यज्ञ) के बढ़ाने हारे। मन्त्रों करि स्तुताः। किष्यास्ताः (मेथाविशेंक रि यूजिताः॥ ५३॥

द्मा गिरं शादित्येम्यां युतस्तूः सनाक्राज्ययो जु ह्या जहोमि। शुणेतुं मित्राग्अर्थमा भगो नस्तुविज्ञा तो वर्षणे दक्षोग्अर्धशाः॥५॥

गार्तमहोक् महिष्टा आदित्यदेवत्या त्रिष्टुप्। इसवाणी जुद्ग्(स्तुचा) करि आदित्यों के अर्थ होमता हूं (स्तुतिलक्षणवाणी वृद्धिरूपासु-चा करि आदित्यों के अर्थ समर्पण करता हूं। केसी वाणी कि घृत-

स्त्रः (घुन प्रसारित्यो वा घुनहोमसहन्वरिता। केसे आदित्यों कि चिर-

काल दीय्यमानां के अर्घ। वोह सुन्द्रियमाना हमारी वाणी सुने कोंन कि मिन अर्यमा और भग। नुक्जितः (त्वष्ठा वा वान । व रुण् दक्षः श्रीर् अंशाग्ते सूर्यविशेषाः॥५४॥

सप्त-ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षान्ति सद्म त्रमादम्। सप्तापः स्वपेतो लोकमी युस्तने जागृतीः असंप्रजी स्वसदी च देवी ॥५५॥

अध्यात्मवादिनी जगती। सन्न ऋष्यः (प्राणा। त्वक् चक्षः श्रवण \* रसना घाण मनो बुद्धिलक्षणः) शरीर्में व्यवस्थित हैं ते ही सा तां अस्ताकाल सावधान जैसे तेसे प्रश्र को रक्षा करते हैं। तसते स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स्थान

चा- शार्थकाय-हो। क्यों कि हम देवता शों की चाहने होरे तुरे याचना करते हैं अतः आगमनकरि। तरे आने के समीपमें मरुतः आवे। कैसे मरुतः कि सुदानवः (श्रोभनदातारः। हेर्द्र

त्भी सहगमन के अर्थ प्रकर्षण शीघ्र हो।।५६॥ प्र नूनं ब्रह्मणस्पतिर्भनं वहत्युक्यम्।यस्मिन-न्द्रो वर्रणो मिनोग्अर्थमा देवा शोकार्थस चिक्ररे॥५॥

बुत्यणस्पति निश्चयं उक्थ्य(शस्त्रयोग्यं मन्त्र)को प्रकर्षण ज-चार्ता है कि जिस मन्त्र में इन्द्रः वरुण मित्रः अर्थमा और अ-न्यहेवाः निवासीं को करते हुए। श्रयोत सर्वहेवाधारभूत श-

स्त्रपरनीय मन्त्र की कहिता है ॥५०॥

ब्रह्मणस्पते त्वमस्य युक्ता स्तर्स्य बोधि तनयं च जिन्च । विश्व तद्भद्रं यद्बेन्ति देवा बृहद्दं दे म विद्धे सुवीर्गः। य र्मा विश्वा विश्वकर्मी यो नेः पितान्तपते स्वस्य नो देहि॥५७। इतिस्र हितायारे षष्टोग्नुवाकः ६

इति श्री शुक्तयज्ञिषमाध्यन्दिन प्रास्तीयायां वाज सनय सहितायां दीर्घपाठेच तुस्ति द्वीन्थ्यायः॥३४॥

है ब्रह्मएस्पेत यतः तू इस जगत का नियना है अतः प्रार्थना है कि मेरी कही खात की बोधन करि। श्रीर मेरे तनयों (अपत्यों) की प्रीत करि है बाः जिस भद्र (कल्याण) की पालन करते हैं वोह सब भद्र इमारे को हो इति प्रोषः। किंच सुवीराः (कल्याण पुत्राः) हो कर हम यज्ञ में हहत (महत्) बोलं (देवो-भोगो इत्या हि उज्ञारण करें " अथ चतसः किंगिकाः प्रतीको जाः पर्मा विश्वा सुवनानि जुह्नत् १००१० विश्वकर्मा विमना। १००२६ यो

नः पिता १७-२० श्रन्तपंत ग्नस्य नो देहि १९ ५२ प्ताता प्रस्य यज्ञे अयेयाः ॥१८॥

्रति भाष्ये पष्टो श्नुवाकः ६ श्रीवेदार्थे प्रदीपेन तमोहार्देनिवारपन् पुमार्थाश्चनुरोदेपाल्बयं ब्रह्मसनातनः ३४

श्रीमच्छुक्तयजुर्वेदान्तर्गतमाध्यन्दिनीय प्राख्यधेतुच्याप्रयादा-न्वय विश्वामित्र पुराधिय श्रीमञ्जयिकरोर देववम्मीत्मजरो-किरियाय नृपति गिरिप्रसादेन रचिते श्री वेदार्थ प्रदीपेगिस्थिर-माध्ये खिलप्रकर्णे ज्ञस्यद्भव र्णनी नाम चतुर्स्त्रि रेशोञ्ध्य-यः ॥३४॥ (॥समात्रीग्यंत्रस्यागः॥) ॥ ॥

> हरिंश्लोम् जेनमोयज्ञपुरुषाय पद्मत्मकंद्रिर्पंच साधनेवेद्गरूपकम् स्वानंददायकंक्षणं ब्रह्मरूपंगरंस्तुमः १४ ख्रथ्यायस्य पितरो देवता शादित्या करषयो देवावा

अ॰ १॰ अपेती यन्तु प्रायोग्सुमा देवषीयवेः। अस्य लो कः सुनावतः ग्रुभिरहोभिरक्किभिष्किं यमो दे दात्ववसानम्भागराः । । । । श्र-तः। अग्यु-भौ। द्याराः जीनमायाज्ञवल्क्याप गिरित्रसाद संज्ञेन श्री वेदार्थ प्रदीपके

पञ्चित्रं प्रोध्यमध्यायः पिष्कमेधार्थस्पेने ३५

## स्मिय-अप्रकारण- वरावेषरीपेगिरवरभावे

त्रयस्ति है शेष्याये सर्वे मेघ सम्बन्धिनः कियती मन्त्रानुत्त्रा प्रवायु मछेत्यारभ्य १३ १५५ अनारभ्याधीतान्मचातुक्ताचतुर्स्विशेः ध्याये तानेव समायोदानीं पश्चितंशे ध्याये पितमेधसम्बन्धि मी मन्त्रा उच्यन्ते स च पित्रमेधो मृतस्य वर्षास्मर्णे भवति वर्षे स्मृती नु विषमवर्षेषु भवति एकतास्क नक्षत्रे चित्रादे दर्शे चाग्री षें। प्रार्दि माये भवति॥ पितृमेथ करनेहारे दिज करि कुम्भ में अस्थिसंचय करिये हैं। छोर मृतक के जितने अमात्य युत्र पी व हैं तितने कुम्भ कमीदिन में लाव्यें हैं खीर क्रम्भें से अधि क छत्र हैं। ततः अएए में कुम्भ विषें किये अस्थिसंचयन की ग्र मसमीप में लाकर श्राया में कुम्म को स्थापन करि वस्त्र के एक देश से देशन करि लोहमय बाजों के बाजते शीर वीएग के बाजते मं मृतक के पुत्र पीत्र उत्तरीयों शीर वीजनाशों से शस्य क्रम्भको बीजने हुए तीनि-तीनि प्रहिस्एएए फिरें। को र्व शाचार्यिस्त्रियें। को भी फिर्ना कहिते हैं। राजि के पूर्व मध्यअपर भागों में तिसदि न विषे बहुत अन्तदान करते सीर् नाचते गाते बजाते सीर्अस्थि कुम्भ के अर्थ अन्त की उपहरते हैं। फिरि उपत्रात अस्थिकुम्भस हिताः पूर्वीत कुम्भों शीर छ्वौं केलेकर ग्राम से दक्षिण दिशाकी न हिर् चलते हे अध्येषुयजमानामात्याः। प्रमणानानकर्म करते जैसे र्वि उस्य हो तेसे राचि में आरम्भ करना तहां वन में चलिके ग्रम सैमार्गेसे और अखल्य निल्वक हरिद्र सूर्जक विभीतक ऋष्मान्त क कीविरारारिको से दूर में अन्यवृक्षग्राल्मादिवृत वा जबर वाउ

द्क्यवण दक्षिणप्रवण वा सम में वा सुख्वकारि रम्य में वन बाज दक से पूर्वभाग वा उत्तरभाग में वर्तमान गर्तवान् वीरणत्णवान् प्रदेश में रमशानायं दिक्काण युरुषप्रमाणक्षेत्र की मान करते हैं। पैत्वां द्विपुर्वं समचतुर्तं हत्वा कृर्णीमध्येषु प्राङ्क्वः स समा धिरिति यजुः परिशिष्ट १०००२ः श्रुल्हांकविधि करि वोह चतुरस्त्रज नर् श्रीर् पश्चिम से पृथु(विशाल) होता है। नव साधन प्रकार् पूर्व दक्षिणपार्श्वो से नी ध्यङ्गल अपने वयो एग्रांश करि अङ्गलचतु र्थ भाग सहित पुरुषप्रमाणमध्य में न्यून करियें हें पश्चिमीनर्पा कीं से तितने पुरुषप्रमाण से अधिक नचा हि- पुरुषमात्र की अक्राया प्राची करिके तिस के प्रान्तों में प्राक्कर रिव सार्था छाद्या कुलहीना पुरुषद्वयष्ट्रमाएए जभयतः पाशा रज्जु की मध्यमदेशमें संलक्षणाकरिके पूर्वा श्राङ्क छों से तिस की पाश छोडि मध्यलक्षण करि दक्षिण में चलाय देक्षिण कोण साधियेहे ततः साधीष्टादशा दुःलाधिका युरुषद्वपप्रमास्य रज्जु उभयतः पाशा को मध्यलक्ष्मसूर्य-ना करिके श्रुक्षों के पाश छोडिमध्यलक्षण करि उत्तर्तः चलाय उत्तरकोण साधिये है इति। ततः पूर्वीदिकीगों। में पालाश शमीवा रण अध्मय चारि श्रङ्काएँ रिवयें हैं। इस कमें करनेहारों के निक-र में कोई यजमान पुरुष तृ एपूलक ऊंचा करिके धारण करे। क र्मसमाप्ति में यर की जा कर तिसे घर में ऊँची कीरे प्रजावृद्धि के ज र्षे इत्यादि वोध्यम् "कात्यायनः २१ ३ ३२ अप्राद् क्षिएयननि ष्पादिन कीर्द् हुई रज्जु से तिस क्षेत्र को समन्तात् अप्रदक्षिण 🦠 विष्टित करि अपेता यन्त्वित मन्त्रण क्षेत्रमध्य पतित तृणपणि हिकों को पलाप्राशारवा करि क्षेत्र से बाहिर निकाले इतिस्वार्था अस्याध्यायस्य पितरो देवता आदित्या ऋषयो देवा वा शिखा गायती एएएयः (परायेद्रव्य को व्यवहार करने हारे असुरलोगा) निकलजावें । केसे पएएयः कि असुम्नाः (असुरवक्राः। तथा देव पीयवः (देवताओं के देव करने हारे। किमिति असुराएंग अपग्में में। केसे यजमान कि सोमाभिषव करने होरेका ॥ द्युभिरहोमिरि विस्तान के अथे अवसान (स्थान) दे। केस प्रजनान कि द्युशें। अतुराधे केरे स्थान के स्थान के स्थान कि द्युशें। अतुराधे केरे स्थान के स्थान के स्थान के स्थान केरे स्थान

सविता ते शरीरेभ्यः पृथिव्यां लोकमिछतु।त

का॰ २१·३ ४४ फिरिअध्वर्यु तिस पलाशशाखा को दक्षिणमा-ही निकालि परिश्रितों में वेष्ट्रन किर तिस क्षेत्र के दक्षिणतः वा उत्तरतः के ६ बेलों किर हल को जोड़े ति उ युज्यमान में युद्धा-ति सम्बेष्य सिवतित मन्त्र को जये "गायत्री है यजमान सूर्य तेरे श्रीरों के अर्थ पृथिदी में स्थान को इक् करे (सिवता की आज्ञावि ना कोईभी ठेराने को समर्थ नहीं होता । दितीयं वाक्यमाह तिस स विता करि दिये क्षेत्र के संस्कारार्थ अनङ्गाह: युक्ता होवें ॥२॥ वायुः पुनातु सविता पुनात्वरनेभीनेसास्पिस्य वर्षसा। विसुच्यनामुस्तियोः॥३॥+

का २१-४-१ र श्रध्यं सर्वतः वेष्टित रज्जुको अनुलक्षीक रिके वायुः युनात्विति प्रतिमन्त्रं पारेन-पारेन सीताएँ (हर्लाई यें हरेया) अप्रदक्षिण क्रषे (जोते) नहां पहिली सीता उत्तर पार्श्व में पश्चिम को क्रषे दक्षिणतः सीरयोजनपर्शे पितिस् सी र (हल) को अप्रदक्षिण उत्तर् से लाकर पहिले उत्तर से ही क्र हे प्राथिव तुरे वायु पुनातु (विदारे । स्पर्य तुरे विदारे । अगि सीर्व को से कार्र मुने के कार्र स्था के कार्र के कार्र स्था के कार्र स्था के कार्र के कार्र के कार्र के कार्र से कार्र के कार्र

अश्वासे वे निषदनं पूर्ण वो वस्तिकृता गोभा ज इत्किलीस्य यत्सनवय पूर्वम् ॥ ॥

का॰२१-४-४ हल को दक्षिण दिशा में चुपके से फेंकि जुते की

स्विता ने श्रीराणि मानुरूपस्यः आवेपतु । तसी

पृथिवि यां मेव॥५॥ का॰२१:४। ५ तिस पुरुषमात्र क्षेत्र के मध्य में मृतक के सिष्यों

+ बा-तुष्यंभस-तु।इ । ज-साख । सू-सा। सः।वि-याः। लः।।३॥

नद्पसलवि पयोद्धत्यो नर्तृः त्रतीची त्रथमाध्रुस सर्वेत युनात्विति जघनाधीच दुन्सिणामानेर्माज सूर्यस्य वचसत्यग्रेणादीचीमिति १३-७-२-६-त्रुते

‡ साप्तीक्रम् इरक्तं॰ माब्ये वैहार्थे प्रकारो म॰ १॰ प्रक्ष्यः म्हे॰ अपनः शोष्रुचर्घम्

की राशि करें और यह कर्म स्वेदिय काल में कर्तव्य है । सबित-देवत्या गायत्री। है यजमान सूर्य तेरे शरीरों (श्रास्थियों) को माता (प्रथिवीं) की उपस्थ (गोदी) में स्थापन करें। है पृथि तिस सविता करि स्थापन किये यजमान के अर्थ सुरवर्त्या हो॥ ३॥

युजापंतो त्वा देवतायामुपोदके लोके निदंधाम्पंसी। ऋषं नः शोर्श्वचद्धम्॥६॥

उष्णिक् प्रजापितदेवत्या अस्थिनिवापे एव विनियुक्ता। असा विति नाम ग्रहणम् अनुरानत्वा रामन्त्रितम्। हे देवदन उद क समीवर्तिस्थान में प्रजापितदेवता विषे तुरे स्थापन करता हूं। वो ह प्रजापित हमारे पाप को अत्यर्थ दहे यहा हमारे से निकालि-हमारे शत्रु को दहें मा हा।

परं मृत्योग्छनु परंहि पन्यां यस्तेग्अन्य इतेरो देव्यानीत्। चक्षेष्मते ऋएवते ते ब्रवीमि मा ने: प्रजाध्ये रीरियो मोत वीरान्य ॥॥॥

का॰ २२ ४ ७ इसिए की चिल्कर चुपके से कुम्म की डालिकर कर लेटि!यह कोई विश्व मेजा है तिस के कुम्म को डालिकर लीट ते में यजमान वा अध्ये जुपे "मृत्युदेवत्या त्रिष्ठु प्र संक सुकह छा। हे मृत्यो पराड्युर्व होके पर (अन्य) पन्या की अनु गमन करि। तमेव दर्शयति जो कि नेरा पन्या देवयान मार्ग से इतर (तुल्च) अन्य (पितृयानाखा) है। किंच चक्ष्यमान् का नी) अोर सुनने हारा तेरा कुछ एक कहिता है (आदरार्थ क्व

त्यथा कुर्वतीश्युत्यादिति (३ १०१ १ र शुते।

नम् नहि तस्यादृष्टमश्रुतं वास्तिषष्ट्रपर्ये चतुथ्ये। क्या कि हे मृत्यो हमारी प्रजा (संति वंशा पर्म्यरा) को मत हिंसा क रि शोर हमारे वीरों (प्रजों) को मत हिंसि॥॥॥

यं वातः यहि हे ने घृष्णिः यं ते भवन्वष्टकाः। यं ते भवन्वग्नयः पार्थिवासो मा त्वाभित्रः श्रुचन्॥ण।

का॰ २१-४- ८- प्रांवात इति हो मन्त्रों करि तिन मध्य में न्युप्तश्र स्थिशों की यथाङ्ग (जो श्रस्थि जिस अङ्ग का तिस श्रस्थि से तिस अङ्ग) को कल्पना करि प्राक्यिर पुरुषाकृति करिके ति स के मध्य में पादमात्री दृष्टका की चुप के से रखें " हे कर्चा वन्तु सृज्जृहत्यों विश्वदेवदेवते । हे यजमान वायु तेरा सुखरूप हो। हि (पुनः) घृणिः (सूर्य किरणः) तेरा सुशदृष्टका मध्य में श्रोर प्रतिहि शा तीनि-वीनि डाली हुई तेरी सु॰ हों। श्रोर श्रान्य नेरे सु॰ हों। श्रोर पृथिवी में हुए श्रान्य नुरे सर्वतः न नपावें ॥ ए॥

कल्पन्तां ते दिशासुभ्यमापः शिवतमास्तुभ्यं भ वन्तु सिन्धवः। अन्तरिक्षार्धं श्रिवं तुभ्यं कल्पन्ता ते दिशः सर्वीः॥६॥

दिशाएं तेरे अर्थक्कप्ता होवं। जल तेरे अर्थ कल्याएकारिएएं होवं। ओर सिंघुएं (समुद्र वा निहरूं) कल्या । अपन्ति स्तर्भका शातिरे अर्थ कल्याएकारिहा। सब दिशाएं तेरे अर्थ कुता हो। आ दर्शि काल्क्यीर्थ वायुनर्वचनम् ॥४॥ अयमन्वती रीयते सहर्रभधु मुनिष्ठत प्रतर्ता। सर्वायः। अत्र जहीमोग्शिवा येग्असेन्छ्वान्वय मुन्तरेमामि वाजीन्॥१०॥

का॰ २९.४. २२. गर्न वा पूर्व चर्जित इषी(जुती) दुई दिशासे मुदा लेकर तिस से विश्व का मुखिमत स्विय का उरोमित वैश्य का ज रूमित खीका भगमित शूड् का जानुमित वा सवें। का जानुमित ऊँचा एमशान की करि शेवल शोर कुशाशों में शास्त्रादि तिसके दक्षिणतः हो गर्त खोदि दूधजल में सम्पूरि प्रमशान के उत्तर्में सा तश्यतीं की खीदि दक्षिणीत्तरीं की जल करि पूरि उत्तर गातीं में श्रध्यं यजमान श्रमान्य तीनि पाषाणां को डालि कर अश्मन्व नीरिति मन्त्र करि तिस गर्त के ऊपर चलते हंं। विश्व देवदेवत्या निष्यु सुचीकदृश। हे मिन्छो। यह पाषाणवती नदी चलती है इस हेतु तुम उत्तर्ने के अर्थ प्रयत होन्तो। उठो (अभिमुखहोन्ती) प्रकर्षेण ति स नदी की तरे। किमिति क्यों कि इस प्रदेश में जे अशिवाः (अश्री न्ताः दुष्टा राक्षसादयः हैं निर्दे हम परित्याग करते हैं निन्हें कैता गने में सुख करें। बाजें(अन्न विशेषें) की हम प्राप्त करवेंगे। १०॥ अपाधमप किल्बंष्मपं क्रत्यामपो रपः। अपाम

र्ग त्वम्समद्यं दुः घर्ष्यार्धं सुव ॥११॥ का॰२१॰४०२३० ते अमात्या यज्ञोषवीतिनः होके जल का उपस्प र्षो करि हाथ में लिये अपामार्ग करि अपने पारिर को प्रोधें के चित्र अपामार्गवीजों से उद्दर्शन करें।।लिङ्गोकान्तुषुप् श्रनःशेष हष्टा दुःखप्रनाशनी। हे अपामार्ग तू हमारे सकाश से अध्यान सपाप) को दूर चलाय। शोर किल्विष (कीर्ति भेदककायकपाप) को दूर चन हत्या (परकृत अभिचार) को दूर-। शोर रपः (वाचिक पाप) को दून शोर दुःखप्र से उठे असुरवरूप फल को हम से दूरि चलाय॥ १९॥

सुमित्रिया न आप शोषधयः सन्तु दुर्मित्रियास्त से सन्तु योग्स्मान्द्रेष्टि यं चे वयं द्विष्मः॥१२॥

का॰ २१.४.२४ सुमितिया इति मन्त्रेण स्नान करिके न्तनवर्तां को धारण कियं अन्द्राहमिति मन्त्रेण वृषपुछ को स्पर्धक-रि उह्वयमिति मन्त्रेण यजमानामात्या ग्राम को आते हैं यद्धा-पि यहां सुमित्रिया इस मन्त्र से स्नान कहा तथापि सुमित्रिया इतिजल अन्तिलि करिलेके दुर्मित्रिया इति प्रान्नु को सैन्तिं का॰१४ ५ ५५५ चयं विधेयम्। दुर्मित्रिया चिक्य इति यामस्य हेष्यः स्यानां हिषा प्रासिद्धनेनेव तं प्राभावयतीति १३ ए ४ ५ अतेः । व्याख्याता ६ २२ । १२ ।।

अनुद्वाहम्नारमामहे सीर्मेयथ ख्रात्ये।स न् इन्द्र-द्रव देवेग्यो वन्हिःसंतरणो भव॥१३॥

अनुषुप् अनुडुद्देवत्या उत्तरे र्थर्चः प्रत्यस्कृतः ततः सर्वना-म्नो रथ्याहारेण सामर्थ्यम् । इम स्वितः (अविनाष्) के अधि अ-नडुाह् को स्पर्शकरेते हें के से कि सुर्भी के अपत्य को । हे अनडु न् सो सूक्ष्मारा दुःखनाषाकहो । किं च तू विन्हः देवताओं का वारा। तत्र ष्टशन्तः जैसे इन्द्र हेवताओं के अर्थ तारक है। १३॥ उद्द्यं तमस्पिर्सृः पप्यन्त उनरम्। देवं देवता सूर्यमर्गन्म ज्योतिरुन्तमम्॥१४॥

उद्दं तिमिति ग्राम की आते हैं। व्याख्याता २०२१ ॥१४॥

दुमं जीवेभ्येः परिधिं देधामि भेषां तु गादपरीग् अर्थमितम्। शतं जीवन्तु पारदेः पुरत्वीर्नामें त्युं देधतां पर्वतेन॥११॥

का॰२१-४-२४- खिनवासग्राम श्रीर श्रमशान के मध्य में वडामा री मृदा का देला शध्यपुं ही रखें। मृत्यु देवत्या मृतुष्यदेवत्या विषुप् संकसुकदृष्टा। जीवें। (विद्यमान जन्तु श्रों) के शर्थ परिधि (मर्यादा) की स्थापन करता हूं क्यमिति चेत् कि इनजीवें। के मध्य में अपर्रकोई (क्षित्र (वेदोक्त श्रायु से बरें) इस अर्थ (पित्र लोक ग्रमनकार्य को उद्देश करि) नजांवे। ये जीवाः श्रातवर्षा युषः हों केसे श्रातवर्षा युषः कि पुरुचीः (हानाध्यनयागानुकूलाः। किंच पर्वत (लोष्ट्र-देले) करिही मृत्यु को अन्तर्हित करें ये जीवाः॥१॥ श्रानु श्रायू थे श्रिपवस् श्रासुवीर्जु मिषे चनः। श्रा

रे बाधस्य दुक्नाम् ॥ रेहे॥

का • २१ ४ २६ कज़लादि करि ने में को आँजि तेल से पेरों को चु परि औपासन करने आवस्थ्याग्नि को दभी से परिस्तरण क रि बारण बुक्स के अवयवीं से चारि ४ परिधि श्री की चारी दिशा में चुप के से गरिव बारण सुवा कारि एका आहति हो १ स्व ज़ीं †से होमें। ज़ीपासनः प्रेनस्थेव नस्थेवाद्वारेण निरसनीयला दिति हिरिस्वामिनः कर्नु रेवी पासने होम स्तस्थेक देश निरसनिम-नि कर्काद्यः॥ व्याख्याता १४०३ ए०॥ १६॥

> भाषुष्यानाने ह्विषां वृधानां घृतप्रतीको घृतः पंनिर्धि। घृतं पीत्वा मधु चारु गर्व्यं पितेवे पु चमुभिरक्षतादिमान्खाहो॥१०॥

अग्निदेवत्या विष्ठुब् वेखानसहस्रा। हे अग्ने तू ऐसा हो केसा कि आयुष्मान् (चिरंजीवी। तथा हवियों करि वृद्ध। तथा घृत मुख जिसका। घृत उत्पतिस्थान जिस का (उत्तरवेद्याधारणा-भिष्रायमेतन्। सो तू गो सम्बन्धि घृत को पीकर इन जीवों को समन्तात् रक्षाकरि। तव हष्टान्तः जैसे पिता पुत्र को रक्षा क रता है। केसा घृत कि मधुर चारु (सुगन्धि) स्वाहा (सुहत्तम स्तु॥१९॥

यरीमे गामनेषत पर्यगिनमहषत। देवेर्धकत् अवः क दुमाराण्यादधर्वति॥१८॥

का॰२१-४० र अश्चर्य यजमानामात्यों का परिदा(रक्षण) संज्ञक मन्त्र परीमे ग्रामिति कहें ॥इन्द्र देवत्यानुषुप् भरद्वा-जात्मज शिरिम्बिठह छा।ये जीवलोग गो(अनङ्गह)की प रिणीनवन्तः (अनुडुत्युक्कालभनाभिप्रायम्। अोर् ये जीवलो ग अभिनं की परिहृतवन्तः (यस्मिन्नग्नावेतत्कर्भ क्षतं नं परि नहुः (अद्वारेणेपासनं निरस्पतीत्येतदभिष्ठायम्। ये देवाः (कर्म में प्रकाश करते ऋ विजः) तिन्हों में श्रवः (दक्षिणाल क्षणं थन) करते इए। अतः इन कर्मों से झतझत्य हुए इन जी वों को कोन तिरस्कार करने को समर्थ होगा (अ शक्य प्रतिक्रि या ये हुए इति भावः॥ १८॥

क्रचारंमिन प्रहिणोमि दूरं पेम्राज्ये गछतु रिप्रवाहः। इहेबायमितरो जातवैदा देवेभ्यो ह्यां वहत् प्रजान्॥१४॥

का॰ २१.४.२० आहुतिहोम के अनन्तर जहां हुता तिस औ पासन के एक देश को निर्मे प्रेत का ही उपासन इस पक्ष में सब को निर्मे कव्याद मिन्यर्थेन ॥ अगिनदेवत्या त्रिष्टु प्। जिन् स करि पुरुष जलता है तिस क्रव्याद अगिन को अपुनरागम् न के अर्थ दूर पहुंचाता हूं बोह गया हुआ क्रव्यादानित य-म के राज्य प्रति जांवे केसा कि रिप्रवाह: (पाप का नाश कर् ने हारा ॥ का॰ २१.४.२४ इहें वायमिति यजमान जंपे ॥ यह क्रव्यादानित में इतर (अन्य) जात वेदाः (जात: प्रक्रानोः नित्र) इस घर में देवताओं के अर्थ हित्र को प्राप्त करे क्या करिके कि अपने अधिकार को जानिकर ॥ ॥ इति पितृ मेधः समाप्तः ॥ उपधानासन्दी वृषभ अर्जाणियवां को तिस के दक्षिणात्व क रि देवे जो इछा होतो सुवर्णाद भी देवे॥ १४॥

वह वया जातवेदः पितृभ्यो यत्रैनान्वेत्य निहिता-

जातवेदोदेवत्या त्रिष्ठुप्। अस्या विनियोगः श्रोत स्त्रे नास्तिगृह्य स्त्रे गिल तथा हि पारस्करे १२ मध्यमाष्ठका गोपशु करि
करिये है तिस्थेनु की वृपा को होमे वह वपामिति मन्त्रेणाहे जात वेदः (जात है धन जिस से) पितरों के अर्थ तू वपा (धेनुसम्बन्धिती न्त्री विशेष) को प्राप्त करि। परा क्रान्त (दूर्भी) जिस देश में स्थापितों इतिपतरों को तू जानता है तहां प्राप्त करि इत्यर्थः। तिस वपा
से निकले मेद्धातु विशेष) की कुल्याः (निद्यें) तिन पितरों प्रति
उपस्रवें (प्रसरें। किं च इन देनेहारों के आशिषः (मनोर्थाः) सत्याः
आवित्र थाः) प्रह्विहों। स्वाहा (सुद्वतमस्तु। स्वाहित क्रिक्शंनी। यद्यां नः
स्योना पृष्ठिवि नो भवानुक्तरा निवेशानी। यद्यां नः

प्रमि स्त्रथाः ॥ अपे नः शोक्षेचह्यम् ॥ २१॥
पृथिविदेवत्या गायची मेथातिथि दृष्टा। अस्या अपि भ्रोते विनि योगो नास्ति स्मार्ते प्रस्तर्गेहणे प्रायने विनियोगः। तथा हि पार् स्कर् २२ स्योना पृथिविनो भवेति दक्षिण कर्वर करि पूर्वे में शिर करिके प्रायन करे ॥ हे पृथिवि तहमारी सुखस्या हो। कैसी हे तू कि अनुक्षरा (नहीं हैं चोर कारे हुखदायि जिस में। तथा निवेपानी (साधुप्रतिष्ठाना। तथा सप्रथाः (सर्वतः विस्तार्सहिता) किंच हमारे अर्थ प्रामे (प्रार्ण) हे ॥ अतः परं यज् । तद्विनियोगी गुह्मस्वे सम्बन्धिमर्णनिमिते स्नाने जलापनादने तथा हि पारस्कर १२१० सथस्यानामिकया अपनाद्याप नः शोष्ठचदे यमिति। यह जल हमारे पाप को अत्यन्त हहे ॥११॥
श्रुमान्त्रमधि जाने। मि लहुयं जायना पुने।।
श्रुमो स्वर्गायं लोकाय स्वाहा॥२२॥
इतिस्रिंहितायां हितीयो मुवाकः १
इतिश्री सुक्त यज्ञिषमाध्यन्तिन शासी यायां वाजसने
यस्रिंहितायां दीर्घ पारे पञ्चितिरं शो ध्यायः ३५
का १११० १९ साग्निक की पात्र प्रतिपति के अन्त में दाह से प्रविवागायत्री अनिस्का। हे अग्ने तू इस यजमान से आधानका लमें अधि उत्यन्त्र है। इस हेनु यह यजमान तुरु से उत्यन्त्र हो। श्र सा विति विशेषनाम वचनः तथा हि देवदन स्वर्ग लोक की प्राप्त्र खें

द्रित श्री गिरिधर भाष्येहितीयोऽनुवाकः र श्रीवदार्ष प्रदीपेन तमेहां दिनवार्यन् प्रमार्थाश्चतुरोदेयाद्वयाधीशोगरुधरः ३५ श्रीमच्छुक्त यनुर्वेदान्तर्गतमाध्यन्दिनीयशारवाध्येतृव्याध्रपादान्वय विश्वामित पुराधिप श्रीमच्चयिक्शोर देववर्मात्मन रेनिमणेयनुपति गिरि प्रमादेन रचिते श्री वेदार्थ प्रदीपे गिरिधर माध्येपित मध वर्णे नो नामपन्च निर्देशोञ्ध्यायः॥३५॥ ॥श्रादितोग्नुवाक्तरब्या॥३५॥ इतिसवीनुक्तमणिभाष्येगिरिप्रसादरचिते चतुर्थाध्यायस्य बतुर्थाश्वरः॥॥ श्रीश्वनस्यासितेपक्षेण्मावायां वुधवासर्ण ग्रहनेत्राङ्क भूवंषे रिवल्यमन्त्राः समागमन् ॥ अत्रः पंचित्र स्थापे श्वक्रमन्त्राभविष्यन्ति॥

तुरु से उत्पन्न हो (तेरा वंशा ही हो इतिभावः।स्वाहा सुहुत मस्तु॥१२॥

| स्रय संक्षेपतः रिवल्यमन्त्राएं। सूचीपत्रम् |             |                               |                |          |                    |
|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------|----------|--------------------|
| पृष्टा                                     | पद्भिः      | विषय                          | पृष्टा         | पङ्गि    | विषय               |
| £025                                       | Ę           | अनुक्तमनाभायः                 |                |          | अयं सर्वमंधः       |
| १११                                        | १६          |                               | 6006           | _        | यात्रीयीमः         |
|                                            |             | सोवामिएका ध्यापः              | 8000           | 80       | अग्निष्टृत्        |
| क्षेत्र १                                  | १           | ऐन्द्र पशोः प्रयाजाना त्रेषाः | १०१५           | i e      | 1                  |
| <sub>र</sub> उर्ह                          | .6          | 1                             | <b>f</b> 1     |          | स्यंस्तुत्         |
| क्ष ४०                                     | <b>२१</b>   | वायोधसे पद्गो प्रयाज देवाः    | १॰३६           | १३       | विश्वदेवस्तुत्     |
| ६८४                                        | i           | वायोधसे प्रावनु यानेप्रेयाः   | } :            |          | ब्रह्मयन्तः        |
|                                            |             | आम्बेमधिको स्थायः             | १०५०           | १६       | भवायुमछेत्यनुवाकः  |
| 28,2                                       | 6%          |                               |                |          | प्रवीर्येत्यनुवाकः |
| र्भ प्रत्                                  | ધ્          | ज्यात्री स्तुनि स् <b>याः</b> | इ॰४४           | l        | शान इत्यनुवाकः     |
| ६५८                                        |             |                               | १.५२           | ¥        | यन्ज्ञायतः         |
| <b>४</b> ६्२                               | <b>₹</b> 0. | अग्निस्तुतिः सङ्ग्रामाङ्ग     | १०५६           | १४       | पन्त्रनद्यः        |
|                                            |             | स्तुतिस्व                     |                |          | सामा घेनुम्        |
| y o q                                      | १३          | द्वावेका दशिन्यो              | <b>१</b> • ह्४ | ı        | ग्रा कषोन          |
| ,                                          |             | हावस्यायोपुरुषमधः             | १०ईंट          | <b>E</b> | पूषन्तव            |
| भूद<br>१८ ज्                               | 480         | होममन्त्राः                   | १०७३           | भ्य      | न तत्              |
| 302                                        | <b>?</b> •  | युरुषमेथकाः पश्चवः            | ३०७६           | १६       | पित्मेश्रमन्त्राः  |
| <b>स्ट</b>                                 | Ę           | पुरुष स्कानुवाकः              |                |          | इति सूचीपत्रम्     |
| ek!                                        |             | उत्तर्भार्यणे मन्त्राः        |                |          |                    |

विश्वामिनेपुरीयनवल् हुर्गस्य व्याघ्रपाद्यकाशकाशमयन्त्रालये मुद्रितम् विक्रमान्द्राः १४२४ शकान्दाः १७४४ चेत्रक्षणा०भृगुवार् जाम् शानिः ३

## हरि श्रीम्

## <del>डीं म</del>मोयत्तपुरुषाय

पञ्चात्मकं दिस्पं च साधनेर्वद्धस्त्वम् खानन्दरायकं क्रषां ब्रह्मस्तं परं स्तुमः ३६

आद्यो पञ्चाध्यांयी दध्यङ्कायवर्णी दर्श आद्यो ध्यायः प्रान्ययो वैश्वदेवः अ १ १ अचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये साम प्राणं प्रपद्ये चक्षुः श्रोनं प्रपद्ये वागोर्नः सहोजी मार्थ प्राणपानी ॥१॥ दथ्यङ्काषर्वणं नता नासत्यो चपुरं दरम् वेदे पञ्चिभरध्यायेः सुक्त भाष्यं तमो म्यहम्

पञ्चाध्यायी अधर्वण के पुत्र द्थीच ने देखी (वध्य इह्वा म् आधर्व ए एतर्र अक्रमंत यज्ञविदा चकारेति १४ १ १ १ २० अते । उग्रेश्वेत्यानि को मन्त्र : १४ १० १ अगिर्व हृंद्येनेत्यादि अध्यायसमाप्ति पर्यन्त आश्वमधिक हूं १४ १० १३ तिन दोनों को छोडि के एका १६ १० १० अवर्याचरण की आदि और अन्तमं मन्त्रं वाचिमिति अध्याय करि प्रान्ति करण करना स्वाध्याय मन्त्र पाढ अवर्य मन्त्रीं की आदि में दूस अध्याय के दर्शन से । अत एबोक्तम् का अनुक्रम १४ ४ ॥

डोंनमोयाञ्चवस्काय गिरियसादमंज्ञेन श्रीवेदार्थप्रदीपके अथ्यायःशानिपाठार्थःषद्विर्धशोधंसमीर्यते ३६०

शिधायो विश्वदेवदेवत्यः। पश्च यज् हेषि लिङ्गोक्तदेवत्यानि। ऋगू पावाचा को में प्रपद्ये (प्रवेशकरता प्रार्ण जाता हं। यजुरूस म न को प्रशासित्य साम को प्रशासित्य देश स्ति प्रशासित्य को प्रशासित्वों का ग्रहण सप्तदशास्य नोपलक्षण है अर्थात् सप्त दशास्य प्रजापति के लिङ्ग को प्रशासि यह है कि नयी विद्या शो र लिङ्गिश्वरित् को प्रवेश हुए प्रवर्थ नहीं नाश कोरे। तथा वागि-न्द्रिय शोज (मानसबल थाइपे) शोर पुनः शोजोग्रहण से श्वरी र बल है शोर प्राणपानी (उद्घासनिश्वासवास्य) ऐते एकी भूताः सन्तः मुक्ति वें वर्ते हें। श्वती श्वर्य इस लोगों को न मारे हित्यावः॥१॥

यन्में छिद्रं चक्ष्येषो हदयस्य मनसो वातित्रसं खुहस्पतिर्मे तह्यातु। प्रं नी भवतु भुवनस्य यस्पतिः। रं
बृहस्पतिदेवत्या पद्भिः। प्रवर्गाचरण करि इति प्रेषः। मेरीचक्षु
रिन्द्रिय का जो छिद्र (अवरवण्डन) हुआ। हदय वा वृद्धि का जो
छिद्र हुआ। मन का वा जो अतितृण्ण (अतिहिंसन। प्रवर्गाच
रण करि जो चक्षु वृद्धि मन का व्याकुलत्व हुआ वृहस्पति दे
वगुरु) मेरे तिस छिद्र शीर अतिनृण्ण की दथातु (संद्धातु-किद्रं
को निवर्गकरें। भूतजात का जो अधिपति प्रवर्गस्य स्वा

हमारे को सुख रूप हो। अर्थान् वृहस्पति करि छिष्टापाकरण से प्रवर्ग कल्याण रूप हो॥२॥

भूभेवः स्वःगतलितुर्वरेएयं भगी देवस्य धीमहिः धियो यो नेः प्रचोदयात्॥३॥ १५-सः। प्रश्नान-सर्भाः। कया निश्चत्र आभुवद्ती सदावृधः सरवी। कया प्राचिष्ठया वृता॥४॥ कर्त्वा सत्यो मदानां मर्ठिहिष्ठो मत्सदन्धेसः। दृद्धाः चिद्रारुजे वसु॥५॥ अभी षुणः सरवीनामविता जीरिवृणाम्। प्रातं भवास्यतिभिः॥६॥

भूभुर्वः खः चीणियजूर्रंषि नत्सवितुः कया नः कस्ता अभीषु णः एताश्वतस्त मृची व्याख्याताः ३ ३५ २०३४-४१ अभी षुण इति इस महचा में शतं भवास्यूतिभिः यह वद्भवचन है पहिले जतये यह पाठया। जितिभिः (अवनों के हेतुओं से)श त(असरव्य) स्पृहें॥३॥४॥५॥६॥

क्या तं ने ऊत्याभि प्रमन्द्से वृषन्। कया स्तो तृभ्य आभर्॥॥॥

र्न्द्रदेवत्या गायत्री अनिरुक्तेन्द्रपद्हीना। हे वृषन् (सेक्षः) इन्द्र किस जित (तर्पण) हिवदीन) किर हमलोगों की सर्वतः सुप्तः । करताहें। और किस जित किर सुति करने वाले यजमानों के अ र्थ आहरण करता है धनरेने की स्ति शेषः तिन होनों किर तैसे

मदि-स्वधे जाडो मर् मोदे स्वतो गती

हम कर्त हें इतिभावः॥१॥

वृन्द्री विश्वस्य राजित। यां नी न्यस्तु द्विपदे यां च

हिपदा विराद्। जगत का दुन्द्र (परमेश्वर महावीर बाआदित्य) राजित (प्रका दें) वा द्श्वर है। सी हमारे हिपदां (पुत्रादिकां) कासु ख रूप हो श्रीर चतुष्यदों (गवादिकों) का मुखरूप हो॥ ए॥

शं नी मिनः शं वर्रणः शं नी भवत्वर्यमा।शं न

इन्द्रो बृहस्पितः शं नी विष्णुरुरक्रमः॥४॥ हे अनुषुभो।महावीर के प्रसाद से मित्र (मर्कों में सेह एव-ता है) देव हमारा सुरवस्त्य हो।वरुण(अङ्गी करता है भक्तको। सुख । अर्थमा(चलता है भक्त प्रति)हमा । इन्द्र (देवेषा) हमा। बृहस्पित(देवगुरु-वेदों का पालक) सुख । विस्तीर्ग है पादन्यास

जिस का वीह विष्णु(व्याप्त)हमारा गार्थ॥

शं नो वार्तः पवता थे शं नेस्तपतु स्र्यः। शं नः किन क्रदद्वः पुर्जन्योः अभिवर्षतु॥१०॥

वायु हमारा सुखकारी (अपरुष शीर अव्याधिजनक) वहें। सूर्य (बेरणाकरता है जनों को अपने-अपने व्यापार में) सुखरू प (अदहन शीर मेषजरूप) हमारे को किरिणें प्रसारे । पर्जन्य (प्-रता है जल को वा पहिले उत्पन्न होता है जल इस किर-पर्जन्य शोदे-वः) हमारा सुखकर (काश्रानिक्षार रहित जैसे तेसे) सर्वतः सीचे। कैसा कि किन क्रद् तू (अत्यन्त शब्द करता ॥१०॥ अहानि यां भवन्तु नः यार्ठं राजीः प्रतिधीयताम् यां ने इन्द्राग्नी भवतामवीभिः यां न इन्द्रावर्रः एए रातहेच्या। यां ने इन्द्रायूषएए वाजेसाता या मिन्द्रासोमा सुविताय यां योः॥११॥†

द्विपदागायती। दिन हमारे सुरवरूप हो रात्रीः सुरवरूपाः हमारे वि षे प्रति स्थापन करे महावीर इति शेषः॥ यां न इन्द्राग्नी निष्ठुप्। इन्द्राग्नी पालनों करिके हमारे सुरवरूप होवें। हविस्तु हो इन्द्रा वहांगे हमा। अन्त्र के दान निमित्त भूत में इन्द्रपूष संज्ञी देवी हमा। इन्द्रसोमो देवी सुरव शिक्तमर्थम् कि सुविताय (साधुग-मन वा साधु प्रसव के अर्थ। तथा शं (रोगों के शमन के अर्थ। योः भयों के प्रयक्तरण के अर्थ। अर्थात् रोग और भय को निवर्त करि सुरवस्तें। हो॥ ११॥

यां नो देवीर्भिष्टयाः आपी भवन्तु पीतये। यां को

र्भिस्वन्तु नः॥१२॥

गायती। ही प्यमाना जल हमारे श्रिभिषेक वा श्रभीष्ट शेरिया-न के श्रथे सुखरूपा हों (हमारे स्त्रान श्रीर पान में जल सुखि त्री होंवें। जल रोगों का प्रामन श्रीर भयों का पृथक्करण श्र-भिसर्वे श्रथीत भय रोगनापा करें॥१२॥

स्योना पृथिवि नो भवानुस्य निवेशनी।यही नः शर्म सुत्रथी।॥१३॥

अपो हि हा मयोभुवस्ता ने ऊर्ज देधातन।महे

रणाय चक्ष्मे॥१४॥ यो वेः शिवनेमो रसस्तस्य भाजयतेह नेः। उश् तीरिव मानरः॥१६॥ तस्माग्त्रारं गमाम वो यस्य क्षयीय जिन्वेष।

तस्माग्यर गमाम वा यस्य क्षयाय जिन्वय। शापी जनयेथा च मः॥१६॥

स्योना पृथिवि।व्याखाता ३५-२१ ॥ आपोहिष्ठा। नृचो व्या-ख्यातः ११-५० – ५२ ॥१३॥१४॥१५॥१६॥

अ॰ २॰ द्योः प्रानिर्न्तिस्तिरं प्रानिः पृथिवी प्रानि रापः प्रानिर्षिधयः प्रानिः वनस्पतियः प्रानिः निर्विश्वे देवाः प्रानिर्बद्ध प्रानिः सर्वे रंपानिः प्रानिरेव प्रानिः सामा प्रानिरेधि॥ २०॥

यजूर्धि संहिश जीव्या समित्यनानि क॰१४-। युनोकस्त्या जी शानित श्रीर अन्तरिक्षस्त्या जी शानित भूलोकस्त्या जी शानित जल स्त्या जो शानित श्रीषिक्षस्या जो शानित वृक्षस्त्या जो शानित जो शानित क्ष्ये (त्रयीलक्ष्यण वा परं तिस्) स्त्या जी शानित सर्व देवस्त्या जो शानित ख्रस्य से ही जो शानित बोह शानित सुर प्रति हो। अर्थात् महावी र प्रसाद से सब शानित स्त्य मुर्पात हो। यहा दिवि अन्तरिक्ष पृथिवि द्रत्यादिकों में जोशानित केह सुरू प्रति हो। यहा दिवि अन्तरिक्ष पृथिवि द्रत्यादिकों में जोशानित केह सुरू प्रति हों । ॥१७॥

दुते हिंहं मा मित्रस्य मा चक्ष्रंषा सर्वाणि भूता-नि समीक्षम्ताम्। मित्रस्याहं चक्ष्रंषा सर्वाणि मूतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। १०। हते। ह विहारे विहीर्ण जराजजीरते। पिशारि हे महावीर मुके तू हरी करि यहा हते। विहीर्ण कर्म विषे भुके हरी। अब्हिड़ कर्म ) क रि यहा समुष्ठिरत्व और सेक्ताल से हित शब्द करि महावीर हैं। हे ह ते। महावीर मुके हरी करि। कथं दार्क तदाह ) सब प्राणी मुके मित्र की आंख से देखें न विरी की हिष्ट से अथात सबीं का प्यारा हो जे। कि च में भी सब भूतों को मित्र की आंख से देखें। सब मेरा प्यारे हों। मित्र चक्षु : शान्त हो ती है मित्र किसी को नहीं मारता खेंगर मित्र की कोई नहीं मारता एवं परस्पर अद्रोह किर सबों के न मारते मित्र की आंख से हरे हरे हों के मारता एवं परस्पर अद्रोह किर सबों के न मारते मित्र की आंख से हरे हरे हों के स्वार्थ से हरे हरे हों है। हरे ही सारता एवं परस्पर अद्रोह किर सबों के न मारते मित्र की आंख से हरे हरे ही सह सबों के सारते मित्र की आंख से हरे हरे हैं। हरे ही सारते हैं। हरे ही सबों के सारते मित्र की आंख से हरे हरे हों है। हरे ही सबों के सारते मित्र की आंख से हरे हरे हों। हरे ही सब की सबों के सारते मित्र की आंख से हरे हरे हों है। हरे ही सब कि सब है। हरे ही सब की सब हरे हों है। हरे हों ही सब की खें ही हरे ही है। हरे ही सब है है। हरे ही सब की खें ही है। हरे ही है। हरे ही हों है। हरे ही ही है। हरे ही ही ही है। हरे ही ही है। हरे ही ही है। हरे ही हों है। हरे हों है। हरे ही ही है। हरे ही है। हरे ही हों है। हरे ही है। हरे ही ही है। हरे ही है। हरे ही है है है। हरे हैं है। हरे ही है। हरे ही है। हरे ही हों है। हरे ही है। हरे हैं है। हरे ही हों है। हरे ही हों है। हरे ही है। हरे ही है। हरे ही हों है। हरे ही हों है। हरे ही हों है। हरे ही है। हरे ही हों है। हरे ही है। हरे ही है। हरे ही हों है। हरे ही है। हरे ही हों है। हरे ही है। हरे ही है। हरे ही हों है। हरे ही हरे ही है। हरे ही है। हरे ही है। हरे ही हरे ही हरे ही है। हरे ही हरे हैं है। हरे ही हरे है। हरे ही हरे हैं है। हरे ही हरे हैं है। हरे ही हरे हैं है। हरे है। हरे ही हरे हैं है। हरे हैं है। हरे ही हरे हैं है। हरे हैं है

हते हर्रहे मा। ज्योक्ते संहत्रि जीव्यास् ज्योक्ते संहति जीव्यासम्॥१४॥

हे हते (बीर) मुक्ते हृदी किर्+। हे महाबीर् तेरे संदर्शन विषे भेज्यो क् (चिर) जीऊँ। युन रुक्तिरादराष्ट्री ॥१४॥

नमसे हरेसे शोचिषे नमसे अस्वर्चिषे। श्र-न्यासी असमतेपन्तु हेन्यः पावको श्रासम्पर्धः शिवो मेव॥२०॥

व्याखाता १७-११-॥२०॥

नर्मसेश्यम् विद्युते नर्मसे सनिववे नर्मसे भगवनस्तु यतः स्तुः समीहसे ॥२१॥

दे अनुषुभी। हे भगवन् (महावीर्) तुरु विद्युद्र के अर्थ नम

स्कार हो तेरे तिस गर्जित रूप के अर्थ नम । जिस कारण से स्वर्ग जाने के लिये तू चेष्टा करता है दूस हेतु तेरे अर्थ नमस्कार हो।।२१। यती-यतः समीहंसे नतें नोन्द्रपर्यं कुरु। यां नेः कुरु पुजाभ्योऽभयं नः पुत्रुभ्यः॥२२॥

हे महावीर जिसकारण-जिसकारण दुश्चरित से तूहमारे विषे अ-प करने के लिये चेष्टा करता है तिसकारण-तिसकारण से हमें अभय करि। किं च हमारी प्रजा के अर्थ सुख करि और हमारे प मुओं के अर्थ अमय करि॥२२॥

सुमित्रिया न आप ओषंधयः सन्तु दुमित्रियास्तरम सन्तु योश्स्मान्द्रिष्ट यं च वयं दिष्मः ॥२३॥

यजुः। च्याखातम् ६-२२ ॥२३॥

तचर्सर्देविहितं पुरस्ता छुक्रमुचेरत्। पश्येम प्रार देः यानं जीवेम यार्दः यान्धं ऋए।याम यार्दः शतं त्रवंवाम शारदेः शतमदीनाः स्याम शारदेः यातं भूयेश्व पारदेः यातान् ॥२४॥ द्ति सर्हे हिनायां दितीयोः नुवाकः २

इति श्री सक्तयनुषिमाध्यन्दिन प्राखीयायां बाजसने यसर्वेहितायां दीर्घपाठे षट् निर्वेशोः ध्यायः। ३६॥

सूर्य देश्या (अक्षरातीत) पुर उषिएक् छन्दस्का। इन मन्त्रों करि जी महाबीर हमलोगीं नें स्तुति किया बीह चक्षुः (जगत के नेवसू त आदित्यरूप की) पूर्व की दिशा में उदय करता है। कैसा बाह कि

शरद होती हैं

देवहित (देवताओं करि स्थापित वा देवताओं काप्यारा) युक्र(पा पासंस्य वा शोचियात् तिस के प्रसाद से पात १०० पारद + (वर्ष) र प्रत वर्ष में प्रत हम हेरवें पानवर्षपर्यन्त हम अव्याहत चक्ष रिन्द्रिया हैं वें। पान पा रद अपराधीनजीवना हों वें। पान प्रारद स्पष्ट श्रोबेन्द्रिया हों वे। पात पारद अस्वितिवागिन्द्रिया हैं वें। पात पारद किसी केभी अगाडी देन्य न करें। ओर पात पारत के जपर भी बहुत काल त क पश्येमेत्यादि योज्यम् ॥२४॥

> इति भाष्ये द्विती योष्नुबाकः श्रीवेदार्थ प्रदीपेन तमो हार्दे निवासन् पुमार्थाञ्चतुरोदेयाहित्र्यदेवाःथिपःस्वयम् ३६

श्रीमञ्जुक्तयजुर्वेदाना गीतमाध्यन्दिनीय पारवाध्येत् व्याघ्रपादा न्वय विचामिन पुराधियति श्रीमज्जयकिशोर्देव वर्मात्मज री क्मिरोय नृपतिगिरि प्रसादेन रचिते श्री वेदार्थ प्रदीपे गिरिथर्भाष्ट्र श्वक्रियायां प्रान्तिपाढ वर्णनीनाम बद्धिर्हशोवध्यायः॥३६०

हरिन्द्रीम् **जेंनमायज्ञ पुरुषाय** पन्चात्मकं द्विस्पंच साथनेविद्वस्पकम् स्वानंद दाय कं क्रष्णं ब्रह्मरूपं परं स्तुमः इ॰ ध्य १ देवस्य ता सवितुः त्रस्ते विकिनीर्बाहरूयी पूर्वा ह-स्ताम्याम्। अतिहे नारिर्सि॥१॥ र

<del>† दे-म्≱म•ा</del>ञ्जा-सि। ई्•ाशः

युक्तते मने उत युक्तते थियो विश्वा विश्वस्य बहु ते विष्वितः। वि होत्रो द्धे वयुनाविदंक द्नम्हण् देवस्य सिवतः परिष्ठतिः स्वाह्मण्यः जो नमोयात्तवल्काय गिरिष्ठसाद संज्ञेन श्रीवेदार्थप्रदीपके ॥ सम्यादिरोहिणानोश्यंसप्तिविदेशोनिस्प्यते ३०

का॰ २६ १९३ उदुम्बरतस्त्या वाविक द्वान्तस्त्या हस्त प्रमाण अस्त्रि को देवस्य त्वा नारिरसीति मन्त्र से ले वाम हस्त में तिसे करिके दक्षिण हस्त से स्पर्श करि युज्जते मन इति मन्त्र को ज पे ॥ देवस्य त्वा प्रा- वृ॰ सावित्रम्। आददे ॰ अभिदेवत्यं दे- ज ॰ हे असे सविता देवता की आज्ञा में स्थित अश्विनी कुमारोंको बाहुकों पूषा के हाथों से तुंसे ग्रहण करता हूं कोर तू नारि (स्त्री-नाम्नी) हे ॥ युज्जते मनः। व्याख्याता ५०१४ ॥ १॥ २॥

देवी द्यावाप्ययिवी म्खस्य वाम्द्य शिरी राध्यासं देव्यजेने पृथिव्याः। म्रावयं त्वा म्रावस्यं त्वा प्रीक्शी॥३॥१ हे-व्याश्यकाम-क्शिईनाइ॥

का॰ २६.१.४ ज्यध्वर्युः देवीति मन्त्रकरि विद्या मृत्याद्यको लेवे पिएडविदिति पाणिन्नों से ग्रहण करे दक्षिणः सामिति लभ्यते १ इति स्त्रार्थः ॥देवीति यजुः। मखायेति मा-पं ०। देवी-शिक्णे त्रा-गा॰ द्यावापृथिवीदं वत्तम्। हे देवी(दीप्पमाने) द्यावा पृथिब्या इस दिन में पृथिवी के देवयजनस्थान में मख(यज्ञ) का शिर् राध्यासम् + (साधनः सिद्धं करता हं। महावीरी यत्ति शिरः।
क्या करिके कि तुम द्यावा पृथ्यिवी श्रीं (दिवा श्राः जल पृथिव्यं श्राम् हे मृत् मरव हो को लेके इत्यर्थः। एवं द्यावा पृथिव्यो प्रार्थ्य मृहमाह हे मृत् मरव (यत्ते) के श्रर्थ तुमे पृहण करता हं। एवं सामान्ये नो क्या विशेषमा ह मरव (यत्ते) के प्रिर (महावीर) के श्रर्थ तुमे पृहण करता हं इति श्रेष । तिस मृत्यिए इकी उत्तरस्थापित कृषण जिन पर स्थापन करे ॥३॥ देव्यो वस्त्री भूतस्य प्रथम जा मरवस्य द्यो द्या श्रीं राध्या सं देव्यर्जन पृथिव्याः। मरवाय त्वा मरवस्य त्वा प्रार्थि । १॥ भ देन व्याः। श्रां मन्त्राय त्वा मरवस्य व्या प्रार्थि । १॥ भ देन व्याः। श्रां मन्त्राय त्वा मरवस्य व्या प्रार्थे । १॥ भ देन व्याः। श्रिं । १॥ भ व्या प्रार्थे । १॥ व्या प्रार्थे । १॥ व्या प्रार्थे । १॥ व्या प्रार्थे । १॥ व्या प्रार्थे । १ व्या प्रार्थे । १॥ व्या प्रार्थे । १ व्या प

का ॰ १६ ॰ १ ९ ६ वेयो- शिक्ती। उपदी क्रती मृत्संचयः वल्ली-कः तिस की वपा तिस के मध्यस्य लोष्ठ को लेके क्रक्णाजिन पर मृत्यिएउ में उत्तर में चुपके में स्थापन करें । ऐ व्यो ॰ यजुः। मखा-य ॰ या- पं ॰ १ देव्यो - शिक्ती जाषी पंक्तिः। हे देव्यो (हीप्यमानाः) वम्पः (उपजिहिकाः) नुमें लेके पृथिदी के दव ॰ करता हूं। के सी हो तुम कि भूत (प्राणिजात) की प्रथम जाः (प्रथमोत्पन्नाः प्रभ श्रिवी जन्तु छों। की प्रथमजा तिस सम्बन्ध में वम्प्रः भी प्रथम जा कहियें हैं। १४॥

द्यत्यग्रंश्जासीनम्खस्य तेश्च शिरी राध्यासं दे व्यर्जने पृथिव्याः। म्खाय त्वा म्ख्यं त्वा शृष्णि।श्णा काः १६ १ ७ इयत्यग्रः इति वराहोत्बातमृद्यं कोले चुपके से क्र षणाजिन पर वल्मीकवपा के उत्तर में स्थापन करें। इयतीति

<sup>+</sup>इ-व्याः। भगम-वी ।इना४॥

इपान्वी अ१०। मर्वायेति या-पं शरूय-शीर्धो ब्रा-गा॰ वराहिबह तमृहेवत्यं।हे पृथिवि भवती आदि(वराहोद्धर्णसमय)में द्यती (प्रादेशमात्री +) थी तुरे पृथिवि के देवयजन स्थान में • कर्

\* इन्द्रस्थोजं स्थम्रतस्य बीः धापारी राध्यासं देवयजेने पृथिचाः। मुखापं ता मुखस्यं ता प्रीवेर्ग। मुखापं ता मग्वस्य त्वा शिक्षे । म्रावायं त्वा म्रावस्य त्वा शिक्षे ॥६) ।

त्रादेशमावी ते थी तुरे पृथिवि के देव यजन स्थान में के न्या है। मरवायेति व्याच्यातम्। ११।

इन्द्रशोज स्थ मुख्य वो खार्शि एव्यासं देव यजन स्थान में के पृथिव्याः। मुख्ये वा मुख्ये ता मुख्ये का॰ २६ र र प्रतीकों (रोहिषतणों) को इन्द्रस्थत्यादिशी धेर्गई त्यन ले चुपके से क्रथणजिन पर वगहविहत के उत्तर में स्थापनं करे। इन्द्रस्य-शिष्णि आदारदेवत्यम् ऋक्किष्टुप्।हे पूर्तीकाञ्चा तु म इन्द्र का शोज (तेजरूप) हो तुम्हें लेकर पृथिवी के देव यजन में यज्ञ का शिर्सिडि करता हूं मख् के अर्थ तुम्हें ग्रहण करता हूं श्रीर मख के शिर (महावीर) के अर्थ ग्रहण करता हूं ॥ का॰ २६ १ ४ मरवायेति पय लेकर चुपके से क्रम्ण जिन पर्स्थ पन करें । या-पं प्योदेवत्यम्। हे पय मख के अर्थ मखिएर के अर्थ नुमे ग्रहण करता हं । का ०२६ १ १ १० चुपके मे गवेधुक भी ग्रहण करियें हैं । का ॰ २६ ॰ १ ॰ ११ ॰ मरवायें ति सम्भृत सम्भा रों को हाथ से स्पर्ध करें ॥या-पं ॰ सम्भार देवत्यम् । हे सम्भार-त्रेत ब्रह्मण्स्पतिः प्रदेवेतु स्नृताः अली वीरं नर्ध पड्डिराधसं देवा युर्न नयन्तु नः। मखाय त्वा मख

र द्-याः। अलम- की। दूराई

स्य त्वा श्रीकेर्ग मखाय त्वा मखस्य त्वा शिकेर्गा मखाय त्वा मखस्य त्वा शिकेर्गा । ।

भेतु <sup>७</sup> मखस्य ४ श्रश्चस्य ४ म्हजबेता १ ॰ यमाय ता - देव स्ता - अचिरिस १९ घमेदेवत्यानि (यो घमेः स आदित्यो य एष तपि।।का॰२६:१:१२:इपघ्यं प्रति प्रस्थावाद्यः कृष्णजिनको समन्तात् लेकर् प्रेत्विति जपेत्हुग् अन्तः प्रात्य से उत्तर् में परिवृ न (पञ्चारत्विमितः समचतुरसः प्राग्हारः सिकते। यकीर्थाः पूर्व मेव किये सम्भूसंस्कार्संस्कतः छाये हुए प्रदेशा प्रतिजाव ॥ बृहती। ब्यार्व्याता ३३ र र ४ ।। का ०२६ - १० १३ - १४ - अध्वयुं क्रब्णाजिनस्थां-ही सम्भारें। को मरवायेति परिवृत में स्थापन करें केसे परिवृत्त कि उन्लिखित जलसिक्त (येदोसंस्कार पञ्चसंस्कारीं से अधिकहें) छेपेर् सिकता युक्त त्राग्दार में इति स्वार्थः।। हे सम्भारी मखके अधे तुम्हें स्थापन करता हूं ॥का ०२६ रि.१५ मरवायेति गवध् का अजापय युथक् करिके वल्मीक वपादि तीनि सम्भारीं क रि मृत्यिएडके। मिश्रित करें॥हे सम्भार्छी तुन्हें मख्के अर्थ मु त्पिएड करि संयुक्त करता (मिलता) हूं ॥ का ॰ २६ ॰ १९ १६ महावी रपर्याप्त चुपके से मुदा लेकर मखायति मन्त्रेण महावीर करे कैसा कि प्रादेशोच्च गर्नवना मेरवलायुत मध्य में संकुचित मेख ला के जपर तीनि अद्भुल जंचा इति सूत्रार्धः ॥हे महावीर् मख श्रीर तिस के शिर् के अर्थ तुरे करता है।। अ।

मुखस्य शिरी गस्तार्यं त्वा मुखस्यं त्वा शिर्षेष

<sup>+</sup>भ्रे-नः।श्रधस-वेर्षः मुन्तवा

मखस्य शिरी गिस मुखायं त्वा मुखस्य त्वा शिर्धाः मखस्य शिरो असि। मखार्य त्वा मुखस्य ता शिष्टि। मखाय ता मर्वस्य ता शिक्षी। म्रवायं ता मखस्य त्वा शीक्षी। म्रवायं त्वा म्रवस्य त्वा शीक्षी॥ दम

यजुः। का॰रई-१-१७ वामकरस्य निष्यन्त महावीर् को मखस्य थिए द्ति स्पर्ध केरे "मखस्य शिरो असिया-गा शहे महावीर तूम ख का पिएर है।। का॰ २६ ९ १४ - दूतर हो महावीरों को प्रतिमन्त्र वेसे ही को शोर स्पर्श करे। मखाय-दूसरे महावीर की करता हूं। मरबस्य निष्यन्त को स्पशे करता हूं ॥ मरवाय नीसरे महा-वीर को करता हूं। मरवस्येति निष्यन्त्र की स्पर्श कोरे +। मरवका वीर को करता है। मरवस्थात निष्यन्त्र की स्पर्श कर् । मरवकी विरहें मरव के अर्थ तुरें मरव के प्रिर्श के अर्थ तुरें स्पर्श करता इं ॥का ॰ १६ ॰ १ ॰ २२ गवेधुका हों से तीनों महाबीरें को रगड के र सचिकण करे मरवायित प्रतिमन्त्र से एक-एक को ॥ मरव हो। द्भीर मख के शिर के अर्थ तुर्रे गवेश्वका खों करि सक्ता करता हूं। एवम्पिमी मन्त्री॥६॥

सम्बन्ध त्वा वृष्णः पाका भूपमामि देवयजेने पृ यिवाः मुखायं त्वा मुखस्यं त्वा श्रीक्षी। अन्तस्य ता वृष्णः युक्ता धूपयामि देव्यनने पृथिवाः म्रवाय त्वा म्यवस्य त्वा शीर्षेष्। अश्वस्य त्वा वृष्णाः याका धूपयामि देव्यन्ने प्रशिब्धाः। मुख्यमं त्वा मुखस्य ता पृथि।मुखायं त्वा मुखस्यं त्वा पृथि। मुखाय

त्वा म्यवस्य त्वा श्रीकी।म्यवायं त्वा म्यवस्य त्वा श्रीकेर्रा ॥ १ ॥ १

का॰ रई १ १२३ दिस्णागिन करि दीप्त अश्वपुरीय से तीनी मन्त्रीं करि तीनी महावीरों को खूपे एक-एक खूपने में सात-सात अश्व लएड ग्रहण करें । अश्वस्य ॰ प्रा- बु ०। हे महावीर पृथिवि के देवयंज न स्थान में मख श्रीर मखिरार के अर्थ सेका अश्व के पुरीय करित्त के खूपन करता हूं । एवं इतरमन्त्री से इतर होनी को का॰ २६ ११ २४ र म खायित तीनी मन्त्री से तीनी महावीरों के पिन्दन रीहिणीं सहित उखा वत् श्रेपे (पकार्वे । मरव श्रीर मखिरार के शर्थ तुरे निर्देह कर ता हूं । एवं द्तरी । १४ ।।

म्यायं ता माधवं ता मुक्षित्ये ता म्यायं ता म्

का॰ २६ १२ १५ पक्क महावीरों को अपाका दिव उद्धार करें तिका ले तीनि मन्त्रों से "मरजवे त्वा तिस्त्रों हैं - वृ । मरजवे प्रथमम् । असे। लोक मरुजुः तन सत्यमेव न तु कें। टिल्यम्। सत्यमादित्यः । हे महावीर मरुजु (सत्य-आदित्य) के अर्थ तुम्रे उद्धपन करता हूं इति श्रेषः तथा च श्रुतिः १४ १ १ २ १ २ १ स उद्धपेत्युजवे त्वेत्यसे। वे लो क मर्जुः सत्य हें खुजुः सत्यमेष प एष तपत्येष उप्रथमः प्रवर्ग्यस्त देत मेचेतन्त्री एगति तस्माद्यहर्जवे त्वेति। अथ दितीयम् साधवे त्वा। साक्षु (वायु) की प्रीति के अर्थ तुम्रे उद्धप । तथा च श्रुतिः

<sup>+</sup> अ- व्याः। अ०। म- वी। र्॰। अ- व्याः। उ०। म-वी। वर् ०। अ- व्याः। स्-। म-वो। आ ०॥४॥ + वर- त्याः अ०। सा- त्यो। र्॰। सु-त्या। उ०। म-वो। वर ०॥१०॥

१४-१-२-२३ साधवे लेत्ययर्धे सायुर्यो यं पवत गाम हीमा ला-कान्सिद्धो न्तुवन अएष उ हितीयः प्रवर्ग्यस्त देतमेवेतद्वी एग ति तस्मादाह साघवे त्वेति॥ अथ तृतीयम् मुक्षित्ये त्वा। सुतरं क्षियनि निवर्सान्त सर्वभूतानि यस्यां सुक्षितिः (भूमिः) तथा च श्रुतिः १४-१-२-२४ सुक्षित्ये लेत्ययं वे लोकः सुक्तिरिस्न-न्हि लोके सर्वाणि भूतानि क्षियन्ययोगीनेर्वे सुक्षितिरिनहोब सिमं लोके सर्वाणि भूतानि क्षियत्येष उ तृतीयः प्रवर्ग्यस्तदेत मेवेनत्त्रीणाति तस्मादाह सुक्षित्ये त्वेति॥ का॰ २६ १ २६ - ध जाप्य करि नीनों महावीरों को सींचे मखाय खिति प्रति म-न्त्र से "मख और मखिशर के अर्थ अजापय करि तुके सीच ता हूं।। एवमितरें। हो।।१९॥ इतिमहावीरसम्भर्एं। समान्नम्।। अ १२ यमायं ता मुखायं ता स्यस्य ता नपते। दे-वस्ता सविता मधानतु पृथिव्याः स्थरपुरी स्पाहि। अविरेसि गुोचिरसि तयोऽसि॥१२॥+ का॰ २६ २ १३ प्रचरेति ब्रह्मा से आज्ञा पाया अध्यर्थ बेहि कर यमायत्वेति तीनि मन्त्रें। करि प्रचर्णीय महावीर की ती-निवार् पोक्षण करें । हे दे-ब्र॰ तृतीया है-ज॰। यमयति (नि यहिते। सर्वमिति यम (आदित्य) तिस की प्रीति के अर्थ नुदे प्रीक्षण करता हूं तथा च श्रुतिः १४ १ १ ३ ४ भ प्रोक्षति यमाय त्वेत्येष वे यमो य एष तपत्येष हीदर्ड सर्व यमयत्येते नेदर्ड सर्वे यतमेष उ प्रवर्ग्यसादेतमे वेतली एगित तस्माहाह यमाय

<sup>🕇</sup> य-खा। अ। म-त्वा।इणस्-से।उ०।दे- कु।ऋ०।पु-हि।ल्। अ-सि।आ।।११॥

न्विति॥मरवाय त्वा।मरव(यज्ञ-स्येरूप प्रवर्ग) की प्रीति केश-थे तुरे प्रोक्षण करता हं। तथा च श्रुतिः १४ १ ३ ४ एव वे म खी य एष तपत्येप उ प्रवर्ग्य स्तदे तमेवितत्प्री एगति तस्मादाह मखाय त्विति।।सूर्यस्य त्वातपसे। तपतीति तपः (नेजः)सूर्यतेज रूप प्रवार्य के अर्थ तुमे प्रोक्ष तथा च श्रुतिः १४ ९ २ ६ एष वे सूर्यो य एष तपत्येष उ प्रवर्यं स्तदेव मेवे तत्वी एएति नस्मा साह स्यस्य त्वा नपसम्इति॥का॰२६२२२१ होता करि अञ्ज नित यं प्रथयन्तीति मन्त्रपाठ कर्ते में आज्य की विधि से सं-स्कार करि तिस अप्रज्य से प्रचरणीय महावीर को देवस्वेति मन्त्रकरि लेपे (चुपेरे ।। या-पं । सिवता देव : सर्वजगदूप मधुर आज्य करि हे महावीर तुरेरे लेपे (चुपेरे) तथाच श्रुतिः १४-१-३-१३ सर्वे वा १ इदं मधु यदिदं किं च तदेनमनेन सर्वेग समन की ति॥का॰ २६ २ २१ रजन का शतमान (शतरिक्तका मितरजन रे खर्मे सिकतान्तर् उपगूहन करे। या-अ॰ †। हे रजत संस्पृश (जपद्रव के अर्थ स्पर्धा करने होरे एसस)से तू महावीर को रक्षा करि। रासमा से उर्इए देवता यक्तरकार्थ अग्नि के अपत्य र-जत की राक्षमां के घात के लिये रखते हुए शीर पृथिवी भी म-हाबीरपाक में अगिन से उरी ततः यह न जले दूसहेतु रजत ख र में अनिहित किया यह श्रुति में कथा है तथा च श्रुतिः १४-१-३ १४ देवा अविभयुर्यह्रे न इममधस्ताद्रक्षा थं सि नाष्ट्रा न ह न्युरित्यानेवी गतदेती यहिरएयं नाष्ट्राणार्थ रक्षसामपहत्या

द्ति तथा १४-१-३-१४- झथो पृथिब्यु ह वाः गतस्माद्विभयं।चकार् यंद्वे मापं तत्रः श्रुश्चचाने। न हि छं स्यादिति तद्देवास्याः गतः दन्तर्थाति रनति मिति। का १ रर्रः ३-३-४- होता करि सर्वसीद्देव ति ११-३०-पटते झध्वयुं अचिर्सीति मन्त्र से दिग्रणित मुद्ध-रवण्डों को गाह्रपत्य में प्रहीपन करि रवर में चारें। दिश्रण्डों। प्र-ति करि तिन मुद्धों में संस्कृताज्य पूर्ण प्रचरणीय महावीर की स्थापन करें। ग्या-ित्र शहें महावीर तू अचि (चन्द्रक्कान्ति रूपाहें) शोचिः (अग्नितंजरूपाहें तपः (स्र्यंतपरूपाहें तथा च श्रुतिः १४-१-३-१०-एष वे धर्मीय एष तपित सर्वे वाः गतदेष तदे तमे वेतन्त्री-णातीति। स्मृतेस्त्र भगव द्वी०१४-१२-थदादित्य गतं तेजो जगद्वा-सयते हिंबलम्। यद्वन्द्रमि यद्वाग्नो तत्तेजो विद्यमामकिमिति। ११॥

> जानाधृष्टा पुरलादग्नेगधिपत्य जार्यमें दाः पुत्रव ती दक्षिणत इन्द्रस्याधिपत्य जां मे दाः सुषदा पश्चाद्देवस्य सिवतुगधिपत्य चक्षेमें दाः जान्नित रत्तर्तो धातुगधिपत्ये रायस्योधं मे दाः विश्वति रूपरिष्टाहृहस्यतेगधिपत्यः जोजो मे दाः विश्वास्यो मा नाष्ट्राभ्यस्यादि मनोरश्वासि॥१२॥+

का॰ २६ २ ४ महाबीर के ऊपर अडु छाड़ लि रखते यजमान की अध्ये अनाधृष्टेति मन्त्रों की पढें। सप्तपृथिबीदेवत्यानि य जमानस्याप्री:। १ ३ ४ ५ यज् थंषि २ आन्त्री गा शहे पृथिविजी तू पूर्वदिष्ण में राक्षसों किर अनाधिषता अति के आधिपत्य में

<sup>ि</sup>ग्र-सः। त्रशः वा। द्वस्य-सः। उ०। त्रा-सः। ऋणवि-सः। स्व।वि-हि। जावम-मि। द्वा९२॥

होती मेरे अर्थे छायु है। अग्नि मे बास्याग्अधिपतिं करीतीति १४-१-३-रु अने अते ।। जी तू दक्षिण दिशा में इन्द्र के आधिपत्य में होती पुत्र युना सो मेरे शर्षे पुत्रादिका प्रजादे। दुन्द्रमेवास्या श्रिधिपति करोति नाष्ट्रा-रणर्डं रक्षमा अपहत्या अ इति १४-१-३-२० ख्रुते : जो तू पश्चिमदिशा में सुसदा है सविता देवता के आधिपत्य में होती मेरे अर्थ नेचेन्द्रिय की है। देवमेवारेंगे सवितारमधिपतिं करोतीति १४ १ ३ २१ श्रु तेः ॥ हे पृथिची जोत् उत्तर दिप्रा में ब्रह्मा के आधिपत्य में होती आध्र ति(शात्रावन करते हें ऋतिज जिस में वीह यशिय उत्तरदेश) है सो त् मेरे अर्थ धन की पुष्टि दे। धातार्मेवास्याः अधिपतिं क रीतीति १४ १ ३ ३२ खुते ।। जो तू उपि प्रदेश में बृहस्पति के श्राधि पत्य में होती सो तू मेरे अर्थ बलदे बहु स्पति मे वास्या ग्लाधिपति करें। तीति १४ १ २ २ २३ खुते ।। का ॰ २६ २ ७ विश्वास्यो मेति महावीर से दक्षिण मूमि में यजमान मन्त्र पठते अपने करकी उत्तानस्थ पन करे। या - पृण्हे महावीर हिस्स भूमे सब नाश करने वा-लें। (लोकप्रसिद्ध पिशाचादिकों) से हमलोगों का रक्षा करि। सर्वाभ्यो गोपायेति १४ १ ३ २४ श्रुते :॥ का • २६ ३ ए मनोर्ष्ये ति महाबीर से उत्तर में यजमान ऋपने प्रादेश को स्थापन करें। दै-पंगहे घमीतर भूमे तू मनुराजा की बहने के अर्थ असार्था डी।है। असा ह वार द्यं मूला मनुसुवाहेति १४ १ ३ २५ सु तिः॥ १२॥

स्वाही मुरुद्धिः परिश्रीयस्य दिवःस्थरप्रश्रीस्पाहि।

मधु मधु मधु ॥१३॥ +सा-साजानि-हि।म-धार्भा का॰२६ २ ४ १॰ धृष्टियों से गाहेपत्य के भस्म शीर अङ्गारी की महावीर के परितः डालि कर प्रागग्रें उदगग्रें त्रयोद्या विक-दुन्त प्राकलों से महावीर को वेष्टन करें (अङ्गारी के ऊपर प्राकली कां डाले विसकेमध्यदी शकलें खाहा मरुद्धिरिति मन्त्र करि प्रा-च्ची रखें योषीं की चुपके से एवं प्रतिदिशं तीनि-तीनि स्थितीं में अधिक त्रयोरशका दक्षिण में स्थापन करे। महीनों के तेरह होने से तेरह शकतों से स्थापन हैं- त्रयोदश वे मासाः संब त्सरस्य सवत्सर् एष य एष नपत्येष उ प्रवर्ग्य इति १४ १ ३ २० श्रुते:।या-पं॰घर्मदे॰।हे धर्म तू स्वाहाकार है।हवि के आधार त्वसे) सूर्य रूप है (एवं वे खाहाकारों य एव तपत्येष ज प्रवर्ग्य दुति १४ १ ३ २६ स्त्रुतेः) खतः तू मरुतें (हमस्त्र प्रजाखें) से प-रिश्रीयस्व (सेव्यस्व) अयोत् मरतः तुरै श्राद्यय हो। विश्रो वे मरुती विशेवतत्स्वंपरिवृद्धित तदिदं क्षत्रमुभयती विशाप रि वृत्तमिति १४-१-३-२७-श्रुति:॥का०२६-३-१०-दिव:सध्स्युः पा दृति पातरिक्तकामित सुवर्ण करि महाबीर की आछादन करें। दे-ज॰ सुवर्ण देवत्या। हे शतमान द्युलोक सम्बन्धिया प्रीकरनेवालीं (देवताओं) की रक्षा करि। देवा राक्षसीं से डिर क रि महावीर की रक्षा के अर्थ खर्ण की स्वापन करते हुए यह शु ति में कथा है देवा अविभयुरित्यादिकायी १४ १ ३ २४ अका र्स् ४ २ हष्णाजिन से किये (बनाये) तीनि हएड (डांडी) यु

क तीनि बीजनाओं से अग्निको रीपन के अर्थ बीजे मधु मधुम-खु रित । बीणि यजू हैं बि जाण देवत्यानि १-३ दे-उ॰ मधुर रससाम्या त्याणो मधु उच्यते - मधु मधु प्रधाण उदान च्यान) तीनों म-हाबीर में स्थापन करता हूं दृत्यर्थ । तथा च श्रुति : १४ - १ - ३ - ३ ॰ ॰ अथ अबिने राधूनोति मधु मिश्विति मिश्र प्राणे वे मधु प्राण मे-वास्मिनेतह्थाति बीणि भवनित बयो वे प्राणाः प्राण उदानो वा-नस्ताने वास्मिनेतहथाति॥ १३॥

(अवकाशमन्त्राः

गर्भी देवानी पिता मेतीना पितः प्रजानीम्। सं

श्रुतिः। तथा मतीओं (बुद्धिओं)कापिता (पालक-प्रवर्तक) प्रकाओं का पति (पालक) है।। १४॥

> सम्गिनर्गिनना गत संदेवेन सिवता सर्व स्र्यंगारी चिष्ट्। स्वाहा समिनिस्तपसा गत संदेवीन सवितास र्ठं स्थिएएरुक्चित्रगर्भा 🕇

समगिनः सा-त्रि॰ खाहेति यजुः वामिलित्वात् द्रा-अप् जी-वशीन (धर्म) शरिन सहित एकी होता है देव एव देव: सिवता देवता स हित संगत होता है और जो सूर्य सहित सं रेचि है। अवरं खाहाकारं करोति परं देवतामसावेव बन्धुरिति १४.१.४.६. श्रुतेः। स्वाहा स-हित अग्नि(वर्म) नप(सूर्यतेज) करि संगत होता है और सविता देव ता करि संगत होता है सूर्य सहित सब को भले प्रकार प्रकाश कर नाहै तिसे हम स्तृति करते हें इति श्रेष्: ॥१५॥

धुनी दिवा विभोति तपसस्य थिया धुनी देवा देवाना ममर्त्यसपोजाः। वानमसम नियं देवायुवम् ॥ १६॥ अर्ध बहती। बोह देव (धर्म) हमलोगों में वाचारपद्माकी स्थापन क रें केसी वाचा कि देवयुवा (देवताशें। की मिश्रित कर्नेहारीतिस) की अर्थात् देवसमूह की आह्वान करने हारे यज्ञ की समाप्त करें (यज्ञो वे वाग्यज्ञमस्मभ्यं प्रयञ्च येन देवान्त्री एण मेन्येवे तदाहेति १४.१.४.८ युते:। वीही कींन कि जी देव पृथिवी में शोभे हैं।

केंसा कि घुलोक का धार्यिका। श्रोर तय (रिमजाल) का धार यिता। खेर वेचताचीं का धार्यिता। मनुष्यधर्मरहितः (अनरा

रे स-ए १९३०३ स्वा-त । ब् ०॥ १५॥

मर्ः। तप्रशादित्य) से उत्पन्नः॥१६॥

श्रपेषयं गोपामनिषद्यमानमा च परो च पृथिमि वर्रनम्। स सुधीचीः स विष्चीर्वसान श्रावरी वर्ति भुवनेष्ठनः॥१९॥

निष्ड्यितमोहणा वेहि धर्म भुवनो (तीनो लोको) के मध्यमं व्यवस्थियत युनः-पुनः आवंते हैं। केसा कि सुधीचीः (दिश्वको वार्प्सीओं) को आछादन करता विष्युचीः दिशाओं वार्प्सओं के। आछादन करता सुधीचीश्व होष्वियुचीश्व दिशो बरेवः यो रूप्सीनिति १४ १ १ ४ १० श्रुति । एकः स् शब्दः पाद्पूर्णः अवेह् कोन कि जिस आदित्यस्य को में देखता है केसे की कि गोपायता निषद्यमान (अनिरिक्स में चलते भी नहीं गिरते को श्रुतः विद्यार्थ हो निष्दि श्रीते और जाते को ॥१७॥

विश्वासं भुवा पते विश्वस्य मनसस्पते बिश्वस्य वचसस्यते सर्वस्य वचसस्यते। देवश्वतं देव धर्म देवो देवान्याह्यत्र शावीर्त्तं वं। देववीत्ये। मधुमा ध्वीभ्यां मधु माधूचीभ्याम्॥१९॥ †

त्रिं के स्वामिन सर्वे प्राणि गतमन के अधि पते सर्वे प्राणि वच-न के पालक सर्व चयीलक्षण वचन के प्रवर्त के हे देवश्वत (देव प्रसिद्ध) है देव (हीप्यस्थान) है धर्म देव तू देवताओं की रक्षा करि। एवं धर्म सम्प्रार्थ्या विनावाह है अश्विनो इस पत्त में देवता पंण

<sup>+</sup> वि-ते। अ श द्-हि । द्वा अ-यो। उरा मू-म्। ऋ गार्य।

के अर्थ अननार्धम तुन्हें तुप्त कोरे (तुन्हारी तृप्ति से सब देवता मुन्न होते हें द्ति भावः क्यां कि जिन तुम्हारे अर्थ दध्यङ्का थर्कण ने मधु संज्ञक व्रात्मण को कहा-दथ्यङ ह वाः आभ्यामा थर्व ए। मधुनाम ब्रात्यणमुवाचिति १४ ११४ १३ श्रुते । केसी के अ र्थ कि माध्वीभ्या (मधु ब्राह्मण की जानते तिन्हें) के अर्थ। तथा माधूची भ्या (मधुब्राह्मण को पूजते तिन्हें। के अर्थ॥१८॥ हरे ला मनसे ला दिवे ला स्यीय ला। कुर्धीं

श्रीधरं दिवि देवेषु घेहि॥१४॥

परे। बिग्नु। हे वर्म हदप लास्थ्य के अर्थ तुर्के लुति करते हें इति शेषः मन की शुद्धि के अर्थ तुरे स्तु स्वर्गप्राप्ति के अ । हृदय को शोधि मन को निर्मल करिके खर्ग की हमारे को लेजाकर सूर्य को गृप्त करि रृति भावः। किं च ऊर्ध (सावधान) होकर हमारे यत्त को द्युलोक में वर्तमान देवता शें विषे स्थापन करि यज्ञ के जा ने में यजमान भी जाता है द्रति भावः॥१४॥

पिता नी गिता नी बोधि नर्मसे शस्तु मा मा हि र्हेसी:। त्रष्ट्रेमन्तर्त्वा स्पेम पुत्रान्युष्ट्रन्मियं धेहि मुजामुस्मासु धेह्यरिष्टाह हैं सहयत्या भू यासम्॥२०॥+ + वि-सीः। त्रा । त्व-म्। द्वा १०॥

जरगायत्री वा सामी वृशहे महावीर तू हमारा विता(पालक) हे पिता ऐसे हुमें बैधन करि सर्वथा तेरे अर्थ नमस्कार हो सुके मत जी-॥महावीरोपस्थानं समाप्तम्॥ ॥का॰ २६ ४ १३० ति॥

महाबीर को देखती अपनीतिशारोक्स्वा धर्म को देखती पत्नी को अध्यु परवावे ॥ ऋचां तिषुप् धर्मदेवत्या पत्याशीः।हे घर्म हम मैं युन के अर्थ तुरे स्पर्श करती हैं। कैसी हैं हम कि त्वष्टमन्तः (रेत के अधिकारी त्वष्टा तिस सहिता 🗘 अतः युत्रीं शी र् पशुन्धें। को मेरे विषे स्थापन करि प्रजा(उत्तरोत्तरवंपावृद्धि) हमारे विषे स्थापन करि। किंच पति (भर्तार्) सहित में अनुपहि सिता हों ऊर्थात् भर्ते मती चिर्जी ऊँ। बुषा वे प्रवर्धी योषा पत्नी मिथुन मेवेतत्प्रजननं क्रियतः दूति १४ १ १ ४ १६ स्रुते : ॥२०॥ अहं: केतुना जुषताथं सुज्योतिज्यीतिषा स्वाहं। राजि: केनुना जुषताध्रं सुज्योतिज्योतिषा स्वा

हा।। इरा + अ-सा अ । रा-हार्वा २१।

इति सर्वे हितायाहितीयेष्नुवाकः २

इति श्री सुक्त यजुषि माध्यन्रिनीयायां वाजसनेय स्हिं हितायां दीर्घ पाढे सन्नि हैं शोश्ध्याय:॥३०॥

का ॰ २६ ॰ ४ ॰ उपस्थान ओर गान की समान्नि में रोहिए हव नि सुचा करि अहः केतुनिति हिसए रेक्सिए पुरोडापासर्वहरू को होमें। धर्म देवत्ये यजुषी सामानुषु भी। केतु (प्राज्ञा वा कर्म) सहित दिन की जुषताम् रीहिए होम करि प्रीति हैं। कैसादिन कि स्वकीयतेज करि शोभन ज्योति जिस की वोह विशिष्टतेज स्क स्वाहा (यह हवि: सुहुत हो। रोहित स्वर्ग यजमाना पाभ्यां तें। रेहिएों। अग्न्यादित्यें सहीरात्रे वा दुमी लोकी वा चक्षषी

वा शिरः प्रवर्शी रेंहिणे चक्षुषी तत्र द्धानीत्यादि रेंहिण प्र गूंमा खुती १४ र १ १ - ५ सेया । का १ रई १ ४ १ १५ सायंकालीन प्र वर्ग्य में रात्रिरित मन्त्रेण दानों प्रवर्गी की यथाकाल हो में । केतु सहिता रात्रिः प्रीयताम् ज्योति करि सुज्योरितिन्युक्तम् ॥ २२ ॥

रुतिभाष्ये हितीयो न्तुवाकः र

श्रीवेरार्धे प्रदीपन तमोहार्दे निवार्यन् "
पुमार्थाश्चतुरोदेयान्यहावीरोम्खाथिषः ३०

श्रीमत्खुक्तयजुर्वेदान्तर्गतमाध्यन्दिनी शाखाध्यत्व्याप्रपादान्व य विश्वामित्र पुराक्षिप श्रीमज्ज्ञय किशोरदेद वर्मात्मजरं विभ एय नृपति गिरि प्रसादेन रचिते श्री वेदार्थ प्रदीपे गिरिधर भाष्ये श्रुतियायामस्यादानादि रीहिए होमानाः सप्तविर्देशेध्याय अर्थ

हिरःश्रोम् गंजानमायत्तपुरुषाप पञ्जात्मकं दिरूपंच साधेनेर्बहुरूपकम् ॥ स्वानन्ददायकं क्रषां ब्रह्मरूपंपं स्तुमः३० रुप० १० देवस्य त्वा सवितुः प्रसुकृष्यानीर्बाद्धभ्यां पूर्णां हस्ताभ्याम्। श्राट्देश्दित्ये रास्तासि॥१॥१ गोतप्रसादसंद्रोन श्रीवेदार्थप्रवीपके॥ श्रवाविशोश्यमध्यायो महावीरःसमीयते३०

<sup>+</sup> दे-म्। अवांत्रा-सि। द्वार्ग

का॰ १६ १ १ १ अध्ये देवस्य त्वित रज्जुसंदान को लेकर गाई प त्य के पीछे चलता दुउ गहिति तीनों वाक्यों किर धर्म दुधा गो के बुलावे खेंगर उपसांवहीति नाम किर तीनिबार ऊँचे स्वर से टेरें धरे वस्य ता पा-बु॰। आददे रज्जुवेवत्यं प्रा-गा॰ वा पा-अ॰। हेर्स्त्रो सिवता रेवता की आज्ञा में वर्तमान आश्वनीकुमारों के बाहुओं इ षा के हाथों से तुने ग्रहण करता हूं क्यें। कि तू अदिति (देव माता) की रसना (मेखला) है।। १॥

र्ड ग्रह्मित्गाहि सर्खत्येहि। असावेद्यसावेद्यं सावेहि॥२॥ +

स॰दे- हु। इ॰ उ॰ दे-पं॰गीर्ववत्याः। हे दुउ (मानवि) आगमन-करि।। हे सदिते (देवमातः) आ॰।। हे सर्खित (वाणी) आ॰।। दुडा हि गीरिदितिर्हि गी: सर्खती हि गीरिति १४-२ १-७ खुते:।। ती-नो नामों से ऊँचें टेरे। दे-हु॰।असी(धवलि) आ॰एवं बि:॥३॥

सिदेये रास्त्रीसीन्द्राएपा उच्छा षे:। पूषासि धर्मा य दीस्त्रा। १ अ-षः। अ । पू-सिःइ । ध-साजा ।

का १२६ ५ ३ आई हुई गो को अदित्या इति मन्त्रण पाष्ट्रा करि बाधि तिस पाष्ट्रा को क्रम्भ में बाधिकर पूषासीति वत्स को छोड़े। या-त्रिश हे रज्जुपाष्ट्रा तू अदिति की रसना है इन्द्राणी का उछा। ष प्रिशेषेवछन १ अर्थात् इस पाष्ट्रा करि इन्द्रपत्नी उछा। व करती है नमें वेन मेतत्क रोतीति १४ २ १ १ ५ श्रुते । । वत्स को छोडे। पूषा सि दै-अ० वत्सो देवता। हे वत्सन् पूषा (वायु) है जैसे वायु वृष्टि आप्या

<sup>+</sup> इ-हि।अगाअम-हि। द्रास-हि।उगाअ-हि।अरगल्डगाआगार॥

यन करता है तेसे त् प्रस्व कीर पय शायायन करि इतिमानः अयं वे पूषा पोऽपं पवत ग्रंब ही दर्ड संवे पुष्पत्येष उ प्रवृग्ये इति १४ र र १ र श्रुतेः॥का ० १६ र ४ ४ गो को रज्जु करि पिछले पाद्वाँ-धि (सोमना है) कर वत्स को पुष्पक् करे ॥ है-पं ० वत्सो देवता। है व त्म धर्म के अर्थ पय है अर्थात् प्रेष पय छोडि सव मत पीवे॥ ३॥ श्रुश्चिभ्या पिन्वस्व सर्रस्वत्ये पिन्वस्वन्द्रीय पिन्व स्व। स्वाहेन्द्रेवृत्स्वाहेन्द्रेवृत्स्वाहेन्द्रेवत् ॥४॥ †

का॰ १६ ६ ६ पिन्वन्पात्र (हे। हनी) में प्रतिमन्त्र गें। को हुहै। अ॰ जि॰ या-गा॰ वादे-ति॰ इ॰ या-जि॰ दे-जि॰ वा लिङ्गोक्ता देवताः। हे पय अश्विनी कुमारें के अर्थ संस्रव हो और सर्खित के अर्थ संश्व हो शिर सर्खित के अर्थ सं अत्विनी वा॰ एत सन्तर्स्य शिरः अत्यक्तां ता वे वेतत्रीएए-तिति श्रुतिः १४ १ १ २ १३ सर्खिती (वाएण) करि इन्द्रके अर्थ या निश्चित अश्विनी कुमारें से जोडा गया इसहेतु तिन्हें के अर्थस्य हित भावः॥ का १॥ १६ ६ ९ इहने से गिरे प्याविन्दु शों के अर्थस्य दित मिन्द्रित करिए खाहेन्द्र विन्यतित्वा त् या-जि॰ वित्रुषो हेवता को दसमान स्कन्त वोह सुद्रतहो शोर इन्द्रसंयुक्त हो॥ ४॥

यस्त स्तनः शश्यो यो मयोभ्यो रात्वधा वसु विद्यः सुर्वः। यन विखा पुष्पस्चिर्याणि सर् स्वति तमिह थातेवेऽकः। उर्वन्तिसमन्वेभिःश

का॰ २६ ४ ॰ ॰ यसा इति गो के सानों को स्पूर्ण करें ।। बाग्देव त्या त्रिषुष दीर्घत मोह छ। हे सरस्वति तिस सान की इस स्थान

<sup>+</sup> श-स्वार्ग्यास्त्राद्र्याद्र्याद्यात्वात्त्रात्वरगल्टगञ्चागार्थाः + य-कः। श्रीधं उनिमाद्गार्था

में यानार्थ करि अर्थात् मेरेपान के लिये हे। तिस किस कि जाते रा स्तन (जेसे) सोता ही हे (अन्येरतुपमुक्तत्वाद-यसे सनो निहिता ग्रहायामिति १४-२-१-१५-श्रुतः। और जो स्तन मुख आ करता है सब भूतों को। और जो रमणीय धनों का धारियता। श्रीर जो धन को विन्दित वा विति। श्रीर जो श्रीमन हाता (श्रीस्को ई यनवान् धन देने को नही समर्थ है परन्तु तेरा स्तनधनवान् श्रीर होतों में आधिक्य है। किंच जिस स्तन करि सर्व व वरणीय वस्तु एँ तू पृष्टि करती है तिस स्तन को मेरे पीने के अर्थ है इत्यर्थः।।का ०२६-५-११-होता करि उपद्रवेति मन्त्र पढते उविति मन्त्र करि अध्वर्यु गोसमीप से गाहेपत्य प्रति जावे।। आ-गाहेपत्य अत्तर्भावे।। आ-गाहेपत्य अत्त

गायतं छन्देन्सि त्रेष्टुं छन्देन्सि द्यावीष्टियी-भ्यां लापरिगृह्णाम्यन्तरिक्षणोपयद्धामि। इन्ह्रा श्विना मधुनः सार्यस्य धर्मे पात वसवो यजन त वार्। स्वाहा स्पर्य रयमये वृष्टिवनये॥६॥+

का॰ २६ ५ १२ गायत्रमिति मन्त्रों से परीशासी की ग्रहण कीरे । य जुर्गायत्र्यो बाद-नि॰ परीशासी देवते। हे परीशास तृ गायत्री छन्द स्स् है । तिष्टु प्छन्द रूप है ॥ इति द्वितीयम् ॥ का॰ २६ १ १ १४ । तिन परीशा सी से द्यावापृधि भ्यामिति महाबीर की लेवे । या – ज॰ सा गा॰ बा महाबीरो देवता। हे महावीर द्यावा पृथिवी छी करिके तुके परिग्रहण करता है (परीक्षास्पोद्यावास्मी अध्याते महाबीरे

<sup>†</sup>गा-सि। अन्ने-सि। द्वादा-मि। उन्य-मि। कान्द्र-ना। खन्म-इ। आन् स्वा-व। द्वाद्।

चादित्योऽध्यस्तः तथा च श्रुतिः १४-३-१ १६ र इमे वे द्यावा पृथि वीपरिशासाचा दिन्यः प्रवर्ग्योश्मृं तदादित्यमाभ्यां द्यावाषु श्रिवीभ्या परि गृह्णानीति॥का॰ २६-५: १५ परीशासें करि गृहीत महावीरको ऊँचा करिके मूज के वने वेद से समार्जन करि उपयमनि खुक्करि के अनिरिक्षेणोपयछामीति तिसे ग्रहण करे।।या-वृशहे धर्म अन्तरिक्ष (आकाप्राचा उदर) करि तुरे निग्रहण करता हूं। उपय मन्यनारिक्षेणोद्रत्वेन च सूयते तथा च श्रुतिः १४ २ १ १० श्रनारिक्षं वा अवयमन्यनारिक्षेण ही वर्षे सर्व सुपय तमयो अ उदरं वा उपयमन्युदरेण ही वर्धं सर्वमन्त्राद्यमुपयतं तस्माद्य-हान्तरिक्षेगोपयलामीति॥का॰२६ ध १६ अजादुम्भ करिचु पके से महावीर को सीचिके सीएाज्वाला में रून्द्राश्विनेति मन्द्रेए गो का पय सिचै। ल्॰दै- हु ॰॰ झा ॰ झाची गा ॰॰ ई॰ आसु-अ विश्वदेवदेवत्यानि मिलिला द्वा-गा॰वा। हे रून्द्र हे अश्विनो हे वसवः(बासियतारः) तुम मधु (मधुर-पय) के यर्भ (रस) की पान करो। केसे मधु कि सार्य। मधुमिस्का - भ्रमरा जैसे चितिज लोग तिसे करि किये का। किंच हे इन्द्राद्यः वाट् (वषद्वार्क रि)स्वाहा (सुषुद्वत) सार्थ मधुकी सूर्य की रिप्रम (कर्ण) के श र्थ नुम देखी (वषर्क्तर्हें हतमेवतियेत द्वतीति श्रुते: १४ २ १ २० केंसी रिप्रेम कि वृष्टिदेनेहारि के अर्थ जो रिप्रम वृष्टि देती है तिस के अर्थ मधु देखी। तथा च ख्रुति: १४ - २ १ - २१ स्प्रिय हवा ग्रको रिम्बृष्टिवनिर्नाम येने माः सर्वाः प्रजावि

अर्ति तमेंचेतजीणातीति॥६॥

समुद्रायं त्वा वार्ताय खाहां सिर्ग्यं त्वा वार्ताय स्वाहां। श्रुनाधृष्यायं त्वा वार्ताय स्वाहां प्रतिधृष्या यं त्वा वार्ताय स्वाहां। श्रवस्यवे त्वा वार्ताय स्वाहां प्रशिक्षिण होशि। स्वाहां प्रशान

का॰ १६ ६ १ प्रेतु ब्रह्मणस्पितिरिति होता करि उच्चारण करते आहवनी प्रति चलता शब्बर्यु समुद्रायेत्यादीनि वातनामें को खर्करि जेपे । द्वादश यजूरिंवि वातनामदेवत्यानि १ २ ५ ५ छ ४·या-पं•३·६·या-चि•४·या-ज•७·११·१२·सा-उ०१० आची गा शहे धर्म वात के अधे तुँके स्वाहा (हो मता हूं) के से वात किस मुद्र (जत्यन होते हें सर्वभूत जिस से तिस) के अर्थ । अयं वे स मुद्रो योग्यं यवतग्रतसां हेसमुद्रात्सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि समुद्रवन्ति तस्मारएवेनं जुहोतीति १४ २ २ २ श्रुते ।।।१।। सिर र (साय चलते हैं सिद्धि के अर्थ सर्वभूत जिस से तिस) वात के श र्थ हे धर्म तुर्ने होमता हं। अयं वे सिर्गे योग्यं पवतः एतसा द्वे सरिरात्सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि सहरतः इति १४ २ २ २ ३ श्रु तेः॥२॥ अनाधुष्य (नहीं पराभव करने की प्राक्वतिस) के अर्थ। अप्रतिश्रुष्य (नहीं प्रतियुद्ध की शक्य तिस्) के अर्थ । वाताये त्यु क्तम्।अयं वा र अनाधृष्यो र प्रतिधृष्यो यो रपं पवत र दूति १४ २ । २ ४ स्तुते: ॥ ३ ॥ ४॥ अवस्यु (इपवनशील) के अर्थे। स्रिशिमह (क्लेश्रानिवर्गक) के अर्थ। अन्य दुक्तम्। अयं वा श्रवस्युर्शिम

<sup>+</sup>स-हा।अगर्गाअ-हा।उगक्राल्याआ।

हो योग्यं पवत इति १४ : २ : ५ : श्रुते:॥५॥६॥ ॥ इन्होय त्वा वसुमते रुद्रवते खाहेन्द्राय त्वादित्य वित स्वाहेन्द्राय त्वाभिमातिन्ने स्वाही। सिवने त्वे व्यासम्बद्धाः वार्तम् वार्ते । बहस्पतेय त्वा विष्वदेव्यावते स्वाहां॥ = ॥ †

वसुमान् रुद्रवान् दुन्द्र(वात)के अर्थे हे घर्म तुन्हे होमता हूं। अयं वा इन्द्रो यो व्यं पवत र दूति १४-२-२-६- श्रुते:॥०॥ आदित्ययुक्तः इन्द्र(बात) के अर्थ स्वाहा।॥६॥ अभिमाति शें। (श्रुचु शें।) के हन्ता वात के अश्वासपत्नो वार अभिमातिरिति १४ २ २ २ २ अते।।।४० सविता (चेष्टियता) वात के शकैसे के कि ऋसुमान् विसुमान् वा जवान् आङ्गिर्स सुधन्वा के तीनि युत्र तिन्हे। करियुक्त। अयं वे सविता योग्यं पवत रङ्ति॥१०॥ बृहस्पति (वडों केपिन) तिस वात के अथे।अयं बृहस्पतियेश्यं पवतः इति १४ - २ - १ ॰ खु ते:॥११॥७॥

यमाय त्वाङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहा ।स्वाही घ मीय स्वाही घर्मः पित्रे ॥ छ॥ न

यम (वायु) के अर्थ हे धर्म तु॰। अयं वै यमो योग्यं पवत उड़ित १४ २ २ १९ श्रुतेः।केसे यम कि अद्गित्रः पित्युक्त ॥१२॥वात नामानि समान्नानि॥ ॥का॰२६ः६ः२ः स्वाहा यमीयेति उप यमनी खुक् करि खुक्स्थ घृत को घर्म में सींचे॥ घर्म देवत्या दे-पं श्वमें के अर्थ स्वाहा (एतदाज्यसुद्धत हो॥का ॰ ३६-६ ३

<sup>+</sup> स-हाका सान्या द्वास-दा अला स-हा। स्टाहा स

अपसव्यवान् क्षिणात्यः खाहिति मन्त्र को खोरण जिप कर् सब्येन जल को स्पर्श करिके यमहस्तानिक म्यात्राव्य धर्मस्य यजेत्याह ॥ यमे देवत्या दे-नि शस्त्राहा यमेः पित्रर्थ हो॥४॥

विश्वा आशा दक्षिणमहिश्वीन्देवानयंदिहास्वा होक्कतस्य युर्मस्य मधीः पिबतमश्विना॥१९॥

का॰ २६ ६ ४ वषट् क्रते सित घम की होमें ॥ अश्विदेवत्यानुषु प्। इस यज्ञ में दक्षिणतः स्थिते। ध्वर्य सब दिशाओं ओर सब दे बताओं की पूजता हुआ (बक्षिणतः स्थिते) ह्याहतीर्जुहोति। इसहे नु से कहिता है कि है अश्विने। वषद्वार के अनन्तर मधुर खाद्ब-र्म की तुम पीओ॥१०॥

दिवि थो इमं यज्ञमिमं युज्ञं दिवि थोः।स्वाहारन

का॰ २६ र ६ २५ महावीर की तीनि बार ऊँचा कॅपांवे एक वार दिवि धा इति मन्त्रिण हो बार चुप के से ॥धर्म देवत्यं सा- उ॰ आसु-उ॰ वा। हे महावीर इस मेरे यक्त की तृ द्युलेक में स्थापन करि (युन-रुक्तिरुद् राथी॥का॰ २६ र ६ र अनुवषह स्वाहेति मन्त्रेण धर्म की है-में ॥ या- ज॰ । यज्ञहित अगिन के अर्थ सुद्गत हो यजुषों के सकाष्री से हमारा सुख हो ॥११॥

अश्विना युर्म पात्रिं हाई निमहिर्दिवाभिंस्तिभिः।
निन्नायिए नम्। द्यावीपृथिवीस्यीम्॥१२॥

का॰ २६ ६ ७ ब्रह्मा धर्म की अभिमन्त्रण करे। स्वराडुिषण्त

<sup>+</sup>दि-षाः।अभासा-भीःहरार्शः।

अश्विनावादित्ये। द्यावापृथिक्ये। च देवताः। हे अश्विनो तुम श्रम् वनां कि वर्म को पिन्नो के सि अवनां कि प्रातः सापंकालीपल क्षितान्नों से (प्रवर्णकालः स एव पतः। केसे पर्म कि हृद्यप्रिष्ण एवं पर्म पीने के अर्थ अश्विनों को प्रार्थना कि तिन्हों की सहाय के अर्थ स्वीदिकों को नमस्कार करता है निच्च (कालचक्र) में निर्त्तर चलते स्व के अर्थ नमस्कार हो (एष वे तन्त्रापी य एष तपत्येष हीमां लोको स्तन्त्र मिवानु संचर्नीति १४०२ २ २ २ २ स्व ते। द्यावा पृथिवी न्त्रों (द्येनों लोकों निर्हों के अधिष्ठातान्त्रों) के अर्थ नमः ॥१२॥

अपीतामुश्विनी धर्ममनु द्यावीपृथिवी ग्रिमिर्हंसा ताम्। द्हेव रात्यः सन्तु ॥१६॥

का॰ २६ ६ ६ ५ पजमान धर्म को श्रामिन्त्रत करे । ककुबुष्णि क् अश्विदेवत्याः। अश्विनो धर्म को पियं द्यावा पृथिवी अला कि या यह जानं अतएव अश्व्यादिकों के प्रसाद से हमारे घर में स्थिन त हमारे धन हों (इहेवरातयः सन्वितीहेव नो धनानि सन्दिते-वेतराहेति १४ २ २ २ ६ श्रुतेः ॥ १३॥

रूषे पिन्वस्वोर्जे पिन्वस्व ब्रह्मेणे पिन्वस्व क्षुत्राये पिन्वस्व द्यावापृथिवीय्यां पिन्वस्व। धर्मीसि सुध मी मैन्यसमे नुम्णानि धार्य ब्रह्मे धार्य क्षृत्रं धी रूप विशे धार्य॥ १४॥

का॰ १६ ६ ४ इपे पिन्वस्वति शतिनप्त यमे को श्रिमन्द्रण्य

क्ट्र-स्वाभ्य•।ऊ—स्वःद्वाद्व-स्वाउ०।क्-स्वाद्यः।द्या-स्वात्रः।ध-मीन्यावाश्य-म। र्द्रु०॥२४॥

रैं। अर प्रविच्या पर्ये का स्वापन करि प्राप्त के स्वापन करि स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वा

स्वाहा पूष्णे प्रार्से स्वाहा प्राविभ्यः स्वाहा प्रतिर हैं वेभ्यः। स्वाहा पित्भ्यं कर्धबंहिंभ्यां धर्मपावेभ्यः हैं स्वाहा द्यावीपृथिवीभ्या स्वाहा विश्वेभ्यो देवे हैं भ्याः॥१५॥†

का॰ २६ रहे १२ यमे में निरम्तर लिप्त करि विकङ्कात शकतों से धर्माज्य को होमें स्वाहा पूष्ण रहित प्रतिमन्त्रम् ॥ सप्ति द्वांकत देवतानि १ २ या – उ॰ २ दें – पं • ४ आसु – गा • ५ रहे या – अ • ७ । या - पं • । प्रारसे + (तेह करने होरे ) पूषा (प्राणक् प्रवास) के अर्थ सु

<sup>+</sup> स्वा-हे।अशसा-भ्यः। रू०। उ०।ऋ०।सा-म्। त्र०।स्वा-भ्यः।आ०॥१५॥

हुत हो। अवर् हें स्वाहाकारं करोति परं देवतामिति १४-२-२-३२ श्वतरांदे। स्वाहाकार् स्ततो देवतापदानि। अयं वे पूषा यो वं पव न ग्रंथ ही दर्ह सर्व पुष्यत्येष उ प्राणः प्राणमेवा सिमन्त्रे तह्याती ति १४ २ २ २ ३२ श्रुति । ॥ श्रावें। (विषय ग्रहण श्रीलें। प्राणें) के शर्य स्वाहा। त्राएग वे ग्राबाएगः त्राएगनेवास्मिन्नेतह्थातीति १४-२। २ ३३:॥२॥ प्रतिखों । प्रान्द करते छों वा प्रति रमतें हें जिन्हें पाक र् तिन प्राणों) के अर्थ स्वाहा। प्राणा वे प्रतिखाः प्राणान्ही द्रें स र्वे प्रतिरत्मिति १४ २ २ २ ३४ ऋति। ॥३॥ का ० २६ ६ १४ चतुर्थ पाकल की अहतमेव उदीची की देखता वेदि के दक्षिणभा-ग मैं आतिष्याबर्हि में प्रवेश करें "पितरों के शर्थ स्वाहा केंसे पितरें उर्धवर्हिन्दें। प्रागग्र दहिएँ जिन्हें। की तिन सोम पीने हारों) के अर्थ तथा धर्म पीनेहारों के अर्थ।।४॥ द्याबापृथि वी-शीं (प्राणोदानी) के अर्थ खाहा। प्राणोहानी वे द्यावापृथिवी प्राणोहाना वे वास्मिन्ने तह्थां तीति १४ २ २ २ ३६ स्त्रुतिः ॥ ५०वि म्बे देवाओं (प्राणों) के अर्थ साहा। प्राणा वे विम्बे देवाः प्राणा-नेवास्मिन्नेत ह्थातीति १४ २ २ २ ३० स्नुति: ॥६॥१५॥+

स्वाहा रुद्रायं रुद्रहुतये स्वाहा सं ज्योतिया ज्यो तिः। अहः केतुनी जुषता अ सुज्योतिज्योति षा स्वाही। गर्निः केतुनी जुषताश्रं सुज्योतिज्या तिषा स्वाही। मधु हत्मिन्द्रतमे श्रामावृत्या मे ते देव धर्म नमस्ते श्रम्सु मा मा हि हैंसी अर्था

<sup>+</sup> सा-ये। अगस्व-तिः। द्वाथ्य-हा अगर्म हा। ऋवाम-सीः। त्वाश्रि

का॰ १६ ६ १५ म्लाग्रावधि यर्मघृताम्यक्त सप्तम शकल को ए-क्षिण की खोडी देखता प्रतिप्रस्थाता के अर्थ देवे ॥ हदों + स्ती कि त्यों) से खुत रुद्र के अर्थ सुहुत हो।। ।।।। एवं सब्र युजुवां मध्ये च तुर्य सप्तमयोर्विनियोग उक्तः शेषेः पञ्चपाकले राज्य होयः॥ का • १ई है १७ स्वाहा समिति धर्म सम्बन्धि घृत की उपयमित में सी चे-पहिले खुक्ख को यर्म में सीचा अब धर्मस्य को खुचि में डाले ।।पयो देवत्यम् प्रा-गा॰या-ख॰वा। ज्योतिः(धमे स्थ-घृत) ज्योति (उपयमनीस्थयृत) करि संगत हो स्वाहा (सुहत्मस्तु। ज्योतिर्वाः रूतर सिन्ययो भवति ज्योतिरितरस्या ते होत् दुभे ज्वी तिषी संगद्धे ते र्ति १४ : २ : २ : ४० : श्रुते : ययो देवता ॥का • २६ : ६ १ए जनररें।हिए। को संज्योतिषा ज्योति एतन्मन्बक्रमे के शनन्ति रहोमें॥ अहः केतुना। व्याखाते यजुषी ३७ ११ ।। का ०२६ ६ २० उपयमनी में सानीत घर्माज्य की सम्निहीन्होम प्रकारेण सम न्त्रक होमिके वाजिनवत् उपहबद्रार्थनपूर्वक होता अधर्यु क् ह्या प्रस्ताता प्रतिप्रस्थाता आग्नी भ्रः यजमान भक्त्याकरें ॥ घर्मदेवायम् आर्चावृशअगिनेभंमभुर(घर्माज्य) हमलोगीं नें होमा वैसे शानि कि र्न्द्रतम(वीर्यवत्तम)में (मधुद्रतमिन्द्रियवत्तमे गनावित्येवे तदाहेति १४:२:२:४२:श्रुते:।हे धर्म हे देव तेरे दुत शेषको हम भक्षण करते हैं तेरे अर्थ नमस्कार ही हमें हिंसा न करि। अपना परित्राण प्रार्थना करिये हैं ॥१६॥ अभीमं महिमा दिवं वित्री चमूव स्वया।। जुत

श्रवंसा पृथिवीधं सर्वसीदस्य महा शाःश्रीस री-चंस्व देववीतवे विध्ममाने अस्व मियेथ्यस्म श्रीत दश्तम्॥१०॥+

का॰ २६ हे २५ प्रचरणीय महावीरको अभाममिति समन्त्रक आ सन्दी में करें इतरें को चुपके से ततः प्रान्तिपारः ॥गायवीष्ट हत्यो मध्ये वसानहीने अभीमम् गायवी सर्की दस्ब हह ती यहा वसान वयोपेताति शकरी अग्नि देवत्या एके वकरक् क ग्रुयं वा । हे अग्ने तेरी महिमा दस दिवि को अभि होती है। कैसी महिमा कि वित्रः (विद्रोषेगा पूरता है सब की- मेथावी। विरतारः सहित। श्रीर श्रव(धनवायश्रो) करि पृथिवी को श्रिभिवर्तीत्पनु षद्भः॥सर्रेसीदस्वेति व्याखातिकादश्रेध्याये षद्भिशीकारिङ का ११-३६ • तन शोच स्वेति पारे । नरोच स्वेति अर्थ एक एव ॥१०। या ने घर्म दिवा अग्या गायत्र्या थं इविधीने। सा तुःशाय्यायतां निष्यायतां तस्ये ते साहा। या ने घमोन्नरिक्षे खुग्या विष्याग्नीधे।सात् श्याप्यायता निष्ट्यायता तस्ये ते स्वाही। याते यमे पृथिव्यार्थ सुग्या जगत्यार्थ सदस्या। सात् म्याप्यायतां निष्यायतां तस्य ते स्वाही॥१५॥१ का॰ २६-७ ४ अध्वर्ष आज्य की संस्कार करि चतुर्गिहीत करि के तिस से होमें अग्नीधा धियमाल तीनि शालाका विकीं में ती नों मन्त्रों से तीसरे की वैढि करि । धर्मदेवत्यानि जीिए १ ६

<sup>†</sup> साभर्भभामम् सर्सीद्सः अनवसानतात्॥१७॥ † या-हा। अ०।र्०।उ०॥१०॥

बरक्पक्री र यजुः हे धर्म जो तेरी सु में हुई ही दि जो गायती छन्द में प्रविष्ठा जो हिव्धीन (यत्तगृह) में प्रविष्ठा सो तेरी दी दि बरो हट हो दो तिस तेरी दी दि खोर तेरे अर्थ सहत हो "१" हे ध में जो तेरी दी दि अन्तरिक्ष में जिष्ठु प् छन्द में और आग्नी भ सदन में प्रविष्ठा सो तेरी हित पूर्ववत् "२" जो तेरी हे धर्म पृथि वी में दी दि जगती छन्द में प्रविष्ठा सद (पत्तगृह) में स्थिता से तेरी इत्युक्तम् "३" १०॥

भार के क्षेत्रस्य त्वा पुरस्याय बह्मणस्तन्तुं पाहि। विशेष्

का॰ २६ १ ई. होम के अनन्तर अध्वयुं पत्नी की आगे करि शाला में निकले "उपरिष्टा हु हती धर्म देवत्या। हे धर्म हम तु में अनु चलते हें तू ब्रह्म के शरीर को पालि। कि मर्थमनुग मनम् कि क्षत्रिय (देव-सूर्य) के पर्म (उक्तष्ट) पालने के अर्थ (एतंद्वे देवं क्षत्रं य एवं तपतीति १४ १ १ ४ श्रुते । किंच वि शः (यक्त) की धारणानिमिन करि हम तुने अनु चलते हैं (य हो वे विज्यक्तस्य लारिष्टेंचे इति १४ ३ १ १ ४ श्रुते । बिमर्थ म् कि तृतन सु प्रसूत कर्म की सिद्यार्थ ॥ १६॥

चतुः स्नित्तानि र्वरितस्य स्वयाः स्नी विश्वाः युः स्वयाः स्नः स्वीयुः स्वयाः । अप्रे योग् अप्रत्ये । स्वयाः । अप्रे

का ०२६ अ एक पहुन्तनीय महाबीर की उत्तर्विद में स्थापन

करे।। महाबुह्ती यमंदेवत्या। बाह्यमं हमारा सर्वायुः (पूर्णायुः प्रदः)हा (पुनरुक्तिरादरार्था। केसा बाह कि चतुः सिक्तः (चारां कोल दियूपा जिस के-एव वे चतुः सिक्तर्य एव तपित दिशां हो तस्य सक्तय इति १४-१-३-१०-श्रुतः। तथा करतः सत्य वाय-त्र)का नाभि (बन्धनस्यान । सिक्तारः। जगत की आयु का दाता। श्रीर सर्वतः प्रययिना। हे यम तरे प्रसाद करि हमलोगं से हेय निकलजांवे इति शेषः (बीतराग हो इतिभावः। श्रीर हमारे से ह्र (चलन-जन्ममर्गलक्षणः) निकलजांवे। हम श्रन्यवत (मनुष्य कर्म के सकाश भिन्नवत जगदन्त ग्रह्र स् य पर्मात्मा) को सेवन करते हें (पर्मात्मा की सायुज्यको प्राप्त होते हें दिन भावः (श्रन्यहाः एतस्य वत्मन्यन्मनु-ष्याणामिति १४-३-१-१६-श्रुतः॥२०॥

यर्भेनने पुरीषं नेन वर्धस्व चा च प्यायस्व। बर्धिषीमहि च वयमा च प्यासिधीमहि॥२१॥

का॰ २६ ७ ३२ गतियुक्त पात्रों की दुम्ब से पूरण करें कीरतेण त्र सप्त हैं (३महाबीर २िपन्चने १ उपयमित १ स्तुवः। अनु छुप् यमिरेवत्या। हे यमी यह पय तरा पुरीषः पूरण करने हारा अ न्त्र) हैं (अन्त्र वे पुरीषमन्त्रमेवास्मिन्तेतह्थातीति १४ १९३१ २३ स्तुतेः। तिस (पय) करि वृद्ध हो कीर पूर्ण हो तेरे प्रसाद्धे हम वर्धिषीमिह आप्यासिषीमिह चित व्याख्यातम् २-१४ ११२१॥

# स्विकदृष्ट्या हरिर्म्हान्यनो न दंशीतः। सर्वे स्पेण दिद्युनदुद्धिः॥२२॥

का॰ १६-७-१२ सोमगानानन्तर उत्सादन देश में अचिक द दिति तीनि बार परिता जनसेक कारके वक्ष्यगण करे भयो खिए क यम देवत्या । धर्मः सूर्यात्मना स्तूपते। आहिति हारेण वृष्टि कर्ता ध्र-में अवुज्यमानः सन् पुनः -पुनः पाष्ट्र करता हुः था केसा कि हरित बर्श वा रसें। का हती (एवं वे वृषा हिर्द्य एवं तपत्य-य उ प्रवार्य इति १४ १ १ १ १ ६ श्रुतिः। महान् (प्रभावसे। मिन न ऐसे दर्शनीय अत एवं सूर्य तुन्य प्रकाशे है जल का धर्ता निधि सुरवा का इति श्रीषः॥ २॥

सुमितिया न शाप शोषधयः सन्तु दुर्मिति पास्तरेम सन्तु योग्स्मान्द्वेष्ट्रि पं च व्यं हि

ह्म:॥३३॥

का॰२६ं-७-३७-सपत्नीकाः सृत्विग्यजमानाः चाताल में मार्जन करते हैं। पत्या शपि मन्त्रपाहः गज्याखात ६-२२:॥२३॥

उहुयं तमस्यित् खः पर्यन्त उत्तरम्। देवं दे ब्वा स्युमर्गनम् ज्योतिरुत्तमम्॥ २४॥

का॰ २६०७-३८-रोष्ट्रानी दिशा प्रति यजमान चलता है।वा-रव्याता २०-२९-॥३४॥

एधो स्येधियामिहं समिदंसि नेजी सि वेजी

मियं थेहि॥२५॥ १ ए-हि। जनस-हि। इंना २६॥

का॰ २६ ॰ ३६ · यजमान पीछे की नहंखता ईशान देशों से ली रिकरि एथी । भीति मन्त्रण एक समिध नेक ममिदसीति मन्त्र ए आहवनीय में रखें ॥ मन्त्रहयं व्याख्यातम् २००२३ ॥ २४॥

यावती द्यावाष्ट्रियी यावच सप्त सिन्धंबावि-तिस्यरे। नावन्तिमन्द्र ते ग्रहंमू की सहाम्य

क्षित् मिय गृह्णाम्यकितम् ॥ २६॥

का॰ २६ ०० ५४ स्पविचा शिनहो चाहवणी में विधियम ग्र-हण करें । बाद्यी उक्णिक स्थियमें देवत्या चन्हें इन्द्र अन्त सहित अनुपक्षीण करें ग्रह नितने परिमाण को में ग्रहण करता हूं और मुरु विषे अनुपक्षीण जैसे हो तेसे ग्र-हण करता हूं (तेरे ग्रहण करि मुरु में यज्ञक्षय नहीं दृत्यर्थः) नितना कितना कि द्यावापृथिवी जितनी और सन्न समुद्रा जितने परिमाण देश में विषेण स्थित हैं नितने महत्तर द्धि-धर्म को ग्रहण करता हूं दृत्यर्थः ॥ १६॥

मिय त्यदिन्द्रियं बृहन्मिय दक्षो मिय क्रतुः। यमि ख्रिशुनिवराजित विराजा ज्योतिया सह

त्रसंगा तेजसां सहगर्गा

का॰ १६ ॰ १५ हते शैष द्धिघ्में को यनमान ऋत्विजसी पहन भक्षण करें "पञ्चपदापद्भिर्यजमानाश्ची र्देक्त्या द्धि धर्म देवत्या चेति महीधरावद्य वोह (प्रसिद्ध) रून्द्रिय (वीर्य) मुक्त में विश्वाले ।द्देश (संकल्प सिद्धि) मुक्त में विश्व क्षित् (सत्तं कल्प) मुक्त । विश्व (जगत्प्रसिद्धः) ज्योति (नेज्ञादित्यास्य) सहित और ब्रह्म (जयीलक्षणः) तेज सहित यम मुक्त । केसा प्रमें कि विश्व तीनि हैं तीप्तिर्ण जिस की वीदः या ने पर्म दिया श्वीत्य प्रात्य प्रार्था करिद्धा । श्वीत्य प्रात्य प्रार्था करिद्धा । श्वीत्य प्रात्य प्राप्त कर्म में कह गया ॥ २०॥

पयसो रेत आर्थतं तस्य दोहमशीमह्यनरामुनरा छ समाम्। तिषेः संबुक् क्रांबे दक्षस्य ते सुषुगा-स्य ते सुषुमणिन द्वतः। इन्द्रपीतस्य प्रजापति भक्षितस्य मयुमत् उपहृत् उपहृतस्य मक्षयामि ॥२०॥१

इति सर्धे हिनायां नृतीयोः नुवाकः ३

इति श्री शक्त यजुषि मार्थ्यान्दनीयायां वाज सनेय सर्वेहितायां दीर्घपारे श्रानिर्वेशो ध्याय:॥३०॥

यर्ग देवत्या गायच्यनवसाना। दिधियर्मभस्मणे एव विनियुक्ता। पय का रेत (वीर्य मारे जगदुत्पितिवीज) जी आहरण किया दिधियर्म रूप तिस के दोह (प्रपूर्ण) की हम उत्तरी तर दस वर्ष में व्याप्त हो (सर्वदा हम पायजू का हो इत्यर्थः का रहे के प्रदे महावृतीय दिवस में लिय इति मन्त्रणह तथेष दिधियमें की भसाण करना । दिधि यमे देवत्यं पजुः। हे लियः संवृक्त (कान्ति के स्वीकर नेहारे) हे सुषुमणः (शोभन्तु स्वत्व त्वतः) हे दिधियमें में उपहत्र किये सन् तेरा अंशा वा तुंके मक्षण करता हूं ने केसा तेरा कि संकल्प का सिदिएका।

<sup>+</sup>ष-म्।जा।ति-मि।द्र०॥२७॥

*≥*4 • 6.

तथा शोभन सुरव्भूत। शिन में होमानुशा। इन्द्रकरि भ क्षित। अजापति करि भक्षित। मधुर्स्वादेषित। उपहूत (कती-पहन। एवं बिथ तेरे अंश को हे द्धियमें में भक्षण करता हूं दृत्यर्थः समान्ना घमेति कतेव्यता॥२५॥

इति भाष्ये तृतीयोः नुवाकः ३ श्रीवेदाधे भदी पेन नमोहा देनिवारपन् पुमार्थो खतुरा देपान्महाबीरो मस्वेश्वरः २०

श्रीमञ्जूक यजुर्वेहानगेत माध्यन्दिनी प्राखाध्येत व्याघ्रपास् न्बय विन्धामित्र पुराधिप श्रीमञ्ज्ञ पिके शोर देव वस्मीत्मज रो किम्एय नृपतिगिरिप्रसादेन रचिते श्री वेदार्थ प्रदीपे गिरिधर-भाष्ये सुक्रियायां महावीर निरूपणे म्छा विर्हेषो मध्यायः॥३६॥

> हरि: श्रीम् **जोनमायज्ञपुरुषाय** पश्चात्मकं हिरूपंच साधनेबेंहरूपकम् स्वानन्द हाय के कृष्णं ब्रह्म स्व परंस्तुमः ३६० स्वाहा प्राणेभ्यः साधिपतिकेभ्यः। पृथिवेयं स्वा हाग्नये खाहानारिक्षाय खाहा वायव खाहा। द वे खाहा स्याय खाहा॥१॥+

**डोनमायाज्ञवल्काय** गिरित्रसादसंद्रोनोपान्येग्ध्याये प्रसीपके रूर्यते संहिता भाष्ये सक्ते धर्मादि निकतिः ३४०

+ स्क-भ्यान्त्र गष्ट-हार्-ाग-हाउ० कर नवा-हात्र गहि-हाज्यागस्त्राई-शि

> दिग्धः खाहा चुन्द्राय खाहा नक्षेत्रेभ्यः खाहा-द्धाः खाहा वर्रणायं खाहा। नाम्ये खाहा पूता य खाहा॥२॥+

दिग्भ्यः चन्द्रायः नक्षत्रेभ्यः श्रद्धाः वरुणायः नामिदेवताः शोधकदेवताः॥२ः

बाचे स्वाही प्राणाय स्वाही प्राणाय स्वाही। चशुंषे स्वाहा चश्चेषे स्वाहा श्रीतीय स्वाहा श्रीतीयस्व हो॥३॥†

बागिशिष्टानः एवयग्रेग्पि। प्राणिन्द्रियाधिष्ठानः (प्राण्टीनांद्वि

<sup>+</sup>हि-हाज्यवाच-हार्वाच-हार्वाच-हान्य-हान्यवाच-हान्यवाच-हान्यवाच्-हार्द्वन्थः +वा-हान्यवाच-हार्ववाच-हान्यवाच-हान्यवाच्यान्यान्याः

त्वान्मन्त्रावृतिः। चक्षु तिस् के शिधिष्ठात्। श्रीवृ के शिक्षण तृ•॥३॥

मनेसः काम्माकृति चाचः सत्यमशीय।पुरू नार्थः रूपमन्त्रस्य रसो यशः श्रीः श्रयतां मिष् स्वाही ॥४॥

द्वितीयः पूर्णेद्वितमन्त्रः। अनुषुच्यजमानाशिश्रीदेवत्या। में मन के शमिलाय शोर् शाकृति (प्रयत्न) को प्राप्त होंउ शोर् वाणी सत्य को प्राप्त होचै। मेरे विषे यह सब तिष्ठे पशुसम्ब-न्धिनी श्रोभा अन्त का स्वाबुख यश्काति) श्रोर लक्ष्मी॥४॥

त्रजापितः सम्भियमीणः सम्बाट् सम्धृती विश्व देवः सर्रसन्तो पूर्मः प्रवृक्तस्तेज उद्यंत शास्त्र-नेः पर्यस्यानीयमाने पोष्णो विष्यन्दमाने मा-रुतः क्रयन्। मेवः शर्मि संताच्यमाने नाप्यो हियमीण आग्नेयो ह्यमानी बाख्तः॥५॥

का॰ २६.७.५० सिन्त्रियमाहा हा वस्था (महाबीर्भेद)मे प्रजा पतये खाहात्याचा पया काल आहु तियें हो मियें है "तद्यवा मच्ची दर्शयित सम्भियमाए महावीर जब कि फंटे टूरे न व प्रापिश्वत्तहोम में प्रजापित देवता है - प्रजापतये खाहित त्रायश्चिता होमियें हैं इत्यर्थ (प्रजापति: समित्रयमा-एं। यथाकालं प्रायश्चित्तदेवतेत्युक्तत्वात् शनुक्रम् ॰४॰ रः। हे ४ ६ यजुषी॥ पयोः वसंकाननार् कुशासादन सपूर्व

सम्भूत करियेहे तिस् के भैद् (परने-ट्टने) में सम्बाद प्रायश्चि महेवता समाजे साहेति॥ आसादन से ले मुखपलवें। पर अधित्रयण में पाक् सर्धसन्तः नहां भेद में विश्वदेव देवतः विश्वे-भ्या देवेम्यः खाहेति॥ अधिश्रयण से ले परिश्रासें करि ग्रहण से पूर्व प्रवृक्तः (प्रवृज्यत र इति) तव भेदे । यमाय खाहे ति ॥ उद्यम-नसे ले अजापयो । वसेक से प्राक् उद्यतः तत्र भेदे तेजसेसा-हेति॥ अजापय के आसिच्यमान घर्मभेद में अश्विदेवत्यः घ मेहें- हा श्विभ्यारं खाहेति हो मियेहें ॥ विशेषेण स्पन्दमान (बीके बाहिर सवते) में घर्मः प्रवदेवत्यः पूष्णे स्वाहेति हो ।।। मध्य में घीका आवर्तन तबमरुद्देवत्यः तत्र भेदे मरुद्धाः स्वा हेति जुहोति॥पयोः वसेक में योपरि तरिका उत्पन्न होती है वो ह पार् कहिलाती है निस के संताय्यमान (एध्यमान) में मित्रदे वत्यः तत्र पार्जादि हर्ए। से जाक् मेदे-मित्राय खाहेति जुना आहवनीय को हियमाण होम सै पहिले वायुदेवत्यः तत्रभी दे वायवे खाहेति जु॰॥ ह्यमान धर्म श्रीन देवत है तत्र तड़ी दे अग्नये खाहेति जुणा होम से ऊपर उत्तर्धमारम्भ से प हिले बाग्देवतः तत्र भेदे वाचे स्वहिति जुगाएता आहतियं सक्त झहीत खाज्य करिकें हो मियें हैं॥४॥ सविता त्रंयुमे हेन्द्रिनिद्धितीये वायुस्तृतीयं जा

सिवता त्रेष्ट्रमेग्हेन्त्रीनिर्दितीये वायुस्तृतीयंग्जा दिलास्त्रतुर्धे चन्द्रमाः पञ्चम नहतुः षष्ठे मुरु तैः सम्रमे ब्रह्मितिरस्टमे मिनो नेवमे वर्र णे दशुमः इन्ह्रे एका स्प्रे विश्वे देवा द्वेद्शे । देंग का॰ २६ ॰ ५१ ॰ और सिवता प्रथमे ॰ हिन्दित प्रतिदिन में तथाचा न जुक्मणी ७ ४ ॰ सिवता प्रथमे ॰ हन्म्रत्यहं क्रमेण ॥ प्रथम दिन धर्म भेद में सिवता ॰ सिवचे खाहेति जु ० ॥ एवमग्रे ॰ पि । द्संरे दिन न ध ॰ अगिन दे ० अग्नये खा ० ॥ तीसरे दिन ॰ वायवे खा ० । चें चे दिन आदित्येभ्यः खा ० ॥ पांचमें ० चन्द्रमसे खा ० ॥ ह्य ठवें क्र नु ः ॥ सातवें ॰ मरुत ः ॥ आठमें ॰ बुहस्पित ः ॥ नवमे ॰ मिनः ॥ द्या मे ० वरुण ः ॥ एका द्ये ॰ दुन्द्र । ॥ द्वा दुगे ० विश्वेभ्यो देवेभ्य ः खा हेति जु ० ॥ उपसत्य वृद्धे । एता एवा हुतय ः पुनरादित आर्भ्या वर्त्यन्ते ॥ ६॥

अ १२ जुगुर्श्व भीमञ्च धान्तञ्च धुनिश्व। सामहाश्वामि युग्वा च विक्षियः खाहो॥ ॥

का॰ १० ४ र ४ चपन में मारुतों वर पुरोडाप्रों की सक्ति।
तिस्वेत्यादि वर मारुतमन्त्रों से १० ०० - ०५ होमि के अरएपमें
अन्च्यसंज्ञक सप्तमपुरेखापा विमुख संज्ञक की उग्रस्नेति
मन्त्र करि होमें तथाचानुकमणी ४ ० - उग्रस्न मारुती गापवी
विमुखाखो मन्त्री गेनो विनियुक्तस्मादाग्निक एवास्प श्रिः
पर्मेष्ठी प्राजापत्यो वेति। आगिनकः प्रजापतिर्क्रिषः। अस्पम्
न्त्रस्यात्र पाढो १ एपे पाढयो ग्यत्वात्। अस मन्त्रार्थः। जो एते
उग्रादिनामकाः सप्त मरुतः तिन्हों के अर्थ सुहुत हो। उग्र (उन्ति हारा। ४४। पाढ्ये। पाढके। पाढि स्व स्व स्व

# जनानान्ध-गर्भ वदार्थपदीपेगिर्धिर्माणे

कंपाता॥धर्म। प्राचुक्षां को अभिभवता॥ध्याहमारे संमुख योग को प्राप्त होता॥धणारिपुक्षां को विविध क्षपता॥ध्याणा क

श्रानिर्हे हर्दयेनाशनिर्हे हर्द्याग्रेण पश्रपति क्व-न्त्रहर्द्यन भवं युक्ता। शर्वे मनस्त्राभ्यामीशानं मन्युना महादेवमन्तः पश्रीव्येनाग्रं देवं विनिष्ठ-ना वसिष्ठहनुः शिङ्गीनिकाश्र्याभ्याम्॥ ॥॥

का॰ २० ए ६-ए उगुश्चिति मन्त्र विसुख है तिसू से परें देवता शस्त्रा द्धीं के अर्थ अग्निरें हर्यनेत्यादिकों से चतुर्रहीत आज्य की से सेंकर होमें। तनापि पक्षद्यम्। अगनये खाहा हृदयाय खाहा अपू नये खाहा हृद्याग्राय खाहा इत्यादि कात्यायनादिकों का श्रीने प्रायहें अग्निरं हदयेन प्रीणामि खाहेत्यादि हरिस्वामिमते प्रयोगः। ततस्राग्निर्धे हृह्येनत्याहीन्विश्वभ्यो देवेभ्यः खाहे त्यनों होमें। की करिके मान इति अनुवाकीं २५ २४-३४० से बोड शाहतियें होमिके द्यावापृथिवीम्यार्थ खाहेति चरमा आ हुति को होमें इति स्वार्थः॥ अरएये न्यूच्यान्हुता द्यावापृथिव्या-सुनमाहतिं जुहोतीति श्रुते: श्रार्एय में अनूचीं (पिंतें। श्रूने गिनिहं हृद्येनेत्याहिकों विश्वेभ्यो देवेभ्यः खाहेत्येवमन्तों)होमें। को करिके द्यावापृथिवीयामुनमा आहुति को होमें इति श्रुत्य-र्भः॥तथा चानुक्रमणी ४ ए अगिन र्हें हृद्येएण म्बमे धिकानि तवीक्त एवर्गर्वर्लीमभ्यः खाहेति प्रायश्चित्ता द्वतयो विचत्वा रिश्वंत्रात्। नवारिनं हृद्येणः उग्रं लोहितेन हे किएडके ब्राह्मण- स्ते देवनाश्वावयवसम्बन्धविधानात् अर्एये ध्येयत्वादिह्
पाठः। लोमादीन्यङ्गान्येवपितानि आपासाद्या देवता श् व ॥ अथ मन्त्रार्थः ॥ हृदयके अग्रमाग कि अश्वानदेव की प्रीणामि (तृ-प्र करता हं ॥ हृदयके अग्रमाग कि अश्वानदेव की प्रीणास् मग्रहृदय कि पश्चपितदेव की प्रीणायक्वत् (कालखाड) कि श्वानदेव की प्रीणामन्यु (अश्वसम्बन्धिकोध) कि ईशान देव की प्रीणामन्यु (अश्वसम्बन्धिकोध) कि ईशान देव की प्रीणामन्यु (अश्वसम्बन्धिकोध) कि ईशान देव की प्रीणा वित्र हु (स्थूलान्त्र) कि उग्रेदेव को प्रीणा वित्र हु देव की प्रीणा वित्र हु (स्थूलान्त्र) कि उग्रेदेव को प्रीणा वित्र हु देव की प्राणा वित्र हु (क्याला का अधीमाग हनता आहार की हु हु लिङ्गाचार्यः विस् हृ हु हि की स्वार विश्व हु हि हु चार्यः विस् हृ हु हि हु चार्यः विस् हृ हु हि हु चार्यः विस् हु हु हि हु सं इत् देवता हो की प्रीणा हि स्था की प्राणा हि से इत् हि हु स्वार हो हि हु सं इत् देवता हो की प्रीणाणा

जुंगं लोहितेन मित्र हें से ब्रित्येन रूदं दो ब्रित्येनेन्द्रे अक्रीडेन मुरुतो बलेन साध्यान्य मुद्दा भ्यास्य कएक्प हें रूद्रस्थानः पार्ट्य महादेवस्य पहेन्छु बे-स्य विनिष्ठः पश्चपतेः पुरीतत्॥ ४॥

लोहित (असक) करि उग्रहेब को त्री शा सोब्राय (श्रोभनगत्याहि कर्मकर्तृत्व) करि मित्रहेव को त्री शा देवित्य (बुष्ट-स्वलनोक्सल नादि वत) करि रुद्रहेव को त्री शात्रकीड (प्रकृष्टकीड न) करि इन्द्र देव को त्री शाबल (सामर्थ्य) करि मरुहेवता हों को त्री शात्रमुद्रा प्रक्रष्ट हर्ष । करि साध्य देवता छों को प्री॰॥कार में हुआ मांस भ-व स्वता का हो वा कर्र में हुए मांस करि भवदेवता की प्री॰॥एवम ये गि। पार्श्व के मध्य में हुआ मांस रुद्र देवता का हो॥यकत् (काल खर्ड) महादेव-देवता का हो॥स्यूलान्त्र प्रावदेवता का हो॥परीत-त्(हर्षाक्षादक अन्त्र) पश्च पति देवता का हो॥४॥

and the state of the

लोमेग्यः खाहा लोमेग्यः खाहा लचे खाहा लो चे खाहा लोहिताय खाहा लोहिताय खाहा मेही ग्यः खाहा मेदीग्यः खाहा गार्थसेग्यः खाहा मा ध्सेग्यः खाहा स्नावेग्यः खाहा स्नावेग्यः खाहास्य भ्यः खाहास्यग्यः खाहा मज्जभ्यः खाहा मज्जभ्यः खाहार्यभ्यः खाहा पायवे खाहा॥१०॥

बीणि पज्रेषि ॥लोमभ्यः स्वाहेति जापश्चिनाहृतयो हिचलारि उत्रात्॥लोमादिक अञ्जः हैं।लोमभ्यः स्वाहा (लोमों को होमता हूं इत्यर्थः २ त्वचे ४ लोहिताय है महोभ्यः (मेदो-धातुविशेषः दे माछंसभ्यः १९ स्वावभ्यः (स्वायवो १ न साः) १२ अस्यम्यः १४ मज्जभ्यः (मज्जा वशेधातुः) १६ रेतसे (वीर्थः) १९ पाय वे (गुद्ग) १८ ॥ १९॥

श्रायासाय स्वाहा प्रायासाय स्वाहा संयासाय स्वाहा हो वियासाय स्वाहीद्यासाय स्वाहा श्रोकीय स्वाहा श्रीचेते स्वाहा श्रीचेमानाय स्वाहा श्रीकीय स्वाहा

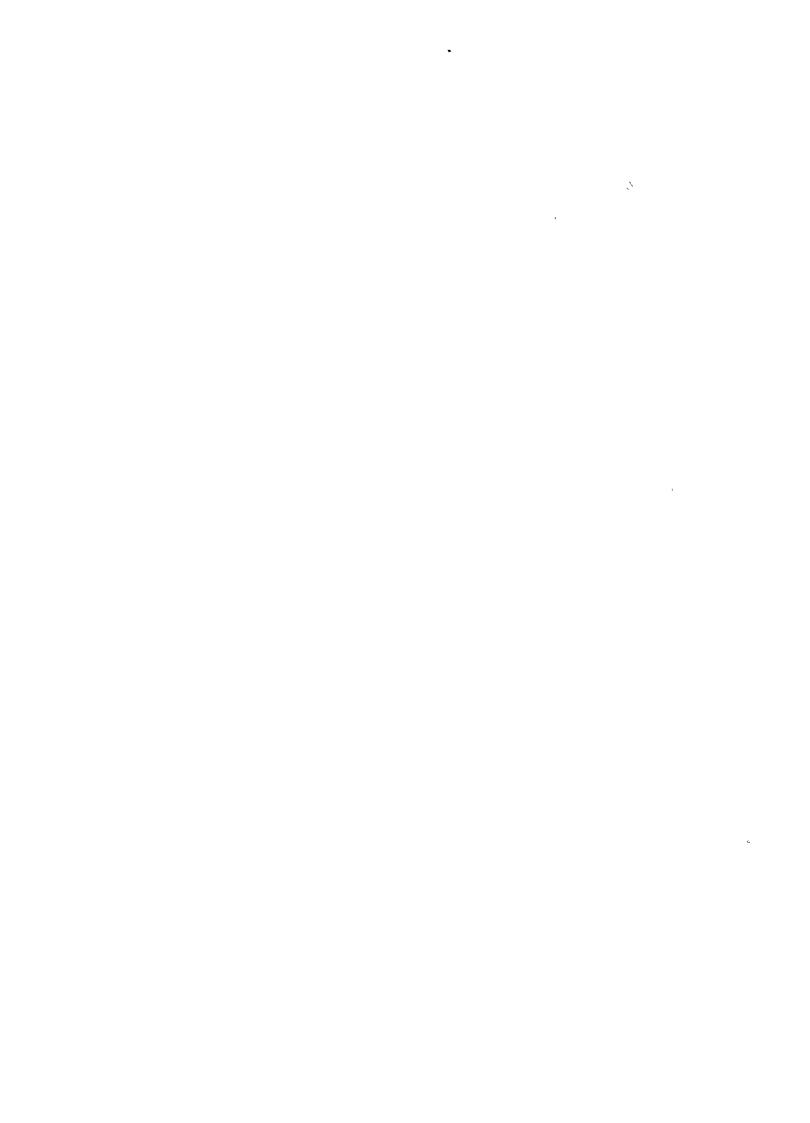

## ॥हरिःश्रीम्॥

## ॥ अं नमो भगवने वासुद्वाय॥

नमे भगवते नसे क्रषणयाद्व तकर्मणे। स्त्यनामिन भेदेन जगत्की इति यो यतः ॥१॥ नमामि बल्लभाधी यां परं ब्रह्म स्त्वोद्वनम्। तस्तुतं विद्वलेषां च तस्तुतं गिर्धारणम्॥२॥तहंष्यं व्रज्ञपतिं च व्रह्मानन्द प्रहायिनम्। तथा चारुमतीमम्बं। प्रणमा मि मुहुर्मुहुः॥३॥वागी प्रणद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् पक्रमे। यं न व्या क्रतक्तयाः स्युक्तं नमामि गज्ञाननं॥४॥ नमामि माधवाचा यं सायनं तत्सहोदरम्। ऊष्ट्रदं भाष्यकारं च प्रणमामि महीधरम् प्रणस्त्राहं वरुनायं च नमामि भवस्त्रिणम्। वेदार्थदीपकं भाष्यं लिखामि वालवुद्यये॥६॥द्र्राह्स्यां निर्ध्य क्रपं। क्रत्वाममे परि। विलोक्यः स्वक्रमाष्यो। यं वृद्धिमिद्दिं जोतं मेः॥०॥

शादि में ब्रह्मपरम्परा करि प्राप्त वेद की भगवान्वेदना समें मन्दमित मनुष्यों की सीचि तिन्हों पर क्रपा करि चारि प्रका र में बाटि ऋग्यजुः सामाधर्व नामा चारों वेदों की पैल विश्वाम्या यन जैमिति सुमन्तु के अर्थ कमसे उपदेश किया शीर तिन्हें। ने अपने शिष्यों के अर्थ। एवं परम्परा करि सहस्वशास्वा वेद 4

हुला। नहां व्यासका शिष्य विशम्यायान याज्ञवल्वयादिकां सपनेशिषां के अर्थ यजुर्वेद की परता हुआ। तहाँ देव योग से किसी हेतुकीर कुद्र ह ए वेशम्याय ने याज्ञवल्क्य प्रतिकहों कि मुरू से पढे हुए की त्यांगि। ति सनें योगसामध्ये से अग्निस्य मूर्तिमती विद्याको उद्दमन किया। उगिले हुए यजुओं की यहएा करी यह गुरुने शिष्यों से कहा तब सीर-अंगर विश्वम्यायन के शिष्यलाग तिनिरि होके यजुओं की मक्षण करिन गये। तेयजुः बुद्धिकी मलीनता से क्रया (काले) दुरा। फिरि याद्मवल्य दुःखित हो सूर्य को आएधन करि छो। युक्क यजुओं को प्राप्त हुआ। की र तिन्हें जावाल गोधेय काएंब माध्यन्दिन प्रभृति पञ्चदप्रा प्राच्यां की पराया तथा च श्रुतिः शतपथद्माह्मण १४ -४ -४ - ३३ - आदित्यानी मानि श्रुक्तानि यजूथंषि वाजसनेयेन याज्ञवल्केवनाख्यायन्त द ति। अस्यायमर्थः। दुमानि ये, शाहित्यानि शाहित्य से अध्ययन किये हए श्रुकानि श्रुद्ध, यजूर्धेषे यजुः, वाजसनयेनं अन्त का सन न जिस का तिस के युन,याज्ञवल्कें।न याज्ञवल्का करिके, शार्या यने (शिष्यों के अर्थ) कहे गये, इत्यर्थः। नहां मध्यन्दिनमहिं करि लब्ध यजुर्वेद का प्रारवा विशेष माध्यन्दिन है। यद्यपि इस प्रारवा शोर जावालप्रभृति चतुर्दश शारवाओं की याज्ञवल्का में बहुत शि घों के अर्थ उपरेश किया तथापि ईश्वर की क्रपा से उन्हों पञ्च द्या शिष्यों के सम्बन्ध करि लेक में प्रख्यात हुई। तिसमाध्यन्हिम वेद को जे अध्ययन करते जानते बा शिष्यपरम्परा करि वर्तमान हें नेभी माध्यन्ति कहिलाते हैं।

श्रध ब्रह्मयक्तअस्वाध्यायाचे ब्रह्मयक्त इत्यादि वतस्याच्यवछेदे येत्यन शतः ११-५: ६-५-१० श्रुतिको करि ब्रह्मयन की विधि शोर अप्रांसा कहीं नर्द्र गतहां स्वाध्याय (साधार्णात्व से अपने पित् पितामहादि चरम्यकं करि प्राप्ता वेदचारवा) तिस में विद्यमान ऋगादिकों से एक वाक्य कोभी दिन-दिन अध्ययन करना सोही बहा यक्त है और जैसे विधियज्ञ में अन्त्र पशु सुचिसुवा इत्यादिक बाह्य सामिग्री हैं ऐसे यहां नहीं इस में तो वाणी ही जुहू मन उप मृत् चसु धुवा मेधासूबः सत्य अवभृष्य खगेलाक उद्यन हैं।जि तना कि दूस पृथिवी की विनकीर पूर्ण देने लोक की जीतता है उस से विगुण जीतता है बहुत और अक्षय जा विद्वान् कि दिन-दिन स्वाध्याय अध्ययन करता है तिस से स्वाध्याय अध्ययन करना जी। स्चाएँ (ऋकंहिता अथवा गायचादि चतुर्देश छन्द्युक्ता ऋचाएँ) शीर्जा यजुः यजुः सहिता वा देव्यादि छन्दयुक्त वा रहित मन्त्र)सां-म(सामसंहिमा बा गीती चरचाएँ) अथवी द्विन्सः(अथवेंसंहिता वा अथर्वाञ्जां श्रीर आहुन् सें। करि देखे मन्त्रे दिन-दिनस्वाध्याय करता है सो कमपूर्वक पय घृत साम मेद आहुति यों करि देवता श्रीं को तुप्त करता है श्रीर तुप्त हुए देवता तिसे तुप्त करते है योगक्षे म प्राण रेन सबीत्मा समस्त पुएय सम्पदाञ्ची करि नथा तिस के पि-मों की अभिलक्ष करि खधा करिके खरी में घुत की नदी वहती है। जो अनुसासनो (स वे सम्भारान्सम्भरती व्यादि विधिवाक्यों बाशि साबि पहें। और विद्या (उपासनविधिवाको वा न्याय मीमांसा

श्रादिकों । तथा वाकोवाका (संवे गोतमस्य पुत्र वृतोजनं धावयेत् इत्युन्नि प्रत्युन्निरूप व्राह्मण वा उन्नि प्रत्युन्निरूप प्रकरण । द्रितहास
(श्रापो ह वा । इहम ये सिललमेवास्य त्यादिक सृष्टि प्रतिषादक प्राः
ह्मण वा महाभार्थादि कों । पुरुष लें (उर्व श्र्यप्तराः पुरुष्वसमें इं चकमेत्यादिक पुरातन पुरुष वृत्तान्त प्रतिपादकों वा वेष्णवादिपु एएंंं ।
गाथा श्रें। (महाहिमिव वे हृदात् इत्यादिक मन्त्रें। ) नागशंसिकों (समानान्सद मुक्षन्तिह्यान् इत्यादिक मनुष्य प्रशंसापरा ब्राह्मणें ) वा नाराशंस्यो गाथाः (मनुष्यों की प्रशंसा प्रतिपादन करने हारे म्लोकों ) को
स्वाध्याय अध्ययन करता है सो मधु की श्राह्मिशों करि देवताश्रों को त्य करता है श्रोर तृष्ठ हुए देव ।।

श्रीरासह वे देवाना चासुराणं यही जनतावास्नामित्यादि नेनि रीयाराण्यक द्वितीय प्रपादक में ब्रह्मयज्ञिविधि है। नहां प्रथमानुबाक में यज्ञीपवीत धारण र सन्ध्योपासन ३ ४ ४ ५ ६ पापस्थार्थक्ष्माएड होम अतिस होम की आख्या च दीक्षादिक ४ ५ स्वाध्याय करने को उ-पाख्यान १० पच्च महायज्ञों के लक्ष्मण १९ ब्रह्मयज्ञ का प्रयोग एपाम से बाहिर पूर्व उत्तर वा ऐपानी दिशा में आकर कि जितनी दूर से या-म के ख्यार में पड़ी न दीरेंव नहां सूर्य के अम्युद्य होते प्रथमानुवाके क प्रयन करें श्रीर जहां पर साज का पाढ समान्न किया तिसी स्थान से कल्हि आरम्भ करें। १२ श्राज का पाढ समान्न किया तिसी स्थान से विसमय मन करें। १२ श्राज का श्रनुकस्य एपाम में दिवस वा रा-

ध्याय अध्ययन करना और शोच आन्हेय महिषे के मत में यह मुख्य पक्ष है १३ मध्यान्ह में प्रवल अध्ययन करें १४ वेद यह एसमय जो मे घविजली शादिक अनध्यायनार्गा हैं सो यज्ञा दुः होने से यहां १५ यहांपर केवल दो अनध्याय (यज्ञकर्ता आप अश्वचिही दूसरे जहां यज्ञ कोरे सो स्थान मूत्रपुरीषादि करि अशुचि होवे)हें और सुलभ त्व फर्लामृद्धि अनुएात्व पापस्पर्शेराहित्य दिखलाया तथा जोमनुष्य वेद का वाड्यान निष्पादन करि अध्ययन करता है तिसका पाप क्षय-द्वारा शीर मोक्षपर्यन्त उत्तमगति देने से वेद प्यारा सरवा हेगा है किंच चिन्तामाण्यू प्याध्याय का जो त्याग करि कदाचित् विद्वत्सभा मे शा ख़ादिक सुनता है मां पुरुषार्थ पर्यवसान में अनृत् है। क्यों कि का व्यनाटकालङ्कारादि श्रवण करि श्रायु की वृथाक्षय से श्रन्यकोईभी प्रमार्थे नहीं दीखता जो काव्यादि परता है सी वृथा कएर मुखाता है न यहां का न वहां का। यहां के लिये सषीवाणिज्यादि जीविका और वहां के लिये वेंट् है 🖰 जो स्वाध्याय में वाजपेयराजम्याश्वमेधादि जिस-जिस कत्भाग को पढ़ नाहै तिस के फल को प्राप्त होता है। क्यों कि का यिक वाचिक मानसिक त्रिविध याग है नहां अध्ययन से वाचिक नथा उस के अर्थ का अध्ययन काल में सन्धान से मानसिक सिद्ध है और द्रव्याजन रहिन के अनिधिकारित्व से कायिक का तो अधि-कार ही नहीं इस हेतु वाचिकमानसिक से ही कायिक सिद्ध है वेद-विद् बाह्मण में समस्त देवता वास करते हैं तिस की निन्दाकभीनकरें १६ अनापदा में अयाजयाजन काउपवासपूर्वक खाध्याय करनाइ

न मनुना स्पर्यते च। श्राध्या • २० वेद्नेव मदाभ्यस्य तपस्त स्यान्तिकीतन्तः। वेदाभ्यास्य दि वि मस्य नयः पर्मिहाच्यते ॥ १६६॥ श्राहिव स मरवा ग्रम्या पर्म तथ्यते नयः। मः खाव्यपि दिजीः धीत खाष्यायं प्राह्मती । न्वरम् ॥ १६०॥ गोरन्यधीत्य हिजी वेदानन्यत्र कुहते भ्रमम्। स भावन्ति व श्रुद्रत्वमासु गाञ्चति सन्वयः॥ १६०॥ द्रति॥

त्यादिक ही प्रायिश्वत है १० आपदा में अयाजयाजन का प्रायिश्वत भी अर्एय में जाकर स्वाध्याय करना द्व्यादिक १० प्रायिश्वता के स्वाध्याय असङ्ग से अवकीिए प्रायिश्वत है १४ सर्वयत्तारम्म में वा सायंकालीन सन्ध्यावन्दन से अपर्ध्रुवमण्डल में पर अस्वापस्थान और प्रायुमारेषस्थान के मन्त्र कहे २० दिगुपस्थान सुन्युपस्थान के मन्त्र हैं ॥

ब्रह्मयत्तारम्भ का प्रारं न्यास कात्यायनभगवान ने स वीनुक्तमस्व अध्याय ४ रवण्ड १३ में कहा है जिस की व्याख्या आगे कहंगा। यहां पर इतना ही कहिता हूं कि स्वाध्याय अध्य यन से वडा पृथिवी आकाष्रा में कोई युरुषार्ध नहीं और जो कुछ भूत वर्तमान भविष्यत् है सो सव वेद में है। तिस वेद के दो विभाग हैं पहिला मन्न (संहिता) दूसरा ब्राह्मण जिस में मन्त्रों की विधि और अर्थ वाद है। तिसपर भी आत्रामभार वेद के अर्थाववोध के लिये महर्षि शों ने ब्राह्मणानुसार शिक्षादि षडद्ग तथा षडद्ग वत् इतिहासपु राण धर्ममीमांसादिणास्व कहे ।

अब में वेद्वेदाङ्गो श्रीर अशर माधव सायन महीधरादिशा चार्यी करिकहे भाष्यों का अनुसरण करिके ऋषिछन्द देवता वि नियोग सहित माध्यन्दिनीया वाजसनय सर्वेहिता का वाल कें। के वोधाध वृजभाषा में भाष्य लिखना हूं विद्वानों से प्राथना है कि मेरे पर कृपा करिके इस वेदार्थ ऋषि का अवलो कन करें।

<sup>†</sup> तथाच यास्वल्के म स्मर्थते। अध्या १५ की १ पुरासन्यायमी मांसाधमेशास्त्राद्ध मिलिताः। बदाः स्थानानि विद्याना धर्मस्य च चतुर्देशितः।

#### हरिःश्रीम्

#### **जें नमोयज्ञपुर्**षाय

#### पञ्चात्मकं हिरुपंच साथंने वेहरूपकम् म्वानन्द दायकं कषां ब्रह्मरूपं परं स्तुमः

मण्डलं दक्षिणमिस्हिद्यं चिथिष्ठितं येन शुक्कानिय नूश्रीय भगवान्याज्ञवल्क्यो यतः आप तं विवस्तनं जयीमयमिन च्यानमिथ्यायेमां माध्यन्दिनीयं वाजसनेयके यजुर्वेदाम्त्राये सर्के सिक्ले समुक्तिय ज्ञिष्टेद्वतक्रन्दाश्रस्यनुक्तमिष्यामा, यजु-पामनियनास्तर्तादेकेषां क्रन्दां न विद्यते, दृष्टार् न्यययः स्मर्ता-रः परमेष्ठ्याद्यो, देवता मन्त्रान्तर्भृता अग्न्यादिका हविभाजः स्तु-तिभाजो वाः नः प्राखोखाद्यास्योपवेषकपालेख्योल्खलाद् यश्च प्रतिमासूताः क्रन्दाश्रीस गायच्यादीन्येतान्यविदित्वा योग्धीते मनवत्यथान्तराश्वगते वा पद्यते स्थाणं वर्ग्वति प्रमीयते वा पापी मनवत्यथान्तराश्वगते वा पद्यते स्थाणं वर्ग्वति प्रमीयते वा पापी यान्यवत्यथ विज्ञायेनानि योग्धीते तस्य वीयेवद्य योग्धिविक्त स्य वीर्यवक्तरं भवति जिपता इत्वेष्ट्वा तत्कलेन युज्यते ॥१॥त

ा इषे त्वादि खं ब्रह्मानं विवस्वानप्रयत्ततः प्रतिकर्मवि भागेन ब्राह्मणानुसारेण ऋषयो वेदितव्याः परमञ्जी प्राजाप

<sup>•</sup> मं इति वा पाढः

त्यो द्र्यपूर्णमासमंत्रा एतम् षिर्देश वा प्रजापत्या द्वे त्वाप्रा खानुष्ठु विनियोगः कल्पकारोक्त एवमूर्जे त्वा वायवा वायव्यं देवो व ऐन्द्रं यजमानस्य प्राखा वसोवीयव्यं द्योमीनिरम्बन उखा वसोवीयव्यं देवस्त्वापयः कामधुक्तः प्रमाः सा विश्वायुत्त्रीः णि गव्यानीन्द्रस्थेन्द्रं विष्णा पयः ॥२॥योग

अगन इदमाग्नेये करता प्राजापत्या कर्मणे खुक शूर्पे प्रत्युष्टं हे राक्षसं उरु ब्रह्म रक्षोच्चां सर्वत्र धूरीस घृदेवानां विष्णु स्त्वान उरु हाविष्या अपहताः रक्षो यद्धन्ताः हिवधादेवस्य त्वा सा वित्राः सर्वत्राग्नये लिङ्गोक्त भूताय त्वा हिवः स्वः शूर्पा हर्द ह-न्ता गृहाः पृथिव्यास्त्वा हव्यं पिवत्रे लिङ्गोक्ताः सिवतुर्देवीः श्रा-क्षिता अपान्यग्नये लिङ्गोक्ते देव्याय पात्राणि ॥३॥

श्रमीस्यदित्याः कृष्णजिनमवधूतर्रं राक्षममिद्रग्रीवी त्रवले अग्नेहिविवृहत्म इदं मीसले हिविक्वहिधदेवतं वागिध यं पत्नी कृष्क्रवे वाग्ववृद्धर्दे शूर्पे प्रति त्वा हावेः परापृतम पहतर्दे राक्षमे वायुर्वी देवावस्त्रण्डुला धृष्टिरुपवेषोः पागन आ देवयजमाग्नेये ध्रुवमिस षण्णं कृपालान्यग्ने ब्रह्माने यं धिषणासि दार्षदं दिवः शाम्या धिष्ठागोपलं थान्यमिस षण् छं हिविमहीनामाज्यं ॥४॥र्दें

सं वपामि हिंब, समाज आपं जनयत्ये विदर्ध हिंबिर्षे त्वाज्यं घमी पण्णा पुरोडाश्चास्त्रिनाय त्वा त्र्याणा त्रिती हि-न एकत क्रमेणादद इन्द्रस्य स्थाः पृथिवि वेदिवेजं पुरीष वर्षतु वेदिवंधान सावित्रमपार्हमर्गे आसुरे द्रप्सत्ते विदिः गोयविण वीणि वेषावानि सुक्ष्मा वयाणा वेदिः पुराधप्रिं सोरपप्रवच्चाद्रमसी विष्ठुमं प्रोक्षणीः प्रेषो दिषत आभिन्वा-रिकमनिश्चितः सुबेधनिश्चिता सुगदित्ये विक्षोर्योक्सपूर्ज वया-णामाज्यर्हं सवितुरापं तेजोसि धामाज्यं ॥५॥

पालरमूर्णम्बर्सं वेदिर्भुवपतये त्रीएयाग्नेयानि गर्ध्वस्त्र याणां परिधयो वीतिहोत्रं विश्वावसुराग्नेयां गायत्रीर्धं समिना ग्नेयर्धं स्थित्वा लिङ्गोक्तर्धं सिवतुर्विध्ताग् कर्णम्बर्समा त्वा प्रास्तरे घृताच्यसि त्रयाणां जुद्दपमृद्भवाः क्रमेण विषेण हविर्श्रवा असदन्याहि मां वेष्टावे वाज्जिल्गानयं नमी देव र्धं त्वधा पित्र्यर्धं सुयमे सुवावंत्रिणा वेष्णवं वसुमतीमाग्नेय-मित ऐन्द्रर्धं संज्योतिषाज्यं मयीद्माणीः वित ग्रहणा मुपद्गता द्यावापृथिव्यं॥ई॥

ब्रह्मतं प्रतिष्ठानं ब्रह्सितिराद्गिर्सोः पप्रवहानेषु प्राधि वमेनं ने वैश्वदेवमेषा ने नुषुब ने वाजिन्हानेयमानीषोमयो श्वलारिलिङ्गो क्तानि वसुभ्यस्त्रयाणां परिध्यः सं जानाशां व्यन्तु प्रास्तरे महतां किपिर्वहंती प्रास्तरीमन्यः पाद् आनियो यं परिधिं देवल आग्नेयी विषुभं विराष्ट्रपां यजुस्ताग्नेः प्रियं यजुः स श्रंस्विभागाः सोमसुक्षो वैश्वदंवी विषुभं यजुस्ताश्रं साहा वाङ्गजुर्घृताची सुनो पद्यनमाः शूर्यं पवमान्किष हहानवा- सानानवीनिति पंचार्षयो यज्ञो देवनाग्ने ग्रहस्वायो गार्हपत्यो गनये दक्षिणारिन: सर्खत्ये लिङ्गोक्ते वेदीं सि वेदी देवा मन सस्पतिवीतदेवत्या विराजिं सं बर्हिलिङ्गोका विष्ट्रविराङ्गपा करता प्राजापत्यहें रक्षसार्हे राक्षसं गणा है

अय याजमान् हें सं वर्चेसा ताष्ट्री तिष्ट्र ब्दिविष्णु स्त्रीणि वैष्णवान्यस्माद्रागो॰स्ये भूमिरगन्म दैवतथं संज्योतिषाहवनी या स्वयं मूर्ः सूर्यस्य सीरे खंग्ने गृहपंत गाहिपत्यः सूर्यस्य सीर्

मान रद्माग्नेये॥ ए॥

अरं पित्यक्तः अनापते रार्धमानये सोमाय द्वे देवे खाहाकार श्रुतेर्यहता आसुरं ये स्त्राणि कव्यवाहनीः गिनिस्त्रिष्ट्रबनामी मक्ना पित्रे नमो वः षड्जिङ्गोकानि परे पित्रे आधन पित्रा

गायच्यूर्नमापी विरार्गाडे

रेप्रान्याधेयं प्रजापते रार्घ देवाना मग्नेगे धवीएणं वा स मिधाग्नेय्यश्चतस्रो गायञ्यः समिधा विरूप आङ्गरसः सुसमि द्राय वसुश्रुतस्तं त्वा भरहाजे। भूर्सुवः स्वितस्रो महाच्याह नयोगीनवायुस्यदेवत्याः क्रमेण द्योरिव यजमानाशीलिङ्गी क्तदेवतायं गीः सार्पराज्ञस्त्रुचा गायच्यार्गनः परावररूपेणादे-वता ॥ १ ए॥

अगिनहोत्रं प्रजापतेरार्षमग्निज्यीतिः सप्त लिंगोक्तदे वता गायच्य शाद्याः पंचैकपद अगिनर्वेची हे तक्षाग्पस्पत्परा

जीवलश्चेलिकः॥९१॥

यजमानाम्युपस्थानं वृहद्वानामार्षमुप प्रयन्तद्त्यनु-वाकश्राद्ये हे आग्नेय्ये। गायच्यावुपवत्ये। गातमा गह्रगणे मूई न्वत्या विरूप उभा वं। भरहाज ऐन्ह्रानी विष्ठुभम्यं ते हेवश्रवा हेवताश्च भारतावाग्नेयीमनुष्ठुममयमिह वामहेवो जगतीम स्य प्रत्नामवत्सारो गर्या वाग्नेयीं वा पयो हेवत्या वागायंत्री त नूपा आग्नेयानीं धाना आग्नेयी महापङ्कि स्थवसाना ॥१२॥

चित्रावसे। एतिहेवत्यमुषयोः पर्यन्तं त्वमाग्नेयमन्यस्थ रेवतीः स्टेंहितेति जीणि गव्यान्यप त्वाग्नेयं तृचं गायं मञ्जू न्युः दा वेश्वामित्रोध्यतं चतस्रो द्विपदा आग्नेयीवन्युः सुबन्धुश्चतवन्युः विशवन्युरेकेकश द्वे काम्या ग्रत्ये सोमानं बाह्यणस्पतं तृचं गा-यत्रं व्रह्मणस्पतिमेधातिथिवी महित्रीणार्ठं सत्यधृतिवीरुणि-एदित्य देवतं तृचं गायत्रं पथि स्वस्त्ययनं कदा चनेन्द्रीप-च्यावृहतीं मञ्जू इंदास्तत्सवितुर्विश्वामित्रः सावित्रीं गायत्रीं प-रिते वामदेव आग्नेयीमित्रुक्तां गायत्रीं गर्यः

सुल्लकोपस्थानमासुरेएषं भूर्सुवः स्वः प्रकस्य हुपस्था नं चादित्यस्यार्थं नर्थगार्हपत्यः पार्ठं स्पाहवनीयोऽधर्यदक्षिण गिनगगन्माहवनीयोऽनुषुवयमग्निन्धं कुसारिएगिवृहती गाहर्ष त्योऽयमग्निरज्वाहार्थपचनोऽनुषु बृहा मा विषु बिराबू पा ये षामनुषु बुपह्ता महापद्भिरस्थवसाना तिस्त्रोऽपि वास्तवीः प्राम्यु बीर्हस्पत्यः॥१४॥

चातुर्मास्यानि प्रजापतेरार्घे प्रघासिनो मारुती गापत्री

यद्यमे मारुत्यनुष्टुबेन्निरक्तामीयूणेगिस्य रेन्द्रामारुती विरान मकन्तिनिरुक्ताग्नेय्यनुष्टुबबिस्य यहाँदेवतं पूर्ण द्वि हे सेंगिषा भ ऐन्द्रावनुष्टुभावसं ह गातम ऐन्द्री पद्गी मना नु मानस्व तृ वं बिखायं वयि सोमी गायंत्री बस्तुरेषते हे रेरे अब रुद्र रेरे द्वावका पंकिरपरा ककुं अवकं हे अनुष्टुभी पूर्वस्या विशिष्ट एतस्सारपङ्गिस्त्रायुषं नारायण उिष्णह यजमानाशिषर्ठ शिन्दामा सीरं निवर्तयामिलिङ्गोक्त देवतमाशीः प्रायं १९४॥ म (४) सिन्धेमः प्रजापतेराष्ट्रे एदं हे अत्यष्टी अवसाने आ द्वावर्द चे देवयजनदेवत्या विमा आय श्रोषधे कुंपातरुण्टे स्विधितेशीर्मापे अस्मानापं हीक्षातपसीर्वासे महीना नवनीतं वृत्रस्याद्धनं विन्यतिर्दे प्राजापत्य देवो मा सावित्रमावोदेव्यनु खुवाशीः स्वाहा यदां चतुर्णि पद्म आकृत्ये चतुर्णिमोङ्गभणा नाम निन्रपो देवी लिंगोक्तदेवता विरुद्ध १९६॥

विश्वो देवस्य स्वस्थावयः सावित्रीमनुषुप्तरक्ताम् यो क्रषणजिनेषामीसि क्रषणजिन यूर्गस्यकि ऐमिर्ट्रष्ट्रेमेखल र्ठ सोमस्य नीविविद्धो वीस दूदस्य सुसस्या क्रषणविषाणोच्छ्य स्य द्राक्षेत्रतं यत्रो देवी धीर्य देवा वाक्याणो दानो चस्तुःश्रोत्र-मध्यात्ममग्निमित्रावरुणा वाहित्यो विश्वे देवा श्राधिदेवतर्ठं वा त्राणी जगतीयं ते बाष्ट्रमयो यूत्रं पृथिव्या लोष्ट्रमग्ने त्व-माग्नेस्यत्रषुप्युनर्मन श्याम्नयं त्वमग्ने वत्स आग्नयां गा यत्रीर्ठं एस्वे यत्साममेषा ते हिर्ण्याज्येहेवतं जूर्सि वादिवतर्ठं श्वकमिस हिरएंय चिर्मि गाः सामक्रयएी बायूपाग्ध्यारापकल्प नया॥१९॥

वस्यस्यनुष्ट ह्नुहती वा सोमक्रयएया स्नुतिरित्या शा-ज्यमसे वर्णं लिङ्गो क्तादेवताः समस्ये पत्याशीरास्तार्यिङ्गरेष-ते लिङ्गोक्तदेवतमास्मा कोःसि सोम्यमित्यर्धे सवित्र्यष्टि प्रजाम्य-स्वा प्रजास्वा शुक्रं त्वा सोम्यानि सरमेः से लिङ्गोक्ते तपसे। रेड्जार्ड्स सोमो मिन्नो न द्न्द्रस्य सोम्ये स्वानादीनि धिष्णयनामानि परि मामेन यी पुरस्ता हुहती प्रति पन्यामनुष्टु प्यथिदेवत्यादित्याः कृष्णानिन्-मिहिंथे सोम्यमसम्भा निष्ठुभौ वाह्यो सूर्यस्यानुष्टु क्वाष्णाजिनम् सा बूर्ध हुहत्यान दुदी भद्रो मे सीम्य नमो मिनस्यामितयनः सूर्यः सोमी जगती घहणस्य पंच वाह्यानि योते सोमी निष्ठुभंगीतमः॥१०।

श्रानेस्तत्र्रित पञ्च वेष्णवान्यानेः शकलं वृष्णे दर्भ तरुणके उर्वश्यिस त्रयाणं लिङ्गोक्तादेवता गण्यत्रेण त्रीएयाने यानि भवतं नः पङ्किर्ग्नाविनिर्विराहेतयोर्निर्मध्या हवनी-यागिनदेवते आपत्रय वायव्यमनाधृष्टमाज्यमग्ने व्रतपा आ-ग्नेयमर्ठे सुर्रे सुः प्रकृतिश्चतु रवसाना सोम्यमन्त्योऽर्धेर्ची लि-ङ्गोक्तदेवतो या ते त्रीएयाग्नेयानि तन्नायनी चत्वारि पार्थिवानिवि-देराग्नेयमग्ने अङ्गिरो योग्स्यामनु त्वा लिङ्गोक्तानि सिर्देद्धिस् त्रयाणं वेदिरिन्द्र घोषश्चतुर्णमुनर्विद्रिद्महमापर्ठं सिर्देद्धिस् पञ्चानं वाग्भूतेभ्यः सुर्धुवोग्सि परिधयस्वयाणामग्नेः संभारा गुर्गुलाद्यः॥१४॥ युद्धते प्रयावान्तः साविद्यां जगतीमिदं विष्णुर्मधातियि विष्णवीं गायवीमिरावती विस्तिष्ठिस्त्र ष्टुमं देवस्रुतावक्षं धुरी प्रा-चीस्वं गोष्ठमवहिंवधीने विष्णानुं तिस्रो विष्णा रगरं पद्धवेषण यजुरने विष्णानुं प्रतहीर्घतमा श्रीतथ्या विष्णा रगरं पद्धवेषण वान्यादंदे भिरिदमहर्षे रक्षों घ्र वृहन्ते। परवाणीदमहं पद्धिल क्रीक्तानि स्वराडस्थापरवाणि चत्वारि रक्षोहणो वः सप्त वेषण वानि यवो सि यवो दिवे त्वीदुम्बरी सुन्धन्तं। पित्रे उहिवं पद्या-नामीदम्बरीषृतेन द्यावापृथिव्यमिन्द्रस्थेन्द्रं परि त्वा मधुद्धन्दा अ निक्कामेन्द्रीमनुष्ट्भिमन्द्रस्थेन्द्राणि वीणि चतुर्श्व वेश्वदेवं ॥२०॥

विभूरस्यशानां धिष्ण्या ऋग्नयः संमाडाहवनीयः प-रिषद्यो विहष्यवमानदेशो नभोग्स चात्वालो मुखोग्सिणामि वश्चरतथामीदुम्बरी समुद्रोग्सि ब्रह्मासनमजोग्सि शालाद्वार्यो गहिरसि पाजहितो वागसि सद्बरतस्य द्वार्य ऋधनाईस्पे मित्रस्यत्विजोग्गनयो धिष्ण्याः॥२१॥

ज्योतिर्ति वैश्वदेवं त्वर्धं सोम ऋतुर्भागीवः सामी गायवी मनवसानां जुवाणो अष्टुदेवत्येकपदाविराड्यजुर्नागने नयाग स्य आग्नेपीं विष्टुभमयं निव्चिष्टुव्यजुर्नागनेव्युरुविष्णो वेष्ण् व्यनुष्टुव्यजुर्ना देव सवितः साविवमतन्वर्धं खाहानिर्किङ्गोक्तदे-वतमग्ने व्रतपार्श्चाग्नेयमत्यन्यान्वनस्यतिरोषधे कुपातरुण्धं स्विधेने परश्रद्धीमतस्त्वं वनस्यतिः॥२२॥

अप्रेणीः पाकलं देवस्वा यूपः सुपिप्यलाभ्यश्च षालं

द्यामग्रेण यूपो या ते दीर्घतमा यूपदेवत्या त्रिष्टुभं ब्रह्मवनि प्र ह्म हुई व्यूप देवत्य विष्णेः कर्माणि हे मेधानि थिवेषाव्या गा-यच्ये। परिवीर्घूपे। दिवः स्वरुरेष ने यूप उपावीस्तरणसुप देवं। लिङ्गोत्तमृतस्य ता पशुर्गनीषोमाम्यां लिङ्गोत्तमङ्योप्यां प खुरापी देवीराप हैं सं ते पशुर्घृतेन खरुपासी रेवति वाग्ववी

तृएा थं स्वाहा देवे॥२३॥

माहिर्मू रज्जुर्नमस्ने यज्ञो देवीरापी र्धमापमर्धमापीकी-चं ते मनस्ते पष्टुः एं लिङ्गोक्त मोषधे तृएष्टं खिंदों रसी रक्ष सं लिङ्गोक्तं निरस्तमिदमहर्षं रक्षोहणं घृतेन द्यावापृथियवी-यो वायव्यमिन राज्यस्याग्नेयधं स्वाहाक्तं वपाश्रयएयाविद् माप आपी महापङ्कि स्त्रावसाना पावमानऋ। त्यः पादः सं ते हद्यर्र रेडिस वसा प्रयुनं लिङ्गोत्तं घृतं वैश्वदेवं दियाः प व्वदिप्रयान्येन्द्रः प्राणः पञ्चद्भाषात्। ना निद्भानं देव ताष्ट्री चिष्ट्रप्॥२४॥

ममुद्रं लिङ्गातानि हाद्या दिवं ते स्वरुमीपो हदयश लं धाम्त्री-धाम्त्री वारुणं यदाहुर्वारुणी गायच्यनवसानाः सुमित्रि या न आपर्िं हविष्मतीर्लिङ्गोक्तदेवतानुष्टवग्नेवेश्वत्वायीपान्य मूरापीं गायवीं मेधातिथिहिंदे सीम्यनुष्य पोमराजन्सीम्ये भ गोतु लिङ्गोक्तदेवता विष्टुन्देवीराप आपीपङ्किः कार्षि गज्यम नुष्यमुद्रस्य समाप आपे यमग्ने मथुछन्दा आग्नियीं गायती माद्देयावा नियाभ्या आपमिन्द्राय तो पन्न सोम्यानि य

ते सोमी विषरीताबृहती खाद्याः पथ्याबृहती माभेः सोम्यमधी द्यावापृथिव्यमधी प्रागपाक्तीम्युष्णित्वामद्गं गोतम रेन्द्री प-थ्याबृहतीम्॥२५॥

ं वाचस्पतये प्राणदेवत्या विराणमधुमती लिङ्गेक्तं यते सोम्यर्धं स्वाहेग्र यजुषी लिङ्गोक्ते स्वाक्तते। स्युपार्थः श्रुर्वे वेभ्य-स्वा देवं देवार्ठंशो लिङ्गोक्तमभिन्वारिकं प्राणाय ग्रहो व्याना-योपार्ठं सुसवन उपयामगृहीतोस्पन्तरेन्द्रमन्तरेने मधव देवत्या बिष्ठु बुदानाय ग्रह श्रा वायो विसष्ठो वायव्या विष्ठुभिमन्द्रावाय् मधुछन्दा ऐन्द्रवायंवी गायत्रीमयं वं गृत्समदो भेत्रावरुणीर्ठंग्या वयं वसदस्यु स्त्रिष्ठुभं यावा मेधातिथि गिश्वनी गायत्रीं तं प्रव-या वत्सारः काष्र्ययो विश्वदेवीं जगतीमछिन्तस्य साम्यर्ठं साम-योमन्द्री विष्ठु सुम्यन्त्व या उग्नील्लिङ्गोक्ते॥ २६॥

अयं वेनो वेनस्य निषुप् सोमस्तुतिरिधि देवतमिधिय-ज्ञं च मनो न निषुप्सोमस्तुतिरिधियज्ञानुवादिन्यपमृष्टः प्राखेः ग्पमृष्टो मर्क आभिचारिक देवारत्वा सुक्तमन्यिनो अनाधु-ष्टासि दक्षिणोत्तरे वेदि श्रोण्यो सुबीरः सुप्रजाः सुक्रामन्यिनो निर्स्तो हे आभिचारिक सुकस्य मन्यिनः पाकलं ये देवासः प-रुद्धेपो वैस्रदेवीं निष्टुभ माख्यणोग्स् लिङ्गोक्तदेवतर्ठं ॥२०॥

सामः मनते वैश्वदेविमन्दाय ता पत्त्व लिङ्गोक्तानि स्-र्ह्यानं भरवाजो वेश्वानंशें त्रिष्टु भं ध्रुवींग्सि ध्रुवी ध्रुवं ध्रुवेण बहती पूर्वींग्धिची ध्रीव उत्तर ऐन्द्री यस्ते देवश्रवाः सीमी त्रिष्टु भं यजुरन्तां देवानां चात्वालंदेवतं त्राण्यं मे लिङ्गोक्तदेवतान्येका दश के। भि प्राजापत्ये। िष्णाग्वर्धमाना मधवे ता लिङ्गोक्तदेव तानि चयोदश्रागरण

इन्द्रामी विश्वामित्र ऐन्द्रामी गायत्रीमाघ तिशोक आग्नेन्द्रीमोमासो मधुछन्दा वैश्वदेवीं विश्वदेवांग गुल्समद इन्द्र मरुवश्वतस्त्रो विश्वामित्र ऐन्द्रामारुतीित्त्रष्टुभो मरुता ला यजुर्मरुवतीयं महाँ २॥ इन्द्रो भरद्वाजी माहेन्द्री तिष्ठुभय श्री जसा वत्सो गायत्री मुदुत्यं प्रस्कापदः सोरीं गायत्रीं चित्रं कुत्सश्री द्विरसित्त्रष्टुभर्ठं रूपेण वो दक्षिणश्चतुर्णा ब्राह्मणमद्य लिङ्गो क्रदेवनान्यष्टेगा २४ ॥

विष्णे वैष्णवं करा चनादित्य देवत्ये बृहत्ये। यज्ञो दे वाना कुत्सिख्यं विवस्वन्यजुः श्रदस्मे जगत्याशीर्वाममद्य भरहाजाबाईस्यत्यः सावित्री विष्टुभिष्ठं सावित्रोऽसिसावित्रिष्ठं सुश मीसि वैश्वदेवं बृहस्पितसुतस्य लिङ्गोक्तमहं भ्रजापित रूपेणात्मा देवता विष्टुबग्ना इं इपत्नीवन्नाग्नेयं प्रजापितः प्राजापत्यर्ठं ह-रिरस्युक्सामे हयीर्यस्त लिङ्गोक्ते देवक्रतस्याग्नेयानि षर् ॥३०॥

समिन्द्रात्रिवैश्वदेवी तिष्ठुमं धाता तिङ्गोक्त बहुदेवत्या सुगावो देवी या रंग आवही वयमाग्नेयी यज्ञयज्ञमेष ते तिङ्गोन के यजुषी उठ्ठींह सुनः प्रोपो वारुणी विष्ठुमं नमी षारुणमग्ने रनीकमाग्नेयी तिष्ठुप्तसुद्रे ते सीमी विराट देवीरायः पङ्किर्बुह ती वा पूर्वीर्थर्च आप उत्तरः सीम्यो देवानामाग्नेय मेज तु चवसानामहापङ्किर्यस्ये ते वशा पुरुदस्मे। गर्भी मरुतो यस्य गोतमो मारुतीं गायवीं मही द्योमिधातियिद्यीवापृथिव्यामि त्याग्निष्टोमः॥३१॥

श्रय बाडियवातिष्ठ द्वातम ऐन्द्रीमनुषुभ युस्वाहिमधु छन्दाइन्द्रमिद्रतमे। यस्मान्तेन्द्रीं विषुण्पर ब्रह्मरूपेण बोडिशानः स्तुतिरिन्द्रश्चेन्द्रावारुणी बोडिशि देवत्या वा यजुरनाग्ने पवस्व वैरवानस आग्नेयीं गायवी मित्रि न्तुरुर्ति रेन्द्री महश्रं प्रस्क एकः सारीं तिस्नोपि यजुरना उदुत्यं देवानामार्थमाजिघेडेके सुरु-विन्दुर्गस्रे महापिद्वः प्रस्तारपिद्वः विनः प्रासे। भरद्वाज ऐन्द्री मनुषुभं वाचस्पति वेश्वकर्मणीं विषुप्विश्वकर्मन्तेन्द्री वेश्वकर्मण्यग्नये त्वा देवाषीएयदाभ्यदेवत्यानि ब्रेशीनां त्वा से। म्यानि ॥३२॥

सवीत्यानं देवानामाधिमह रितः पश्रदेवतसुप स्ठान्तु कि।
गाग्नेयी सवस्य बृहती यजमानानामात्मस्तुतियुवं तं परुछेप ऐ
न्द्रीगत्यिष्टं व्यवसानामाद्योग्धेर्व ऐन्द्रापार्वतः परमेष्टी नेमितिका
न्याध्यायाद्वसिष्टस्यार्थं लिङ्गोक्तदेवतानि चतुस्विर्देशाद्ययोर्विकः
वा वारुणीविष्टु प्देवं दिवमाशीलिङ्गोक्तदेवता चतुस्विर्देशात्धर्मदेवत्या पङ्किस्विष्टु बा यज्ञस्य यज्ञदेवत्या विष्टु वा पवस्व
सेमिं गायवी नेध्नविः कश्ययः॥३३॥

(ह) अथ वाजपेयो बुहस्पते रार्षिमिन्द्रस्य च देव सवितः सा वित्री विष्टुपश्चवसद्मेन्द्राणि त्रीण्यपार्धे रसदेवत्यानुष्टुपग्रहालि द्गोक्तदेवतानुष्टुपंपुची यज्ञषी इन्द्रस्य रखी वाजस्य पार्थिच्यति जगत्यन्यः पादः सावित्रोग्प्यन्ताः श्वदेवत्याग्नवसामा पुर्विष्णाग्वा तोवा तिस्त्रोग्यस्तुतय उष्णिक्कि षुज्जगत्यो वाजिनोग्यादेवस्या हं लिङ्गोक्तानि वाजिनोग्या एषस्य हे द्धिकावा वामदेव्योग्यादे वत्ये जगत्यो पान्तो विसष्ठो विराजं नेनोनामानेदिष्ठो जगतीं बाजे वाजे विसष्ठि स्त्रिष्टु ममा मा प्राजापत्यां वाजिनोग्याः॥३४॥

आपय आयुर्यक्तेन प्राजापत्यानि प्रजापतेः खरमृता यजमानोः स्मे दिशो नमः पृथिबीयमासन्दी यन्ता सुन्वन्वा ज स्य प्राजापत्यं तृन्वं त्रेषुभर्ठं सोमं तृचं तापस आद्या वेश्वदे-व्यनिरुक्तानुषुपृद्वितीया लिङ्गोक्तदेवता तृतीयाग्नेयी प्र नो लिङ्गोक्ता गायत्री सरस्वत्ये सुन्वन्त्रग्निः सप्तद्श लिङ्गोक्तदेव नानि॥३५॥

शय राजस्यो बरुएस्यार्षमेष ते पार्थिवमग्निनेनेभ्ये। देवार्षाएपाध्यायाहणाद्यानि देवान्यग्ने सहस्व देवश्रवादेववा तश्च भारतावाग्नेयीमनुष्टुभ मुपार्ठंष्रोस्त्रीणि रक्षोघ्रानि स विता हे यजमानः॥३६॥

त्र अपो देवा आपी विषु वृष्ण किर्मिल्कोक्तानि मधुमती रनाधृष्टा आपे सोमस्य चर्माग्नये लिक्कोक्तान्यनिभृष्टमाष्ठे सधमादो वारुणी विषु प्रवास चतुर्णी तार्ष्यपाण्ड् धीवासेष्णि षाणीन्द्रस्य धनुर्मित्रस्य बाह् त्वयायं धनुर्देवाषणणामिषव आविः प्राजापत्यं पर्णण लिक्कोक्तानि॥३०॥

अवेषा मृत्युनाश्नं प्राची पञ्चाना यजमानः अत्यस्त

मासुरं मृत्योरोजोसि रुक्तो हिरायरूपी मैदावरुणी विष्टुव्य जुरना सोमस्य सुन्वन्त्रपर्वतस्यापी विष्टुविष्णेखीणिलिङ्गो क्रानि सुन्वन्त्रजापतेन प्राजापत्याविष्टुव्यजुर्मध्यायमसुष्य यजू रुद्र यद्दीद्रम्॥३०॥

इन्द्रस्य लिङ्गोक्तानि माते संवरणः प्राजायत्या ऐन्द्री विष्ठुभमग्नये लिङ्गोक्तानि प्रथिवी मातर्भूमि हुईसो वामदेवः सोरीई सप्रपन्च परब्रह्माभिधायिनीमतिजगती मियच्छतमाना वृगेसि प्रारवेन्द्रस्य बाह्र स्थानास्यासन्दी क्षत्रस्याधीवास्र्हेस्यो नाथ्यं सुन्वन्त्रिषसाद् छनः शेषो वारुणी गायत्रीमभिभूरस्यक्षा यजमानो वा ब्रह्मस्त्रमाभन्त्रणानि पद्मलिङ्गोक्तानीन्द्रस्यस्यो गीनः पृथुरानेयर्हं स्वाहाक्तताः प्रक्षाः सवित्रा लिङ्गोक्तांदेवतम् ॥३६॥

श्रथ चर्क सोनामएपश्विनारार्षमिश्वभ्यां नीएि लि-जोकानि वायुः सोमी गायनी कुविक्तचर्हं सुकीर्तिः काक्षीवत श्राद्या सोम्प निरुक्ता निषुच्यवमनुषुप्पनिमव निषुविचसर स्वतीन्द्रदेवत्ये अश्विसरस्वतीन्द्रदेवत्ये॥४०॥

द्ति स्वीनुक्रमणीये प्रथमोग्यायः॥१॥

भू भू भागिनं प्रजापितरप्रयत्माध्यावाप्रयन्त सोगिनः।
पञ्चितिकः प्रथमा चितिः प्रजापतिहितीया देवाना तृतीयन्त्रा
गन्यो विश्वकर्मण्यः चतुर्थयुषीणं पञ्चमी परमेष्ठिनोऽध प्रतिकर्मदर्शिनो युद्धानोऽष्टे। साविधाणि सवितापप्रयहाद्या तृतीया चानुषुश्वतुर्थीषष्ट्यो जगत्यो हितीया गायची पञ्चमी विष्टुविमं नो यजुर्ना गायत्र्यनवसाना एदे भिर्हसे ग्नुष्टु ब्यजुरना॥१॥

प्रतूर्त नाभाने दिश्व शाश्वीमास्तारपद्भिर्धु जायं। कु श्विगार्द्मी गायदीं योगे-योगे प्रानः प्रोप शाजीं प्रतूर्वे खि-ष्टु बिराडूपा यज्ञ गेभीर्यजुः पृथिव्यास्त्रीएया ग्नेयान्यन्वित्न राग्नेयीं विषुभं पुरेथस शागत्यमयो भुव शाश्वीमनुष्टु भमा-कम्यानुष्ट्र ब्योस्ते बृहत्यु काम विराडु दक्तमी द्विष्टु वा ला हे गुः समद शाग्नेये परि सोमकी गायदीं परि त्वा पायुरनुष्टु भंति मग्ने गुत्समदी जगतीम् ॥२॥

पृथिव्या आग्नेयमपा पुक्षरपर्रार्ठं खराट्पड्सिः प्रार्मा हे अनुष्ठुमी क्षणाजिनपुक्षरपर्रा पुरीष्योगिनस्वामग्ने त चं भरद्वाज आग्नेयं गायचर्ठं सीदहोतदेवश्रवादेववातश्चिष्ठ् भं नि होता गुत्समदः सर्ठं सीदस्व प्रस्करावी बृहतीम्॥३॥

ख्रपो देवीः सिन्धुद्दीप आपीं न्यडुसारिणीर्डं सं ते वि षुणार्थिवे। धीं वायव्ये। धीः सुजातो। नुषुवागेनेप्युदुतिष्ठ वि-ष्वमनाः पथ्यावृहतीम् धीः कण्व उपरिष्ठाद्वहतीर्दे सजातिव-तित्वष्टुभधं स्थिरे रासभेय्यनुष्टुबुष्णिग्वा शिवे। भवाजीप-ष्यावृहती त्रेतु लिङ्गोक्ता महापङ्किः स्व्यवसानागेने गायव्ये-कपदागेनय्यतमिनमागेनये शोषधयस्त्रिष्ठुबनुष्टुभावीषधि-देवत्ये व्यस्यन्त्रागेनयो। धर्ची विपाजसोत्कीलः कात्यआगे-यीं विष्टुमम्॥४॥ शापो ह्यापर्धं सिन्धु ही प्रस्तं गायंत्रं मित्र उपरिष्ठा हुह ती मेत्री रुद्रा अनुषु ब्रोद्री सर्धं स्रष्टां हे सिनीवाली देवत्य उपित्या मरवस्य मृत्यिएडो वसवस्त्वा लिङ्गोक्तानि सर्वत्रादि त्ये रास्त्रादिति रोखं कावायादित्योषिए गदिति रावटं देवाना प्रश्लीरवानि मित्रस्य विश्वामित्री मेत्रीं गायत्रीं देवस्त्वा सावित्री बृहत्युत्थाय पूर्वी र्थन्वं श्रीरव उत्तरो मेत्रः॥५॥

श्राकृति तिद्गीक्तान्यो द्भमणानि मा स्वीरव्यो गायंवी विषुभाविग्निश्च पाद शाग्नेयो द्भन्तः सोमाहितराग्नेयीं गाय वीं परस्या विरूप शाद्गिरसः परमस्या शारुणि रनुषुभं पदाने दे जमदिग्नरहरहनीभानेदिश्वस्तिषुभी याः सेना शनुषुभः सर्वा शाग्नेय्योन्त्योपरिष्ठा द्वहती॥६॥

द्यानी वत्सप्रीचिष्टुमर्ह रोक्मी नक्कोषामा कुत्स श्रा-ग्नेयीं विश्वा प्यावाश्व साविचीं जगतीर्ह सुपर्णः कृतिश्चतुर-वसाना गारुत्मी विषद्मी विष्णेति क्रोक्कान्यकन्द इत्सप्रीरा-म्नेयीं विष्टुभमग्न अर्धबृहत्यग्ने महाबृहती पुनर्गायत्र्या-खा ता धुवानुष्टुभमुदुत्तमर्हे श्वनः शेपो वारुणीं विष्टुभम् ग्ने वित आग्नेयीर्ह हर्दसं उक्का जगतीह्यजुरनान्तेवृहद्य-खाः सहित्यमाग्नेयी विष्टुवन्तराने ग्लुष्ट्रभो॥०॥

दिवस्ययोग्नेयं त्रेष्ट्रभं हादशार्च वत्सप्रीभीलन्दनः समिधाग्निं विरूपक्ष आद्भर्स आग्नेयं गायत्रमुदुत्वा नाप सोन्तुषुभं प्रेदत्रषुष्प्र प्रायमाग्नेयीं वसिष्ठस्त्रिष्ट्रभमापो दे

वीरप्बरने विरूप आग्नेयीं गायबीं गर्भी श्रास तिस्नो नुषु भो बोधा मे दीर्घतमा त्रिष्टुमर्हें स बोधि सोमाद्गति राग्नेचीं प-जुरनां गायत्रीं यजुर्वेश्वकर्मणं युनस्वा त्रिष्ट्रबारनेग्री॥ ॥

अपेत लिङ्गोक्तबहुदेवत्या संज्ञानमूषदेवत्यानि, त्री-एयग्ने सिकताश्चितः परिश्रिताःयर्धं सः पश्चिचमाग्नेय त्रे-षु मंविश्वामित्र चतुर्थ्यनुष्ट्रवयं ते नुषुप्चिदेष्टके लोकं लिङ्गोक्तानुष्ट्रा अस्यापीं प्रियमेथ एन्द्र इन्द्र जेता माधुक न्द्रसंऐन्द्रीर्धं समितं चतस्त्रोद्यगिनदेवत्या उबिएगुपरिष्टाद्वहे त्युष्णिक्यङ्कयो मा ते वोखास्तुतिस्त्रिष्ट्रप्णर्थः।

श्रमुन्वनं नेर्झितं विचं त्रेष्ट्रभं यं ते यजमानदेवत्या नमा विराद्वितिवेवत्येकपदा निवेशन आग्नेयीं विष्ट्रंभ वि श्वावसुर्देवगन्धर्वः सीरा हे सीरदेवत्ये बुधः सीम्पा गाय वीविष्टमी श्रुनं चतस्तः सीतादेवत्याः कुमारहारिती है विष्टभी तृतीयापङ्किश्वतुष्यं तुष्ट्विमुच्यधमान इही गा

यत्री सजूर्लिङ्गोक्तदेवतम्॥१९॥

या श्रोषधीः सप्नविर्देशित्मनुषुभ श्रोषधीस्तुति-माथविषे भिषङ्गुचन्तु बन्धुद्दीद्शाना रभ्याधीतामामा हिरएयगर्भः कायों विष्यमभ्यावर्तस्वोिष्णगरने यद्गायत्री षं त्रिष्वरने तव पावकी गिनए सेय हैं वहु चं प्रथमे विष्रार् पङ्की तिसः सतो बहत्युपरिष्ठाज्योतिः षष्ठ्याप्यायस्व गोत मः सोम्पागायत्री त्रिष्टु बुषिएह आ ते वत्सार्स्तुभ्य मा दे

## विरूपित्तत्वो गायच्यन्त्राग्नेय्यः॥११॥

(१३) मिय ककुबारनेयी ब्रह्मादित्यदेवत्या त्रिष्टुप् हिर्एय गर्भी हिरएयगर्भः कायीं त्रिष्टुमं द्रप्सो देवश्रवा श्रादित्यो न मोग्सु सार्प तृचमानुष्टुमं कृष्णुश्व पश्च प्रतिसरा एक्षीघ्रादेवा नापार्विशंसवीस्त्रिष्टुमग्शारनयीवीमदेवश्चापप्रयद्गनेश्वाय जुरानियमिन्द्रस्थेन्द्र सुविश्विशिराग्नेयीं त्रिष्टुमम्॥१२॥

धुवास्यूर्धेवृहती प्रजापितर नुषुब्धूरिस प्रस्तार प-द्भिरासार्थः स्वयमात लादेवता विश्वस्मा इत्येतस्य च यज् षः काण्डात्काण्डादानुषु भं ह्यूचमितना दृष्टं दूर्वेष्टकदेव तं यास्त आग्नेयं ह्यूचमानुषु भिन्द्राग्निस्या दृष्टं विराह्यं लोकः स्वराहसी लोकः प्रजापितृष्ट्वा वेश्वज्योतिषं मधुश्वर्तुदे-वतमषादासि सविताप प्रयद्वा वाप प्रयन्त्रिष्टकादेवतम्॥१३॥

मधु वाता वेश्वदेवं तृचं गायंत्र गोतमोः पां गम्मन्यद्भि ह्वीन्समुद्रां ह्विष्ठु क्षोम्य द्युचं धुवासि त्रिष्ठु विषे बृहत्योरं वद्युच्यानं युक्षान्तं ह्युचं गायत्रमाद्यायां भरहाजो हितीयस्य विक्रपः सम्यक्तिष्ठु ब्लिक्षेत्रोक्तदेव तर्चे त्वा बृहत्यगिनज्योति- वेशिक्षागादित्यं गर्भ पन्त्रचीमाग्नेयं त्रेष्ठु भिममं मा पन्त्रचीमाग्नेयं त्रेष्ठु भमेव हे हे चान्ते यजुवी त्वं यविष्ठापानाः का व्याग्नेयीमनिक्तां गायत्रीमपं त्वा विश्वपतिरेष्ठकान्य यं पुरः पन्त्राप्ताणमृहेवत्यानि लोकं ता इन्द्रं तिस्तः प्रतिकोत्ता एवर्षं सर्वत्र गर्थः।

(१५) अथ दिनीया चितिर्धुविसितिः पञ्चािन्यस्नासं प्रथ मा विराद्वतस्त्रसिष्टुमो यजुरनाः सुकन्नतेष्यर्धे सजूः पन्न विश्वेषां देवानामार्थे ता एव देवताः प्राणं मे पञ्च वायव्यान्यः पः पच्चापानि मूर्धा वय एकोनविर्वशातिलिङ्गोक्तदेवनानि॥ १५॥

अय तृतीयेन्द्राग्नी अनुषुप्यूर्वीर्थर्च रोन्द्राग्न उतर्श्व प्मातृ एदेवतो विश्वकर्मा वायव्य हैं एच्यसि पञ्च दिग्देव-त्यानि विऋकर्मा वायव्यं नभुश्चेषश्चर्तव्ये आयुर्मे दश लि-द्गोत्तदेवनानि मा छन्दश्चषद्विरेषान्मूर्धानुष्ट्वान्त्री परोष्णि क्तृत्रेषा यजूर्विष प्राणदेवत्यानि ॥१६॥

अय चतुर्था सरहादशाग्नेद् शेक्या सप्तद्श सवी गिलिङ्गोत्तदेवतानि सहस्वतंच्यम् ॥१९॥

(१५) रुपय पञ्चम्यग्ने जातानाग्नेयो विष्मो षोउपा चतु श्वलार्हियो लिङ्गोक्ते अग्नेस्त्रिष्ट्वेव चत्वारिहेपाद्रियमेने कोन निर्देशद्राज्ञिस पञ्चायं पुरः पञ्चेतानि सर्वोणि लि ङ्गोक्तदेवतानि॥१७॥

ऋगिनम्थीग्नयो मुवाकः प्रथमस्तृचो गायवो हिती यस्त्रेषुभो भुवस्तृतीयो जागतो यिमह चतुर्थ आनुष्भः सरवायः सं पञ्चमः प्रगाथ एनावस्तव पूर्वा बृहती सतीबु हत्युत्तरा ताभ्यां तिस्रो वृहत्यः संपादिताः षष्ठ उषिगहो। रने वाजस्य सप्तमः पुनः काकुभः प्रगाथो भद्रो नस्तत्र पूर्वाक कुप्रतो बुह न्युत्तरा ना भ्या निस्त्र क कुभः संपादिना अष्ट मेःपा

क्रांशिनं तं पर्पाङ्को नवमोश्यने तमग्निर्धं होतार्मतिछ-न्हास्त्रवसानायने त्वं हैपहरतृबः॥१४॥

अयमग्निर्विस्पोग्बोधि बुधगिविष्ठिरो जनस्य सुनं भरः सरवाय द्वः सर्धं समिलंवननस्वा प्रस्कावन् एना वो व सिष्ठोग्गने वाजस्य गोत्तमो भद्रो नः सीभिरिर्गिनं तं कुमारवृषी येनाष्टाबाग्नेय्यः षद्विष्ठभी हे अनुष्ठभी तपश्चर्तव्यं परमे बी सोरं प्रोयदश्वो वासष्ठित्रष्ठभमाग्नेयीमायोहे स्वयमा नृक्षदेवते सहस्रस्य पञ्चाग्नेयानि॥२०॥

(१५) रीद्रो<u>श्</u>ध्यायः परमेष्ठिन आर्षे देवानं वा प्रजापतेर्वाद्यो श्तुवाकः षोडप्रीर्च एकरुद्रदेवत्यः प्रथमा गायत्री तिस्रोश्तुषु भास्तिसः पङ्कायः सप्तानुषुभो हे जगत्यों मा नो हे कुत्सः॥२१॥

अन्याम्नुवाके सप्तेकरुद्रस्तुनिराद्योपरिष्टाहुहतीमा कुत्सस्य तृतीयानुष्टुद्धे त्रिष्टुभो हे अनुष्टुभावसंख्याता बद्ध-रुद्रदेवत्या द्रपानुष्टुभो मन्त्रा अवतानसंज्ञकास्ततोन्त्यानि वीणि यजूर्रेसि बद्ररुद्रदेवत्यानि प्रत्यवरोहसंज्ञका मन्नुधा२२॥

मध्ये सर्वाणियज्हींव हिरणयवाहव इति तिस्रो प्रात्यों सद्राणं नेषा मुभयते नमस्कारा अन्ये न्यत्रतो नम्बिस्कारा अपरे ज्ञातानाम रुद्राः सभाभ्य इत्याद्यो नमोवः किरिकेभाः वृत्यिनवायुस्र्यह दयभूताः पञ्च चाहतयो वहुरुद्र देवत्याः भरह्य

(1) अप्रमन्सारुतमप्रमंसे प्रममय्याशीर्य दिष्म आभि

चारिकमिमा म आग्नेयसृतवी वृह्ती पङ्किर्वा ससुद्रस्य है गाः यच्योष्ट्रस्त्रच्याती विष्टुबापामिदं बृहत्यग्ने पावक वस्यवः स नो मेथातियरेते आग्नेय्यो गायच्यो पावकया जगतीं भर् द्याजी नमस्ते बृहतीमाग्नेयीमृषिसुतालीपासुद्रा॥२४॥

नुषदे पञ्चाग्नेयानि ये देवा जगत्या प्राणदेवत्ये प्रा-णदा बृहती पङ्कित्वाग्नेय्यग्नितिग्मेनाग्नेयीं गायवीं भरद्वा-जोय इमा वैश्वकर्मणीस्त्रिष्ट्रभो विश्वकर्माभीवनः॥२५॥

आसुरेन्द्रिहिद्श निष्ठुभो प्रतिरयो वस्ष्रानुषु विषु
देवत्या प्रेत यो हुन्ते त्यनुषु वसे या मारती निष्ठु व्यन लिङ्गा कारे वता पङ्किर्ममीणि लिङ्गो केव निष्ठु बुदेनं तिस्रो नुष्ठु म आद्या ग्नेयी हितीयेन्द्री नृतीया लिङ्गो क्रदेवता पच्च दिशाः पच्च यज्ञा ग्निसाधनवादिन्य आद्ये हे निष्ठुभो तृतीया पङ्किर्बहती वाचतुर्थी वहत्येवान्या निष्ठु विमा नो हे आदित्यदेवत्ये आद्या विश्वाव मोहितीया प्रतिरयस्य देवह विधृतिरनुष्ठु व्यक्तदेवत्या वाज स्थेन्द्रानुषु बुङ्गाभमेन्द्रा ग्यानुषु वेव ॥ २६॥

कर्मध्वं पञ्चाग्नेय्यः ऋषानुषुप्ततिस्तिषुप्ततो बहती वि-पीलिकमध्या ततो नुषुप्रिषु वृन्त्याग्ने सहस्राक्ष विगडाग्नेयी सु पर्णो हे पङ्कितिस्पुभी तार्रे सिवतुः सावित्रीं त्रिषुभं प्रस्ताज्यो-तिषं करवो दहर्श विधेमाग्नेयी गृत्समदिस्तिस्थानो गिनर्देवता प्रेहो विगडाग्नेयी विसष्टस्य चित्तिं वैश्वकर्मएयतिजगती सप्तत ध्राग्नेयी तिषुप्तप्तत्रस्वीरणम् ॥२०॥ मुक्तज्योतिः षएमारुत्य अग्द्या चतुर्थी चोषिएक् हितीया च तृतीया च गायवी पञ्चमी जगती षष्ठी गायच्युष्णिग्येन्द्रं हैं वीमीरुतिममं वयोदण्चं आग्नेयह्रेष्टुमोग्नुवाको यक्तस्तृति र्षृतस्तृतिवी व सोधीराभिवादिनी वा घृतं मिमिक्षे गुत्समदः स मुद्राह्ममदेवस्त्रत्वारिष्टुङ्गा यक्तपुरुषदेवत्यग्वरूषमो मन्त्रः गरण १६०) बाजस्त्र मे देवानामार्षमेतेर्यजुर्भिर्यजमानोग्गने कामान्या चते वाजस्मवीयर्धं सप्तर्चे विश्वे वेषुमं वेश्वदेवं लुशोधानाको वा जोनिस्तिकोग्नदेवत्या आद्यानुष्टुद्धे विष्टुमी सं मा विराजावागने य्यो सरस्वत्ये लिङ्गोक्तदेवतम् गर्वं॥

मृताषाद्ग न्थर्वाप्सर्सः सनः प्राजापत्याः प्रस्तारपद्भिःस् मुद्रोध्सि वायव्यानि त्रीणि रुचमाग्नेय्यनुष्टुप्तत्वा वारुणीं त्रिष्टुभर्दे सुनः प्रेषः स्वर्णाग्नेयानि पञ्चाग्नि युनज्याग्नेय्यस्तिस्व श्राद्ये हे त्रिष्टुभी पद्भिस्तृतीया दिवो हे श्राग्नेय्या परेषिणुद्धाहापदपद्भिः दृष्टी यज्ञो ह्युचं यजमानाग्निदेवत्यं गालव श्राद्योषिणग्रह्मीया गायत्रीण्रू

यदाक्तादछर्चमाग्नेयं विश्वकर्मणसृतीया देवी बाद्या जग ती तिस्रिक्षिष्टमश्वतस्रोग्नुष्टुभोगीनरसम्यग्न्यहेतवादिनीं त्रिष्टुभं देवश्रवादेववाताश्वभारतावृत्तो यजुर्ये अग्नयोग्नुष्टुवाग्नेयी॥३१॥

म वार्नहत्याय सप्तर्चिमिन्द्रोः पश्यदाद्ये हे वार्नघ्यो गयनी नि-षुभी विश्वामिनस्य च वि नोः नुषुम्मृगो न निषुष्प्रधमार्थं शासी मारद्वानो दितीया जय ऐन्द्रो हे विश्वानये गायनी निषुभी पृष्ठे दि वि कुत्सस्य चाप्रयाम हे निषुभावाग्ने येवेकामवत्यावप्रयाम मर्

हाजस्य च वयं ने कात्यस्योत्कीलस्य खामछद्नु हु हे स्वदेवी ॥३२॥ (१६) अथ सोवामणी प्रजापते गर्षमित्रनो संख्वाश्व साद्दी जा नुष्टुप्सुगसोमदेवत्या सोमोः सि चत्वारि सीराणि परितो भारहाजः सोमीं बृहर्तीं वायो सृची गायनः सोम्य आभूते ब्रिह्मक्षत्रं विषुप्सु रासीमदेवत्या नानाहि जगती सुरासीमदेवत्या तेजो गिस पयी देव-त्यान्योजे। मि सुरादेबत्यानि याव्याष्ठर्धं हैमवर्चे रनुषु बिष्ट्रिकास्तु निर्यदा पियेषाग्नेयी बृहती संप्रचस्य पयग्रहा विप्रचस्य सुग्य हादेवा परं ब्राह्मणानुवाको विर्ध्यतिरत्तृष्टुभः सामसंपत्॥३३॥

सुरावनं चतुर्कतं नेष्ट्रभमिन्दं सर्खतीन्द्रदेवत्यं वितः भ्यः सप्तिपित्राणि पुनन्तु मानवर्चे पाबमानमाद्ये हे पित्रे अनु ष्ट्रमी प्रजापनिस्तृतीयां वैषानस आग्नेपी गायवीं चतुथी लि ङ्गोकदेवतानुषुण्यव्यम्यागेनयी गायवी षष्ट्याग्नेयी ब्राह्मी च गा यवी ब्राह्मस्तृतीयः पादः सेंग्मी म्ल्रमी सावित्र्यस्मी नवमी वि ष्ट्रंडेम्बरेदी ये समाना अनुषुभी पित्राद्या दितीया यजमानाशी र्दे सती विषु ब्देवयान पित्रपारों। पन्थानी बवीती दर्ध हविस्यव नाष्ट्रियंजमानाष्ट्रीः ॥३४॥

उदीर्ता वयोदशर्च पित्रं बेष्टुभर्ठ शङ्ख एकादशी तुज गत्पाच्या जानु स्थाचीं नुनाको नव पिच्या दशम्यन्द्री गायवी तु-तीया चतुथी नवस्योः नुषुभित्तृषुभ इतराः सोमो राजाष्ट्रचैमि सरस्वतीन्द्रा अपप्रयन्त्राद्यासिस्तो महाबृहत्युपान्या च चतुर्थ्यन्य ज्ञतिजगत्ये। श्रेष शतिश्कार्ये यवसाने सीसेन तन्त्रमधि सस्वतीन्द्र

देवत्याः षोडश्रा जगत्यः ॥३५॥

विश्वस्य योनिर्हिपदा गाय्च्यासन्दी देवताका मा ला हा चितानि मृत्यो हकाविश्वनोर्भे षज्येन लिङ्गोक्तदेवतानि चीणि कोश्सि प्राजापत्या गायची प्रिरो मे पञ्चचिमिन्द्रप्रारीरा वयव देवताकं तृतीया गायच्यन्त्या महा पङ्किस्त्र्यवसानानुष्टु-भोश्न्याः प्रति क्षेत्रे वेश्वदेवं चया देवा देवी पङ्किस्त्र्यवसाना प्रथमा हितीयेवैश्वदेवमापीर्लिङ्गं लोमान्यसुष्टु ब्रिङ्गोक्तदेवता॥६१।

यहेवासिसी गिनवायुस्येदेवत्या अनुसुमः क्ष्माएडीप्रामे लिङ्गोक्तदेवत्र समुद्रे ते दिपदाविराडापी द्रुपदादिवानुसु-वायुद्धयर्थ सेर्धनुसुप्यस्क एवस्यापी अद्याग्नेयीपङ्किरेधोगस्स मिहेवत्य यज्ञ्ची समाववर्त्धानरुक्ता गायकी वेश्वानरुक्योतिर्यज्ञर् भ्याद्धाम्याग्नेयं तन्त्र मानुसुभ माश्वतराश्विरर्शे सुना सोर्यनु सुप्सिन्द्विन्त परि सोर्थेन्द्री वानुसुप्धानावन्त मेन्द्री गायबी वि ष्वामित्रस्य चब्रह्दिन्द्रायब्रह्मी न्याध पुरुषमध्योरस्वर्थी गायबी वि

यो भूनानामात्म अवादा यङ्किर्नारायणीया केणिड न्यस्य प्रा-णपा मे हे अनुसुबुपरिषाहुहत्यो निङ्गोक्त देवते समिद्ध इन्ह्रणका -दशाप्रीस्त्रिष्ठुभ आङ्गिरस इध्म सन्त्रनपान्तराश्रांस इद्धे बहि होर उषासानका देव्या होतारा तिस्रो देवीस्वष्टा वनस्पतिः स्वाहाक्ततय इत्येता आप्रीदेवता आपानु सप्न निष्ठुभ एन्द्रा आमन्द्रे बृहत्याया-तु वामदेवस्वातार गर्ग आमन्द्रे विश्वामित्र एवेद्वसिष्ठः ॥३०॥ अय होतं निपश्रोः समिद्धो आन्तराप्रीर्ह्यदश विद्भिर श्विसर्खतीन्द्रदेवत्या अनुसुभीः श्विना हिविसिसो नुषुभ एकेका न्वि सरस्वतीन्द्रदेषत्या य इन्द्रसवितृ वरुणदेवत्या निस्नो नुषुभो ः िखना गोभिसिसो नुषुभो युवं पुनमिवानुषु प्रिष्टुभो यस्मिन्न-श्वास आग्नेयोजगती विषुभावश्विना तेजसेकाद्श्चिरं शास्त्रगोम द्गुत्समदस्तृचमाश्विनं गायत्रं पावकानो मधुछन्दाः सार्खनिमन्द्रा याह्येन्द्रं मधुछन्दा एबानुक्तमानुष्टुभमिष्यसर्खतीन्द्रदेवत्यम्॥३४। (अ) इमं मे गायत्री तिष्टुभी वारुएयो सुनः शेपस्तन्त्रस्त्रिष्टुभावा गिनवारएंपे। वामदेवो मही सूषु त्रिष्ट्वादित्या सुनामाएं। गयझा त सुनावं नोः खर्या गायत्र्या ना मेत्रावरुणीं गायत्रीं विश्वामित्रः प्र बाह्वा विशिष्ठस्त्रिष्टुभर्ठं समिद्धोः अगिनरेका दशा प्रमाःनुष्ट-भर्धे स्वस्त्यावेयस्पार्वे वयोधा इन्द्रो देवता वसन्तेन ऋतुना षडुच मानुषुभं लिङ्गोक्तदेवतर्वं होता य सहाद्यात्री त्रेषा अश्विसर्ख नीन्द्रदेवत्या अश्विनो छागस्य सप्ति ङ्गांकदेवताः प्रेषा वनस्पति मभि यूपोगीनर्धं स्विष्टकतर्धं स्विष्टकद्गिनदेवं बहिरेकाद्यानु याजेंप्रेषा अभिसर्खतीन्द्रदेवत्याः अग्निमधस्कावाके प्रेषो लिङ्गोक्तदेवनो लिङ्गोक्तदेवनः ॥४०॥

इति सर्वानुकमणीये दितीयोग्ध्यायः २

्रश्रे अधार्यमेश्रेत्रतुरोग्थ्यायान्त्रजापितरपृष्यतेजोगिस्सीव-लिकिममामग्रमण्न्तंवत्सरो यज्ञपुरुषित्त्रष्टुभमभिधालिङ्गोक्ता-नियो अर्वन्तं गायत्र्यधेनाम्बस्तुतिः परोग्धोलिङ्गोकोग्नयेलिङ्गोका-नेविह्निग्योत्यस्थेर्काञ्चपच्चापाचेषितानिहरूएयपाणि पचर्चिराः। वित्रं मायत्रमाद्यां मेधातिथिरिगर्वं स्तोमनाग्नेयं तृत्वं गायत्रवें सु तंभरो वित्वामित्रो विरूपो यथासंख्यमजीजनो हि पावमानीं क तिं पिपीलिकमध्यामनुषुमं च्यरण्वसदस्यू विभूर्ष्वदेवतं दे वादेविमह रिन्तराग्नेयानि चलारि कायोद्रमण्णिन लिङ्गोका न्या ब्रह्मेल्लिङ्गोकान्येवाध्यायात्॥१॥२४ त्रवे

(१३) त्रजापतये त्राजापत्यं यस्ते देवं यः प्राणातः स्त्रिष्टुफार्या हिर्णयगर्भस्य युद्धन्ति मधुष्ठन्दा आदित्यदेवत्यां गाम्नदीं यु द्धन्त्यस्याश्वरत्तृतिर्यद्वातो बृहती वसवरत्वा लिङ्गोक्तानि लाजी ३ नश्वदेवत्यं कः स्विद्धतस्त्रोः नुष्टुभः त्रश्नप्रतित्रश्नभूता ब्रह्मोद्ये होतुर्ब्बह्मणश्च 'वायुष्ट्वा' लिङ्गोक्तानि 'सर्घ शितस्तिक्तोः श्वदेवत्या श्रनुष्टुबिराद्भिष्टुभोगिनः पशुर्यश्वानि त्रीण्यम्वे नुष्टुवश्वस्तुति भिणानां त्वा चत्वारि लिङ्गोक्तानि॥३॥

उत्सक्था गायचांत्रीयका दश्चिमानुषुभं द्वितीयातृ-परिष्ठाद्वृद्धत्यं प्र्यंदीतीनां कुमार्थादिभिरत्नीलभावणं नाएव देवता दिधकावणे दिधकावा वामदेव्यः सुरिभमतीमनुषुभ-मान्वीं गायवीर्धं बहुचमान्व मुख्णिगाद्या चनस्ते अनुषुभे न्या विषुक्षत्त्वायद्वचमान्यमाद्या गायत्री पन्त्रानुषुभः कः स्विद्शा दश्चे ब्रह्मोद्यर्थं होवादीनां प्रक्रमप्रतिष्ठकाभूतमाद्यात्र्यतस्त्रो अ तुषुभः काम्बिद्यद्यास्थतस्त्रस्त्रान्यादशं विषुभः सुस्तु सुव् लिङ्गोकदेवता होता यस्त्रानापत्यः प्रेषः प्रनापते द्विरएका भः प्रानापत्यं विष्टुभम्॥ ॥ र्था अप्रस्तित्य ह्त्यादयः प्रावोश्ध्यायेनोक्ता देवता चाप्य र्था आक्ष्या रोहिताद्यो गुण्युक्ता आर्एयाश्च किप ज्ञलाद्य आध्यायाछादं दिन्न रित्यादि त्विगित्येतदनं द्रव्येदेवतमुक्तम्॥॥॥ १८५५ अश्वस्तूपरो ब्राह्मणोश्ध्यायः प्राहं दिन्तस्त्वान्तश्च जुम्ब काय वारुणो हिपदं मुण्डिभ ओद्न्य एषा चाघनाशिन्यन्तर्जले यस्येमे काये। विष्ठुमो हिरण्यगर्भः प्राजापत्य आनी दशर्च जागतं वेश्वदेवं गातमः खित्तनीविराद्स्याना मदं कर्णिभिक्रचं नेष्ठुमं माने। श्वक्तोमीयं दीर्घतमारे श्रुमं हाविर्धं प्रात्यृचमञ्च स्तुतिकृतीयाष्ठियो जगत्याविमा नु हेयदं वेश्वदेवं त्वं मीवन श्राह्यो वा साधनो भीवनो वा ॥॥॥

(क्ष्र) अगिनश्च सप्त लिङ्गोक्तानि त्रियो देवाना लेगाक्षिरनुषु-भमनवसानां बृहस्पते गृत्समदो ब्राह्मी विष्टुभिमन्द्र गोमन्ते-द्रो गायच्ये रम्याक्षिक्रितावानं प्रादुराक्षिवेत्र्वानरीयां वेत्र्वान-रस्य विष्टुभं कुत्सोगिनक्षिष्गग्नयी गायवीं विसष्ठ भरद्वाजी महारण इन्द्रो माहेन्द्री विसष्ठस्तं व ऐन्द्री पथ्याबृहती नोधा गोतमी यद्वाहिष्ठं वस्थव आग्नयीमनुष्टुभमेहि भरद्वाजी गाय-वीमृतवस्ते बृहत्युपव्हरे वत्सी गायवीम् ॥६॥

उद्योत गायंत्रं तृचे हें सोम्यमामहीयवो • नुवीरेर्से द्वली यत्तपुरुषिद्धिष्टुभम्गे पत्नीर्मधातिथिराग्नेयीं गायवीमभि यत्तंद्वाचमृतुदेवतं मेथातिथिस्तवायमेन्द्रीं विष्टुभं विश्वामित्री • भेव ना जगतीं गृत्समदः स्वादिश्वया मधुक्क्ताः सोम्यावनु-

## कानां गायत्रम्॥७॥

(१९) समास्ताग्निको ग्यायः प्रजापते गर्ब हैं सामिथेन्यो नवा ग्नेय्यित्त्र ष्टुभो ग्निनाहष्टा अग्निक्टिषः कमी द्रभूत मगिन्हें स्तोत्यू र्धा हादश चेमा शियमे । ष्टिण्हं विष्मपंद् प्राजापत्यमा ने यमग्निरपश्य दिग्निहि प्रजापति त्वेन संस्त्यते तेन प्राजा-पत्यम्॥ ए॥

पीवो अना हे वायव्ये निष्ठुभो वसिष्ठ आपो ह हे आजापने दे हिर्एयगर्भः आजापत्यः अयाभिहें वायव्ये वसिष्ठो नियुलान्वायव्याः षड्वायोखकौनुष्ठुवेकयाच निष्ठुवन्या (न्या)
गायव्यो नियुत्वा न्वायो ये गृत्समरो वायो ख्रक पुरुमी टाजमी
हो तव वायो व्यश्व आङ्गिरसोःभि त्वा वसिष्ठ ऐन्द्रं अगायं असमा बृहती हितीया सताबृहती त्वामिदेव हें प्रंयुर्वा हस्पत्यः कया न ऐन्द्रं तृचं गायवं वामदेवो अन्या तु पाद निच्च द्याना यक्ता व कर्जी नपात हें प्रंयुः पाहि नो भ गः अगाय एतं (तत्) तृचं अगायमा गेनंय हे बृहत्यो तृतीया सताबुहती संवत्सरो अस्या गनेयम्॥ अ

(२०) इन्द्रमिडः सेनिमासिकोध्यायः एकाद्या प्रयाजेप्रेषा ऐन्द्रा आप्रीदेवत्या (ता) आर्धेशनुवाके देवं बर्हि रनुयाजेप्रेषा ऐन्द्रा एकाद्रेशेषागिनमधेन्द्रः स्कवाकप्रेषस्वामद्य प्रतीक उभयना पि समिषानं महद्वायोधस् आप्रिय एकाद्या प्रयाजेप्रेषास्त्रधेव है वं बर्हिस्तुयाजेप्रेषा अगिनमद्य बायोधसः स्कवाक प्रेषः।। १०॥

(१८) सिमहो अन्तनात्रमेथिको ध्याय आद्या आप्रीसिषुम एम कादशात्र्यत्तृतिर्वृहदुक्योवाम् देव्यो ददर्शात्रो वा सामुद्रियेदक न्दस्त्रयोदशात्रीरत्वस्तुतिरित्रष्टुभो भागवो जमद्गिर्वदर्श दीर्घत माश्च सिमहो अद्य हादशात्रीस्त्रिष्टुभोजमद्गिनः॥११॥

केतं कणवनाग्नेणीमित्रकां गायंत्री मधुछन्दा जीमृत-स्पेव पायुभीरहातः सङ्गामाङ्गान्युक्षो (क्योग्रेणेषीत्संनाहं कार्से) कं गुणमात्त्री तूणं जगत्यर्थेन सारिधमर्थेन रप्रमीन्हरीन्त्रथर्थं रथगोपायितृन् जगत्या लिङ्गोक्तदेवता हाम्या निष्ठुबनुष्ठुम्या-मिषुमनुष्ठुमा कर्या ततो हस्तद्वं नतस्तृचे रथहुन्दुभिदेवत्या-वेन्द्रोधंची न्त्यः सर्वास्त्रिष्ठुमो नुक्ता आग्नेयः कृष्णग्रीव इत्या-द्या एकादिशान्योर्द्योः पश्चदेवता अग्नये गायत्रायेति दशह-विषो विष्ठिर्द्वताः ॥१२॥

( क) देव सवित हीवध्याय्यो युरुषमधो मारायणः युरुषो दर्श वि म्बानि देव गायत्रीर्धं सावित्रीर्धं प्यावान्वो विभक्तारं मेधातियिर्बेह्म ले बाह्मणमिति हे कलिडके नपसे नुवाकस्व ब्राह्मणम्॥ १३॥

सहस्रशाषी षोडप्राचिमानुषुभं निष्ठवन्त्यं पुरुषो जगदी जमन्त्रदेवताद्धाः षड्च उत्तरनारायणो मन्त्र आद्यास्निस्वस्तिषु भी हे अनुषुभावन्त्या निष्ठुप्॥१४॥

ति तहेव सर्वमेधो ख्यायः आत्मदेवतः सप्तमे हिन सर्वहो मे विनियुक्तः सर्वमेथं ब्रह्मस्वयं भेदा तहीयं मन्द्रगणं प्र बायुम हित्येतस्मादा हो हे अनुषुभी नतस्य दिपदा गावदी हिर्णयगर्म श्चनसो मा माहिर्रेसी द्यरमान्न हे एताः प्रतीकचोदिना **ब्रह्मय**रेण्ये याः सर्वचेवमेषो ह चतस्वस्विष्टुभ आपो ह्यश्चित्प्रतीकचोद्ते॥१५॥

वेनस्तत्यञ्च विषुभः सदसस्पति त्वेन मेथाकामो मेथाय चने प्रथमा गायवी लिङ्गोक्तदेवता हितीयाग्नेय्यनुषुष्ठ तीया लिङ्गोक्तदेवतानुष्ठुबिदं मे मान्तवर्णिकानुष्ठुवेतया देवेम्यः

श्रीकामीयाचने श्रियम् ॥१६॥

(३१) खस्याजरासः सन्नदशागिनशोमिके प्रथमे हिन युरोही व आग्नेय्य आँद्य हे ऐन्द्रवायवस्यास्याजरासो वत्सप्रीहर्योध्य केतवी विस्ते। यजानी हे । मेनावहरणस्य यजानी है गिन्से सक्तर्य कुत्से। यगिन मन्धिनी वैश्वदेवग्रह्म होण प्राता विश्वामिन ऐन्द्राग्नस्यागिन वृचाणि भरहाजी वेश्वदेवस्य विश्वे भिः सोम्य मेथातिथि रायन्महत्वतीययोर्ह आयत्यराप्रारः प्रात्त्यो गिन प्रधीनिदुहिता विश्ववारा लाई हि भरहाजस्व अग्नेह बुहत्यावादित्यस्य वे अग्ने विस्तु श्रुधि प्रस्तर्णव आदित्यग्रह्म ए ए स्वर्णे। विश्वेषामदिनिवीमदेवो गोतमो महो अग्ने। साविनस्य लुप्रोधानाको। नुक्तं गायंत्र नेष्ट्रमम्॥१९॥

इन्द्रस्तृत्युक्थ्ये हितीये 'हन्येन्द्राः पुरोरुचो हादपा प्रती-क चोदिने च हेतिस्त्रश्चापश्चिद्वसिष्ठो गाव उप पुरुमी टाजमीटो यद्य विसष्ठ आसुने सुनीतिरातिष्ठनं विश्वामित्र प्रवः सुचीको बृहन्तिचिष्रोक इन्द्रो हि मधुछन्दा इन्द्रो वृत्तं विश्वामित्रः कुतस्त्वम गस्य आनद्गोरीवितिः प्राक्त्यइमा ने कुत्से। जगतीमनुक्तं गायत्रं

पनाना हे में बावर्शास्य पनाना गान्म इत्येष चेदिकपाढः। तद्विभेष्रापिद्धन्तनीषः अनेक पन्यविरोधात्। वस्तुनोऽयेषाठोऽ धुद्ध एचेति अतिभाति

ई मजानो मैत्रावरूणस्य गोतम इत्येव पाठः यजान इत्यनया ग्रहणं। तस्य अयणंतु त्रक्रतित्राप्तेन धर्मा धेनुमानी युवं न इत्युतितेनेव पुश्वाहीत्यनया शिवनयहणं प्रकृतिवन्यन्त्रमाहिलंगाच। त्रतो भ्वपुस्तके लिखितः पाठः त्रमाद हवैति निश्वयः। एवमेव देवः भाव्ये पद्तो सर्वानुक्रमसूत्रमाच्ये पद्ती संहिताभाव्ये च

चेष्ट्रमम्॥१८॥

स्थित्तुत्युक्थे तृतीये इति सार्यश्च तृर्दश पुरीक्चित्तस्थ प्रतीकोक्ता विभाद्वहन्त्रगतीं विभाद सार्य उद्देश तिस्र प्रकारव स्थाने गक्यो यदद्य शुतकक्ष सुतंकक्षी तरिए। प्रकारव तत्स्र्य्य हे कुत्सी वरामहा राँ हे जमदिग्नि बृहतीसती वृहत्यो श्रायन्त द्वन्न मेधी बृहत्य द्या देवा। कुत्स। श्रा कृषोन हिरएयस्तूप शाद्भिरसी। नारव्यात हैं सार्य गायनं नेष्टुभम्॥१४॥

वेश्वदेवस्तुति चतुर्धे हिन वेश्वदेव्यः प्ररोहच एका द्या षद् प्रतीकोक्ताः प्रवावृजे विसष्ठ स्त्रिष्टुभ इन्द्रवायू बृहस्पति हे भधातिथि अधि नः कुसीदी काण्वो गन इन्द्रं प्रतिस्तं इन्द्रामी भित्रावहणा जगतीं काष्यपो वत्सारो रस्मे हृद्राः प्रगायो वाञ्ची श्या कूर्मा गात्समदो विश्वे अद्य लुशोधानाको विश्वे देवाः सु होत्रो देवभ्यो हि वामदेवो जगतीमनुक्तं गायतं नेष्टुभम्॥२०॥

स्वानाग्याधीनं मन्त्रगणमवी क्यित्मेधादादित्यया स्वल्को। दवर्षातुः प्रवायुं पञ्चदप्रान्देः पुरोरुगगणो हे चप्रती कोते प्रवायुम्नजि प्रवी मिन्नर्धं हुवे हे मधुछन्दा मिन्न लिङ्गोत्ता दम्रा युवा कव ग्राष्ट्रिनी विद्याधेन्द्रीं कुशिको न हि स्पर्ग विष्वामिन्नी वेश्वानरी सुग्रा विद्यनिनेन्द्राग्नीं भरहाज उपस्मिसी मीं देवलोगिसती वाये ला विश्वामिन्नी जनिष्ठा उग्रो गोरीवितिएत् वाम देवस्तृत्व ऐन्द्रस्वमिन्द्रेन्द्रीं। नृमेधः पथ्याबृहतीसती बृहत्यो यन्नो देवानी कुत्सो ग्रह्मोभः सावित्री जगती मरहाजः ॥२१॥ वित्या पञ्चद्याचीः पुरोहरगणी हे च प्रतिकां के मिर्या वित्रशे वायव्यां काव्ययो राजाने षु द्देशितर्श्वीनः परमेष्ठी प्रजाप तिभीववृत्तं तृचमारोद्सी जगंती विश्वामित्र उक्य्येभिवृत्वहन्ता मा विस्ष्ठ उपनः सुहोत्रो वेश्वदेवीं ब्रह्माणि मे गाल्यो हे र्न्स्म-हर्लवादे तिद्दार्थवरणे बृहहित द्मा उ त्वा हे बृहत्यो मेधाति थिर्यार्ट सहस्त्रं मेधातिथिः सतो बृहतीम् ॥२२॥

ग्रानस्त्रपोदर्शक्ः पुरोरुगाग्यात्रक्षतं प्रतीकचोदितं चा नी वायव्यां जमद्गिनरिन्द्रवायू सुसंहर्शेन्द्रवायव्या तायस स्थागि त्या मेत्रावरुणी जमद्गिनरायातमात्र्वनीं वसिष्ठः पेतु वेश्वदेवीं करावश्वन्द्रमा अप्नेन्द्रीमाद्गितपरिणामवादिनीं तित आस्यो देवे देवं वामनुविवस्वती वेश्वदेवीं दिविष्ठश्चे मेधरोन्द्रं इन्द्राग्नी अपात्स् होत्रो देवासी हिमनुरपाधम हे न्मेधी स्थेन्मेधातिथिर्द्रश्चिकाद इयन्त्या च सती बृहत्यः शोषा बृहत्यः शोषा बृहत्यः ॥२३॥ द्ति सर्वानुक्रमणीयतृतीयो ध्यायः २ः

यजायतः षड्च मानसं त्रेष्टुभर्डं प्रिवसंकल्पः पितृं नूषिण् हमगस्योशन्त्रस्तृतिमः (१) न्विच्च तुर्चरे चमानुष्टुमं हयो रनुमित हेथोः सिनीवाली सरस्वत्यो सिनीवालि पृष्टुष्टुके हे गुत्समदस्त्वमग्ने हे शाग्नेय्यो जगत्यो हिरएयस्तूप शाङ्गिरस उत्तानाया हे देवश्रवा देववातश्च मारतावाद्या त्रिष्टुब्हितीया नुष्टुप्प मन्महे नोधा ह्यूच-मेन्द्रं त्रेष्टुममिछन्ति बाह्यचमेन्द्रं त्रेष्टुममेवदेवश्रवादेववात श्वभारता ॥१॥ अषातं युत्सु गोतमञ्चतुर्ज्ञतं नेषुभिं सोम्यमेष्टो व्य-रव्यचतुर्क्रतं नेषुभिं साविनमाङ्गिर्सो हिरएयस्एो हितीया ज गत्युभा पिवतमाश्विनं तृचसुभा पिवतं प्रस्काएवो गायनी मञ्ज-स्वतीमश्विना निषुभो कुत्सः शा रानि पथ्याबृहतीर्वे गनिदेव-त्यां किषापा भरहाज दुहितो षस्त दुषस्यां परोष्टिए हं गोतमः प्रातरिनं विसष्टः सप्तर्चमाद्या जगती बहुदेवत्या पञ्च भगदे-वत्यास्त्रिष्टुभोन्त्योषस्या॥२॥

पूषं तव सुहोतः पथस्पथः परिपतिमुजिन्देते पेष्येयो गा-यजी जिष्टें भी जीए। पदा वेषणव्यो गायज्ये। मेधाति यह तवती भू दनानां भरहाजो द्यावापृथिच्यां जगतीं ये नो लिङ्गोक्तदेवतां नि ष्ट्रमं विहव्य आनासत्या हिरएयसूप आश्विनीं जगती मेषवी मारुतीं जिष्टु भमगस्यः सहस्तोमा ऋषिस्षिष्ठप्रतिपादिकां जिष्टु भं यज्ञः प्राजापत्य आयुष्यं वर्चस्यं तृचं दक्ष उष्णिक् प्राक्षरी विषु-भो हिरएयस्तुतिरुत न वरिज्यो बहुदेवत्यां विष्टुभिममा गिर् कूमी गार्समद आदित्यदेवत्यां त्रिषुभर्धं सप्तऋषयोग्ध्यात्मवादि नौ जगत्युतिष्ठ तृचो बाह्मएस्पत्य आद्ये बृहत्यो कएवे। धोरोऽ न्या त्रिष्टुमं गुलमदो य रमा चतुर्ऋचं प्रतीकोक्तम् ॥३॥ (३५) अपेतोश्थ्यायः पित्र्य श्रादित्यस्य देवानं। वाद्या गायत्री परं यजुः सविता ते गायची वायुः युनातु चत्वारि लिङ्गोक्ता-नि सविता ने गायबी पूरं मृत्योः संकसुकि खिषुभं मृत्युदेवत्या हैं शं वातो ग्नुषु बृहत्ये। वेश्वदेव्यावप्रमन्वती सुन्वीक स्त्रिष्ट्रभं

विश्वदेवीमणघं लिङ्गोक्तदेवतामनुष्टुभर्धं सुनः योपो दुः समना यानीमन द्वाहमान दुद्धनुष्टु बिमं जीबेभ्यः संकसुको मृत्यु दे-बत्यां विष्टु भमायुष्मानग्नः शाग्नेयीं विष्टुभं वेरवा नसः परी मे अनुष्टुभ मेन्द्रीं भारहाजः पिएरिम्बिरः कव्यादमिनं विष्टु-भमाग्नेयीं दमनो वह बयां जातवेदसी विष्टुप्योना यृथिवि मेधातिथिः पार्थिवीं गायवीमस्मात्वमाग्नेयी गायव्यनि-हक्ता॥४॥

३६) च्यूचं वाचं पञ्चाध्यायीं दथ्य डू. यर्वणो दर्शोगिनकश्व मिधिकवर्ज्जमाद्योग्ध्यायः प्रान्त्ययी वैश्वदेव आद्यानि यजू हैं-वि यन्मे वाहिस्पत्या पङ्किः कया त्वमेन्द्र्य निरुक्ता गायजीन्द्रोवि श्वस्य विराट्द्विपदा प्रांनो हे अनुष्टुभावहानि द्विपदागायजी प्रांन प्रन्ता जिल्लु बायज्यावन्त्याप्रीद्यीः प्रान्तिर्यज्ञ हैं वि नमस्ते अस्वनुष्टुभी नचक्तुः पुरुष्ठिणक्सीरी ॥५॥

श्राहरे नारि रस्य भिदेवतं देवी द्यावा पृथिव्यं देवी वस्त्री वत्मीकविषयत्य गेन वराह विहत मिन्द्रस्थोज श्राहाराः प्रेतु मरव स्याश्वस्यर्जवे यमाय देवस्वार्चि रिस धर्मदेवन्यानि यो धर्मः स श्राहित्यो य एव नयत्यनाधृष्टा पुरस्तात्सप्त पार्थिवानि यजमानाप्री मधुप्राणदेवत्यानि गर्भी देवानामवका प्राामा माहि ई-सी रित्येनदन्ता धर्मदेवत्या धर्ना दिव ऊर्ध्व बृहत्यपप्रंयं गोपं विष्टु मं दीर्धतमा हदे ता परोष्णिक् त्वष्टु मन्तः पत्यापी रहः केतुना यज्ञुषी पर्मदेवत्य ॥६॥ (३०) आददे वित्ये रच्चित्या एहि गीर्यसे त्रिष्टुमं दीर्घतमा इन्द्राश्वना वेश्वदेवानि समुद्राय त्वा वातनामानि खाहा घर्मी य धर्म हेवत्ये विश्वा आशाक्षाश्विन्यनु छुन्दिविधा धर्म देव-त्यामिश्वना धर्ममुख्णिगपाता क्षुत्र मेन्यसे खरः खाहा पूखो सप्त लिङ्गोक्त देवतानि खाहा सं पयो देवत्यं मधु हुतं ध मेगिश्मीमं गायत्री बुहत्यावनवसाने आतिपाक्करी वागनेयी स मस्ता व्यवसाना या ते धर्म क्षत्रस्य बुहती चतुः स्निक्त महा-बुहती धर्मे तदनु छुविचिक्त दत्य रोखिणग्यावती द्यावापृथिवी ह धिधर्मी मयित्य दित्यिङ्कर्येजमानाप्तीः पयसी रेतो गायव्यनव-साना तिषः सं वृगद्धिधर्मी श्नुक्तं धर्म देवतं ॥०॥

खं स्वाहा प्राणेभ्यो मन्नवर्णिको देवता मनसः काममन्तुष्ट्रव्यजमानाप्राः श्रीदेवता प्रजायितः संिम्नयमाणे यथा-कालं प्रायित्रनदेवताः सविता प्रथमे हन्प्रत्यहं क्रमेणो प्रश्व मारुती गायत्री विमुखाख्यो मन्त्रो भन्ते विनियुक्त स्तरमादा गिनक एवास्य ऋषिः प्रमेष्ठी प्राजापत्यो बाग्निर्हे हृद्येना श्वमेधिकानि त्रीणि तत्रोक्त एव ऋषिली मभ्यः स्वाहिति प्रायिश्वनाहृतयो हिन्दवारि हेप्रत् ॥७॥

्र र्ष्णा वास्यमात्मदेवत्य श्रानुषुभोग्ध्यायोग्नेजदेवं त्रिषुप्तपि जगती बायुरिनलं यजुषी विश्विमित पर्माध्तर्स्य योगिनामालंम्ब भूतस्य परस्य ब्रह्मणः प्रणबाख्यस्य स्यूला दिग्रणयुक्तस्य वह्मार्षित्रकृन्दो गायनंपर्मात्मा देवता ब्रह्मार म्भे विरामे च याग्रहोमादिषु प्रान्तिपृष्टिकर्मस् चान्येष्विप काम्येनेमित्तिकादिषु विनियागोग्स्य कतो विभियेजुर्भिर् ने यज्ञान्योगी स्मार्यत्याने नयाने नमस्कारोक्तिहिर्णम्येन नादित्योपासनमोमिति नामनिर्देशो ब्रह्मणः खं ब्रह्मसाका प्रारूपनने ब्रह्मध्यायेत्॥ है॥

हरि: ओम्

जें नमे कात्यायनाय

गिरिप्रसाद संज्ञेन श्रीवेदार्थः प्रदीपके देविषि छन्दबीधायानुकमार्थः समीयेते

ख़ादि में भगवान् कात्यायनाचार्य प्रारियनगुन्थ के निर्विद्यता पूर्वक परिसमाप्ति के अर्थ देवताध्यानलक्षण मन्त्रनाचरण करिके श्रोतृबुद्धि के अच्याकुलत्व के प्रतिपाद्यग्रन्थ को प्रकट करता है मण्डलं दक्षिणमक्षिह्दयं चाधिष्ठितं येत सुक्षानि यज्र्थंषि मगवान्याज्ञवल्क्यो यतः प्रापसं विव्वस्वन्तं वयीमयमर्चिष्मन्तमभिष्यायेति में तिस्विवस्वन्तः सूर्य तीनों वेदमय दीप्तिमन्त को कि जो जो श्राकाश में जगत्यकाश कत्व करि दश्यमान मण्डल स्रोर पुरुष के दक्षिणनेत्र तथा

हृदय तीनें को आक्रमण करि स्थित दुआ पुनः जिस्विवस्वन से भगवान् याज्ञवल्का ने श्रुक्त यजुः प्राप्त किये भलेप्रकार ध्यान करिके इमामाध्यन्दिनीये वाजसनेय के यजुर्वेदामा ये सर्वे सरिवले समुक्रियः ऋषिदेवत छन्दार्रस्य नुक्रमिष्या-म इति इस् यजुर्वेद की आम्बाय में ऋषि छन्द देवता कहता हं तहां यजुर्वेद के छ्यासी भेद होंने से नहीं समस्पडता कि कोन से यजुर्वेद की आम्बाय इसलिये कहता है किवाजसनेय के और बा जसनेयक यजुर्वेद के भी पञ्चदश भेदहोंने से नहीं जानि पड-ता रसहेतु फिर्भी कहता है कि माध्यन्दिनीय रूति तहं। यजु-शों का वेद यजुर्वेद है इसकारण ऋचाएँ पढकर नभू ले सर्केय ह युक्त है युनः केंमा कि सरिवले-रिवल पान्द करि अनार्भ्या धीताः कचित्कमएयविनियुक्ता मन्त्रगण कहिये हे- प्रवायुम च्छा संहिता अध्या॰३३ काएडी ५५ मुच्चनु मा अध्या॰१२ काएडी ४० अगिनश्च अध्या॰ २६ काएडी १ इत्यादि मन्त्र हें निन्हें। सहि त ननु रिवली का यजुर्वेद के मध्य हैंनि से किस लिये न्याराजप देश किया यों कि इन्हें के कचित्कर्म में अविनियुक्त होने से कह ष्यादिज्ञान निष्प्रयोजन होगा इस शङ्का के निरास करने की क्यों कि दुन्हें। का भी ब्रह्मयज्ञ पारायण वान्स्तोमाहि में विनि-योग होने से ऋष्यादिज्ञान शावश्यक है पुनः सशुक्रिय इति सुक (आदित्य धर्म) सम्बन्धि जो मन्त्र विभाग ऋचं वाचिम त्यादि अध्या॰३६- काएडी १ तिस सहिन शोर दूस के भी पृथक्

कहिने का यह कारण है कि यह शुक्रिय दिवस में तथा अर्ए में पटा जाता है और इस से अन्य वेद का भाग विनानियम के रावि दिन अर्एय ग्रामादिक में पटा जाता है

यज्ञषामनियताक्षरता देवेषा छन्हे। नविद्यत इति यजुओं के अनियताक्तर होने से किसी-किसी का छुन्द नहीं है अ यमर्थः जे यजुः अनियताक्षर् हें अर्थात् जिन्हें। के १७ १४ २१ २३. २५. ३१. ३४. ३५. ३७. ३०. ३४. ४१. द्रत्यादिक अस्तरहेति न्हें। का छन्द नहीं है और जो इबे लादिक नियताक्षर है तिन्हें। का छन्द है क्यों कि दूसरे खएड में उक्त कात्यायना चार्य कहेगा यया रूषे त्वा प्राखानुष्विति दूषे त्वा रूस मन्त्र का प्राखा है वता अनुषुप्छन्द तहा अनुषुप्छन्द तो वनीस अक्षर का औ र यहापर तीनि अक्षर हैं तो यह कोंनसा अनुषूप् है तहां पिङ्गल स्व से इस का निर्णय करना यदुक्तम्। छन्दः। गायत्री। दैचेकम् । आसुरी पञ्चद्शा प्राजापत्याष्ट्री । यजुषां षर् । साम्ब दिः। ऋचा विः। द्वी द्वी साम्ना वर्धेत। वीस्त्रीनृचाम्। चतुर-ऋतुरः प्राजापत्यायाः। एकेकं प्रेषे। जह्यादासुरी। तान्युिष्णग नुषुब्ह्तीपङ्किनिषुङ्गगत्यः। तिस्रस्तिसः सनाम्य एकेका ब् ह्यः प्राग्यज् षामार्ष्ये दृति। पिङ्गल्लञ्चः स्त्र खण्ड ३ अस्याय संस्थितः।देवी गायत्री छन्द एक अक्षर्का आसुरी गा॰ छ॰ प-<del>बिर्</del>श अ॰ प्रानाप्रत्य। गा॰ अष्ट अ॰यानुषी गा॰ वर् ॰ सान्ती॰ हादश् अन्वी ॰ अष्टादश • ब्राह्मी • बर्दु स्त् ॰ अधि • चतुर्विष्

| ति है तह                              | ा देवी | उबिएग      | ादि इन्        | दां पर ए    | व-एक र  | प्रक्षर् बर | प्रवे था-  |
|---------------------------------------|--------|------------|----------------|-------------|---------|-------------|------------|
| सुरी से प                             | ्क एक  | घरांवे प्र | जापत्या        | पर चा       | रे-चारि | बरावे य     | गजुवी      |
| पर एकर                                | क साम  | ी पर दे    | न्दो शा        | ची पर ह     | गीन-नी  | ने बार्स    | पर छे      |
| हे आधी                                | पा चा  | रे-चारि    | जैसे रम        | ग्रमप्र     | ति ७२ ह | तीष्ट के    | यन्त्र में |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |        | r          |                | <del></del> |         |             |            |
| छन्द                                  | गा •   | उ०         | <b>•</b> प्र • | बृ ॰        | प०      | वि०         | ज॰         |
| श्पांषी                               | २४     | ३७         | 32             | 3,8         | 80      | 88          | ४च         |
| दें वी                                | 9      | 3          | 3              | 8           | ×       | ε           | 9          |
| श्पासुरी                              | १५     | १४ .       | 63             | १२          | 66      | 60          | रुर        |
| त्राजापत्या                           | •      | ९२         | ₹              | २०          | २४      | ३च          | ३२         |
| याजुषी                                | ELS.   | 9          | ठ              | ક્ર         | 80      | २१          | १२         |
| साम्बी                                | १२     | 9 स        | १६             | १च          | २०      | २२          | 28         |
| श्पाची                                | १ट     | 38         | २४             | 20          | 30      | 33          | 3€         |
| ब्रासी                                | ३६     | ४२         | ४च             | त्रप्र      | Éo      | 56          | वर         |

ख़ीर जहां एक छन्द की संख्या दूसरे के समान हो जैसे देवी विषु प्रयाज्ञियी गायवी तथा साम्ती गायवी याजुषी जगती आसुरी हु हती इत्यादि छोर यह सन्देह होवे कि यहां केंनिसा छन्देह तहां गायव्यादि छन्दें। के देवताओं से कि जो चतुर्याध्याय के खएड १०.१९.१२ में हें निर्णय करें। ख़ीर उन देवताओं से व्यतिरिक्त अन्य देवता हो तो जो छन्द होसकें तिन्हें। में से चोहे जोनसा छ न्द समेरे अन्यच्च आषीगायवी से आदि ले सातों छन्द छीर

<sup>+</sup> देवतादितऋ पिङ्ग ०७०१

पश्चमाध्यायात गायच्यादि सप्तक्रन्दें। की अक्षर संख्या तो समा न हैं परन्तु वोहाँ पाद नियम है और यहां पाद नियम नहीं की र यह सन्देह हो कि उन गायच्यादि छन्दें। में भी तो को ई-कोई अनवसाना अनियताक्षरा है तहां यह समाधान है कि उनगा यच्यादि छन्दें। की करचाओं। पर आचार्य ने छन्द दिया है और इन्हें। पर नहीं इति

ऋषि हैवनछन्दार्थभ्यनुक्रमिष्याम यह पहिले कहाग या अब ऋषि का स्वरूप कदिताहै द्रष्टार ऋषयः स्मतारः प रमेष्ठवादय रूति

परमेषी से शादिले झि हैं यह युक्त है क्यों कि संह ता की शादि में दर्श पे एमिशी से मन्न हैं तिन्हों का परमेशी श जामत्य सि है। तहां परमेशी से शादिले जिन्हों ने जिस मंन को देखा ने उसके नरिष हुए। श्रतएव यास्कः नरिवर्द्शना-दिति। शीर देखे हुए के शास्त्रान को स्मर्ण किया ते ही स्मर्ता हुए। तिन वेद की प्राप्त के शर्थ तप करते हुआ पुरुषों की स्वयं भू वेद पुरुष प्राप्त हुआ। तथाच श्रूयते। श्रजान्त वे पृत्रीं स्नप्त मानान्त्र सम्वयं स्वयं मानर्षत हुषये। भवन्तित। तथा श्रतीन्द्रिय नेद के परमेश्वरानु ग्रह किर दर्शन से नरिबल हे द्र्यभिष्ठेत्य स्मर्थते। युमाने नरित्र त्रां स्वर्णन मानस है क्यें कि मन्नें पसा पूर्वमनुद्याता स्वयं अवित। यहां दर्शन मानस है क्यें कि मन्नें के वर्णान्सक होने से नेनें। किर दर्शन श्रसम्भवहें श्य देवता खरूपमाह। देवता मन्त्रान्त भूता श्रान्यादि का हविभीजः स्तुतिभाजो वा।श्रयमर्थः। जे मन्त्र के मध्य प हे-गये श्रानिसोमे न्द्रविष्णवाह्यः देवता तिन्हों में कोई हिव भोक्ता कोई स्क्रभोक्ता हैं। तथा च यास्कः। इतीमा देवता श्रनुका नाः। स्क्रभाजोह्रविभीज इति निरु० ७०१३०। श्राप च।यत्काम मह्यिर्यस्या देवतायामर्थयत्य मिछ्छ नन्तु ति प्रयुक्ते तहेवतः स मन्त्रो भवतीतिनिरु० ७०१। श्रयमर्थः। जिस कामना को महिष जिस देवता में श्रयीपत्य को द्छा कि स्तुतिकरते हैं तिस मन्त्र का सो देवता है।

रका किया। यहा यस के साथक होने से देवत है। जो अनः शा खादिकों की सुित बोह अग्न्यादिकों की वा यस की ही है। अपि हादेवता देवता वत्त्र्यने यथा अप्रसिन्धे विधि पर्यन्ता निति या स्कः निरु १७१॥

इन्दाष्ट्रंसि गायत्र्यादीनि इति अय इन्दाष्ट्रंसि गाय त्रुष्णि गानुष्टु बिति पत्त्वमाध्यायोक्त गायत्री आदि इन्द जानने चाहियें । इन्द्रशब्दस्यायमध्ः। पुरुष के पापसम्बन्ध वारण कर-ने के लिये आच्छादक होने से इन्द्र यह कहलाया। तथा च ऐत-रेयार एयकाएंड समाग्नायते । इग्रहिन ह वा एनं इन्द्रासि पा-पाकर्मण इति। अथ वा चीयमान अग्निसन्ताय के आच्छा-दक होने से इन्द्रः। तच्च तेतिरीया आमनिन। प्रजापितर्गिन-मिचनुत। स क्षुरपविर्भू त्वातिष्ठत। तं देवा बिभ्यते। नीपायन्। ते इन्द्रोभिरात्मानं छादयत्वोपायन्। तच्छन्द्रंग इन्द्रस्विमिति। यदा अप मृत्यु वारण करने के लिये आच्छादन करता है इति इन्द्रः। तद्यि इन्द्रेग्योपनिषद्यास्त्रातं। देवा वे मृत्योर्विभ्युः। त्रयं विद्यां प्राविपान्। तं इन्द्रेगिरात्मानमाच्छादयन्। यदेभिराच्छा-द्यंसाच्छन्द्रंग छन्दस्विमिति।

वरिषदेवतिष्ट्नों के ज्ञान विना ही अध्ययनादि की सि दि है और किस लिये ते कहे गये यह शङ्का हो तहां अनजान नें में अनिष्ट कहिता है।एतान्यविदित्वा योग्यीते नुबूते जपति जु होति यजते याजयत तस्य ब्रह्म निवीर्य यात्रयाम भवतीति। इन ऋषिदैवतछन्दें। के विन जाने जो वेद पढता श्रीर दूसरे की पढाता गायच्यादि जपता व्याहत्यादि होमता श्रपने श्र-र्थ याग करता दूसरे की ऋत्विज हो याग कराता तिस पुरुष का ब्रह्म (वेद) निवीर्य (स्वकार्यसाधन में शिक्तहीन) यातयाम श्रिकंचित्कर-निः फल) होता है।।

अनिष्टान्तर्माह। अथान्तराश्वगर्त वापद्यते स्थाएं वर्ग्छिति प्रमीयते वा पापीयान्भवति। श्रयानन्तरं (ऋष्यादि वि न जाने अध्ययन करने के अनन्तर भागते (सूओं का गर्त-अ श्रुचिस्थान नरक) में पडता है। तथा अर्छ ति । अतीन्द्रिय प्रल यमूर्ति करिःस्याणु (वातादिकरि भानशाख हुए श्रुष्कवृक्षयोनिः को प्राप्त होता है। तथा प्रमीयते (इस पाप से अचिर मृत्युको पा ता है। अथ वा विश्वमीयते (अन्ध वा विधर होता है) एक हवे प्र प्रमायुषान्धो वा विधरो वेति। तथा पापीयान्भवति (अतिप्राये न पापाचारी होता है (पुएये। वे पुएयेन कर्मएग भवति पापा पापेनिति अति। अति प्राय पाप करि चाएडा लम्लेछ। दिजाति में उत्पन्न होता है इत्यर्थः। नथा च स्मर्यते। अविदित्वा ऋषि छन्दे। देवतं योगमेव च।यो।ध्यापये ज्वपेहापि पापीया ज्ञाय ते तु सः॥ ऋषिच्छन्दे। देवतानि ब्राह्मएगर्थ स्वराद्यपि। ऋवि दिला प्रयुक्तानी मन्त्रकरारक उच्यत रति॥

एवं ऋष्यादि के अज्ञान में अनिष्ठप्राप्त कहि कर ज्ञान से दृष्ट प्राप्ति कहता है। अथ विज्ञायेतानि यो धीते त स्य वीर्यवदिति। ऋष्यादिकां को विशेषेण जानिकर जो वेद पट-ता है तिस का वेदवीर्यवान्। बलशक्तियुक्त होता है॥

अर्थ ज्ञाने फलविशेषमाह। अय यो श्रिविनस्य वीर्य वनरं भवतीत। जो द्विज मन्त्रों का ऋष्यादिज्ञानवान् और अर्थ ज्ञानने हारा तिस का वेद अतिप्रायेन वीर्यवत् वेद में अर्थज्ञान भून्य की निन्दा और अर्थज्ञ की प्रशंसा सुनियं हे नहां प्राखान-गत हो वचन यास्क ने उदाहरण किये हें निरु अर्थप्रस्थाणुर्यं भारहार। किलाभूदधीत्य वेदं न विज्ञानाति यो र्थे। यो र्थंज्ञ इ-त्सकलं भद्रमञ्जुते नाकमिति ज्ञानविधूतपाप्मा॥य द्वृहीतमविज्ञान तं निगदे नेव पाच्यते। अनगनाविव सुक्षेधो न तज्ज्वलित किही

जिपत्वा इत्वेष्ट्रा तत्मलेन युज्यते॥१॥ ऋषि देवत छ्न्द्रित्योग अर्थ के ज्ञानपूर्वक युरुषां को किये हुए जप होम दृष्ट अवश्य फलदायक होते हैं।यतः वेदनविधिश्च स्मर्यते।स्व रो बर्गा॰क्षरं मात्रा विनियोगो। श्री एव च। मन्त्र जिज्ञासमाने न वेदितव्यं पदे पद दृति॥

इति सर्वानुक्रमिए। भाष्ये

गिरित्रसार् रचिते श्रीवेरार्धप्रदीपे प्रथमा खाउः १ श्रथ संहितापि तसर्वमन्त्रसाधारण करियमाह । द्वे त्वादि स्वं ब्रह्मानं विवस्वानपश्यविति। द्वे त्वा रूस से शारम्भ करि स्वं ब्रह्मपर्यना (समस्त संहित्य) की विवस्वान् ने देखां श्री

र समर्गा किया। आदित्यानीमानि यज् अंगीति वा आहि रिति श्रुते:॥तनः त्रितकर्मविभागेन ब्राह्मणानुसारेण स्वयोवेदितव्या द् ति। फिरि सवांका साधारण ऋषि जानिकर सब कर्मों के विभाग करके रसकर्मकायह-इस कर्मकायह) शानपथादिब्राह्मणानुसार् ऋषि जानना। तत एतं परमेष्ठी प्राजापत्योयज्ञमप र्यद्यहर्पापूर्णमा सावितिश्रुते । । अय सर्वेषां द्रप्पूर्णमासमन्त्राणां साधारमृषि माह। परमेष्ठी प्राजापत्ये। द्रीपूर्णमासमन्त्राणमृषि इति। प हिले अध्याय में आरम्भकरि दूसरे अध्याय की अष्टाविं प्रति २० कारिडका पर्यन्त इश्रीपूर्णमास के मन्त्र हैं तिन्हें। का पर मेडी प्राजापत्य (प्रजापति से उत्पन्न परमेष्ठी संज्ञक) ऋषि है। ओर जहां ऋषिविष्रेष है जैसे पुराघ पार्ड सो पत्रयत् वीति-होतं वा विश्वावसुरित्यादिकाः (पुरा क्रूरस्यिति अघपा हंसदृष्ठा १ २८ वीति होत्रमिति विश्वावसुदृष्टी २ ४० तहां दोनें। ऋषि है। इश्रीपूर्णमासमन्त्राणामेव पुनर्पि वैकल्पिकानृषीनाही। देवा वा प्राजापत्या इति। अथवा प्रजापति के पुत्र देवता दर्शपूर्णमासमन्त्रीं के ऋषि हैं। ते देवा अकामयन्तेत्यपक म्य न एन हें हवियेज्ञदहसुर्यहर्शयूर्णमासाविति खुते। ॥ त त्र प्रकृतित्वादादी द्रप्रिपूर्णमासमन्त्राः। जहां क्रत्वाद्भें। का उपदेश करिये है वोह प्रक्रति। जहां विशेषाङ्गमान का उप देश है और अङ्गान्तर प्रकृति में बताए गये बोह विक्रति है। तहां प्रकृति नीनि प्रकार की है। अगिनहोत्र र्षेष्ठ २ और

साम ३ इति। तहां यद्यपि क्रताधान के ही द्र्यापूर्णमास में अ धिकार से आदि में अग्न्याधान के मन्त्र कहिने उचित थे तथा पि आधान में पवमान इष्टियें करनी तिन्हें। के अनन्तर आ धान की असिद्धि से। शोर पवमान दृष्टियों की द्र्पपूर्णमास-के विकातत से सोममें भी दीक्षणीयात्रायणीयादि में दर्शपू र्णमाम के सापेक्तत्व से आदि में द्र्यापूर्णमास के मन्त्र परने के लिये युक्त हैं। ने च इषे लाद्यः भगवान्वेद पुरुष आह। तत्राद्या यां किएउकायां पश्चमन्त्राः। हो चक्रो। ततीयश्चतुरक्षर्।।च तुर्थो हिषस्पक्षरः।पञ्चमो नवाक्षर द्ति॥ द्षे त्वा प्रारवानुष्ट्वि ति। इवे त्वेत्यस्य यज्ञषः शाखादेवता देव्यत्तुष्टृष्ठ्न्दः । विनियो गः कल्पकारोक्त इति।विनियागः कल्पकारोक्ता वेदितव्य इति शे षः इस मन्त्र का किस कर्म में विनियोग है इस में क्या करते हैं यहक ल्पकार का कहा जानना चाहिये द्ति शेषः कर्मानुष्टान के समय विनि योग का जानना अत्यावश्यकहें क्यों कि निस के न जानने में दोष है। शोर जो कि कल्पकार महर्षि कात्यायनाचार्यने नानाप्राखागत विधिवाच्यां का संगृह कि श्रोतस्त्र निर्माण किया। तहा । यर्णश्रां-खा छिनति शामीलीं वेषे त्वेत्यूर्जे त्विति वा छिनग्नीति वो भयो। स्मकं स्तातः सं नमया मिति वीतरे व्यादि विनियोग सूत्रों किर कहा है इस हेत से यहां नहीं करा करि कहा है इस हेतु से यहां नहीं कहा। ततः इबे त्वेत्यस्य शा खा छेदने विनियोगः॥ एवमूर्जि तेति। ऐसे ही जर्जिलेत्यस्पशा-रबा देवता दैयमुष्टुण्छन्दः शाखाया शनुमार्जनेविनियोगः 📲॥

<sup>‡</sup> यहां से आदि ने चतुर्याध्याय के नव मे खएउ पर्यन्त का अर्थ मन्त्र-मन्त्र की आदि में कार कर प्रोष पीछे कहा जायगा

## हरिः खोम्

## **जो रॅ नमी यसपुरुषाय**

श्री श्रक्तपनुः सर्रहिता विवसदृष्टा ते १ पञ्चात्मकं दिरूपं च साधने बे हुरूपकम् खानन्ददायकं कृष्णं ब्रह्मरूपं परं स्तुमः १ तत्रादें।

द्र्पपूर्णमासमन्त्राः परमेष्ठी प्राजापत्यहृष्टा देवहृष्टा वा प्रथमी न्थ्यायः १

प्रथमो नुवाकः १

द्वे लेकि तो वायवस्य देवो वंः सिवता प्रार्पयतु श्रेष्ठत माय कमेण श्राप्यायध्वमद्भा इन्द्रीय भागं प्रजावतीर नमीवा श्रेयक्मा मा व सेन ई शत मायप्रिंसो धुवा श्र सिनोपितो स्थात बृह्वीर्यजमानस्य पुश्रून्योहि॥१॥

द्ति सर्रहितायां प्रथमो ग्नुवाकः १

रूषे लोगरम कर्ने लोगरमवायव स्थान्य देवी वेः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण्य श्राप्यीयध्वमध्या दन्त्रीय भागं प्रजावतीरनमीवा श्रेयक्या मार्व सेन ईशत माघर्राहसो धुवाश्र सिनोपितो स्यात बह्वीः॥४॥यर्जमानस्य पृश्रून्पाहि॥५॥१॥

द्ति मन्त्रपाठः

हरि:श्रोम्

उंदिनमी भगवते याज्ञवल्क्याय राज्ञा गिरिप्रसादेन श्रीवेदार्थप्रदीपके

पारवाद्याज्यग्रहान्तोःयं वर्ण्यते व्याय श्रादिमः॥१॥

प्रतिपदा में द्रीयाग करने की रूछा रखता यजमान अमावस्या में पातःसमय का अगिनहोन्न होमिके दर्पायाग के अर्थ कात्याय नमुनित्रणीतश्रोत्रस्व अध्याय २ काएडी १ स्त्र ३ में कहे हुए म मान वर्ची विहवेषस्तु वयं वेथानासन्वं पुषेम न्ता प्रदिपाश्चतस्वरूपयाध्यक्षेण पृतना जयेम इति मन्त्र से अ रिनर्ज़ों में समिदाधानरूप अन्वाधान करिके वत्सापाकरण क रै॥ दर्शयाग में तीनि हिवयें हैं। अष्ट कपालों में पाक किया हु-सा अगिनदेवताकसीदन इन्द्रदेवताक द्धि इन्द्रदेवताक पर्य द्ति तहां प्रतिपदा में द्धि होमने के लिये तिस की निष्मति के अ र्थ अमावास्या की रात्रि में गीएँ दोहनी चाहियें। तिन्हें के दोह ने के अर्थ प्रातः लोकिकरोहन के ऊपर अपनी माताओं के साथ चरते जत्साओं की तिन मानाओं से पलाशाशाखा करि पृथक् कर ना है। तिस के अर्थ पलापापारवा छेदन है। गायत्री ने पिस्स्प धार्ए। करिके जब कि सोमवल्लि का आहरए। किया तब सोम बल्लिका पत्र (फ्ता) वा गायती का पर्ण (पक्त) भूमिमें गिर् तिस में पलाश दुःशा यह सुनि सनपयदास्मण कोएड १ अध्या यक ब्राह्मए। १ काएडी १ तथा अध्यावद ब्राव्य का १९० में

पलाश का प्राशस्य शीर ब्रह्मत्व कहा है तिस हैत पलाश-शारवा छेदन है॥

अय मन्त्रः॥इषे ली।इषे त्वेति देव्युनुषुष्ठ्नः परमेष्ठी प्राजापत्य अविर्देवा वा प्राजापत्याः प्रारवादेवता प लाशा प्रारवा छेदने विनियोगः। तदुक्तं कात्या ॰ ४ : २ : १ : चतुर्द् श्री कि जिस में चन्द्रमा उद्य न हो वा श्रमावास्या में पलाश्र वृक्ष वा प्रामीवृक्ष से द्वे तेति मन्त्र वा ऊर्ने तेति मन्त्र से पा खाछे इन करें ॥ इति सूत्रार्थः ॥ ॥ अथ मन्त्राथे। ॥ क्रियाप दमध्याहारेण। हे शाखे वृष्टि के अर्थ तुरे छेदन करता हूं वा ञ्हा की जाती है सवें। से धान्यनिष्यति के अर्थ वोह इर्। श्रुति करि रिष्ठ कही गई-बृष्टेंपे तराह यदा हेथे त्वेति श्रुतेः प्रात०१ अर्रायाकार्थ-२-२-३ पलाप्रा**कार्वा वा रा**मी प्राखा की यहाँ विकल्पिता। तिस के छेदन में रूषे त्वोर्जे त्वेति दोनों मन्त्रों का विकल्प है। तिन्हें। में क्रियापद के आकांक्षत्व में अर्था ववोध के लिये छिन सीतिपद अध्याहर्तव्य है इत्येकः पक्षः। इषे लेति छेरनार्थी मन्नः। ऊर्जे त्वीत संनमनार्थः। सनमन (ऋजू कर्ए) • शाखामलधूल्यादि का दूर करना यह पक्षान्तर है अर्थात् यह कर्म काख्यारवापाराश्रयों का है पर्नु माध्यन्दिनीय पाराश्रय लेगा होनें। मन्त्रों से विकल्पन शाखाछे दन करते हें ॥ इति मन्नी-र्धः॥ कुर्जे त्वा। ऋषिछन्द् देवताविनियागस्त्र पूर्ववत्॥मन्त्रा-र्थस्त्र। दे प्राप्ते कर्ज (बल पद्या प्राणन) के अर्थ तुने हेदन क

रता हूं वा संनमन करता हूं। ऊर्जिति (सवमनुष्यपन्धादिकों की ब लयति पानादि करि हट प्रेरीर कर्ती। यहा प्राण्यति (प्रकर्षण चेष्टा कराती। रून होना सुत्पितिशों से वृष्टिगत जलात्मक र स अक्योच्द करि कहा। तिस रस के अर्थ तुरे छेदन करनाहूं। ये। वृष्यादूर्यसे। जायते तसे तदाहेति खुतेः १९७० १९२। इने रोनें। मन्त्रें। के पारसे अध्वर्यु द्ष्यमाए अन्त्र और बलकर आज्यसीरादि रस की यजमान में संपादन करता है। इषे लो र्जे त्वत्याहेषमेवोर्जं यजमाने द्धातीति श्रुतेः तेतिरीय ब्राह्म ए। काएड इन्प्रपाह २० अनुवाक १०॥का०४० २०७० ही ई जो हों। के साथ से छेन्ना ६ वत्सान्ना को पृथक करि प्रतिवत्स की वायव स्थ नि मन्त्र से प्रारवा कार् उपस्पर्य करे। इति स्वार्थः।। देवी बहुती छन्हे। वायुर्देवता। मन्त्रार्थे सु। हे वत्सान्त्रो तुम मानाश्रां के स-काश से अन्यव चलनहारे होशी। माता हों के साध चलने से साप समय दोह न मिलेगा यह अभिप्राय है। यहा वायुसा हथ्य से बत्सों का वायुत्वही। जेसे पाद्यक्तालन मलमूत्रादि से मखब हुई भूमिको शोषन करि वायु पवित्र करता है ऐसे वत्सा भी अनुलेपनभूतगामयादिदान से भूमि को पवित्रक र्ते हैं। अथवा मनुष्यां की जैसे अपने निवास के लिये गृह निर्माणसामध्य है ऐसे पश्च छों की तिस के न होने निराबर्ण अनारिस में चरने से अनारिक्ष ही पशुशों का देवता तिस्र श्री-निर्भ का वायु अधिपति। श्रीर् सो वायु अपने अवयव ऐसी

पशुषीं की पालन करता है यह पश्रश्री का वायुरूपत्व है। तेसे पालन के अर्थ पश्चों को वायु के अर्थ समर्पण करने के लि ये वायुरूपत्व को संपादन करि वायवस्थिति मन्त्र पवर्त हु-भा। तदुक्तं निनिरिण। बायव स्थेत्या ह वायुर्वा । अन्नरिक्स्या-ध्यक्षोः नारिक्ष देवत्याः खलुपश्रवी वायवः एवेतान्यरिद्दातीति ति॰ बा॰३ का॰२ अप॰१ अप्यास्ता तृणमक्षण के अर्थ दिवस में तिस-तिस आर्एय में चिर किर रायंकाल में वायु वेग किर यजमान के घर में समागमन के अर्थ पत्रुओं की मवर्त करने के लिये वायुरूपत्व कहा गया।।का०४-२-४-१० वत्साओं की माता जे ६ गीएँ हैं तिन्हें। में से एक गी की पृथक् करिके देवा व रित मन्त्रेण प्राखा करि उपस्पर्श करें। तेसा करते गोसबन्धि स्थिरूप हिव र्न्रवा महेन्द्रका होता है। इति स्॰।। देवे। व इन ति इन्द्रदेवत्यं यजुः। है गोछो सविता (स्वस्वव्यापार् में प्रेर्गोहार) देवः(द्योतमानः परमेश्वरः) तुम्हं प्रभूत तृणोपेतं वन की प्रा-न्न करें। किमर्थ कि श्रेष्ठतम कर्म के अर्थ (लोक में चारि ४ म कार् का कर्म हैं । अप्रशस्त प्रशस्त श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम। लीक विरुद्ध बधवन्धचीर्यादिक अप्रप्रस्तगरगलोककरि साघनीयब न्धुवर्गपोषणादिक प्रशस्त ॥२॥स्मृत्युक्त वापीकूपनडागादिक श्रे शाश्यवेदोक्तयन्तर्प श्रेष्ठतम है तल्लक्षणं ॥४॥ यत्रो वे श्रेष्ठ-तमं कर्मिति श्रुतेः १.७.१.५ । हे अघ्याः (गावः गोवध के उपपा तकस्य होंने से अनमार्ने योग्याः) तुम इन्द्र के शर्थ भाग (इ

न्द्र की उद्देश करि संपाद्यिष्यमाण हवि के हेतुरूपक्षीर) की ञाप्यायध्वम् (समन्तात् बढाञ्डो- सब गोञ्डों में स्नीर् करें)। नुस्ह अपहरण के लिये केन (बीर)समर्थ मतहजिया। अध्यास (भ अएणीइ तीव्रपाप करि घातक व्याघादि)भी तुम्हारे की हिंसक मत हू जियों। केंसी हो तुम कि प्रजावतीः (बह्वपत्थाः। अनमीवाः (अमीवा: व्यापि सो नहीं है जिन्हें केता: क्रमिदुछ लादिस्वल रेगरिहताः अयक्साः (यक्माः रेगराजः । प्रबलरेगरिहताः। किं च तुम अपने खामी यजमान के यहां बहुविधाही थी। का०४ २ २१ अन्यागार (आहवनीयागार वा गाईपत्यागार) के पूर्वभाग में यजमानस्य पश्निति तिस शास्वा की खुर्से। याजुषी बुहती शारवा देवत्या। हे यलाशाशारवे तू उन्ततप्रदेश में स्थित हो प्रतीक्षा करती हुई यजमान के पशुओं की अर्एय में चरते हुए चीर व्याघादिभय से रक्षा करि। आश्रय यह है कि शाखा करि रक्षा की हुई गोग निरुपद्रव पूर्वक सायं समय भले प्रकार घर की लीटें गी॥१॥प्रथमा किएड का के मन्त्र पूर्ण लिखे गये आगे की कण्डिकाओं के आर्वल पर आध न्त के अक्रों की समस्या से लिखे जावेंगे ॥यथा॥ इबे ला-द्-ता। ऊर्जे ला॰ ज-ला। वायव स्थ॰ वा-स्थ। रे-ह्वीः। य-हि।। और तहां मन्द्रों के पृथक् करने के लिये अकारादि अक्षर दि ये जावेंगे। यथा। इ-ता। अ०। ऊ-ता। इ०।वा-स्थ। उ०। दे-ह्वी:।ऋ०। य-हि। सु । ११ ॥ यनि श्रीवराये प्रदीपे गिरिधर्भाये प्रथमो खनाकः १ अ॰ २॰ वसीः पवित्रमसि द्योरिस पृष्टिब्युसि मात्रिक्रों धुमेरिस विश्वधी असि।पर्मेण धान्ता हर्दहेस्व मा ह्यामी ते युन्तपतिह्वीषीत्॥२॥+

का॰ ४-२-१५ १६ वसीः पवित्रमिति हस्तप्रादेशमात्रा पलाशका खा में दे। वा तीनि कुशा की पवित्री करिके वांधे।। यजुरुषि। क्वा युर्देवता। हे दर्भमयपवित्र वसाः 🐤 इन्द्रदेवता के निवास हेतु पयका शोधक (पवित्र) तू है । का ०४ २ १६ छोर्सीत द्राधेध रण करने की स्थाली (हाँडी) को हाथों से ग्हण करें ॥ देवी जगर्ता उखाँदवत्या। हे स्थालि मृदा श्रीर जल से निष्यना तू द्याः (ज लहेतुवृष्टिपद्युलोकरूपा है खुसम्बन्धात्त दूपत्वसुपचर्येत।त या पृथिवीरूपा है पृथिवी के सकाश से उठी हुई मृदा करिनिष्य न्त्रत्व से पृथिवीरूपत्व है ॥का॰ ४ २ २ २ भातरिश्वन इति गा ईपत्य से उत्तर में अङ्गारों को निकालि तिन्हें पर उखा (हांडी) को घरें ॥ प्राजापत्या जगती अखादेवत्या। हे उखे तू मातिश्वा (मात: अन्तरिक्ष में निश्वासवचेष्ठा करने हारेवायु)का घर्म (संचारस्थान प्रदान करि दीपक श्विभव्यक्वक श्रनिरक्षलोक स्ला)है।हेस्यालितरे उदर में अनिरिक्षस्य अवकाश (वायुसंचा र) के सङ्घाव से नूही वायु की धर्म रूपा है। द्योरिस पृथिव्यसियह पू र्वमन्त्र में लोक इयरूपत्व उरवा का कहा और यहां मातरिश्वनी घमीसीति अनारिक्षलोकरूपत्व कहिये है। तिस हेतु रून तीनीं लोकों के धारण से विश्वधा (विश्वधारणसमर्थी) है। किं च परम

<sup>+</sup>व-सिम्प्रणद्यी-सिर्वामा-त्।उणारा

धास(उत्तम बहुसीर्थारणसामर्थ्यस्पनेज) से हे उखे तृ हटा ही तरे हट होने से सीर्न गिरेगा नहीं कि तरे मग्न होने से छिड़ क रि हुग्ध गिरेशिंक हे उसे कुिला (रेटी) मत हो (जो उस्वा कुिला होंवे तारेटे मुख होने से तत्स्य सीर्गिरेश्चस कारण सीर्थारण के लिये हार्क शीर अकीटिल्प प्रार्थना किया। किंच तेरा पद्मपति (सम्बन्धी यजमान) कुटिल नहीं क्यों कि त्वन्तिष्ठ सीरस्वन्स कार् अनुष्ठानिव घू में ही यजमान का कीटिल्य है शीर सो तरे टार्क्य शीर अकीटिल्य से नहोगा यह प्रार्थनी है ॥२॥

वसीः प्रवित्रमिस प्रातधीरं वसीः प्रवित्रमिस सुद्द स्रधारम्। देवस्त्वी स्विता प्रनातु वसीः प्रवित्रीण प्रातधीरेण सुम्ना कामधुसः॥३॥+

<sup>+</sup> ब-म्। भ्रांशिक्ष्णार्गार्गाका-भ्राः।उगाद्याः उच्चम्बरीम्बासमधीयन्यंते निरु १०।४२।

पयोदेवत्या। दोहन में कर्ध्व स्थाली में सिच्यमान हे हुग्ध सिवता (प्रेरक) देव पूर्वीक्तरीति से वसु के प्रतथार पवित्रा करि मुक्ते प्रोधे। केसे पवित्रा कि भले प्रकार पवित्र करता ॥ का॰ ४०२० २४० एक जो के दुहते में दोग्धा की ध्रध्वर्यु पूछे काम धुक्त इति ॥ देवी बृ हती प्रकादेवत्या। हे होग्धः विद्यमान गोंखों के मध्य कोंन्सी दुही॥ ३॥

सा विष्यायुः सा विष्य केर्मा सा विष्यर्थायाः। द् न्द्रस्यत्वा भागर्रंसोम्नातनच्म विष्णे ह्व्यर्ठ-रक्षाकार

का॰ ४० २० २५ पूर्वीक्त प्रम्म के उतर में अमुकी गी यह दोग्धा किर कहते सा विश्वायुरित मन्त्र किर दोग्धा प्रति अध्वर्य की लें॥ निर्णि गोदेवत्यानि १० देवी बुहती २०३० हेवी पड्नचेंग। जो गी तू ने हुही खेंगर में ने पूछी वोह विश्वायु एब्द किर जान ना। विश्वायु (यजमान की सम्पूर्ण आयु की देने हारी हैं ॥ का॰ ४०२० २६० जेंसे पहिली गी पूछी ऐसे ही दूसरी नीसरी गीखों को दोहने में ऊपर में काम अक्ष इित मन्त्र किर पूछे। जीर देग्धा किर अम्बर्भ यह उत्तर देते सा विश्वकर्मा सा विश्वधाया इन मन्त्रों से कम मकीर आशिष किहे ॥ जो दूसरी गी तुम से पूछी वोह विश्वभावाः (सब देवताओं की कीरहथा किर तुम से पूछी वोह विश्वथायाः (सब देवताओं की कीरहथा हि हिव के होन किर पुष्ट करने हारी वा समस्त इन्द्रादि देवता-

<sup>+</sup> मा-यु:। ज्यु । सा-मी: र् । सा-पा: ।उ । र्-न्या ऋ । वि-स्। त्र ।।४॥

शों को भीगरि ह्या पिलाने हारी हैं "का॰ ४ २ २३ । ओडे दूध की अगिन से उतारि मन्दोक्ण (सुहाते) में द्धि जमाने के लिये प्रातः काल के होमावसिष्ठ एधि करि शातत्त्वन करे (जामन-सहेजा दे । यजुर्जगती इन्द्रदेवत्या । हे हुग्ध इन्द्र के भाग की तु में सोमवल्लीरस कार दिध के लिये जातम्बन (किंग) करता इं।यद्यपि यहां आतम्बनहेतु द्धिशेष हे तथापि भावना करि तिसका सोमत्व सम्पादन करिये हैं। जैसे कोई पुरुष वन्धुतं करि चाहा बन्धु होता है - आर प्रातिकूल्य करि चाहा पानु हो ता है। तदुक्तं विशिष्टेन। बन्धुत्वे भावितो बन्धुः पर्त्वे भावितः परः। विषामृतहं प्रेवेह स्थितिभीवनिबन्धिनीति। अथवा भोज्य परार्थ विषल करि भावना किया वान्ति को करता है अमृत त्व करि भावित जीर्ए हो बलहेतु होता है। तेसे यहां द्थियोष का भावना करिके सोमत्व है ॥का०४ २ ३४ विष्णे हव्यमिति होहस्थाली की जलसहिति अमृन्मयपात्र करिवके ॥यजुर्गाय-ची पयदेवत्या। हे विष्णो इस हवि (क्षीर) की रक्षा करि। सर्वेत्र सजन पालन और मंहार में ब्रह्मविष्णुमहे खराः श्रमिमानिदे वता हैं इस हेतु विष्णु की सम्बोधन करि हवि की रक्षा प्राथनी करिये हैं ॥४॥

अ ०३० अग्ने बतपते ब्रतं चिर्ष्यामि तक्केयुं तन्मे राध्यताम्। दूरम्हमन्तात्स्त्यमुपैमि॥४॥+ का ०२०१०११ पजमान स्प्यले गार्ष्यत्य दक्षिणाविन्द्रभें के श

र् अ-म्।अनर्-मि।रू ।।ध्।

करि अग्ने वृतपते इस मन्त्र अथवा इसमहम् इस मन्त्र से स त्यवदनादि नियमां को अङ्गी करें ॥अग्ने व्रतपते आची उषिण क् दूब्महम् साम्गायदी है अगिनदेवत्ये। हे व्रतपते (अनुष्ठेय-

कर्म के पालक हे अग्ने तेरी अनुज्ञा करि कर्म की करूँगा। तिस् कर्म करने की समर्थ होउँ। तेरे असाद से। सो मेरा कर्म निर्विघ्न होके फलपर्यन्त सिद्ध हो ।। इदमहम्। में यजमान इ स अपनृत (मनुष्यजन्मा त्मक) से निकलि कर सत्य (देवताश रीर) की प्राप्त होता हूं 🕈 ॥ ॥ श्रीघ्रविनाशित्व से मनुष्यजन्म अनृत हैं जैसे स्वप्नगंजादिक वीथमा से निवर्त हुए अनृत क हिलाते हैं। बहु कालस्थायित से देवजन्म सत्य है जैसे जाग रण गजादयः भायद्वा लाक प्रसिद्धे सत्यानृते ग्राह्य। नानृतं व देदिति (नहीं मूँ ४ वेलिं) कर्म में मूँ ४ बोलने के निषेध से। उँ ४ बोलने से निकल करि सत्य बोलने की प्राप्त होता हूं। इस हेतु यह सत्यवदन कमाई होने से कर्म काले में पालनी यहैं ॥५॥ कल्लो युनिक स लो युनिक करेंसे त्वा युनिक नसे ला युनिक । कर्मणे वां वेषाय वाम् ॥६॥ र

न्तराल से चलिकर आहवनीय के पचात् समीप में पूर्वाभिमु-

ख खंडे हो आहवनीय की देखते जल की दक्षिण हस्त सैस्पर्श

र्ने सत्यमनुद्रीयमानकर्म् रूपेण पत्यक्षमिनि मन्बान इदिमिति विशिन्षिः। भ र्वमर्मनतान्त्रसमुप्रमिति तन्मनुष्यभ्यो देवानुपावर्तन इति १.१.४.शतः सुतः।

एवं सत्यवदनादिव्रत की अड़ीकरि ब्रह्मा की वर्ण करिकेश्र

यां प्रणयन करें "का॰ २-३-२ व्रह्मन्त्रयः प्रणेष्यामि यह य

जमान ब्रह्मा की पूछता है ।। का॰ २ २ ६ ५ फाएय यहां देवता व र्भय त्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानो अस्तु ता यव लाक सावेमं यत्तं यजमानं च धेहि॰ यह धीरे-धीरे ब ह्या परिकर जेम प्राप्य यह ऊँचे खर से आजा करे कि जैसे अ ध्यर्पे सुने । का २ ३ ३ फिरि अध्वर्य चमस को लेकर आह्बनी म से उत्तरदिशा में वेदि के बाहिर हमें पर प्रणीताचमस को क स्त्वा युनक्तीति मन्त्र करि सम्प्रति (सीधेसे) स्थापन करे। साम्बी विषुप् अजापतिदेवत्या। यहां मन्त्र को प्रयुक्त करता हुआ अध र्यु यज्ञारम्भकर्म में अपना करित्व त्यागि कर प्रजापित का य ज्ञकरित्व प्रसीतर्रूप मन्त्रवाक्यों से प्रतिपादन करता है। प्र-णीता(जल) केथारक हे पात्र नुरें केंग्न युरुष आहवनीय के जनर भाग में स्थापन करता है इति प्रकाः। सब वेदों में जगन्ति र्वाहकत्व से प्रसिद्ध जो प्रजापित है सोही परमेश्वर हे पाच तु में स्थापन करता है इति उत्तरम्। युन रिप किस प्रयोजन के लिये तुरें स्था॰ इति प्रमः।तिस प्रजापति के प्रीत्यर्थ तुरेंरे स्था॰ इत्युत्तरम् 🗇 परिस्तरण करि हो–हो पात्रों को रखि श्रू र्ष और अग्निहोबहवए। को लेवे।का०२१३११० कर्म ए वामि ति शूर्योगिनहोत्रहवणीका अध्वयुं आहान करे "प्राजापत्या गायत्री सुक्ऋँपी देवते। हे अग्निहीत्रहवणि हे ऋर्ष तुम हो नी की कर्म के अर्थ में ग्रहण करता हूं इति शेषः। श्रीर सूचित कर्म के अर्थ तुम दीनों को में ग्रहण करता हूं ॥ शकट में अ

रे सर्वेकमोणि परमेष्वर्प्रीत्वर्थमनुष्ठियानीति भगवतीतास्वर्ननं प्रति भगवतीतम् भ॰ ती॰४॰
२४ ब्रह्मपिणं ब्रह्मवर्ष्वद्रमान्नो ब्रह्मणाञ्चतम्। ब्रह्मव नेन् गन्तव्यं ब्रह्मकम्समोधिना॥४०२० प्रतिक्रेष्व पर्मात्व पर्वेणम्॥१००५६ प्रतिक्रेष्व पर्वेणम्॥१००५६ स्व कर्मास्यपि सहा कुर्वाणं मध्यपात्रयः। महासाहादवाष्ट्रीति शम्यतंपद्मव्ययम्॥

बस्बित ब्रीहियों का इवि के अर्थ पृथक् करना प्रोक्ता के अर्थ जल बार्ण करना इत्यादिक अग्निहोत्रहविण के व्यापार हैं। और र ब्रीहिओं कानिर्वाप (पटकने) के लिये धारण उल्रवल में डा लना फिरि निकालना इत्यादि शूर्य के व्यापार हैं ॥ ई॥

> प्रत्येष्ट्रहें रक्षः प्रत्येष्ट्रा अर्गतयः निष्प्रहें रक्षो निष्प्रता अर्गतयः। उर्वन्तरिक्षमन्वीमाणा ।

का॰ २॰ २॰ १९॰ प्रत्युष्ठं वा निष्ठप्रमिति सिग्निहोत्रहवणि और मूर्पं का गाहिएत्य में प्रतपन है। आसुरी वृहत्यों हे एक्से एक्स्सजाति प्रत्येक जलाया सर्थात् रस सिग्निहोत्रहवणि और सूर्य में स्थित एक्सिसीग जलाये। और स एतयः (हिंव वा दक्षिणादान के प्रतिबन्धकलोग) भी जलाये अर्थात् अ न्यथा यज्ञसाधन नहीं है। सूर्पोदि में निग्ट एक्स निः शे य करि तत्र हुए। और अर्गतयः भी निष्ठप्त हुए। का॰ २०३० १२० वर्षनिरिक्तिमिति शक्ट (गाडा। छकडा) प्रतिजावेश प्राज्ञा पत्या गायत्री ब्रह्मरक्षो महेवत्या सर्वत्रः। विस्तिणे अवका श को अनुस्रण करि चलता हूं। आश्रय यह है कि चलते ह ए पुरुष के पार्थिस्थित एक्स स्स मन्त्र से निकाले जाते हैं। अ

धूरेसि धूर्वे धूर्वनं धूर्व नं यो रमान्धूर्विति नं धूर्वे यं व्यं धूर्वीमः। देवानामसि वन्हितम्द्रं स स्नितम् पत्रितम् जुष्ठतमं देवहूर्तमम्॥ ए॥ +

का॰ २ २ १२ १३ गाईपत्प के पश्चात् स्थित ब्रीहियुक्तसवी

<sup>+</sup> प्र-प्रान्त्रवानि-प्रार्वान-प्रितिकारण + प्र-म्रान्त्रवाहे-त्र्राक्विस्तिकाउन्याक्रवात्त्र-स्रात्यव्य-भ्यात्रावात्रार्थाः

न्त्र करि स्पर्धकरें "धूर्देवत्यं यजुः। ब्रीहिरूप हवि के धार्क शक र के रोनें। वलीवदें। के(गाता) वहनप्रदेश में को द हिंसक अ गिन शास्त्र इष्ट है तिसे प्रार्थना करिये हैं +।हे वन्हे त् धूं। (हिंसक)है। +>त्रिनकोः एष धुर्यत्ममेतद्येष्यन्भवतीति १·१·२·१० श्रुतै: जी कि धूं ही इस हेतु हिंसा करते पापी की विनाश करि। किंच जी राक्तसादि यागविघ्न करि हमारी हिंसा करने को उद्युक्त है तिसे नाश करि और जिस शालस्यादि स्पेवेरिको हम अनुष्ठान कर् नेहारे हिंसा करने को उदित हैं तिसे भी विनाशि। शकउस्थिता-ग्न्यतिक्रमणनिमित्त अपर्थ दूर करने की अग्न्याधारभूता प्रा कट की थूं इस मन्त्र करि स्पर्श करिये हैं । का॰ २ ३ १४ देवा नामित्यादि ह्वाषीदित्यन मन्त्र करि प्राकर के दीर्घकाष्ट ईषाति-सके अग्र का भूमिस्पर्श नहीं इस लिये तिस के आधारत क रि स्थापित उपस्तम्भनकाष्ठ के पश्चाद्वाग में तिस ई्षा। कोस्पर्ध करे। ब्राल्यनुषुप् शकटदेवत्या। हे पाकट तू देवत श्रीं का सम्बन्धि है। कैसा कि शनिशायेन बीहिरूपद्वि का प्रापक। नथा अतिश्येन शुद्ध वा हरता के अर्थ चमीदि से अतिश्येन वे ष्टितः अतिश्येन ब्रीहिश्रीं से पूरितः देवताओं का अतिश्येन प्यार। देवताओं का अतिशयेन आह्वान करनेहार। ब्रीहिओं से पू र्ण शकर को देखि देवता आह्वान करते ही शीघ्र आते हैं गणा अहुतम्सि हिव्धीनं हर्रहस्व मा ह्वामी ने युस

पतिह्यापीत्। विष्युरत्वा क्रमतामुरु वातायाप-

ङ्गोपेत पाकट के थुर् (बलीवर्द वहन योग्य प्रबेपा) को धूर्सीति म

हत्र्वं रक्षा यहन्ताम्य च्वाक्षा+ पूर्वमन्त्रशेषः। अञ्जत (अकुटिल) है अर्थात् भारोहण में भङ्गहोने की भय नहीं है। ब्रीहिस्प हिंव का धारक पोषक है। दूस हेतु हर्ष हस्व मा ह्वामी ते यत्तपित् हीवीदिति पूर्ववद्यारव्येम् काएडीश धका॰ २ ३ १ १ १ पीछे फिरिके विष्णु स्वेति दक्षिण चक्र (पहिष्ण पर चरे ।। यजुर्गायची प्राकटदेवत्या । हे प्राकट विष्णु (व्यापक्षेय क्र) तुरे चरण उठाकर चंदे भाव यह है कि में चढ़ने की समर्थ न हीं हूं ॥ का॰ २ ३ १६ उरु बातायेति हवियां । पाकट में भरे हुए धान्य वा पवें। को देखें। देवीपिड्राईविष्याः। हे शकर अपने अन्तर्वीर्त्रवीहियां। में वायुसंचार के अर्थ विस्तीर्ण हो। सर्थात् पाकर स्थित ब्री दिओं के तृणादिकों करि शास्त्रादित होने से संकोच में वायुत्रहि वेशन होने से आछादन की हर करि जैसे वायु प्रवेश करे तेसै संकीच की त्यागि। वायुरूपप्राणप्रवेश से मन्त्र करिह वि को सप्राण करिये हैं। किं च वायुप्रवेशरहित सब वस्तुव रुणदेवत्य द्रोतीहै। शोर वरुण बन्धकारित्व से यत्त नि रोधक क्षि तिस की निरुत्यय पह मन है 🕆 ॥ का॰ २३० १७ १६ अपहत मिति ब्रीहि भों से अन्यत् तृएण दिक जो हैं। तिन्हें निकाले और नृणादिकों के अभाव में बीहिकों को ही स्पर्श करे ॥यजुर्गाय-वीराक्षसम्। राक्षसः (यज्ञविघातक - तृरणदिक ) निकाले ॥ का॰ २३.९४. यह्नामिति पन्बाङ्गुलियुक्त हस्त करि वीहिखों की ग्रहण करें । देवीपङ्किर्दिषयाः। पन्त्रसंख्याका अकुलियं द्रीहि

<sup>+</sup> पूर्व करिउकारी मन्त्राण्युकानि

स्त्यं हवि की ग्रहण करें॥४॥

देवस्य त्वा सिवतः प्रस्वे श्विनोर्वाहर्भा पूर्णे हस्ताभ्याम्। अग्नये जुष्टं गृह्णाम्यग्नीषामीग्या जुष्टं गृह्णामि॥१९॥

का ॰ २ ३ - २० - २२ - हेवस्य त्वेति अगिनहोत्र हवणि में तीनि मुष्टि मन्त्रपूर्वक चेंाथी चुपके से डाले एवं अग्नी बोमीय को पथा देवत होंगें को ॥ देवस्य त्वा प्राजापत्या बृहती सवितदेवत्या मर्वत्र। अग्नये जुष्टम् प्राजापत्या गायत्री लिङ्गोक्तदेवत्या। अ उनीषोमाभ्याम् याजुषी पङ्किः तिङ्गोक्तदेवत्या। हे हविः सिवता देवता का प्रेरित में अपिन के अर्थ तुरु प्यारे की ग्रहण करता हूं। और अग्नीषोम व्यासकतेवताओं के अर्थ तुरू प्याशक न्हें करि कि अधिनीकुमारें के बाहु ओं (अंस मिए बन्ध के मध्यभाग दएडाकार भेगेर यूषा के हस्तों (पञ्चाद्भु लियुक्त अ ग्रमाग) करि। क्यों कि अधिनी कुमार देवता क्षों के अधर्यु हैं शीर पूषा देवता की का भाग धुक् इस हेतु ग्रहण साधन में आ पनी बाहु हों। प्रति अश्विनी कुमार के बाहु हों। की भावना कर ना शीर हस्तों में पूषा के हस्तों की। अर्थात् स्वीत्मक श्रमन के हिव की ताहण मतुष्य कैसे ग्रहण करने की समधे है इस लिये सविता से अनुज्ञात अश्विनीकुमारें के बादुकीं पूर्व के हाथों से यहएा करता हूं। किं च सत्यं देवा अनुत मनुष्या इति १.१.२.१७ सुतेः देवताओं के सत्यरूपत्व से तिन्हें के

<sup>+</sup> है-माञ्जा । अनिमास् । उ । भर् ।।।

नमने वे खर हर्टवाः सूर्वे कृति १.१. २. २३. श्रुतः।

स्मरणपूर्वक होव को ग्रहण करना फलपर्यवकायात्व से सत्य ही ना है। और देवतास्मरण के अभाव में मनुष्यों के अनृत रूपत्व से सो किया अनुष्ठान निः फलत्व से अनृत होता है यह देवता स्मरण का अभिप्राय है। हिव ग्रहण करते अध्यें की रेवता से वन करते हैं कि मेरा नाम ग्रहण करेगा। बिन नाम लिये हिव ग्रहण करते में तिन्हों का कलह होवे यह कि इसे मेरे अर्थिलय। तिस कलह के निवृत्पर्थ अग्नये जुष्टम् अग्नीयोमाभ्या जुष्टम इस देवतानिर्देशा पूर्वक हिव ग्रहण है वृत्यभिप्राय:॥१०॥

मृताये त्वा नारातये स्तुर्भिविरव्येषं हर्डहेन्तां दुर्यो। पृथिव्यासुर्वन्तरिक्षमन्वेमि पृथिव्यास्तानाभी सद याम्यदित्या उपस्थेशने ह्वार्डरेक्ष॥१९॥

का॰ २०३० २३ भू नायत्वेति प्रांकट में जो परिशिष्ट हिव तिसे स्पर्रं करें ॥ प्राजापत्या गायत्री हिव देवत्या। हे प्रांकटा पिस्त ब्रीह शेष भूत (भूवन - यागान्तर ब्राह्मण भोजन और फिरि भी सब्राव) के अर्थ तुमे शेष छोर ता हं प्रति शेषः। बुख अराति (श्रदान) के अर्थ नहीं। का॰ २०३० २४ स्वरिति पूर्वा भिमुख हो यत्त भूमि को देखे यत्तु गायत्री सूर्य देवत्या। में स्वः (यत्त्र +) को देखता हूं ॥ दिहे नामिति श्रांकट से उत्तेरे ॥ प्राजापत्या गायत्री गृहाः देवताः। पृज्विती में वर्तमानाः दुया श्राहां। हता हो। हिव लेकर उत्तर ते अर्थ्यु के भार कि गृहसों म की सम्मावना है सो इस मन्त्र से बुर् कि से है ॥ का॰ ४०३० २६ अर्थनारिकामित उत्तर देश प्र

र भू-पंत्रान्त-म्। प्राष्ट्र-म्। उन्। उन्मानकायु-स्रान्तन। ११॥

ति चले । व्याखातम् काएडी ० । का ० २३ २० गाईपत्य वा आहवनीय के पश्चात् कि जिस में पाक करें तहा शर्षस्य हिंब-यों को पृथिव्यास्वित स्थापन करें ॥ साम्त्री पङ्किः हिंवदेवत्या। है हिंवः पृथिवि के नाभि(मध्य) में तुर्ने स्थापन करता हूं । जैसे सी ते हुए बालक पुत्र को माता अपनी गोदी में स्थापन करती है है से इस हिंव को अदिति (अखिएडता-पृथिवी) के अङ्क में स्थाप न करता हूं । हे अग्ने अपने समीप में इस स्थापित हव्य कीत् रक्षा करि। पुत्र ऐसे सोते को बाधकों से पालि ॥ ११॥

अ०४ पिवने स्था बेष्णची स्वितुर्वः प्रस्व उत्तुनाम्य-छिद्रेण प्विनेण सूर्यस्य र्षिमभिः। देवीरापोऽ अग्ने स्वी॰अग्ने युवा॰ग्रे॰ दुममुद्य युन्नं नयुना-ग्रे युन्नपेतिर्धं सुधातुं युन्नपेतिं देवयुन्म ॥१२॥+

का॰ २ ३ ३२ हो वा तीनि कुँ शा के अन्तर्गर्भ पत्र साग्र पिन ते स्थ इति क्षुरिकास्थानीय कु शाओं से क्षेत्रे ॥ देवी जगती लिक्गोक देवत्या। हे पिवते (शोधके कु शह्य रूपे) तुम वेषण ब्यो (यज्ञ सम्बन्धिनी †) हो ॥ का॰ २ ३ २ ३३ र हिव गृहण में ज ल करि निन्हें। से उत्पवन करें सिव तुर्व इति ॥ प्राजापत्या प ब्रिए एपो देवता। सवों के प्रेरक की आजा से हे जल तुन्हें उ त्यवन करता हं किस करि कि अब्बिद्र पिवन (शोधक वाषु रूप) करिके ‡। सूर्य की रिष्माओं करिके उत्पवन करता है। वायु क्षेरेर सूर्य रिषमां का पाद प्रकालना हि करि उपह्वासू

+ प- व्यो। अन्। स-भि। रः। हे-चे । त्रः। त्रे-स्य। करः। अ-मि। त्राजा। हे-सि। र्वार्य। रूप के पो वा अयं पवत एवे। ब्रिहं एकिविधित १.१ रे हे खुते।। मिका श्रिह हेतृत्व प्रसिद्ध है मका॰ २०६० है। १६५० उत्यूता जल करि प्रिता अग्निहोन्न हविण की सम्बद्ध में स्थापन करित हेवीराप इति दक्षिणहस्त करि उत्पर की चलाने । देवीराप इन्यारम्य वुनत्र्य रहत्य नस्य यजुषः शायी देवता । हे देवीः धोन्तात्मकाः । अग्रापः तुम श्राज के दिन में इस प्रवर्तमान पत्त को अग्रे नयतः (निविध्न समाप्त करें। केसी ही जल कि पुरतः । निम्न देश प्रति गमनशीलाः । तथा अग्रे पुनः (जहां पूर्वभागमें चलती ही तहां अपहितिनवारण करिके शोधनशीलाः। यन्ता अग्रेपुनः (प्रथम सामरस की पान करती आं। कि च यन्तपः ति प्रजमान के भिन्न स्थान के प्रति प्रजमान कि मलि प्रकार में दक्षिणादानादि करि यत्त की प्रष्ठ करता तिस पन्न के पालक की तथा देव युवम् (देवताओं की प्रजादि करि मिश्री करते वा चाहते की।। १२॥

युष्मा इन्द्री वृष्णित वृज्जत्ये यूषिमन्द्रमवृणी धं वृज्जत्ये प्रोक्षितास्था अग्नयं त्वा जुष्ट् प्रोक्षाम्य मी षोमा भ्यां त्वा जुष्ट्ं प्रोक्षामि देव्यायं कर्मणे श्रन्थ धं देवयज्याये यदो श्रद्धाः पराज्ञ घ्रुर्द् वस्त ब्रुन्धामि ॥ १३॥ + प्रवक्षि कायं मन्त्रणि

कूर्वमन्त्रपोषः। हे आपः दुन्द्रोदेवः वुत्रबंध निमिनभूत में तुन्द्रे अपने सहाय होने को प्रार्थना करता दुआ और तेमभी दुसके सहायक दुए॥का॰२ ३ ३६ प्रोक्षिता स्थिति तिन्हें। का

and the same of the same of the

हाथ से प्रोक्षण करें। देवी वृहती आणे देवता है आप: तुम प्रोक्षिता है। का अन्यसंस्कार समा नहीं होते ॥ का ॰ २ २ ३० ३० द ह वि को अपन येत्वा अपनी यो माम्या त्वा अपेर यथा देवत अप्यहिवयों को प्रोक्षण करें ॥ हे लिङ्गोक्ते याजुषी वृहती याजुषी वि सुप्र हिव अपिन के अथे तुम त्यारे को प्रोक्षण करता हूं ॥ अपनी यो माने है हिव अपिन के अथे तुम त्यारे को प्रोक्षण करता हूं ॥ अपनी यो माने है व्यापन को स्था पन्ता है यन पानकों तुम सुद्ध हो खो किमर्थम कि देव्य देवता सम्बन्धि कर्म के अपर्य । तदेव का में विशिष्य ते देवय ज्या देव सम्बन्धि न या प्राक्षिय द प्रोक्षि का ने विश्व व्यापन के अर्थ । कि से व्यापन का ति तक्षा दिकों ने तुम्हारे जिस अ को पी बा दी ई (के दन तक्षणादिकाल में अपने अपने अपदि हा थों में स्पर्श किया । तिस तुसारे अङ्ग को प्रोक्षण करिने सुद्ध करता हूं ॥ १३॥

भः भः प्रामित्यविधृत्रिं रक्षोः विधृता आरोत्योः दित्यस्वर्गे स्रि प्रति त्वादितिर्वेतु। अद्गिम बानस्यत्या ग्राबासि। पृथुबुष्टः प्रति त्वादित्यास्त्वर्येतु॥ १४॥ +

का॰ २ ४ १ र प्रामिति क्रष्णाजिन को हाथ से ग्रहण करें। हैं-व्यनुषुप्। क्रष्णाजिन देवत्या। हे क्रष्णाजिन (काले हिरण के ब-में)तू उल्रावल के धारणार्थ पार्म (सुखहेतु) हैं +।। का॰ २ ४ १ १ पार्ची से परे क्रष्णाजिन को राहे अवधूतिमति । आसुर्यनुषुप् राक्ष्म । क्रष्णाजिन ग्रप्त राक्ष्स राहने से मूमि में गिराये हैंसे

१श-मि। अश्वन्यः । द्वाभ-मः। द्वाभाग-सः। व्यान्यः नः। नः। तः। १४॥ १ स्वतिनस्य समिति मानुषे न्यम् समिति देवं नामः।

स्यानयः भी गिर्ये। का॰ २:४॰३॰ अदित्यास्विगिति क्रवणिति न की बेंनें हाथों से प्रत्यग्रीव विद्यां वे । श्रासुयनुष्टु प् क्रवणितन तू अविति (भूमिवेबता) की लगू पहें तिस हेतु भूमि तुमें जानें कि यह मेरी त्वचा है । । का॰२०४० ५ वामहस्त से न छूटे क्रवणितन पर विक्षणहरूत से अदिरिस अथवा ग्रावासि इति उल्रवल को स्थापन करें। विकल्पितमंद्रीं में प्रतिलेति शेष जोडें। वे उल्लेबल ये पजुरत्यपुप आसुरी गायवी। हे उल्रवल यद्यपि तू दारुमय है तथापि हटत्व से पाघाण है। केसा कि पृथुवुधः (मुसल्यानापद्रव से चाव्वत्परहितः स्थूल मूलः) हे उल्रवल नेसा तू ग्रावा(दार्येन पाघाण सहण) है। नीचे विद्याद हुई क्रवणानिन स्पा भूमि की जी लचा है से तुकें अपना करिके जानें। १४॥

ज्यानेसन्त्रेस वाची विसर्जनं देववीतये त्वा ग्र-हामि बुह द्वांवासि वानस्पत्यः स द्वं देवेभ्यो द्विः श्रमाश्च सुश्मि श्रमिश्च। हविष्कृदे हि हवि क्वदे हि ॥१९॥+

का॰ २·४·६ं अग्नेसन्ति शेखिली में छर्ने केलिय हविडाने। आची उिष्णुक् हविदेवत्या। हे हिवः तू शहवनीयाग्निका प्रारि है। जो कि अग्नि डालते ही हिव अग्निहोजाता हे इस कार्ण हिव अग्निका वा प्रारि है। केसा हिव कि यनमानकी वाणीका खीलने वाला। अपं प्रणयनकाल में खोलने वाला। अपं

निश्त-मिश्त्रवाहुव-त्यः। द्वास-श्वाडावाह-हि। ऋवाश्या पुरु यज्ञा देवेषु रुष्टः कुष्णमृत्रो भूलागमतदा देवा ज्ञाला तदीपा त्वचमुत्सिप्य जगू-द्वासमाचर्ममित्तर्णमित्यभित्रापः सुनावाम्नातः १.१.४.१.।

पां प्रणयनकाल में मान हुई यजमान वाणी का हिव शावपन का ल में विस्रो होता है। तिस हेतु हिंव बाखी का खोलने वाला है। द्स हेतु देवता शों की तृप्ति के अर्थ तुँके ग्रहण करता (उल्स लमें डालता दूं । का ०२ ४ ११ र बह द्वावित सुसल की ग्रहण करंग भासुरी जगती सुसल देश है मुसल तू यदापि दा-रुमय है तथापि हटता करिके पाषाएं। सहश है। तथा दीषेल करि बड़ा है ॥ का॰ २ ४ ९२ स इसिति मुसल की उल्खल में स्थापन करे। मुसलदेवत्य यजुः। हे मुसल तू देवताशोध्य उन्यादिको वे उपकाराये इस हवि (वीहिस्प)को प्रामन (भक्ष णविरोधि तुषां के दूर करने में शाना किर। तस्येव पदस्यवां -ख्यानम्। भलप्रकार् शान जेसे तेसे शमन कर्। द्विवधा शानि है वाद्यतुषापनयनाचा सो पहिल अवयात से होती है। और अन्तः स्थित मालिन्य के अपनयन में दूसरी फली करण करिके होती है। तिस दिविध तएउल मंस्कार को करि इत्पर्धः॥ का॰ २ ४ ४ १३ हिन सहे हीति हिन कूरने वाली(बाले) यजमान की पत्नी वा अग्नीध को अध्येषु तीनि वार कहि कर बुलांवे।।यजुः पिड्डः अधि देवतं वागिधयत्तं पत्नीदे।। हे हविश्वत् (हवि करने हारी) हारे । यहां आ। तीनि वार कहे अ र्थ को देवता मानते हें इस हेतु तीनिवार ज्याह्वान है।।१५॥ कुक्रोंसि मधुजिह्न इष्मूर्ज्मावर त्वयो वय हैं सैंघातर्रे- संघानं जेक्म वर्षह्र इमिस प्रति

संयम्

त्वा व्यक्तिं वेतु परीपूत्र रस्तः परीपूत् शरी त्यो पहत्र रंशी वायुर्वे विविनक्त देवो वेः सिवता हिर्णयपाणिः प्रतिगृम्णात्वि देणः पाणिनी ॥१६॥

जिस समय अध्ये हिवक्कदेहि इस में आह्वान करता है ति सी समय साय ही आग्नी ध्र कुक्क टोसीति मन्त्रकरि पाम्या से दे। वार हुषद की कूटना है दोंनी वार मन्त्र पढ कर उपला की शम्या से एकवार कूरता है रूसी मन्त्र से । आची विष्टप् वा रदेवत्या।हे शम्यारूप यज्ञायुधविशेष तू कुकुट हे असुरो का और मधुजिह्न है देवताओं का। असुर्साग के क (कहा कहां। यह तिन्हे मार्ने को इछा करि सर्वन् चलता बोह कक् रः। यहा कुक (कुत्सित) शब्दकी कुरता (विस्तारता) सी कुक्के टः।यदाकुकुराख्यपिस्वत् धनिविशेषको असुरों की भय के अर्थ विस्तारता यह कुकुट है। मधुजिह्नकनामा कोईक देवता खों का मृत्य है। मधुर्मधुर्भाषिए। जिह्वा जिस की त दूप हे यज्ञायुध तू असुरों को पगभव करि के यजमान का श्री न्न और रस वोलि अन्न और रस जैसे आवे तेसे शब्द क् रि। तेरे प्रब्द करि असुरों के पराभव में तिन्हों के अन्ने औ र रस की यजमान प्राप्त होता है। फिरि तुरु करिके हम अ सुरों के साथ क्रियमाण संघात-संघात अतिस-तिस सङ्ग्राम की जीतेंगे अर्थात् हमलोगें। की कभी भी पराजय नहोगी

<sup>+</sup>कु-व्याक्ति।द्राप्त-तु।उ०1य-याक्ति।क्षाल्यान्ताला ।वा-तु।व्यान्द्रे-

मनुराजा का एक वृषभ था तिस में असुर्घीवाणी स्थित हो शब्द करती थी तिसे सुन करि असुर मर्ते थे फिरिकिलात श्रीर अकुली नामा असुरें के याजकोंने मनुके निकर जाकर तिसही ह अभ से यज्ञ कराया तिस वृषभ के मर्ते वोह वाएगि मनु की स्त्री में प्रविष्ट हुई फिरि तिस स्त्री से भी तिन्हों ने मनु को यज्ञ कराया ततः सा वाणी यज्ञ पात्रों में प्रविष्ट हुई इस हेतु से असुरें के पर भव के लिये तिस वाणी के प्रकरनार्थ प्राम्या करि हवत् और उपल का हनन है इति खुत्युक्तीं भिप्रायः शत ०२ १ ४ १४ । का॰ २ ४ १ १६ नुषों के विसुक्त होने पर अध्य पूर्व की हाथो से ग्रहण करे वर्षवृद्धममीति॥यजुगार्यवी ऋर्पदेवत्या।हे शूर्प तू वर्षवृह् है (वर्षा में वहे वंश की शलाका छो। से वनने के हेतु श्रिका प्रश्चे बुद्धत्व है ॥का॰ २ ४ ४ १० भित त्वेति उल्लावल में बहिर निकाल कर हिंव को सूर्य में डाले॥ यजुई हे ती हिव देवत्या। हे हिवः वर्षहृङ् (सूर्प) तुरे अपना करिकेजा ने- ब्रीहि भूपे का वश्रृद्धा में भातत्व है।।का०२-४-१५ परापूतिमिति तुषीं की फटके ।। आसुरी उिष्णाक् राक्सम्म। राक्ससलोग निकाले (शूर्प करिके तुषों के निकालने में राह्मस् भी तिन्हों के साथ भूमि में गिराये। श्रीर अरातयः (हिंव के प्रतिकूलशालस्यादिशचु)निकाले ।।का ॰ २ ४ ॰ १४ अपहतमिति पृथिवी में गिरे तुषीं को भेले करि उत्कर दे यामें डाले " यजुगीयवी राक्षसम्। राक्षसलीग दूरमें चला

च्यारवा के

. ४. २. १२. पत्ताया

+

के मारे ॥ का॰ २ ४ २ २ वायुर्व इति सतुषों सीर निस्तुषों की पृथक् करें ॥ यजुरुष्णिक् तराडुलदेवत्या। हे तराडुलच्या शूपे चलने सै उठावायु तुम्हें स्रमकाणों से पृथक् करें।।का०२७ २१ भूपे में स्थिति तर्जुली की पान में रखि देवी व इतिमन्त्र से अभिमन्त्रण करें । सामी विष्टुप् तएडुल देवत्या। हे तएडुल खो सविता देवता तुमें श्रिक्ट्र पाणि मिली अङ्गुलियों के हा य)करि ग्रहण करे।।पात्री प्रक्षेपसमय भूमिमें पतन नहो इ म हेतु सवित गृहण प्राथना करिये हैं। केंसा सविता कि हिर एयपाणि। (हिर्एय युक्त अङ्गुलीयादि ञाभर्ण युक्त पाणिजि 💯 सके पड़ा देत्यां से प्राधानहार करि ब्रिन्न इए सविना के हाथ देवताओं ने खर्णमय किये यह सविता का हिरएयणित्व हे इति बहुच श्रुते। कथा॥१६॥

ंधृष्टिरस्यपोग्नेग्अग्निम्।मार्च जिह निक्रव्या देश सेथा देव्यजं वह । ध्रुवमेसि पृथिवीं हेर्डेह ब्रह्मवनि त्वा स्ववनि संजातवन्युपद्धामिभ्रा

तृंबस्य बधायं॥१७॥+

का०२ ४ २६ धृष्टिर्सीति उपवेष की ग्रह्ण करिके † ॥हैवी बृहती उपवेषदेवत्या। हे उपवेष त् यृष्टि (प्रगल्भ-धीड)हे तीव अङ्गारां के इधर् उधर् चलाने में प्रसुत्व से दूस का प्रागल्भ्य है। का॰ २ ४ र्इ श्पार्न इति उपवेष से राज् स्थ अपरभाग अकारीं को खर के प्राग्भाग में करे। अहाँ

<sup>+</sup> ध-मि। व्यनव्य-ध। र्नाव्या-हाउ धु-प। वर ।॥ १७॥

नीनि अगिनयें है। पहिली आमान् (अपक की भक्षण कर् ने वाला लेकिको गिन। दूसरा क्रव्यात् (मांसका खानेवालाचि तानि। नीसरा देवयज (यागयोग्य। तेसे नीनि अङ्गारें को गाईप त्य से प्रामाग में पृथक् करि के तिन्हें। में से याग्योग्यता हीन खामा न् क्रव्यात्मंज्ञक दोनें। अग्निओं की छोडि गाईपत्य प्रतिकहि नाहे॥ प्राजपत्यानुषुप् अग्निदेवत्या। हे अग्ने हे गाईपत्ये आमादीन की परित्याग करि। तथा क्रव्यादिगन की दूरि में ह्योडि । का॰ २ ४ ४७ । उपवेश करि दूरस्य अङ्गारें से आहे वयजमिति एक शङ्कारेको लेकर् । देवी जगती श्रीग्नेद्वत्या। हे गाईपत्य देवताओं के योग्य तीसरे अद्भार की समीप में लाग का॰ २ ४ २ ९ ध्रुवमसीति देवयज अङ्गारं को कपाल करि रकें। कपाल देवत्यं पजुः। हे कपाल तू स्थिर हे लपङ्गार के जपर में होने से भी दूधर उधर नहीं गिरता पृथिवी को हटी करि अर्थात् पुरोडाश्याकसमय में तेरे किये व्यवधान से भू मि का दाहकत शेथल्य न होगा। किं च तुँके अङ्गार पर्स्था पन करता है। किस लिये कि म्नातृब्य (श्राचु-असुर-पापी) के ब्धके अर्थ। केसे तुके कि ब्राह्मण ने पुरे डानिष्यति के आ र्थ स्वीकार किया। तथा क्षित्रयों ने श्रीर समान कुल में हुए यजमानों ने पुरी०-किया॥१७॥

अग्ने ब्रह्म गुम्णिष धर्णग्रसान्तरिक्षं हर्षं ह ब्रह्मवनि ता क्षत्रवनि मजात्वन्युपर्धामिश्र नेव्यस्य ब्धायं।धूर्तमस् दिवं हर्रेह ब्रह्मवनि त्वा शत्रवनि सजात्वन्युपेद्धामिम्नातेव्यस्य व्धायं।विष्वाभ्यस्वाशाभ्य उपद्धामि चिते स्योश्वेचित्रा सूर्णामद्भिर्सा तपसा नप्यध्य

का० २.४. ३० मध्यम् कपाल को उपधानानार् सव्याद्भालके वि न छोडे अग्ने ब्रह्मित मध्यम कपाल में अङ्गार स्थापन क रेग याजुषी उष्णिक् अग्निर्देवता।हे अग्ने निधीयमाना क्रार् त्तपहम लोगें। करि कियमाण बहा (वीट) कर्म की ग्रहणक रि ॥ नाशक राक्ष्मों के बध करिके अनुग्रहण करि यहा मुर ब्राह्मण को अनुग्रहण करि अर्थान् मुर अङ्गुलिदा-नासक को इट करिएका ०२ ४ ३१ पूर्ववम् स्थापित कपाल के पश्चिम भाग में दूसरे कपाल की धरुएमिति स्थापन करें। कपाल देवत्यं यजु । है हितीय कपाल तू पुरोडाश काधारक है इस हेतु अन्तरि को हट करि। पुरोडाश पाकोत्पन्नाज्वाला करि अन्तरिक्ष लोकोपद्रव जैसे नही नैसे करि।यद्यपि य ह कपाल ज्वाला और अनिरिक्ष के मध्य में व्यवधायक न हीं है नयापि अनिरक्ष को हरता के अर्थ कपालदेवता प्रा-र्थना करिये है। ब्रह्मवनीत्यादि पूर्ववत्।का० २.४. ३२. मू-यम के पूर्व भाग में धर्त्रमिति तीसरे की स्थापन करे आर्वी विशुप् कपाल देवत्या। हे कपाल तू धार्क है। दिव को ह द करि ज्वालाग्र करि सहका अभाव सुलोक का दाहोही

<sup>+</sup> अ-षा-अन्याद्वाउनि-मि। ऋनि-ताल्नमु-म्। आना

जन्यत्यूर्ववत् का०२ ४ ३३ प्रथम के दक्षिणभाग में ची थे को विश्वास्य इति स्थापन करे। यजु स्त्रिष्टुप्। हे चतुर्थ कपा ल सब दिशाओं की हटता के अर्थ तुरे स्थापन करता हं। एवं तीन्यें। कपालें। के उपधान करि तीनें। लोकें। की जीतता है। चीथे से दिशाओं की जीतता है। आश्य यह है कि न स त पुरी डाया लोक चयरूप हो के देवता छीं की त्रप्त करता है। का॰ २ . ४ . ३४ . आग्नेय पुरोडाया के अशाकपालत्व धोर चा रों के स्थापितत्व से अविधिष्ट चारों के मध्य में हो-हो दक्षिए ओर उत्तर में चितस्थिति प्रत्येक की स्थापन करे। यजुगार्यत्री कपालदेवत्या। हेकपालविष्रोषाः तुम प्रथमकपालोपचपका रिए। हो तथा ऊर्ध उपहित द्वितीयादि कपालें। के उपचय का रिणः हो।।का॰ २ ४ ४ ३ ८ भृगूगामिति अङ्गारें से कपालें की आछादन करें। आसुर्यनुप् कपालदेवत्या। हे कपाला निम भूगुनाम कों शोर अद्भिरानाम कीं देविषेशीं के तपीरूपइ स खरिन करि तहहाडो। इस अगिन का नदीय नपोरूप से भा बना करे इत्यर्थः॥१८॥१

शुरु के शर्मास्यवंधूत् हैं रक्षोः वंधूता श्ररातयोदित्यास्व गिसि प्रति त्वादितिवेत्तु। धिषणासि पर्वती प्रति त्वादित्यास्त्वावेतु दिव स्कम्भनीरेसि धिषणासि पार्वतेयी प्रति त्वा पर्वती वेतु॥१४॥ र

का॰ र ५ र जैसे अवधातके अर्थे क्रष्णाजिन अयोग है ने

क्श-सिम्भ•ाभ-सः।इंग-तु।उगपि-तु।ऋगदि-सिम्ल**ाधि-तु**।आगाएणा

ज्ञी खुने:१'२'१'६ से यहां भी " शर्मासि । अवधूतम् । अ दित्याः इति मुख्ययं या रच्यातम् काएडी १४ गका॰ २ ५ ३ तिस चर्मपर् धिषएगसी-ति हषद (चाकी के नीचिरले पार)की स्थापन करें॥ आसुरी गायवी हषद्दे बत्या। हे शिले पेष्णधारभूते त् पवनात्मिका त है दुत्यना त् धिषणा (वृद्धि वा कर्म के। व्याप्त वा हेती) हे वा पर्व कि तवत् धारण करने वाली है। श्रांदित (भूमि) की त्वचा क्षषणित कि निर्मा तुम तेमी श्रीर तरे अवस्थान की अनुजाने । का॰ २४ ४ हमद के पश्चिमभाग में नीचे की प्राम्या स्थापन कोरे दिव रूति। यजुरुविएक् शम्यावेषत्या। हे शम्ये धुलोक की सम्भन करने वाली तू है। पतनवारण के अर्थ अनिरक्षरूप करिल म्भन कारित्व है । का॰२ ५ ५ ५ धिषणासीति हषद पर उप ला(बाकी के अपरलेपाट)को स्थापन करे ॥ प्राजापत्यानुं घुप् उपला देवत्या। हे उपले (उपरितनिशल) तू धिषरणच्यापार्था रिका है। केसी कि पार्वतेयी ध्यथसन दघद की प्रती बाल स्वरूपा + अतः पर्वती मात्रसमा तुरु पुत्री को जानें ॥१४॥ धान्यमसि धिनुहि देवान्याणाय त्वादाना यं ला व्यानायं ला। दीघोमनु प्रसितिमायुष थां देवो वेः सविता हिर्एयपाणिः प्रतिगुभण

ऽसि॥२०॥+ का॰ २ ४ ई धान्यमसीति तएडुलें। के। चाकी में डालिकर

त्विद्रेण पाणिना चक्षेषे ता महीना पर्यो

म धा- न्। अश्वाम-त्वा । द्वा उ- त्वा उभ व्या-त्वा अर्थ। दी- ना। तर श व-त्वा आंश म-सि। द्वे । १०॥ क्वी स्ति। देवा दुहितवे भवतीति श्रुतेः १२११।

त्राणायत्वेति वृतिमन्त्र करि पीसे ॥ थान्यमसी तिषएणं हवि र्देवता १ यजुर्बृहती २ ४ ६ हेवी बृहती ३ हेवी पड्डि । ५ सा ची विष्टुप् हे हविः त्यान्य (तृप्तिकरनेवाला है इस का-रण अगन्यादिक देवता श्रीं की तृत्र करि ॥१॥ हे तराडुल श्री तु मेहं त्राएए प्रक्षिण अनिति सर्वदा मुख्ये मेचे शकरने वाले श्वास वायु प्राणदान) के अर्थ पीसता दूं इति जेषः एवमुत्तरमन्त्रयोपेज्य म्॥२॥ उदान (जपर्को चेष्टो करनेवाले उत्क्रान्तवायुदान) के अर्थ॥३॥व्यान (व्याप्त हो चेष्टा करनेवाले बलहे तुवायुः) के अर्थ । अभिप्राय यह है कि देवताओं का हिव सजीव ही-ता है इस हेतु इन मन्त्रों से हिव का प्राणादिदान करि सजीव त्व करिये है।।४॥ का॰ २ १ ७ हीर्घामिति पिसे तराडुलें की क्रष्णजिनपर पतन करें।। दीर्घा (अविक्रिन्ना) प्रसिति (कर्मेसं तिति को अनुलक्षण करि आयु (यनमान की आयुवृद्धि) के अ र्घ हे हिव तुरे हुणाजिन पर्स्थापन कर्ता हूं।भाव यह है कि यजमान की आयुवृद्धि के होते में कर्म संतति वर्ती है।यद्यायमर्थः।पूर्वमन्त्रों से हिंब का प्राणादिदान करिस जीवाव किया इस करि युनः आयु ही जिये है। हे हिवः ही र्घा प्रसिति । क्षणाजिनारवा भें तुरे स्थापन करता है। कि मर्थम् कि तेरी आयु की वृद्धि के लिये । देवो व इत्यादिम न्त्रप्रोषो व्याखातः काएडी १६ र्इणाका १२ ५ ए स्वाजित न पर रखे पिष्ट को चक्षुषे लेति देखें॥हे हिव यजमानकी

रे प्रसितिः प्रसपनानन्तुर्वा जातं द्वेति निर्° € • १२ याम्बोक्केः पिष्ट्याहकत्वात्य सिति प्राब्दन कृष्णाजनमुच्यते।

षथयो रसेन। सर्वे रेवतीर्जगतीभिः युच्यन्ता छ

चक्षुपाटव के अर्थ तुर्ने देखता हूं इति शेषः। यहा चक्ष आदि वाह्येन्द्रियादिदान के अर्थ मुके देखता हूं। भाव यह कि हिव के सजीवत्व करने में चक्तुरादि कीं की अपेक्श ही ती है सो इस से करिये है।।का॰२४,४,४ पावान्तर से आज्याया ली में शाज्य की करें महीनामिति।शाज्य देवत्या देवा विषुप्रह महीओं (गेरियां) का पय (सीर) है ने।। २०।। देवस्य त्वा सवितुः प्रसुवैः श्विनीबीहर्भ्या पूर्णो हस्ताम्याम्। सं वेपामि समाप शोषधी भिः समो

सं मधुमतीर्मधुमतीभिः युच्यन्ताम् ॥ २१॥+ का॰२-४-१०-पवित्र सहित वडे पात्र में देवस्य लेत्यादि सं-वपामीति पिष्टें। को आवपन करें "देवस्य त्वेत्यादि हस्ताम्या मित्यन्तं व्याखातम् कारिडका १० अ०। संवपामि देवी ङु हती हिवदेवत्य। इन पिष्टें। (पिसे हुओं) की वडे पान में भले प्रकार स्थापन करता हूं ॥का॰ २-४-१२ १३ उपसर्जन्यः।(प ष्ठ में ज्ञालने योग्य जल भागनी ध्र के ज्ञालते श्रश्चर्य पवित्रा क्षों से ग्रहण करे समाप इति॥समापो यजुः श्रापो देवता। उपसर्जनीरूप जल पिष्ठरूप भोषधीओं के साथ भने प्र-कार एकी हैं। तथा श्रोषथी एँ (पिसीहर्डू) रस (उपसर्जनी-स्यजल) करि भले त्रकार एकी हैं। 😤। तथा रेवत्यः(जल) खोषधीखें।(पिष्टारव्याखें) किर्मिन भग्मधुमतीः(माधुर्यो-

<sup>+</sup> है-सूर अन् सं-मिर्ट्र स-म्र उ०॥३१॥ \* आपी हि ज्योवधीना रसः। भ रवत्य आपी अगत्य शोवधय रतिचुतः

पे ता जल) माधुर्यो पेतां (पिष्ठरूपा शोषधी क्षें) के साथ भले । अर्थात् जल शीर् शोषधी क्षें। के परस्पर प्रीति हे तुत्व से संप के हों वे ॥ २१॥

जनयते त्वा संयोमीदमाने रिद्मानी बोमयोरिषे त्वा घर्मी गरि विश्वायुरु प्रथ्या उरु प्रथरचोर ते यूज्यतिः प्रथताम् गिन्छे त्वचं मा हिर्देशी है व-स्वा सविता श्रीपयतु विश्वि छि नाके गरेश

का॰ २ १ १ १४ मल और पिष्टें। को मित्रित करे जनयते ले ति॥ प्राजायत्या गायनी हिवदेवत्या। हे जलिए रूपपरार्थ ह्य तुम्हें भली भाति मित्री करता हं। किमर्छ कि यजमान की प्रजा के जत्याहनार्छ। जल और पिष्ट का जैसे मित्रण तेसे श्रुक्त श्रोर पिष्ट का जैसे मित्रण तेसे श्रुक्त श्रोर पिष्ट का जैसे मित्रण तेसे श्रुक्त श्रोर मित्रण करता हं। यहा पुरोडा होती है तिस लिये तुम्हें मित्रण करता हं। यहा पुरोडा पा की उत्पत्ति के अर्थ तुम्हें मित्रण करता हं। यहा पुरोडा को विष्ट के अवहानाडि त समान ही पिण्ड बनाकर पुनः विन मिलाये रूदमग्ने। इदमग्नी वोमयोरित कमपूर्व कस्पर्य करें ॥ हे हव देवते १ देवी बहती १ देवी जगती। यह अगिनस म्बन्धि हो बेण यह अग्नी वोम सम्बन्धि हो ॥ का॰ २ १ ५ १ १ विम त्या त्रोर गन्दि त्रोति आज्य को गलाने के अर्थ पात्र में अग्नि पर रहे विन त्रोह श्रुक्त वित आज्य को गलाने के अर्थ पात्र में अग्नि पर रहे विन त्रोह ॥ का॰ २ १ ५ १ १ विम त्रोह शान्य वृष्टि के अर्थ तुरे गन्दि । का॰ २ १ ५ १ १ विम त्रोह शान्य वृष्टि के अर्थ तुरे गन्दि । का॰ २ १ ५ १ १ विम त्रोह । का॰ २ १ १ १ विम त्रोह । का॰ २ १ १ १ विम त्रोह । का॰ २ १ १ विम त्रोह । का॰ २ १ १ १ विम त्रोह । का॰ २ १ १ १ विम त्रोह । का॰ २ १ १ विम त्रोह । का॰ २ १ १ १ विम त्रोह । का॰ १ विम त्रोह । का॰ १ विम त्रोह । का॰ १ १ विम त्रोह

<sup>†</sup> ज-मि। ज्ञु । इ-के। इ-वो। उ०। इ-ता। वर । घ-यु। त्व। उ-म्। अा०। अ-त्। इ०। दे-के। जे । । वेषा

श्रधयुं कपालें। में पकावे॥यजुर्गायत्री पुरोडाश्रादेवत्या।हे पु रोडापा तू यमे (दीप्यमान-अवर्ग्य) + है। तथा विश्वायुः (सर्वायुः है। जिस से यजमान सर्वायु को पाता है इति भावः॥का० २ ४ २ ॰ जरुप्रया इति पुरोजाश को बढावे जितना कि कपाल में समावे। अपनी गायवी पुरोडा शहे पुरोडापा तू समाव सै उरु प्रथाः (विस्तीर्ग जैसे तैसे प्रसर्नेहारा। इस कार्ण यहां भी वि स्नीर्ण प्ररच्यान हो। किं च तेरा पञ्चपति (यजमान) उरु (विस्ती र्ण पुत्रपश्चादिकरिके ) परव्यात हो ॥का ०५-२-२१- अगिन छ । इति जल करि पुरोडाश को सर्वतः स्पर्श केरे॥ प्राजापत्या गा यबी युरोशहे युरोडाया अग्निः अपगा के अर्थ तेरी त्वचा (त्व क्तह्य अपर्ले भाग) को विनाया नकरे। अर्थात् अतिदाहक रि स्यामता न हो। अवघात पोषण से उठा और श्रपण में उ त्यन्न हुआ हविका उपद्रव जलस्पर्श करि शमन करिये है र्ति भावः॥का०२ ५ २३ देवस्वेति पकावे ॥प्राजापत्यानु ष्टुप् पु॰। हे पुरोडाश सविता देवता विषिश् (अत्यन्तवुद्ध)ना क (द्युलोकवर्ति नाकनामा अगिन +) में तुंके रिव कर पक करें। मनुष्य का अपण करने में करित्व नहीं है यह समम कर देवस्विति कहा गया ॥२२॥+ मा भेमी संविच्या अतमेर्युत्ती निमर्यंज मानस्य प्रजा भूयाञ्चिताये त्वा दिताये त्वेक्

नायं त्वा ॥२३॥+

<sup>†</sup> मा-क्याः। ज्ञान्य-म्। इनिन्ताः उनिह्नाः वाक्राः न्ताः स्टनाः स्वाः । स्याः । स्वाः । स्वः । स्वः । स्वाः । स्वाः । स्वः । । स्वः । स्वः । स्वः । । स्वः । स्वः । । सः । सः । सः । । सः । सः । सः । । सः । । सः ।

का॰ २ ५ २८ पका पक ज्ञान के लिये मा भेरिति दोनें। पुराद्वा ष्रां के स्पर्श करें । यजुर्गायत्री यु शहे पुराडाष्ट्रा तू भय मत क रि। चलन मत करि॥का०२ ५ ५ १५ अतमेरुरिति अपक की भूभल करिके दावे वेद वा उपवेश करिके॥ आची गा यत्री युं । यत्तः (याग् का हेतु पुरोडाप्रा अतमेरः (भरमाछ। इन करि ग्लानिरहित हो वै। यजमान की युव पोवादि प्रजा ग्लानरहिना है। अर्थात् यजमान की प्रजा को कदापि दुःख न हो। का॰ २ ४ २६ पिष्टलिप्तपात्र का मसालन और पिष्ट लिया कुलियों का प्रशालन पात्र में स्थित ही उल्मुक में तपाक र गाहेपत्य के उत्तरतः परस्पर संगति की न शाप्त होते के श्री-थावे वितायत्विति वित मन्त्र से॥१ देवी ब्रह्ती वितदेवत्या २ देवी बहती दित देवत्या ३ देवी पद्भिः एकत देवत्या। हेपाव्य कुलियसालनीदक वितनामक द्वता के अर्थ तुरे ओज नो हं इति श्रेषः। तथा दित के अर्थ तुः।तथा एकत के अः॥ पहिले किसी हेतु से डंग् इए अगिन ने जल में प्रवे पा किया फिरि देवनाओं ने तिसे जानि कर ग्रहण किया तहां अगिन ने जल में वीर्य छोडा फिरि नित हित एकत तीनियुन हुए ने देवताओं के साथ यज्ञ में पानी प्रशालनजललक्षण भाग की लेने हुए यह श्रुति में कथा है शत०१ २ २ २ १ ॥२३॥ देवस्य ता सवितः प्रस्वेशियनी बीह्रभ्या पूर्णा हस्तीभ्याम्। श्राद्देग्धर्कतं देवेभ्य इन्द्रस्य

27

बाइरिस दक्षिएः सहस्रभृष्टिः युवरेका वायु रेसि निरमतेजा हियुती बधः॥२४॥+

तम् किणिडका १० अवश्य त्वात स्प्य लेकर् ॥देवस्य त्वेति व्याख्या नित्र किणिडका १० अवश्यादे यजुः पिक्कः स्प्यदेवत्या।देव विश्वन नादिद्वारेण अध्यर करने होरे स्प्य की गृहण करता हूं "का॰ २ ई १३ तृणसहित सव्यहस्त में करि के दक्षिणहस्त से स्पर्ध करि संहितास्वर से इन्द्रस्य वाहः यह जिमे ॥ प्राजापत्या जगती स्प्य देवत्या। हे स्पर्ध ह ह न के दक्षिणहरू से स्पर्ग किए संहितास्वर् से दन्द्रस्य वाहः यह जेंपे ॥ प्राजापत्या जगती स्पादेवत्या। हे स्पा तू इन्द्र का दक्षि 🖫 🕏 णबाइ है +।केसा कि सहस्वभृष्टिः(सहसंख्याक शतुःशों का भू जने हारा। शततेजाः (बहुधा दीप्यमानः। किं च वायु (केवल दुन्द्रबाहु सह श ही नहीं किंतु वायुसह शभी है। अत एव नीक्सानेजाः (जैसे वायु वन्हि को प्रदीपन किर तीव्रज्वाला की उत्पन्न करने से तीव्रतेजा होता है। एवं स्पाभी स्नम्ब छेदरू प कर्म करने से तीव्रतेजा है। तथा दिषती बधः (देषि असूरों का हन्ता ॥२४॥

पृथिवि देवयज्ञन्योषध्यास्ते मूल्माहिर्धिस षं क्रजं गेछ गोष्ठानं वर्षतु ते दोविधान देव सवितः परमस्यो पृथिच्याथं प्रातेन पापी र्थी स्मान्द्रेष्टि यं च वयं हिष्मसम्तो माभी क्रार्था । प्रम्भाजान म्रह्णव-द्यीः।उगव-क्राक्रान्थ

का॰ २ ई ११ १ई एथिवि देवयजनीति तुण के नीचे भूमि

निमात यवान

को स्पर्ध से प्रहार करें " वेदि देवत्यं यजुः। हे पृथिवि हे देवपज नि (देवता यजे जाते हें जिसमें) तेरी शोषधीशीं(तृएक्साओं) कामूल नहीं विनापा करता हूं "का॰ २ ई १० व्रजं गछेति पु रीष (स्फाप्रहार करि खुदी मुदा) की ग्रहण करें ॥ देवी जग-नी पुरीषदेवत्या। हे पुरीष (स्प्यत्रहारोत्पन्ना मृदा) तू त्रज(स्थि त होने के लिये चलती हैं गोएँ जहां तिस् को प्राप्त हो। तिस वेसे कि गोष्टान(गोयुक्तस्थान) गोत) को।।का॰ २ ई ९० जि सस्थान से पुरीष ग्रहण किया तिस वेदि के स्थान को वर्षत् न ॰ इति देरेवे ॥देवी पद्भिः वेदि देवत्या। हे वेदे नेरे ऋर्ष सुलोकां भिमानी देव बर्धे (जलसेक करे। अधीत् वर्षण करि खननजनि तदुःख्यानि हो।का०२:६.१४. बधानेति स्पोत्बाता मृदा की उत्कर में डालें। सावित्रं यजुः। हे देव सवितः जो हमली गों को देव करता और जिस यात्रु को हम देव करते हैं।तस उभयविध पात्रु को इस पृथिवी के छोर पर बन्धन करि। तहां उत्कर में डाली हुई धूलि विषे निगूद श्वु का बन्धन कार कि जहां भूमि के छोर पर अन्धतामिश्रनरक है +। किन्हों से बन्धन कर्ना तदाह कि शतसंख्या को वन्धनरज्जुओं किं च इस अन्धतामिश्रनर्क से तिसे कभी भी मतछूट ने देग २५॥

अपार्ह पृथिचे देवयर्जनाइध्यास् गेळ गोशानं वृषित ने धोवैधान

ग्र-म्।ग्रन्। व्र-म्। र्गव-द्यो :।उन्।व-क्।ग्रन्।ग्र-म्।त्रन्न्।ग्रान्।व-म्। र्ग्।व-द्यो :। क्रन्।व-क्। म्रुन्॥र्द्॥

विनः पर्मस्या पृश्चिच्याथः श्रातेनु पाश्चिर्भान्द्रेष्टि यं च व्यं हिष्मस्तम्ता मा मीक् । अर्गे दिवं मा पंत्री इप्सले द्यां मा स्केन् बुर्ज गेछ गोष्ठाम वषनु न धोविधान देव सवितः परस्या पृथि व्याध्र शांतन पाशोयीं समान्द्रेषि यं च वयं हि व्यम्भारती मा मेकि॥२६॥+

का॰ २ ६ २२ अपार्रमिति दूर्जावार प्रहर्ण आदिक करि॥ श्रामुरी गायत्री असुर्देवत्या। इथिवि के सम्बन्धि देवयजनार्य-वेदिस्थान में अर् ह्नामा असुर्को अपबध्यासम्(निकालिकर्जे में हत हो तैसे करता हूं । इस मंन्त्र में दूमरी वार प्रहार कर शोर इजम् वर्षतु वधानित तीनां मन्द्रां का प्रयोग तथा ऋषी पूर्ववत्।का०२ ६ १२ अर रं। दिविमिति उन्कर के अभिमुख हासे। को रखे। येजुरनुषुप्रह अर्रो (असुर)दिव(धुलीक यागफलरूप)की तू मत प्राप्त हो।।का॰ २: ६: २३: द्रप्सन इत्याद नीसरीवार प्रहर्णादिक करे। यजुर्योयवी वेदिदेवत्या। हे विदिदेवते तुरु पृथिवी से जो द्रम् (उपजीव्यर्स) हं सो घुतीक की न जांबे। वर्ज गहेत्यादि पूर्ववत्। २६॥

गायनेण त्वा छन्दराः स्मा परि गृह्णाम् जागतेन त्वा छन्दसा पर उत्तर्भ सुध्या चासि शिवा चासि स्योना चासि सुषदीचा चासि प्यस्वती च॥२०॥ न

का॰ २ ६ २५ जिम स्थान से छर्र निकाला तहां वेदिकापरिमा

<sup>+-</sup>ज-म्।ज्ञान्य-म्।र्गत्-चाः।ज्ञान-क्।क्टान्य-प्रान्द्ग्।त्रान्य-म्।ज्ञान्य-म्।र्गव-चाः।जन् +गा-मि।ज्ञान्ते-मि।र्गजा-मि।उ०।सु-सि।क्टास्मे-सि।त्र गऊ-च।ज्ञाण।२०॥

ए निश्वय करने के लिये दक्षिए पश्चिम उत्तर तीनों दिशाओं में स्प्य से तीनि रेरवार्ष करे गायवेशित प्रतिमन्त्र करि।इस कर्म की पूर्वपरिग्रह कहिने हैं।।गायबेए १ बेष्टुभेन २ जागतेन ३ बयाए। मासुरी अनुष्टु बिष्णु देवता। ने प्रान्वं विष्णुं निपाद्य छन्दोभिर् भितः पयगृह्णिनिति श्रुतेः १ २ ५ ६ । हे विष्णो तुमे गायचादि तीनों छन्दें। की स्पर्ध में भावना करि तीनें। दिशाशों में परिग्रह ए करता हूं।एवं त्रिष्ट्प जागत उत्तर मन्त्रों में। ततः छन्दे। देवता ती नें। दिपाओं में असुरों से तमे पालन करेंगे। पूर्वदिया में आहवनी य पालक है इतिभावः। प्रजापति के पुत्र देवता श्रीर श्रसुरं ने स्पर्धा (लहाई) किई जब देवताओं की हारेजानि भूमिकी असुरों ने वाँठा नहां देवताओं ने वामन रूपविष्णु की आगे में करिके असुरों के निक ट जाकर पाचना की ई कि हमारे अर्थ भी भूमि का अंदा देनाउ चित है। फिरि असुरें ने देवताओं की निरादर में कहा कियह विष्णु नि तने भू भाग में प्रयन करे तितना आपलोगें का है। फिरि देवता ओं ने हमको इतना ही बद्धत है यह कहिकर पूर्व में विष्णुकी उन लि गायने ऐत्यादि मन्त्रों से यत्तभूमि की ग्रहण किया।सी यत्री विष्णुः जहां रेरा है बोह ही यत्त भूमि है यह तिन्हें। करि विदित होने से विदि यह तिस भूमि का नाम हुआ यह शत ०१ २ ५ १ - ७ -श्रुति कथा समस् करि वेदि यहरा है । का॰ २ ६ ३१ वेदिखनन से पहिले किया पूर्व परिग्रह पीछे किया उत्तर परिग्रह है। तहां भी पूर्व वत् नीना दिशाशीं में सुक्सा स्पाना ऊर्जस्वनीति मेन्द्री करि स्पर्

<sup>†</sup>पु-ने।ऋग्नो-य।इ॰द्वि-सिख्या३ण।

विश्वान् (विष्णे न्प्रमेश्वर् +) तू सुनि अनुग्रह करि इति क्षेत्र भेषा । विसप (नानायोधयुत के) कूर (युद्ध भ) से पहिले अर्थात् दे वना जीवदानु जीव की धारण करने हारी सार्भ्ता जिस पृथि में की की जैची ग्रहण करिके स्वधाओं (वेदीं भी सहित चन्द्रमाभें स्था-पन करते हुए थीराः (येथावीलोग) तिसी(चन्द्रस्थापृथिवी)की अ नुदियय र प्रीन से संपादन करिक सोही भूमि इस वेदी में है यह मावना करिश्याग करते हैं।।का॰ २ ६ ३४ प्रोक्ताणीरामाद्येति आ रनीध प्रति प्रेषा (अधर्य का वचनः है।।यजुरुषिगक् प्रेषः।हे आमी वे केर्रामिति १०२० ५०१४० छते। तथायभावहेतुस्य वेदम्योकस्य ते।यां चत्त्रमप्ति बकाक्य १००० भ त् प्राक्षण (जलें) का वसी में स्थापन करि। का २२ ई-४२ दिषती विध इति स्व की उदगग्र करि उत्कर में फेंके।। यजुर्गायनी अभिचा विध इति स्पा की उदगग्र करि उत्कर में फंके।। यजुर्गायनी विक्रम। हे स्पा: तृ देषीशीं (शत्रुक्षी) का हिंसक है।। २०॥ प्रत्येष्टर्छ रक्षा प्रत्येष्टा अर्गनयो निष्ठप्रथं रक्षोनि ष्ट्रता अर्गतयः। अनिशितोः सि सपत्न क्षिद्वाजिने ला बाजेध्यांचे संमार्जि। प्रत्युष्ट्रहें रक्षः प्रत्युष्टा अरात यो निष्मुथ रक्षोनिष्मा अर्गतयः। अनिशिता सपत्निक्षद्वाजिनी ता वाजेध्याये संमी क्मि॥२४॥+ का॰ २ ई ४ई जैसे यूर्प श्रीर श्रीन हो च हविए प्रतपन कि या (तेसे खुवका भी कर्ना ॥ हे व्याख्याने काएडी ॰ ॥ का॰ २ ई । ४ई वेदाग्र करि भीतर से पूर्व की संमाजन करे मूल से

ले अग्रपर्यन्त अनिशितोः सीति मन्त्र से फिरि वेद्मू † प्र-पः । अन्यान-पः इन अ-निग्रन । अन्यः । अन्यः

यस्षारा अन हेतुत्वाद्नवनाः ल से बाहिर में सुवयुक्तर का बुध से ले मूलपर्यना पश्चिम को संमार्जन करे इसी मन्त्र सै फिरि अगिनसमीप में जाकर पूर्ववत् तपाके जल उपस्पर्ग करि अध्यु के अर्थ सम्पेण करे । प्राजापत्या बृहती सुवदेवत्या। हे सुव तू अनिशित (हमारे विषय में नीक्सा उपद्रवकारी नहीं होता) हैं यतः सपत्नक्षित् (श्रानुश्रीं का मार्ने हारा। अत एवं तुरे भेले प्रका र श्रद्ध करता हूं। कैसे तुरे कि वाजिन (अन्नवना) यहा य ज्ञवन्तं ‡)को। किसलिये संमार्जन करता हूं कि वाजिध्या (यज्ञ १. व. वर्षः मुतः। की दीन्नि के अर्थ। अर्थान् शोधित सुवा करि घृत लेने और होम ने में अग्नि प्रकाशे हैं। तिस के प्रकाश से आहुति फलभूत अ इस्मादि न्त्र प्रकाशित होता है।। का॰ २॰ ६० ४७ १४ ५ अनिश्रिति मन्त्रे ण नीनें। खुचाओं (जुद्ध उपभृत्ध्वा) की संमार्जनकरि (प्रसु च स् योषा वे स्तुम्बुषा र ष्टमिति तपा-तपाकर) वेदि में स्थापन करने को अधुर्यु के अर्थ देवे। प्रत्युष्टम् निष्ठन्नम् व्याख्याते। अनिशितेत्यपि वा ख्यातम्। सुव के पुरुष होने से आदि में संमार्जन है। सुचा का खी होने से पीछे भा जुह्वादिक सुचाइंगं के खील-

योष है॥२४॥ अदिये रास्त्रीम विष्णेर्वेष्णे म्यूर्जे वादेखेन त्वा चक्षुषावेषस्यामि॥अग्नेजिह्नासि सुहूर्देवे भ्यो धाम्नेधाम्ने मे भव पर्जुषेयजुषे॥३०॥ +

द्भात से अनिशिता वाजिनीमिति विशेषणं का स्वीत वि

<sup>†</sup> अप-सि। अप। वि-सि। इ०। उ-स्वा। उ०। अ-से। मरा। ३०॥ ‡ यहो। हि देवानामन्त्रिमि अते । १९९९ २०। वाज यहार्यमन्त्र महितीते वाजिनः।

का॰ २ ७ १ अगमीध्र योक्न (त्रिगुएग मुद्धमयीरपाना) करि गाहर्पत्य में नेकित्य दिया में ईशानाभि मुखी बेठी हुई यजमानभायी को परिधानवस्त्र से वाहिर नामि सेनीचे करि पदेश में पदिसण वेष्टित करें अदित्ये एस्वासीति। है पीक दवत्ये १ यजुर्गायवी २ देव्यपिक्कः हे योक तू अदिति पृथिवी की र्याना (कर्धनी हैं। का॰ रें ७ र र र तिसे योज के दक्षिणपाया की पाङ्कस्थानीय उत्तरपाया में द्विगुण खुर-सि करि दक्षिणयोज्जपापा की जपर की उद्गहन करे विष्णे। वैष्या मिति । गुन्धि न करें॥ हे दक्षिण्यापा तू विष्णु (यून्)का वेष्य(ब्यापक) है। का॰ २ ७ ४ अर्ज त्वेति आज्य की गाई-पत्य से उतारि करि पत्नी के आगे में रिव पत्याज्यमवेक्सिक ति कहे। आज्यदेवत्यानि त्रीणि १ देव्यनुष्टुप् २ युजु:३ साम्बी जगती। हे आज्य तुमे ऊर्ज (उत्तर्रसलाभ) के अर्थ अग्नि पर्से उनार्ताहं इतिप्रेषः। उताग्हुआधृत सुखादु होता है। का ॰२ ॰ ॰ ४ अद्बेनित पत्नी आज्य की देरें वे। हे आज्य नुने अनुपहिंसिन आखों से अधो मुखी हो कर देखती हूं। किं च हे खाज्य तू अग्नि की जिह्नाहै (जब न्या-ज्य अग्नि में होमा जाता है तब जिह्ना ऐसी ज्वाला उत्पन्न होती है अतः तू अगिन की जिह्ना है। कैसा है तू कि देवताओं के अर्थ सुहः (मले प्रकार होमिये हे वोहा यदा जिह्वा विशे षणम् भलीं भाति बुलाइयें हैं देवता जिस से बोह। अर्थात्

ज्वाला देरिव देवता आते हैं। दूस हेतु मेरा धाम्ने धाम्ने(तत्त द्यागफलोप भोगस्थान सिद्धार्थ) हो। यजुषे यजुषे(तत्तद्या गसिद्धि के अर्थ योग्य)हो॥३०॥

> स्वितु त्वी अस्व अतुनाम्य हि देण प्वित्रेण स्थित्य र्षिमिना स्वितुर्वः प्रस्व अतुनाम्य हिर् देण प्वित्रेण स्थित्य र्षिमिना नेजी ति शुक्क मस्यमृतमित धाम नामासि प्रियं द्वानामना धृष्ठं देव्यनेनमसि ॥३१॥ †

इति सर्हं हिनायां द्रपामे भनुवाकः १०

द्ति श्री सुक्तयजुर्वेदं माध्यन्दिनीयायं। वाजस-नेयस्टेंहितायं। दीर्घपाठे प्रथमे। ध्यायः ९

का॰ २०७० सिवतुस्तेति श्राज्य को उत्यवन करे। सिवता देवता की शाज्ञा में वर्तमान हो तुमे उत्यवन करता हूं। व्यारव्यानमन्यत् काएडी १२ ॥ का॰ २०७० प्रश्लीर श्रोद्धा एी को पूर्ववत् उत्यवन करे सिवतुर्व इति ॥ प्राजापत्या प द्भिरापो देवता। तुमेहं उत्यवन करता हूं इति व्यारव्यातम् काएडी १२ ॥ का॰ २०७० ४ नेजेश्सीति श्रध्युं वा यजमान श्राज्य को देरेवे॥ श्राज्यदेवत्ये हे १ यजु स्त्रिष्टु पू २ श्राची

नं स-भिः। इप । द्र्ाते-सि। उ । धा -सि। वर । ॥ ३१॥

उिष्णक्। हे आज्य तू तेज (प्रारीरकान्ति का हेतु होने से तेज) है। श्रुक (स्विग्ध रूपत से दीप्तिमान्) है। अमृत (विनापार्रि ते है। बहुत दिवस रखने से शोदनादिवत् पर्युषितत्वा दि होषों के अभाव से वा यज्ञहेतुत्व से अविनाशित है। का॰ २० ११ १२ धाम नामेति एकवार मन्त्र पूर्वक श्री र तीनिवार चुपके से चारि सुवाओं को घृत से पूर्ण करे। हे आज्य तू धाम (देवताओं की चित्तवृत्ति का स्थान) है। नथा नाम (अपने प्रति नमानेवाला) अपाज्य की देखि भोज न के लिये सब नमते हैं। तथा देवता छों का त्रिय है। अना धृष्ट (अनिममूत - गतसारत्व दोष करि अतिरस्कत - चरुपु रोडा प्रगदिक चिरस्थिति से गतसार होते हें ऐसा नहीं है। देवयजन (यागसाधन) है ऐसे तुमे ग्रहण करता हूं इति वाक्य शेषु : ॥३१॥

> श्रीवेदार्थ प्रदीपेन तमोहांदें निवार्यन् पुमार्थीश्वतुरे। देयाद्यज्ञपुरुषः सनातनः १ इति भाष्ये दशमोः मुवाकः १०

श्री मच्चुक्तयजुर्वे दान्तर्गतमाध्यन्दिनीयशाखाध्येत्वेयाघुपर् न्वयविश्वामित्रपुराधिप श्रीमज्जयिकप्रोगरदेववर्मात्मजरीका एेय नृपतिगिरिप्रसादेन रचिते श्रीवदार्धे प्रहीपे गिरिधर्भाष्ये प्रास्ताद्याज्यग्रहान्तः प्रथमो ध्यायः ॥१॥

जीम् तत्सन् ब्रह्मार्पणमस्तु

#### हरि: सीम् डीनमायज्ञ पुरुषाय

पन्बात्मकं विरूपं च माधने वीहरूपकम स्वानन्द्रायकं कृष्णे ब्रह्मरूपं परं सुमः २

क्रणोश्याखरेष्ट्रोशनये चा जुष्टं प्रोक्षामि वेदिरिस व हिंषे त्वा जुष्टां प्रोक्षामि बहिरिस सुग्यस्वा जुष्टे पी-क्षाम्यदित्ये ब्युन्देनम्॥१॥

> उंनिमीयाज्ञ वल्क्याय रानागिरिप्रसादेन श्रीवेदार्थपदीपके॥ इध्मद्रोक्षादि पित्र्यानोहितीयोग्ध्यायईयेते १

क्वयोग्सीति आसुरी उष्णिक् इध्मी देवता। वेदिर्सीति आसुरीअनुषुप् निङ्गात देवताः बर्हि रसीति प्राजापत्या उष्णिक् लिङ्गात देवता।का॰ २ ७ १४ व्यम पूलक को छुडाकर प्रोक्षण करे। श्रीर वेदि को प्रोक्षण करे। बहि ले वेदि में पूर्वगन्य करि के शिक्षण करे क्रम पूर्वक कर्ण असीति प्रतिमन्त्र से इति स्वार्थः॥ अथमन्त्रार्थः॥ हे द्ध्म तू कृष्ण (क्षणमुगरूपयज्ञ दे +। केसा है कि आखरेषुः (समनात् किन ह क्ष में स्थित। यहा रवं (स्वर्ग) की राति (देता) खर (आवनीय) नहीं स मनान् स्थित ॥ यज्ञ कभी देवताःशां से हु। रिवत है। अपने छिपने के अर्थ क्रायामुग होके वन में यज्ञियतर के मध्य में प्रवेश करि कही किंग हुस में स्थित द्वारा सो इस अभिप्राय से कृष्ण आखरेष ये दी शब्द करे गये तथा च शत • १.४.१. यशी ह देवे भयो। पचनाम

के क्र-क्रिश्राच ते-चि।क्जब-चि।व-धर्॥

स हाणो भूता चचारेत्यादि स्नुतिः। स्नतः सिन देवता के अर्थ प्रिय तुँके प्रोक्षण करता हूं सुद्धार्य जल से इति प्रोधः।।वेदिरसीति बदी को प्रोक्षण करे। तू वेदि (देवतास्त्रीं करि समुर्ते से लब्ध होंने के कार्य ए वेदि है इस हेतु वर्दि सों के थारणोपयोगिता करि प्रिय तुके प्रोक्त वर्दि सीति वर्दिः प्रोक्षणमः हे हमें वर्दिः (वहत होने से वेदिकी वृद्धि करन समर्थ है। स्नतः स्नुचिधारण से प्रिय तुनाशः

अदित्ये खुन्देनमसि विष्णे स्तुपेशम्यूर्णमदसंत्वा स्तृणाम साम्स्या देवेभ्यो भुवपत्य साहा भुवनप ये स्वाही भूतानी पतिये स्वाही॥२॥+

का॰ २'॰ २॰ शंक्षणी के शेषजल को बर्हि पूलक के मूलमें शियों अदित्ये व्युन्दनमिति॥ प्राजापत्या गायत्री आपोदे । हे प्रोक्षण प्रोबों हक तू अदिति (भूमि) का लेदन (प्रस्वेद) हैं ॥ का॰ २'॰ २१' अध्येष्ठ हाथ करि पवित्रा प्राणिता में रख तिस वर्हि पूलक के पूर्व भाग से वि बणिरित प्रस्तर की निकाले ॥ देवी पङ्किः प्रस्तरों दे । हे प्रस्तर दर्भमु ष्टिस्त्य तू विष्णु (यक्त) की शिखा है ॥ का॰ २'॰ २२ कर्णमद समिति वेदि की दर्भी से आकादन करें ॥ आसुरी गायत्री वेदि ईं । हे वेदे तुरें हर्भी में आकादन करता हूं । केसी तुने कर्ण जैसी कीमल को जैसे स्वामी के विदलाने की मूमि की का हिन्यता के अभावार्थ कम्बलिद विकात हैं तेसे दर्भी से आकादिता वेदि कीमल हो। पुनः केसी कि देवताओं के उपकार के लिये स्वास्था (सुख्यूर्वक भेजन के लिये आसन करि बेहते हैं जिसपर तिस्र) को ॥ का॰ २५' २'॰ सुवपये

<sup>†</sup> था-सि। अ वि सि। क्राक्क-स्य:। उठा मु-हा। इद गत्स्वार्थ्य-हा। आ • महम

स्वाहेति स्कन्न (हविके ग्रहण काल में परिधियों से वाहिर विखरे ह बि)की स्पर्श करे "भुवपतय र इति देवी जगती। भुवन पत येति हो प्र जापत्या गायञ्जो। चयारणमग्निर्देवता। एतन्मन्ब्रवयस्याचीत्कः र्षः। भुवनपत्यादयः तीनां अगिन के भाता। स्वाहा पाच्द निमात देवतानीं प्रति दानवाची +। मन्त्रार्थसु। हविग्रहणुकाल में परि्ध यों से वाहर जो हवि विखिरा सी सुवपत्यास्यः अग्नि के स्नाताच्यीं को सिया इति । आश्राययह है पहिले अग्नि के भाता वयद्वार की भय से भूमि की प्रवेश करते हुए श्रीर तिस्दुःख करि अपिन भी भाग करि जल में प्रवेश करता दुःशा फिरि देवताओं करि लाया अ पंन अधिकार पर स्थाप्यमान ऐसे बोला किजो इन मेरे भाइयों क रि मुंसे धारण करे। शोर तिन के लिये यत्त भाग की कल्पना करें। किरि ने अग्नि के भाई परिधि हुए और तिन्हें का स्कन्न हवि भाग किया द्ति कथा तथा च शत ॰ १-३-३-१३-१६ ॥२॥

गुन्धर्वस्त्वा विश्वावसुः परिद्धातु विश्वस्यारिष्टेचे य जमानस्य परिधिरस्यग्निरिड ई डितः। इन्द्रस्यबा द्वरिस दक्षिणे विश्वस्पारिष्टेंप यर्जमानस्य परिधि रस्यग्निरिड ईडितः। मित्रावरुणे त्वोनर्तः परिध त्तां ध्रुवेण धर्मणा विश्वस्पारिश्चे यजमानस्य प

रिधिरस्यग्निरिड ईिंदुनः॥३॥+

का २ ८ १ मध्यम इक्षिए उत्तर परिधियों को गन्धर्वः इन्द्रस्य मि बाबरूरोंगे प्रतिमंत्र करि स्थापन करें। गन्धर्वस्त्वा इन्द्रस्य मित्रा

रं म-तः। छ०। क्-तः। क्लिप्रि-तः। उभावः।

वरुगो। बीणियजूर्दं वित्रयः परिधयो देवता। आदी पञ्चात्। है प रिधे विश्वावसु नामा गन्धर्वः नुमै शाहवनीय से पीछे सर्वतः स्था-पन करें (मर्वन वास करता-विश्वावसु) खुलोकस्य सीम की रक्षा करने तिस के मर्भाप में सर्वव गन्धर्व वास करते हैं इति श्रुत्यनार कथा। किसलियं स्थापन कोरे। आहवनीय स्थानरूप के हिंसा परि-हारार्छ। परिधिके अभाव में असुर हिंसा करते हैं। किं च नू केव ल अग्निहीं का परिधि नहीं यजमान को भी अमुरें। मे रक्षा कर ने पश्चिम दिशा में स्थापित है। आंग् आहवनीय का प्रथम आता भुवपतिनामा अग्निस्प तृहै। स्तुति योग्य अत एव होताओं क-रि म्नुनि किया। दक्षिणं परिश्रिं परिद्धाति। हे अनि के हिनीप भाना भुवनपतिनामा दिनीय परिधे तू रक्षाकरने को समर्थ है दूस हेतु दुन्द्र का दक्षिण बाह्र है विश्वस्थित्यादि व्याख्यातम्॥ तृ-नीय मुनरं परिधिं परिद्धाति। हे तृतीय परिधे । अगिन के नीसरेभ्र ता भूतानापते भिवावरुणे (वास्वादित्ये) स्थिरधारण करि उत्तर दिशामें तुरे सर्वतः स्थापनकरें। अन्यत्यूर्ववत्॥३॥

वीतिहीतं ता कवे युमन्तर्धे समिधीमहि। अपने

का १२ ८ २२ प्रथम परिधि को समिध ह्युवा करि वीतिहोन्निति मन्त्र से आहवनीय में आधानकरे गविश्वाक्सु हशा अगिनवेवत्या गा-यनीछन्त्र स्का। हे कवे (कान्तदर्शिन् भूतभविष्यतवर्तमान दूर्स्वती पदार्थी के जाननेवाले १ हे अम्ने यागिनिमिन में तुमे हम इस इस

अभितः परिषयोग्भवन्षयेतन्य्येतन्य्येतन्य्येतन्य्येतन्य्येतन्य्येतन्य्येतन्त्रित्ते प्रतिन्रिः शतिन्रिः क्षिक् काष्ट्रकरिहीयन करते हैं। केस तुँदै कि बीति होन । युनियोंने पशुधन नादि की समृद्धि के नर्ष होम जिस का वा होत कर्म में अभिला

ष जिस का निसे तथा कान्तिमान श्रीर महाना की ॥ ४॥ मामदेशि स्थितना पुरलात्यानु कर्याश्चिद्भिष्रा स्ये। सवितुर्बोह्न स्थ जिर्णिम्दरं त्वा स्तरणिम स्व मस्यं देवेभ्य आता वसवो रुद्रा औदित्याः सेदन्त्राक्षा 🕇 का॰२ प्रश्पिको विन स्पर्श किये ममिदर्साति मञ्ज क रि दूसरी समिधा आंग्नमें स्थापन करें देवी वृहती अगिनई-वता। हे र्थ्मकाष्ठ तू औंग्न का सम्यग्दीपन है। का॰२ ॰ ॰ ४ ॰ अक्षयुं वेरिकर आह्वनीय को देवता संहितास्वर से स्येस्वा इ नि पेंद्रे शास्त्री गायत्री लिङ्गोक्तदेवता। हे आहवनीय पूर्वदि शा में सव हिंमाओं में सूर्य तुरें रक्षा करें। अर्थात् जे कोई हिंसा ष्रसक्ता तिन्हें परिहरे। इतर तीनि दिशा में तीनों परिधिरक्षक हं पूर्व में तिन्हें। के अभाव से सुर्य है +॥का॰ २ ॰ ५ हो तृ ए। अ स्तरस्थापनार्थ उदगग्रे स्थापनकरे सवितुरिति मन्त्र करि॥ याजुषी गायवी विधृति । हे तुणे तुम होनों सविता की वाहू हो (प्रस्तर्णधार्ण करि सूर्य की बाह् तुल्य है। ।का ०२ ० १० तिन्हें। पर प्रस्तर विद्यांवे कर्णमदसमिति मन्त्रकरि॥ आसुरी गायत्री प्र सरोदे । ऊर्णा वत् को मल देवता छीं के मुखासन के अर्थ नुरू

विकाता हूं ।। का॰ २ ॰ ॰ १९ आत्वा रूति मन्त्र से प्रस्तर प्रति हा

<sup>†</sup> स-सि। अल्यू स्थि। इलास-स्य: । उलाज-भ्य: । इलाजा-स्तु।स्टलाया

थ रावे। आसुरी अनुषुप् प्रक्तरो देश वसवी रुद्रा आदित्या क्र मेएा प्रातः माध्यन्दिन तृतीयः तीनों सवनों के देवता तुरे सर्व *नः* प्रसारें॥५॥

> घृताच्यसि जुह्रनीन्ता सेदं प्रियेण धाम्ना प्रियर्ध सब् शासील घृताच्यस्यपभुन्नाम्ना सेदं प्रियेण धामा ष्रियर सद् आसीद यूनाच्यसि ध्रुवा नाम्ना सेदं प्रियण धाम्ना वियर्व सद् आसीद वियेण धाम्नी वि यर्र सद आसीद। ध्रुवा असदच्चतस्य योनी ता विष्णो पाहि याद्रि यद्यं पाहि यद्यपिते पाहि मा यद्यन्यम् भि

का॰२ = १२ १३ अधर्यु आग्नी घ्रकरि समर्पिता जुहू की लेक र सव्य हस्त से अविमुक्त प्रस्तर पर प्रागग्र रखे इतर मन्त्रीं से उपमन् ओर ध्रुवा को रवे । घृताच्यसि जूहूर्नामेति साम्नी निष्प जुहर्रे । हे जुह तृ घुताची (घृतपूर्ण) शोर नाम करि जुहरे हो मनेवाली)है। सो तू विषधाम (देववल्लभग्युत्ते) सहित इस प्रस्तर पर स्थित हो॥ उपभृत्को रखे॥सा-वि॰ उपभृहे । उप स्मप्रमें स्थित हो। उपभृत्को रखे॥सा-वि॰ उपभृहे । उप स्मप्रमें स्थित हो। अपज्य को धारण करता - उपभृत्। अन्यद्धार्ख्या
तम्॥ ध्रुवाको रखे॥सा-वि ध्रुवाहे । जिसे होम के अर्थ जुह उमभृत् चलते हें तेसे यह नहीं चलता इस हेतु नाम करि ध्रुवाहे। अप्राद्क्रम्॥का॰२ पर स्भाविषण धान्नित आज्यस्थाली पुरोडाआदि प्रत्येक हिवयों को वेहिपर रिवके॥याज्ञ्यी जगती हिवहें। है हिव छत सहित त्रियस्थान में स्थित हो इत्येकेंकं हिव:सम्बो-

<sup>+</sup> घु-राश्रागर्गाउगद्रि-राक्राग्धु-म्।स्गापा-म्।पागा 📢

ध्यवचनम्॥का॰ १॰ च॰ १४ ध्रुवाश्यसट् चिति सवों को स्पर्ध करें ॥य जुः विष्णुर्दे । जात (अवस्य माविफलो पेत । सत्य प्यच् ) के स्थान में जे हिन एके तिन्हें हे विष्णे (व्यापक पत्त पुरुष) रक्षा किए खेंगर य-ज्ञ को तथा यज्ञपति (यजमान) को एक्षा किर्णका॰ २॰ प॰ २० । पाहि मामिति अपने को स्पर्ध करें ॥ याजुषी गायत्री विष्णुर्दे ॥ मुक्यज्ञ करानेवाले अध्वर्ष को रक्षा किर्ण है।

अ॰ २॰ अमे वाजजिहांने ता सिष्यनंत वाजजित्हें स-मोर्जि। नमी देवस्यः स्वधा पितस्यः सुयमे मे भूयास्तमस्वेत्रमद्य॥ २॥ रे

> श्रकंन्त्रम्य देवेभ्य आज्यरं सिम्श्रयास्मिङ्ग्रिण विष्णे मा त्वावंक्रमिष् वसुमतीमग्ने ते छायामु-पंस्थेषं विष्णे स्थानमसीत् इन्द्री वीर्युमक्रणेद्द्-धीन्धर आस्योत्॥ ७॥ †

> ख्यांने वेहें जिं वेहें त्यमवेता त्वा द्यावा पृथिवी अ ब त्वं द्यावा पृथिवी सिष्ट कहे वेम्य इन्द्र आज्येन हविषा मूल्वाहा सं ज्योतिषा ज्योतिः॥४॥+

का १ १ १३ र इध्म बाँधने के तृ एमय जून से दक्षिए पिधि के समीप अग्नि की तीनि बार मार्जन करें अग्ने वाजजित मन्त्र करि एकबार चुपके से दो वार तेंसे ही मध्यमातर परि शिक्षां को । यजुः अग्नि देश है वाजजित् (अन्तां के जीतनेबा ले) हे अग्ने तुके प्रोधन करता हूं। केसे तुके कि अन्तसमा

र्भा अप-दिनी अपान-भ्यः। इणास्त्र-भ्यः। उणासु-म्। ऋणाणाः राज-म्। त्रणास्न-सि। आणार्-हा। र्र्णाणाः रस-तिः। ऋणार्थाः

वनीय से पश्चिम हाय जोडे नमी देवेम्य इति॥देवी पंक्तिः देवा देश ने देवता अनुष्ठान की अनुग्रह करते हैं निन्हें। के अर्थ नमस्कार ॥ का॰३:१:१५: पूर्व मुख करि आदि में देवताओं। की अत्यर्ध अञ्जलि करी स्वधा पित्रम्य रूति पितरं की अ-न्यर्थ दक्षिएएम् एव इतान अञ्जलि कीं । देवीपंकि पिनरे। प्रके पत्रपुरुष) पाद करि तुमे अवक्रमण नहीं करता अर्था ब्रीत् पाद करि अतिक्रमणदोष मुमे न हो। का ०३:१:१४ वसुम ती यिति अवस्थान करि र्रू शानाभि मुख स्थित होके ॥ अगिनदेव त्यं यजु। हे अग्ने तेरी छ्या(छायावत्समीयवर्तिनी) वसुमती (भूमि) की सेवन करूंगा। स एव सेवाप्रकारः कथ्यते। हे वसु-मति तू विष्णु (यज्ञ)का स्थान है। अर्थात् यहा वेढि कर्यज्ञ

दनीपयुक्त तथा अन्तप्रतिक्थनिवार्क की । का ॰ ३ र १ १५ । आह

होत्तं दुनचं चारंत कर्म। तथा च प्रातः श्रुतिः १.४. सा एतद्रीत्रदेशानार्रं होता च दुनद्भितिः

करने को समर्थ होते हैं। आहवनीय के समीपवर्तित्व से इस भूमि का यज्ञस्थानत्व है।यहायमर्थः।हे अग्ने तेरी थनवती (धनप्राप्ति करी) छाया को सेवन करूंगा (तेरी पादछाया में वास करूंगा को कि त्विषाुका स्थान है।।का०३०२०१० इत इन्द्र इति हामें।। इन्द्रदेवत्यं पजुः। पूर्वमन्त्र में यज्ञसम्बन्धि जो स्थान क-हा सो ही देवताओं के क्जियहेतुत्व से इतः प्राब्द करि परामु र्यते। देवयजनव्यतिरिक्तभूमिके असुराधीनत्व करि तहा देव नाओं की पराजय में भी यज्ञ प्रदेश पराजय गीहत है। संग ही म न्त्र करि कहि यहे । इन्द्र इस देव्यननस्थान सं उद्युत्त होका इन ति प्रेषः। बीर्षः शञ्जवधरूपकर्मः वरंगा अत एव यज्ञ उन्तति की प्राप्त हीगा। रुन्द्र के बीर्य करते शत्रुक्तिविश्वाभाव से यज्ञ का श्रीचत्य है। ए। तिस हेतु हे अग्ने तू होता के कर्म की जानि श्रीर दूतकर्म को जानि 🕆। तुरु ऐसे को द्यावा पृथिवी पालन करें। है अपने तू भी छावापृथिवी दोनें। लोक देवताओं को पालन करि ऐसे अन्यान्यपालन से इन्द्र हमारे दिये आज्य हिव करि देवता-शों के अर्थ स्विष्टकत (भले अभीष्टफल का वाता)हो। जो-जो ह म कोर् सो-सो इष्ट सर्व वे कल्परहित कोरे।स्वाहाःसुंद्रतमस्तु।श्र षीत् र्न्द् दंवता को उद्देश करि यह शाज्य दिया। का॰ ३ ६/३/ संज्योतिषेति जूह के आज्य का विन्दु ध्रुवा में डाले । याजुषी गा यत्री आज्य देशध्रवास्थितान्य स्पज्योति सहित जुह्वा मिन्यमानक पुज्योति संगत हो॥४॥

अ॰ १॰ यगीर्मिन्द्र इन्द्रियं दधात्वस्मान्त्रयो मघवीनः स चन्ताम्। अस्मार्कर्रे सन्त्वाश्चितः सत्या नेः सन्त्वा शिष्ट्र उपहूता पृथिवी मातीप माम्पृथिवी माता ह्वियताम् रिनरामी भ्रात्वाही॥१०॥

का० ३ १४ २४ प्रधानपाग के अनन्तर पुरे अपारं विश्वास्त के समय होता के आशिष हेते यजनान जिये । आशी: प्रतिग्रह एं यज्ञ । इन्द्र (पर्मेश्वर्) मेर अपे क्षित ह निर्य (वीर्य) मुरु यजमान में स्थापन करें। किं च देवमानुष्ठ मंद्र करि द्विध धन और धनवन ह मयजमानों के सेवन करें। किं च हम यजमानों के आशिष अभी ष्टार्थ के आशंसन हों। किं च हमारे पूर्वीक्ता आशिष सत्य हों।। का॰ ३ १४ १८ - २० जब कि होता द्यावाप्ट धिवी का उपह्वान करें तब होनों पुरो डा शें। से एक एक अंश्र को छे-छे भाग करि आमी य के अर्थ देवे और से एक एक अंश्र को छे-छे भाग करि आमी य के अर्थ देवे और से उपह तेति मन्त्र करि भक्षण करें।। पृथिवी देव यज्ञानों यह पृथिवी दिखें हे सो जगत की माता (निर्माची) सुम्ह करि अभ्यनुज्ञाता और से पृथिवी मातृत्व करि हमलों गें। से भावितासनी मुने हिवः श्रंप भक्षण के अर्थ आज्ञा है। और में आग्वीध (अग्विनकर्मकर्मवाला) हूं तिस कारण अग्विन हो ति स भाग को भोजन करता हूं दिते शेखः। स्वाहा (जाहराग्विन में सुहु म हो। १०॥

उपहरते द्योध्यितोषु मां द्यां श्विता हैयनाम् निरानी धात्त्वाहो।

### र्भेकरण्यातः वेद्धविष्रीपीगिर्धरभाष्ये

ब्रह्मत्वम् श्राङ्गिर्सो बृहस्पेत एर्षम् देवस्य ता सिवतः प्रसवेशिवनीर्बाह्मया प्रयोगहरता भ्याम्। प्रतिगृह्णाम्याने द्वास्येन् प्राक्तामि॥११॥ हितीयं प्रश्नाति। उपह्रते। द्यारिति यजुः द्यीर्द्श एवं द्याः पिता (नगत्यालक) उपह्नयंतामित्यादि समानार्थ हैं ॥देवस्यत्वा। द्तः प्रभृति जोम् प्रतिष्ठित्यन्त करिएड १३ ब्रह्मत्वम् तिस्का म ङ्गिरा का पुत्र बृहस्पति तरिष है।।का०२.२.१६. ज्ञा देवस्य ते-ति पाशिच को ग्रहण करें। देवस्य त्वा व्याखाता १०१९। प्रतिग्र ह्मामीति देवीपंतिः। प्रतिगृह्णामि स्वीकार् करता हूं इति प्रोषः। को १२ २ २० अमे हेति विनदात लगाये प्राप्ति को ज्ञासा अ नामिका अङ्गष्ठ सं ले भोजन करे। प्राजापत्या गापत्री प्राप्तित्र-हे । हे प्राधित्र अगिन के मुख करि तुंके मक्षण करता हूं ॥११॥ एतं ते देव सवितर्युक्तं प्राहुर्वृहस्य नये ब्रह्मारी। ते न यज्ञमंव तेन यज्ञपति तेन मामव॥१२॥ मनी जूतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञ मिमं ते मोलिरिष्टं युन्धिंसिमं देधातुं विश्वे देवासं इइ मोद्यन्तामे। ३म्प्रतिष्ठ ॥१३॥-

का १२२ ११ समिदाधान करने को आजा प्रदान के अर्थ वोधन किया ब्रह्मा एतं त इत्यादि ओ म्यतिष्ठेत्यन्त मन्त्र करि आजा दे॥ वैश्वदेवं यजुः है देव दातादि गुए युक्त है सवितः जत्यन्त्र कारक दूस समय क्रियमाए। यह यज्ञ तेरे अर्थ यजमान कहिते हैं। विं

<sup>🕂</sup> उ-हा। न्तर्वा हे-स्। र्राप्त-मि। उर्वात्त-मि। तर्वाश्र्म।

च तुर कारे प्रेरित देवताओं के यज्ञ में जी ब्रह्मा तिस ब्रह्मा श्रीर बुहस्पति के अर्थ भी कहिते हैं। नैसे वृहम्पति देवताओं का ब्रह्मा ऐसे ही नद्धिष्ठित यह मनुष्य ब्रह्मत्व की करता है किं च तिस हेतु करि अपने यज्ञ की रक्षा करि। तथा तिस ही हेतु से यज्ञपति (यजमान) की रक्षा करि। तथा मुक् ब्रह्मा की पालन करि॥१२॥ किं च है मिनतः अपनं मन (चिन) को यज्ञ सम्बन्धिआज्य में स्था यन कार् किंसा मन कि भूतमविष्य हर्तमान तीनें कालगत पद् र्थी में गमन शील को। कि च बृहस्पति इस यज्ञ को विस्तार की क्यों कि ब्रह्मा है। फिरि इस यज्ञ की हिमार्हित करिक स्थापन करें। क्यां कि इंडामक्षण में मध्य में यज्ञ विछ्न्बहुआ इस हेतु क हा। अपेर सव देवता इस यक्त कर्म में तृप्त हों। एवं प्रार्थितः सविता शोम्प्रतिष्ठ यह अनुज्ञा है। शोम्-अङ्गीकारार्थः। प्रतिष्ठः प्रयाणं कुरु। अर्थात् समिराधान काल में यजमान के अभिषेत प्रयागा की जानि सविता देवता अङ्गीकरि प्रयाण में प्रेराण करें ॥१३॥

॥ ब्रह्मलं समाप्तम् एवा नेन्थ्राने समिनया वर्धस्व चा च प्यायस्व॥ वर्धिषी महिं च व्यमा चं पासिषीमहि। असी वाजिज्ञानं ता सस्वार्धंसं वाजितितर्हें सम्मा-जिमे ११९४॥ 🕇 ए-हि। अ०। अ- जिम। रू०॥ १४॥

का ॰ ३ ५ २ एषा त इति होता समिधा को अनुमन्त्रण करे। अन तः प्राकृतमार्थम्। इयमनुषुविनदेवत्या। हे अम्ने यह तेरी

## क्षे अरू अरू वेहार्यत्रदीयेगिरिधरभाष्ये

स्मित्। सिम्थन हेतुः काष्ठियशेष है। तिस समिधा कि त् वृद्धि की प्राप्त कि। तथा च सित तरे प्रसाद से हम वृद्धि की पावे। जीर अपने पुत्र पश्चादि की को सर्वतः वृद्ध करें "का १३ ४ ४ पहिले अपने पुत्र पश्चादि की को सर्वतः वृद्ध करें "का १३ ४ ४ पहिले अपने वाजित् का शिड १० मन्त्र किर जैसे इथ्म बांधने के जून से अपने का मार्जन किया तसे यहां भी करें। तहां तीनि - तीनि परिक्रमा किर किया। परं तु यहां परिक्रमण विना एक वार इति विशेषः। मन्त्री व्याख्यातः। हे अपने तुंसे संमार्जन करता हूं। केसे तुंसे कि अन्त्र सम्मादितवन्त को। अन्यत्यू व्वत् ॥ १४॥

अ० ४० अपनी धोर्म विज्ञिति मन् ज्ञेषं वाजेस्य मा प्रस् वेन श्रोही मि ॥ अपनी धोर्मो तमपनुद्रतां यो ग्साने ष्टि यं च व्यं हिष्मो वाजेस्यनं प्रस्वेनापोहामि। रून्ट्राग्योरु ज्ञितिमन् ज्ञेषं वाजस्य मा प्रस्वेन श्रीहोमि। बुन्द्राग्नी तमपनुद्रतां यो ग्सान्ह ष्टि यं च व्यं हिष्मो वाजेस्यनं प्रस्वेनापीहामि॥१५॥ †

का॰३ ५ १० १० एं जुह शोर उपभृत को वदी में पीछे यजमा न शाकर अन्य-अन्य स्थान में रखे। नहां जुह को पूर्व में अग्नीबोमयोरितिस्थापन करें। चत्वारि लिङ्गोकानि नचा दो हे १ २ यजुषी तृतीया ३ आची अधिएक चतुर्थी ४ आची प-क्रिअ अग्नीबोमयो: हितीयपुरोडापा देवता छों के विध्नरहित ह वि: स्वीकार रूप उत्कष्टजय को अनुसरण करि में उत्कष्टजय

<sup>+ -</sup>अ-मिश्याबर्वा **र्-मिन्य नर**वार्था

की यात्र हों उगा। अन्न (पुरो डापारि) की अभ्य नुज्ञा करि में जुहू रूपधारी यजमान प्रकृष्ट उत्साह को पहुंचूं गा। उपसु तह को पश्चिम में स्थापन करें अग्नीषामाविति। जो असु गदि प्रज्ञ हमारे यज्ञ विनाध के अर्थ हेष को अ्षेर जिस आलस्यादि रूप हमारे अनुष्ठान विरोधी प्रज्ञु को विनाध के अर्थ हम उद्योग करें तिन उभभय विध्व प्रज्ञु को अग्नीषोमो हेवी निरा करें। कि च में भी इन हि विध्य प्रजुर्ओं की उपभृद्र्य पुरो डापा हेवता की अनुज्ञा करि तिरस्कार करूं गा। उन्नरी मन्त्री दर्श हेवता विषयो समानांथी। १६॥

वस्यस्वा रहेभ्यस्वा दिखेभ्यस्वा संजानाषाद्याः वापृथिवी मित्रावरंगो। त्वा वृष्ट्यावताम्। व्यन्तु वयोग्क्तर्दे रिहाणा मरुता पृथतीर्गक वृष्टा पृष्टि भूत्वा दिवं गळ् तती नो वृष्टिमावह। वस्तुष्या भूगनेश्म वस्तुमें पाहि।।१६॥+

का॰ ३ १५ २४ अधर्य जुद्द उपमृत् का प्रोक्षण करि पूर्ववत् पणा स्थान लाके उपभृत् की स्थापन किर जुद्द में मार्जन करें वसुभ्यस्वेति प्रति मन्त्र किर प्रत्येक परिथियों को "वसुभ्यस्वेति है १२ देवीबृहती आदित्य भ्यस्त्वा ३ देवीपङ्किः चयाणां परिधयो देवता। हे मध्यम परिधे वसुदे वताओं की प्रीत्यर्थ तुर्ने मार्जन करता हूं। एवं दक्षिणोत्तरपरिधिम च्यो व्याख्येयो। तीनों परिथियों के मार्जन किर तीनों सबनों के देवता तृत्व होते हें इति भावः॥का १३ ६ ३ संजानाथामित अपध्य यु प्रस्तरग्र

<sup>†</sup> व-स्ता अ । रू-स्ता इ । या-स्ता इ । या-स्ता । या सं-म् । तर । व्य-णा । स्ट । म-दि । था । १६॥

हराकरे। ऋतरदेवत्यं यजुः।हे द्यावाष्ट्रश्चिवी (द्युसोकं भूतीकदे ब्यो तुम गृह्यमाण प्रस्तर की भले प्रकार जानी । किंच है प्रस्तर मित्रावरुणे (प्राणपानवाय्) जलवर्षण किर् तुके रक्षा करें। वायु वैवर्धस्येष्टे १. ४ २ १२ इत्युक्तवात् वायु वर्षा का स्वामी है ओ र वोह अध्यात्मगतः प्राणोदानरूपं मित्रावर्णापाव्द्से कहिला है ता है। आर सा असरस्ययनमान की वृष्टि से रक्षा करें नाका की ३ ई ४- १ ग्रहण किये प्रस्तर के अग्रमध्य मूल भागी की क्रम में जुहू उपभुत् ध्रुवां स्थित घृत से लिप्न करें च्येन्तु वय इति॥ प्रास्तरं यजुः। पक्षिरूपापन्त्र गायन्यादि छन्द सृतिलप्त प्रस्तरः को लंके आस्वादन करते हुए जावें।।का॰३:ई-ए-मरुवामिति एक नृण की प्रसार में पृथक करिके प्रसार की नीचे ले अगिन मं डालं । प्रसारदेवत्यापरिष्टाहृहती कपिदृष्टा चतुर्थः पाद्शा ग्नयः। हे प्रस्तर तू मरुन्तामक देवताओं सन्बन्धिनी पृषतीः (वा इनरूपा चित्रवर्णा अश्वाञ्जां)की प्राप्त ही वायुवाहनवहेगा अ न्तरिक्ष को जा। वशा(स्वाधीना) युन्नि अस्पशरीर गी (कामधेतु वन् व्रिकरी होकर स्वर्ग को जा। फिरि स्वर्गप्राप्ति के अनन्तर हमा रे अर्थ भूलोक में वृष्टि ला।यहा।वशा पृत्रिः पृथिवी+)सम्बन्धि भागों की लेकर स्वर्ग की जा। है प्रस्तर तू अन्तरिस की जाके तन स्थ सवाहन मरुतों को तुन्न करिके स्वर्ग को जाकर और देवता शां को तृप्त करिक वृष्टि करि इत्याइति परिणाम स्चित इतिभा वः "का॰ ३: ६: १४: जुक्तुच्या इति अपने की स्पर्ध करें ॥ हे असे

तू जिस कार्ण ज्वाला से अन्धकार की निवारण करिके नेत्रीं का पालक है इस हेतु मेरे नेत्रों को पालि (प्रस्तर् पहरणप्रसक्त नेत्रों के उपद्रव की निवारण करि ॥१६॥

यं परिश्वं पूर्यक्षत्या अग्ने देव पुणिभिगुँह्यमानः। तं तेः एतमनु जोषम्भराम्येष नेह्नदेपचेतया ता अग्ने: ब्रियं पाथीः पीतम् ॥१९॥ †

का॰३१६ १७ अधर्यु परिधिओं को आहवनीयानि में उन लें यं परिधिमिति प्रधम को । विरःद्रपात्रिष्टुबार्ग्नयी यज्ञरन्ता। अग्ने: प्रिपमिति यजुः। देवलदृष्टा। हे अग्ने देव आहवनीय।प-णि असुर करि संरुध्यमानः सन् तू जिस परिधि की पश्चिम दि शा में असुरेग्यद्रवनिवार्ण के अर्थ स्थापन करता हुआ। निस् तेरे प्यारे इस परिधि की अग्नि में डालता हूं। अनुः।भिन्न कमः। यह परिधि तेरे सकाश से अपगत चित्त न हो। तुक में ही स्थित हो।।का॰३ ६ १७ अर्गः प्रियमिति दक्षिणितर्प रिधिओं को साथ ही डाले। हे परिश्री तुम आहवनीयारिन-के अभिष्रेत अन्त(अन्तत्व)को प्राप्त हो ख़ी॥१७॥

स्थं मुवभागा स्थेषा बृहन्तः प्रसारेष्ठाः परिधि याश्च देवाः। इमा वाचमिम विश्वे गुणाने आ सद्यास्मिन्बर्हिषि मादयध्र छं स्वाहा वाट्॥१५॥+

का॰३-६-१८ सथ्सवभागा स्ति सथ्स्वों को होमें।विश्व विषुच्यज्ञर्ना। स्वाहा वाडिति यजुः। सोमस्स्मष्टश्रा

हे विश्व देवा तुम संस्वतभागाः (विलीन आज्य के भागी)हो। त-यासंस्वलक्षण अन्न करि वडे हो। किं च जे प्रस्तर पर वैंठे और जे परिधिभवा हैं। ते विश्वेदेवा इस मेरी वाणी की सर्वत्र वर्णन करते कि यह पजमान भलेत्रकार पजता है यह सब देवता औं के मध्य में कहते तुम इन बहिं औं पर यन में बैठि कर मा हयध्वम् (तृप्त वा प्रसन्त्रहों और वाह होनी पृद्ध ह विदीन के अर्थ में। सर्वया इनमिति आदर दिखलान की प्रा-ब्दह्मय प्रपाग है। यद्यपि स्वाहाकारेण वा वसद्वारेण विति श्रुते वियद्वारो दानार्थः। नथापि देवताओं के परोक्ष प्रयत्व प्रत्यक्षत्व परिहार के अर्थ वाडिति प्राब्द प्रयुक्त है ॥१०॥

घृताची खो धुर्धी पातर्हें सुम्ते स्थः सुम्ते मा ध तम्। यत्त नमश्च नुम्उपं च यत्तस्य शिवे संति-ष्ठस्व स्विष्टे में संतिष्टस्व॥१४॥+

का॰ ३ ६ ९४ जुर उपमृत् को शकर की धुरि (वेलजोडने के स्थान्ति) मन्ति एते ॥ सुत्रो देवते प्राजापत्यानु छूप हे जुरूप मिन्नि भृतो तुम घृताच्ये। घृतको प्राप्ताहो। तथा विधे तुम धुयों (वेलों) को एका करे। किंच तुम सुखरूप हो तिस हेत हमारें सुख को स्थापन करे। । का॰ ३ ई २१ यज्ञ नमस्व त॰ इति वेदि को स्पर्शक कि । यज्ञ देवत्यं यजुः अस्य मन्त्रस्य सूर्य यवमान् कृषिः उद्दाल कि । वन् धानान्त्रवीन् इति पञ्चर्षयः। हे यज्ञ तेरे अर्थ नमस्कार्श्वो हि । उप (वृद्धि) हो । । किंच यज्ञ के शिव में संतिष्ठस्व (अन्यूनाति ।

<sup>†</sup>यृ-म्<sub>र</sub>्प्पायु-सादु•॥२५॥

रिक्त यज्ञ की करें। केरी श्रीभनयाग में प्राप्ति करें। १६%। अ०५० अग्नेग्रह्यायोग्णीतम पाह स्वान्याग्नेविषं नः पितु त्रेण पाहि दुरिष्ठेणे पाहि दुरद्यन्याग्नेविषं नः पितु कृणा सुषद्य पोनी स्वाहा वाडग्नेण संवेषापत्रेश स्वाहा सरस्वत्ये यणोग्निगिन्ये स्वाहा॥२०॥५ का०३०७०७० सुक् और सुवा को होम के अर्थ अर्ध्यपु ग्रहण

गुः। हं अथाये। अहिंसितयनमान) हे अशितम (भोकृतम वा व्यापकतमाहे अने गाहिपत्य सुरे वज्र (शाचु अयुक्त वज्रस म आयुध) से रक्षा करि। असिति (बन्धनहेतु भूतजाल) से मुके रक्षा करि। अशास्त्रीययाग से मुकेर्। दूषित भोजन से मुकेशकें च हमारे पितु (अन्त हिवरूप) को विष रहित करि। सुषदायो नी (सम्यगवस्थानयाग्य घरमें) मुके स्थापन करि इति शे षः।यद्वा घरमं स्थित हमारे अन्त को अविष करि।स्वाहा बाडिति पदे व्याखाते॥का०३७०१६० इक्षिणातिन में होमें सानये इति श्रीर सर्स्वत्ये इति ॥ अग्नये दक्षिणागिनदे स रस्वत्ये निक्नोक्तदे हे यज्ञिष्वे। स्वीपुरुष के अभिलाष पूर्वक पायन के पति अगिनके अर्थ स्वाहा (हिव दिया।। जीवन पर्यन्त युरुष के यश (प्रशंसा) की बहिनि सर्खती (बागूप) के अर्थ स्वाहा॥२०॥

वेद्रेशिस येन तं देव बेद देवेभ्यों वेद्रेश्भवस्तन

<sup>+</sup>अ-राखाज-हार्णस्क्राउगार्गा

मधं वेदो भ्याः।देवा गातुविदे गातु विन्ता गातुमि का॰ ३ प्रमानपत्नी वेद (कुप्रमुष्टिप्तक) को खोले वेदे। क्षित्र सीति वेद देवत्यं यजुः। हे कुप्रमुष्टिनिर्मित पदार्थ तृ वेद (क्षणाया कि तमक यदा ज्ञाता) है। हे द्यातनात्मक वेट निया कार्य के वित्र त्मक यद्दा ज्ञाता है। हे द्यांतनात्मक वेद जिस कारण करि तू देवताओं कि का ज्ञापक दुःषा तिसी कार्ण मेर् ज्ञापक हो।।का ॰३ ॰ ४ सिम्छ 🙋 🗒 यजु होमें देवागातुविद इति॥मनसस्यति दृष्टा विराट छन्दस्का वा तरेवत्या। अस्याः पूर्वार्धेन देवता विस्जिति। हे गरतिवदः (यनवेता कि रेदेवाः †) हमारा यज्ञ प्रवृत्त दुः आ यह जानिकर् यज्ञ प्रति आएवा + गातुं(गन्तव्य-मार्ग- हमारे यज्ञ करि तुष्ठ हुए खमार्ग को जाशो।ए वं देवान्विसूज्य चन्द्रं प्रत्याह। हे मन सस्पति (मनके अधिपते चन्द्रः। बा देवताःशं के यजने के लिये मन के प्रवर्तक परमेश्वरः तं प्रत्युच्यते।हेम नसस्पते (परमेश्वरः) हे देव यह अनुष्ठित यज्ञ खाहा (तेरे हाथ में देता हूं। श्रीर तूरिस यज्ञ की वायुरूप देवता में स्थापन करि। वाते हि पज्ञो वितिष्ठते। नदुक्तं श्रुत्या। वायुरेवाग्निस्तस्माद्यंदेवाधर्यु-रुत्तमं कर्म करेगत्येथे तमेवायोतीति॥२१॥

सम्बर्हिर्ङ्काथं हिवषा घुतेन समादित्येर्वसुभिः सम्म रुद्धिः। समिन्द्री विश्वदेवभिर्ङ्का दिव्यं नभी गळतु यत्वाद्वीयश्रा

का॰ ३ ॰ ४ सम्बर्हिरिति बर्हि हो में गलिङ्गोक्तदेवत्या त्रिष्टु बिराड्रूणा। इन्द्रहविः संस्कारयुक्त मृत करिके बर्हिए भले प्रकार श्रद्धानोपेत (लिप्त)

करें। श्रीर केवल सो इन्द्र ही नहीं कि नु शादित्य वसु मरुत् शीर विश्व नामक गण देवां सहित लिप्न करे। वस्वादि सहित इ-न्द्र करि लिप्न करी सो वहिं जो कि दिव्यं नभी । आदित्यल करण ज्योति। है तिसे प्राप्त हो। खाहा (यह बहि देवता के उद्देश क रि दिया॥ २२॥

करता विमुञ्जिति स त्वा विमुञ्जिति करेंसे ना वि मुञ्चित तांसे ला विसुञ्चित। पीषय रक्षसामा गोऽसि ॥ २३॥ + - + क-या • प्रवार-सि वृ ०॥ २६॥

का॰ ३ ॰ ६ अध्ये आहवनीयागिन को परिक्रमा दे वेदी के द क्षिणभाग में उद्झुख बेठि प्रणीता ले वेदी के मध्य में रख त-हं। ही श्रेंथावें करत्विति कस्त्वेति यज्ञः प्रजापति देशव्याख्याते अध्यो॰ १॰ ६ मन्त्रः नहां यत्तयोग में परं तु यहां यत्तविमीक में नियुक्त है। मोषाय (पजमान के पुत्राहिकों के पोषण के अर्थ नु तुके अविधाता हूं इतिशेषः । का०३ ए ७ पुरोडाशकपाल क मुक्त पाजुषी गायत्री रक्षो देवता। हं कए समृह तू गक्षसों का भाग है (तिन्हेंं के नीचजातित्व से निरुष्टभाग युक्त है॥ २३॥

अथ पाजमानम्

अ॰ हैं सं वर्चेसा पर्यसा सं तनू भिरगन्मिह मनसा सर्छ द्वा वेन। त्वष्टा सुर्वो विद्धातु एयो सुमार्षु तुन्दो म दिलिष्टम्॥ वृष्टा।

त्रपुज्य न विमुच्चत्य ते श्रुत्पन्तर्वचनात्। न विमुच्चत्यपतिषानी

स्वष्ट्रदेवत्या विष्टुप्। का॰ ३/७/७-१० पूर्णपाव की ले पूर्व से आहव नीय की फेरा दे दक्षिए से उत्तर्भि मुख यजमान की अञ्जलि में सं तत जल छांडे छूटते पूर्णपात्र को यजमान संवचेसेति अञ्जलिक रि ग्रहण को फिरि चुपके से मुह धावि । अर्थः। ब्रह्मतेज करि ह म संगत द्वा। शीरादिरस करि संगण नन् । अनुष्ठानक्षम श्री रावयवीं वा भायीपुत्रादि। करि संगणशान्त कर्म श्रद्धा युक्तम न करि संगायज्ञ को समीप जाते मनुष्य के ब्रह्मतजादि प्राप्त हो। ते हैं तिन्हें फिरि भी इस से पूर्ण करता है। कि च शोभनदान: त्व-ष्टा धनों की विविध स्थापन करे। हमारे श्रीर का जी न्यून अ द्गः तिसे न्यूनलपरिहारेण अनुकूल करिके शोधै। अर्थात्धन प्रारीर की पुछि करे।।२४॥

दिवि विष्णुर्व्यक्षंस्त जागतेन इन्द्सा ततो निभ क्ती योश्स्मान्देषि यं च वयं हिष्मान्तरिक्षे वि-षाुर्व्यक्षंस्त नेष्ट्रेभेनु छन्दसा नतो निर्भक्तो यो न्सान्देषि यं चे वयं दिष्यः पृथिवयां विष्णुर्व्यक थंसा गायत्रेण छन्देसा ततो निर्मिको यो स्मान्हे ष्टि यं च वयं दिक्षास्मादन्त्राद स्ये प्रतिष्टायाऽ

अर्गन्म खः सं ज्योतिषाभूम॥२५॥+

काण इ. ए ११ १२ यजमान अपने आसन से जिंद वेदी की द क्षिणश्रीणि में ले आहवनीय के पूर्व में तीनि विष्णुक्रमसंज्ञा परिकाण (विष्णुपाद बुद्धि करि अपने पाद का भूमि में क्षपण)क

<sup>†</sup> दि-काः अन्याः द्वाप्ट-काः। उव अन्त्। इत्वान्त-पे।त्व व अन्त्रः। साम् सन्मः र्ववाद्याः।

रे दिवि विष्णुरित्यादि तीनि मन्त्रों वा पृथिवी अन्तरिक्षिवी त्यादि ऊँचे आरोहरण कम सै। दिवि विष्णुरितिचीरिए यज्रथ षि विष्णुदेवत्यानि। विष्णु(यज्ञपुरुष) जगती छन्दस्य अपने पाद से द्युलोक में विशेषेण परिक्रमा करता हुआ। तथा सति त तो युत्ताक में निर्मतः (भागरहित करिक निकाला कीन कि जी हमें देखि बीति नहीं करता सीर्जिसे देखि हम श्रीतिनहीं करते सो दिविशशतु॥ एव मुत्तराव षि विषाुक्रसमन्त्रें। व्याख्येयें।।का॰३ ८ १३ अस्मादनादिति अपने भाग की देखें। अस्माद्नादिति देवी बृहती भागोद्ध जो यह भाग ही खता है युक् यजमान के भाग से निर्भक्त इति बाक्य प्रोषोः नुवर्तनीयः ॥का॰ ३ ए १४ अस्ये प्रतिष्ठाया द्ति भूमि को देखें।।याजुषी गायत्री भूमिर्दे । इस साम्ने हप्यमाना प्रतिष्ठा हेतु यत्तभूमि से निर्भक्त इत्यादि पूर्वबत्।।का॰ ३:७-१५ अगन्मस्वरिति पूर्व की देरेंवै ॥ देवी बृहती देवा देवता। पूर्विद्रशा में स्थिति स्वः (सूर्य वा आकाश) को हम यज्ञानुष्ठान करि प्राप्त हुए। का॰ ३ ॰ १६ सं ज्योतिषत्याहवनीय को देखे। याजुषी गाय वी आहवनीयाग्निदेश आहवनीयलक्षणज्योति करि हम संगत हुए॥२५॥

स्यम्भूरसि श्रेष्ठी रिमर्विचीता श्रीस वर्ची मे देहि।

स्पिस्यावृत्मन्वावत्॥ १६॥ +

का॰ १ प्रश्यासम्भूतित सूर्य को देखे । सूर्य देवत्ययजुः। है सूर्य त्र स्वयंसिद्ध है। श्रेष्ठ (प्रशस्यतम) रिषम (मण्डलश्रीणभिमानी

<sup>+</sup> स-हि।स्रभस्-मे। र्०॥३६॥

हिरएपगर्भाहै।सूर्यकी सन्न रिपमाँ हैं। चारीं दिशा में चारि।एक ऊ पर।एक नीचे।सानवीं मएडलाभिमानी हिरएयगर्भे पुरुष वाह श्रेष्ठ है सो तूहै।यतः तू वचीदा (तेजका दाता) है + अतः सुरे ब्रह्म तेन है।का॰३ ॰ ५ १४ • सूर्यस्येति प्रदक्षिणाकरे। याजुषीबृहती सर्यदेश सूर्य की सम्बन्धिनी आवर्तन को अनुसर्ण करिमेंभी श्रावतेन करता है।। २६॥

> अग्ने यूहपते सुगृहपतिस्वयोग्ने हं गृहपतिना भ्यासर्वे सुगृहपतिस्वमयोग्ने गृहपतिना भ्याः। श्रुस्यूरि गेंगे गाहिपत्यानि सन्तु श्रवर्ध हिमाः स्यान स्यावृत्मन्वावर्ते॥२७॥+ अ-माः।अं।स्-र्ते। र्।।२७॥

का॰ ३' प॰ २२' अग्ने गृहपंते इति माईपत्याग्नि की उपस्थान(प्रि काश) करें " ब्राह्मी ब्रुहती गाईपत्पाग्नि दे॰। हे मेरे गृह के पालक 👺 हे अग्ने तुर गृहपालक के प्रसाद करि में शोभन गृहपालक है हीं जं। तथा हे अग्ने तू भी मुरू गृहपित की करी सेवा से शोभन है गृहपित हो। एवं सित हम गृहपितयों (स्त्रीपुरुषों) करि निष्पाद्य कर्म + श्तवर्षे पर्यन्त अस्यूरीव हों (निरन्तर अव्यवहित प्रवर्ते ग्रक्षण-र्भ में वलीवरे युक्त एकर को स्यूरि कहिने हें लुझोपमानम् बलीवर्युक्त पाकर जैसे निर्नार अव्यवहित वर्ते हैं नेसे हमग्र-हपतियों के हों ॥का०३ ए २३ स्यस्येति प्रविक्ताण है ॥ याजुनी वृहती स्पेदे व्याखाता १६ र्। १३॥

अग्ने ब्रतपंते ब्रतमंचारिष् तदेशकं तन्में राधीद

रैका॰३ च १० अथवा वचीं हा के स्थान पर प्रतरा धनवा गीता अथवा दत्यादि जो कायज रखना है विसे बज्ञारकों म

महं य एवास्मि से शिक्स प्रशान के हे गये अध्या कर का गई प्रतिन्हें के मध्य जिस (पहिले वा दूसरे) से ब्रतादान किया है। यहां भी तिमी के अनुसार से ब्रत की विसर्जन करें । अगने जिस पान हो यहां भी तिमी के अनुसार से ब्रत की विसर्जन करें । अगने जिस पान होते पान पित है। इस मित याजु की पित हैं आ गने थे। है अगने हे ब्रतपते (कर्मपालक) में ने कर्म का अनुष्ठान किया और तेरे प्रसाद से कर्मशक्त इसा और तृने मेरा कर्म स द किया। दितीयो मन्त्रः। हे अगने यह कर्म समान्नि करि जो में पहिले या वोह ही मनुष्य हूं। २०॥

॥ इति याजमानर्हसमाञ्चम् ॥

॥ इतिमाध्येषष्ठीःनुवाकः६ ॥

॥ इति द्श्रीपूर्णमासेष्टिमन्ताः समाप्ताः॥

+ •प्र-धि। खा। र्-स्मि। च्०॥ २०॥

# ञ्जतः परं पिण्डपित्यसमन्बारतेषा त्रजापितर्क्यषाः

रापनये कंव्यबाहनाय खाहा सामाय पित्मते खा हो। अपहता असुरा रक्षा असि वेदिषदेः॥२४॥ † का॰ ४-१-७- अगिन से थोड़े पके चॉवल कि जिन्हें से स्थाली पूर्ण न होवें आसादित आज्य करि अभिघारि दक्षिणतः निकालि दक्षिणाग्नि के पूर्वमार्ग करि प्रदक्षिण उत्तरतः ला करि सव्य करिके हैरि तीनि समिथाएँ आधान करि वैदि प्रा उधुरव मेक्षण करि अवनये और सोमाय ही मन्त्र करि चरु की होमें । हे देव देवत्ये यजुपी खाहाकारस्य श्रुतेः। कवयः (कान्तदर्शिन । पितरों ) के सम्बन्धि हिंव के वहाने का अधि कार जिस का वोह कव्यवाहन तिस अग्नि के अर्थ स्वाहा (हिव दिया।। पित्संयुक्त सोमनामक देवता के अर्थ हिन दिया। खाहाकारेए ब षद्वारेण वा देवेभ्योश्चरान्युते हैवाविमा मन्त्री॥काण्धः १००० दक्षिए से उल्लेखन करें अपहता इति। आसुरी उविएक् आसु रम्। वेही में स्थित ससुर् वेही के सकाश से निकाले तथा राश्त संभी निकाल (असुर श्रीर राक्ष जाति हैं देवताविरेधीओं की। अभ पे स्पाणि प्रतिमुख्यमाना असुराः सनाः स्वथया बर्गना। परापुरी निषुरी वे भरेन्बारनिषान्नीका

र श-का जलसे-हारू भ ज-रः। उ-४२४॥

कात्युर्णदात्यस्मात्॥३०॥

का०४-१-४-२ रखा के उल्मुक को दक्षिणामि के एकदेश में स्था पन करें । ये रूपाणीत विष्ठुप कव्यवाहनागिनदेवत्या। स्वधारित कान्त निमिन-पितरें का अन्त हमलेग मक्षण करें इस हेतु करि अ पने क्षें के प्रतिमुख्यमान (पितृसमानक्षें) को सीकार) करते हु ए जे असुर देवविशेधिपितृयज्ञस्थान में प्रस्रांत हैं। तथा जे असु र परा युगे (स्थूलदेहों) और नियुरों स्व्यवहां। की धारण करते हैं अपने असुरत्व हिपाने के लिये। उल्मुकक्ष अग्नि इस लो क (पितृयज्ञस्थान) से तिन असुरें को प्रकर्षण निकाले। ३०। अने पितरें। माद्यश्चे यथाभागमावृषायश्चम्।

अर्ज पितरी मादयध्यं यथामागमावृषायश्चम्। अर्मीमवन्त पितरी यथामागमावृषायिषत॥३१॥

का॰ ४ १ १ १३ १४ अत्र वितरः इति विएडं। के संगुर्व संहिता-स्वर् करि पिट के प्रदक्षिण लोटि उद्ड्युख हो यथाप्राक्ति श्वासधा रण करि वेटे। प्रदक्षिण किरि लोटि कर विएडसंगुरव है। अभीम दन्त इति संहितास्वर से ही पेटे । हे साम बृहत्यो विन्ये। हे वित्रेष्ठी तुम इन बहिन्दों प्रहष्ट होन्दो। किरि हिंव में यथा भागर अपने-अपने भाग) को वाटि भले प्रकार वृष्यत्वत् आचरेर जेसे वृष्य पने अभीष्ट घास को प्राप्त हो तृष्टि पर्यन्त स्वी करता है तहत् स्वी करो। जिन वितरें प्रति हस्त होन्द्री यह कहा ने हुए हो प्रयाभ ग वृष्यक्वी करते हुए अर्थात् अपने भाग की रवाते हुए। ३१॥ नमी वः वितरे रस्ति नमी वः वितरः शोषाय

४ व्या-म्। अर्गान्य-तार् ।। १९॥

नमी वः पितरो जीवाय नमी वः पितरः ख्या ये नमी वः पितरे मे न्यवे नमी वः पितरे पितरे पितरे नमी वे पितरे मे न्यवे नमी वः पितरे पितरे पितरे नमी वो गुहाने पितरे देखेतहः पितरे वास आधीन॥३२॥ न

का १४ १ १५ नमो व इति है बार् नमस्कार् करें ॥ नमी वः १ ५ यजुर्वृहत्यः षष्ट्रपाची उषिणक् ६ षङ्किक्कीक्तदेवन्याः यञ्चानस नवः पितर् इति श्रुते रसादि प्राब्देन वसन्तादि षदृतव उच्यने। ते च पितृ एंग स्वरूपभूता अतस्ते भ्यो नमस्क रोति। हेपितर्जी तुम्हारे रस् (रसभूत वसंत) के अर्थ नमस्कार। क्यों कि मधादि र्स वृक्षों में उत्पन्न होते हैं इस हेतु रराशब्द करि वसन्त है। अ श्रीत् तुमस्य वमन्त के अर्थ नमः॥१॥ एवमग्रेनना मन्त्राव्य त्ययोः। शाषाय (श्रुक्ष होती हैं आषधीएँ जहंभ्ग्रीष्म॥२॥जीव(जीव नहेतुजलवर्षनेहारी वर्षा ॥३॥स्वधा (शर्द स्वधाविशरत्स्वधा वै पितृणमन्त्रमिति शुते।। शारद में ही प्रायपाः अन्त होते हैं ॥६ धार (विषम हेमना हेमना शीत अचुरत्व करि दुः खदात होने से बीर है। था मन्य (कोध तद्रपी शिशिर) शिशिर ही शीषधीएँ जलाती है। हे पितर्शे। एवंविध तुमऋतुरूपी शों के अर्धनमे स्कार हे पितर्श्रो तुन्हारे अर्घ नमः द्रायभ्यास आद्रातिश्या र्धः॥ई॥ग्रहान्त र्ति साम्ती अनुषुप् पितरे।देवता।हे पितर्शी हमारे अर्ड वर्रे (भाषीपुत्रवीत्रादिकी) की देशी। है पितर शी तु

मम-पार्भवाइवाद्यवाद्यात्वान-वाभ्यावार-भेगर्वाए-नाद्यकात्र्या

म्हारे विद्यमान से देवं। अर्थात् रेते हुए हमारा द्रव्यक्ष्य कमी नहीं।। का॰ ४९९६-९० एतह इति प्रति पिएड के ऊपर निन्ध नीनि सूत्र स्थापन करें। वा ऊर्ण के वस्त्र से ऊर्ण निकालि वाप ज्ञाषावर्ष से ऊँची अवस्था का यजमान अपने हृदय के रोमों से पिएडों की रकें।। प्राजापत्या गामनी पितरो दे०। हे पितरक्षी तुम्होरे अर्थ यह सूत्र ही परिक्षान हो।। ३२॥

आर्थन पितरो गर्भ कुमारं पुष्करस्म जम्। यथेह

पुरुषोऽसंत्॥३३॥

का॰ ४॰ १० २२ जाधनेति धर्मपत्नी पुत्रकामा मध्यमपिएउकी प्राप्तन करें ॥ पितृदेवत्या गायत्री। हे पितर्छो जैसे जिस प्रकार यह पुरुष देविपत मनुष्यों के अपेक्षितार्थ का पूर्ण क रने हारा होने तेसे इस ही ऋतु में कुमार (पुत्र स्प्रेगर्भ की मुम सम्पादन करें। केसे कुमार कि पुष्करस्रक्। जैसे अश्वनी कुमार देवताछों के वैद्य कमलों की माला धारण केरें हैं तिस मुन्य की। अश्वसमान कहने से रोगहीन और सुन्दर पुत्र आधान करें यह सूचना की ॥३३॥

कर्ज़ बहन्तीरमृतं घृतं पर्यः कीलालं परिस्तृतम्।
स्वथा स्थ तर्पयत मे पितृन्॥३४॥
इति सर्वे हिताया थ्रंसप्तमाः तुवाकः ।
इति श्री श्रक्तयज्ञिष माध्यन्दिनीयायावाजसनेयसः
विदेशायां दीर्घपाढे दितीयोः थ्यायः॥३॥

का॰ ४ र १ १४ कर्ज वहनीति उद्पात्रस्य अबनेजनाव-प्रिष्ट उदक को पिएडीं के ऊपर सीचै । अब्देवत्या विराद । हे जल तुम खथा (पितरें की हिवः स्वरूपा) हो दूस हेतु मेरे पितरें को तृप्त करें। केसी जल कि परिसुत् (पुष्यों से निक-लेसार) को वहतीओं। और वोह सार ऊर्ज प्राब्द घृतप्राब्द प-यप्राब्द करि तीनि विध है। तहां कर्ज प्राब्द करि अन्त्रगत खा-दु है और घृत तथा पय प्रसिद्ध हैं। और वोह निविध भी केसा कि अमृत (सर्वबन्धानवर्तक) है। ऐसे निविधसार वहने से ज-लें। का पित्तर्पकत्व उपपन्त है। ३४॥

द्ति श्री गिरिधर्भाष्ये सन्नमोः नुवाकः ७

श्री वेदार्थ प्रदीपेन तमो हार्द निवारयन् पुमार्थाश्चत्रोदेया सज्युरुषः सनातनः २

श्रीमच्छुत्त यजुर्वेदान्तर्गतमाध्यन्दिनीय शाखाध्येत् वैया घ्रपदान्वय श्री विश्वामित्रपुर्णिपश्रीमज्जयित शोरदेववर्मा त्मजराव्यिणेय नृपति गिरित्रसाद रचिते श्रीवेदार्थप्रदीपेणिर धर्भाष्ये द्ध्मप्रोक्षादि पित्यज्ञान्तो द्वितीयो ध्यायः॥२॥

### हरि:जोम्

### उां नमो पज्ञपुरुषाय

पञ्चात्मकं द्विरुपंच साधने वेहरूपकम् स्वानन्द रायकं कृष्णं ब्रह्मरूपं परं सुमः ३

अग्याधेयं अजापंतरांषे देवानामग्नेगन्धर्वाणां वा

अ॰ १ स्मिधारिनं दुवस्यतं घृतेबीधयुतातिथिम्। आस्मिन्ह् व्या जुहोतन॥१॥

जें नमीयाज्ञवल्काय राज्ञा गिरिप्रसादेन श्रीवेदार्थ प्रदीपके श्रान्याधानादिपित्र्यान्तरतीयोध्यायर्र्यते ३

त्रथमिहतीय अध्यायों में दर्शपोर्णमासेष्टिविषयकमन्त्र कहें भव अष्टमी किएडका पर्यन्त आधान के मन्त्र कहे जाते हैं ॥ का॰ ४००० र अमावास्या में अगन्याधान करना इस से आहि ले कालविषोषादिकों और ब्रह्मोदनपाकपर्यन्त कार्यों की कि हिकर पींछे पह कहिता है ॥का॰४००० ४००० चारि ऋतिकों बरि मोजनयोग्य औदन पकाकर स्थाली में बाहिर निकालि तिस के मध्य घृतसेन के अर्थ गर्त करितिस में घृत मिर आक्ष

त्यी नीनि समिधाएँ उसी घृत में डुवो समिधाग्निमिति नीनि चर चाओं से प्रत्येक समिधा के। अगिन में आधान करें। पहिली दूसरी नीसरी ऋचा से आधान करें चेाथी को जेंपे।वा पहिली से आधान करि दूसरी की जपे फिरि तीसरी चैाथी करि आधान करें।। चतसः-णां गायबी छन्दोः गिनदेवता १ विरूपाद्गिरसदृष्टा २ वसुत्रुतः ३ भरद्वाजः॥मन्त्रार्थेसु॥हे ऋतिजः तुम समिधा(मलीमानि से दीपन करिये है अगिन तिस काष्ट्रस्पा समित्) करि अगिन को परि चरो। पूर्णाहीत सम्बन्धि होष्यमाण घृतकरि अतिथि(आतिथ्यक र्म करि पूजनीय अग्नि) को बोधन(प्रज्वलित) कराष्ट्री। इस प्र-ज्वलित अगिन में नानाविध हविशें। की सर्वतः होमी॥१॥

सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं नीवं चुहोतन। अग्नयं जात वैद्से॥२॥

हे ऋतिजः अग्निके अर्थ तुम घृतकरिके होमकरे। केसे अ-गिन कि सुसमिद्ध (शोभनदीप्त) अत एव शोचिष्मन्त (ज्वलित) जातवेद (जातं वेनि वा वेदयति वा जात प्रज्ञान। कैसे घृत कि नीब्र (स्वादुत्तम वा समग्र वा पदुतर ग्रहणोद्वासनाधिश्रयणावेश गादि करि संस्कृत॥२॥

नं त्वा सुमिद्धिरिङ्गरो घृतेनं वर्धयामिस। बुहछीचा यविष्ट्रम ॥३॥

हे अद्गिरः (तत्तद्यागीं में गमन्वन्त्रग्ने) तिस (उक्तगुणस्तथावि-ध भू में समिधाओं शोर संस्कृताच्य से प्रबुद्ध करते हैं। हे यिव ष्ट्र (कहाचित्पि स्थविरत्वरहित) प्रवृद्ध जैसे तैसे दीप्तहों । अ उप त्वाग्ने ह्विष्मतीर्घृताचीर्यन्तु हर्यत । जुषस्व समिधो सम्। १४॥

हे अने हिर्बुक्ता घृताक्ताः ये समिधाएँ तुरु प्रति प्राप्त हैं। हे हर्यन (प्रेप्शवन्) मेरी समिधाएँ तू सेवन (अड़ी) करि ॥४॥

अ २ भूर्भुवः खंधीरिव भूमापृथिवीव वरिम्णा। तस्यासे पृ-धिविदेवयज्ञीन पृष्ठुगिनमन्त्राद्मनाद्यायाद्धे॥५॥ †

का॰ ४-४-१ १६ शापः हिराय जेषा आखूत्कर श्रोर प्राकीर इन पांच सम्भारों का सम्पादन करि स्प्य से लिखी हुई शुद्ध सूमिमें निन सम्भारों की स्थापि निन्हों पर यित्तयकाष्ठ करि ज्वलित श्रा गिन को मूर्भुवः इन नीनि श्रक्षरों का उच्चारण करि श्राधान करें। यह शाह्वनीय का शाधान है। एवं श्रष्टाक्षर होने से श्रीम का गा यत्री होना श्रुति में कहा है। गायत्री सहित श्रीम का प्रजापित के मुख से उत्पन्न होने से इति स्वार्थः ॥ मन्त्रार्थे स्तु । भू रिति देवी गायत्री श्र-गिन्देवता। भुवरिति देव्युष्टिण ग्वायुर्वे वता। सुवरिति देवी गायत्री श्र-यि देवता। इन श्राधानमन्त्रीं में ये तीनीं व्याहितिए हैं। ये ही तीनीं व्याहित ए पृथिव्याहि तीनीं लोकों के जत्मन होने से । श्रतः इनों से स्थापन करि तीनीं लोकों के उत्पन्न होने से । श्रतः इनों से स्थापन करि नीनीं लोकों के उत्पन्न होने से । श्रतः इनों से स्थापन करि नीनीं लोकों के उत्पन्न होने से । श्रतः इनों से स्थापन करि नीनीं लोकों के उत्पन्न होने से । श्रतः इनों से स्थापन हिमा हो। यद्वा मूर्सुवःस्वः प्राव्हकरिज्ञाह्मण क्षत्रिय वेष्ट्यती नी जातियें वा श्रात्मप्रजापश्च येसब मेरेवप्रवर्तिनः हों यह प्राथना

<sup>+</sup>म्-स्वामध्यो-धे।र्वाशा

कार्शिनकीं को स्थापन करे इत्यर्थः॥का०४-४-१९ फिरियजमान ईधन के पूर्वार्ध को ग्रहण करि द्योरिव भूम्नेति जपे ॥यजुषो यज-मानाशीर्लिको कदेवता।हे पृथिवि देवयजिन (देवता पूजिये हें जिसमें वोह)तिसतेरे पृष्ठ (ऊपर) में अन्नाद(अन्नकी आद्धितके मक्षण करनेहारे) शिन(गाईपत्यादिस्प) की स्थापन कर्ती हूँ। किमर्थम् कि मक्षणयोग्य अन्न की सिद्धि के अर्थ वा अन्न मक्षण के अर्थ। जिस पृष्ठ में अगिन रिव के जैसे आकाश में नारे वहन हें ऐसे हम पुत्र पश्चादि करि बहुत होवें इति शेषः। जैसे पृथिवी सब प्राणियों का आश्चयहें ऐसे हम श्यद्वा पू वीर्थस्यायमर्थः। केसे अगिन की किजेसे द्यीः नक्ष्त्रादि वहुत करि युक्त हैं नेसे ज्वाला बहुत्व करि युक्त की। किंच जैसे पृथिवी सब प्राणिशी के आश्चयत्वरूप करि श्रेष्ठत्व से युक्त की। किंच जैसे पृथिवी सब प्राणिशी के आश्चयत्वरूप करि श्रेष्ठत्व से युक्त की। विंच जैसे पृथिवी सब प्राणिशी के आश्चयत्वरूप करि श्रेष्ठत्व से युक्त की। विंच जिसे श्राम्य गायकत्व स्प करि श्रेष्ठत्व से युक्त को। अत एव क्वचिद्विधिवाक्य अग्न ये पाव-कायेत्याम्ना तम्॥ १॥

आयं गोः पृश्चिरकमीदसदन्मातरं पुरः । षितरं चत्र्यन्त्वः॥ हण का • ४-४-९० ९४- और आयं गोरिति तीनि क्रचाओं सार्यराजीनामा ओं से आहवनीय का उपस्थान करें। फिरि अधुर्यु गार्हपत्य से कर्पर करि अग्नि ले दक्षिणाग्नि को आधान करें आयं गोरिति तिस्णामु चां सार्पराजी (कदू पृथिच्य भिमानी) दृष्ट्री गायजी छन्द अग्निःपरा वरस्रेण देवता। अग्निः परावरस्रेण स्त्यते। यह हुप्यमान अ-गिनः सर्वतः आहवनीय गार्हपत्य दक्षिणाग्निस्थानों में क्रमेण (पाद्विक्षेप) करता हुआ। केसालगिनिक्यनिक्यतिकेश्नर्थ तिस-ति-

स यजमानगृह में चलता। तथा चित्रवर्णे (लीहितश्रक्कादिब हुविधज्वाला) पेत। आजमणमेवाह। शचीदिशा में माता (पृथिवी) को आहदनीयरू पकरि प्राप्त हुआ छोर नेसेही आदित्य रूपकरि स्वर्ग में चलता पिता(यु लोक)को प्राप्तु दुःशा 🕆 ॥ ई॥

अन्तर्श्वरति रेचुनास्य प्राणादेपानुती। व्यर्व्यन्महिषो दिवस्॥॥॥ एवमादित्य रूपेएणीनं सुत्वा वायुरूपेए सोति।द्स अगिनकी हीप्ति कोइक शक्ति वायुनामा अन्तः (द्यावापृष्टिवीके प्रेगिर मध्यमें)चल नी‡।क्याकर्ती कि प्राणादपाननी(सर्वश्रीरें में प्राणक्यापार के अनन र अपानव्यापारको करती। अपान के अनन्तर प्राणानीत्यप्यंधीलभ्य ते सामर्थ्य में प्राणापानवायुविषोषका प्रेर्क है इत्यर्थः। क्यों कि जह राग्नि में जीवनहेतु उष्णता के सङ्घाव से प्रारीर में प्रारणपान प्रवर्ते हें क्रीतिमहेतुं से अग्नि प्राणापान रूपेंह । एवं खप्राक्तिभूत वाय्वादित्य करि इस जगत का अनुगृह करिक ने। ऐसे को उपति छे है तिसका करि इस जगत का अनुगृह करिक जो रेग्मे की उपति है है तिसका क्या करता है। इत्याह कि सहियोगिन: दिन स्यख्यत् (द्युलोकमो गस्थान को अनुष्ठाताओं के अर्थ विद्रोषेण प्रकाश करता हुआओ र प्रकाश क्रता है। महि(महात्म्य गागक ते स्वरूप) की देता ‡॥ ९॥ विर्वेशसम्बर्गजित वाक्यंतुङ्गायं धीयते। प्रतिवस्तो रह द्युमिः ॥ ७॥

विपात् धामो(तीस ३॰ महतेनामा स्थानी भी में जो बाएरी विरा जै (प्रोमे) है सो सूयमाना वाष्ट्री यनक (शाउनभ) के अर्थ उ-चारण करिये हैं (सर्वे देवसम्बन्धिनी स्तुतिओं करि अधिन ही स

<sup>‡</sup> श्रामिवें महिषः सर्द्जातो महा निति श्रुतः। मैं भागानि त्रयाणि भवनि स्थानानि नामानि जन्मानीति निरुष्टे २०१२४। अत्र धामप्रदेन स्थानमुख-नै। अहोरात्रस्य विश्-सुद्रती धामश्राब्दनाभित्रताः। भ पतन् गछति पन्द्रः। अतिनः। सद्यर्णेयोः पतन् गार्देपत्येभावं गछति गार्देपत्यात्यतन्त्राहवनीयतामित्यादि।

वीत्मक होंने से स्तुति करिये है। केवल विंपात्थामें। में जीवाणी विराजे है से ही अभिन के अर्थ उचारणकरिये है यही नहीं किंतु प्र-ति वस्तोः(दिन)मंजो स्तुतिलक्षणावाणी श्रीरजो युश्री (याग पारायएग सुत्सवभूत दिनों) करि स्तुतिलक्षणावाणी विराजेही सो अगिन गनही अन्यदेवता के अर्थ । सब काल में सब स्त तिवाचा अगिन के ही अर्घ है इत्यर्थः॥यहास्या ऋची यमर्थः। धाम(स्थान) शीर सो विं प्रात्मंखाकमासगतदिनभेद करि के विशेषेण राँजे (दीपे) है (आलस्परहित यजमानें। के अ नुष्ठान करि आहवनीयाद्यानीओं का स्थान मास गतिवंशन त्यंख्याक दिनों में विशेषेण शोभे है। स्तुति स्पा वाणीपनङ्ग (अपिन) के अर्था उचारण करिये है। पतुः पक्षी तिसके सहशहें। ने में अगिन पत्र है तयों कि जैसे पक्षी एक स्थान में दूसरे स्थान की नाताहें नैसे था मिमी गाईपत्यस्थान से बाह्वनीयस्थान को जाता है। अहेतिनिपातः पूर्वोक्ति निष्धार्थः॥इम ऋचा के पूर्वाई में अ गिनमाहात्य ज्ञापक दो वाक्यां करि जो दो अर्थ कहे गये तेसे ही नहीं होता किंतु खेंगर्भी कहिये हैं इत्यर्थः। प्रतिवस्तः(दिन) खुओं (द्यांतनां) करि यह अग्नि स्तुति करिये हे इत्यध्याहार:॥५॥इत्य ज्याध्येयमन्त्राः समाप्ताः ॥ श्रुतिहितीयोनुवाकः २ अधारिनहोच दोम मन्त्राः प्रनापति हष्टाः अ॰३ अगिन ज्योति ज्योति रगिनः स्वाहा सूर्यो ज्योतिज्योतिः सू र्यः स्वाहा । अगिनवचे जियो ति वेर्चः स्वाहा स्यो वर्चे ज्यो

<sup>🛨</sup> वस्तोः सुः भानुपित्यहर्नामसुपिष्ठतम् निध ०१ ४ - अहिति निपानो विनियहे।

तिर्वर्चः स्वाहं गज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहं गर्थः।+ श्रीनज्यें तिरिति हो कण्डिओं में श्रीनहोत्र के मन्त्र हैं।सप्तलिङ्गो क्तदेवता।पञ्चेकपदागायच्यः।द्वेगायच्ये। अग्निज्यों तिः सूर्यो ज्योतिः एते हे तक्षा मुनिरपप्रयत्। ज्योतिः सूर्यः दुमा चेलकस्यपुत्री जीवल ऋषिर्पप्रात्॥का॰४॰१४॰१४॰ प्रकाशित समिध के मध्य में श्रगिनज्योति इसमन्त्र से होमकरे॥काएवप्रार्वीया वाजसन्यस र्रेहिता के अध्या॰३ अनु॰२ मन्त्र १ अग्निज्योतिषं ला वायुमती प्राणवतीम् "स्वायारं स्वगोयापंदधामि भास्वतीम् ॥ शमिनज्याति ज्योतिरग्निः स्वाहं।।से समित्यक्षेप है।मन्त्रार्थस्तु।जो यह देव सोही ज्योति (दृष्यमानज्योति: स्वरूप) है। जो यह दृष्यमान ज्योति सोही अग्निदेव है। देव और ज्योतिका कभी भी अवियोग से एकत्व करिप्रतिपादन है। खाहा (ज्यो तीरूप अग्नि के अथ हविदिया) अयं सायंकालीनीर्गनहोत्रहोमसन्त्रः॥काराव खाहा॥त्रातहेभिमन्त्रः॥सायं होममन्त्रवद्याख्ययः।सूर्यसम्बन्धि तेज रात्रि में अग्नि को प्रवेपा करता है इस हेतु सायंसमय अग्नि ज्योति यह मन्त्र युक्त हुङ्या। उदयकाल में ऋगिनसम्बन्धि ज्योति स ये को अवेश करती हैं तिस से आतः समय सूयोज्योतियह मन्त्र है का॰४-१४-१५-ब्रह्मतेज का चाह्रनेवाला ऋगिनवेर्च:सर्यो वर्चः दुन्हीं से साम् श्रीर सवेरे होत्म करिएजी श्रीन वेचे:(ब्रह्म तेज) अन-न्यभूत है।जिसका सो ज्योतिवेचे अनन्यभूत है।तिसके अधेस् हत हो। एवं सूर्योवचे दृति॥का०४। १५, ११ अद्यवा प्रातःसमय ज्यो

र अ-हा। अ। सू-हा। रू०। अ-हा। उ०। स्ट्हा। त्रा । ज्या - हा। ज्या । ज्या दित्यमग्निरन् समारेहित। नस्माबूम एवाग्नेदि वा द्ष्या द्ति तिनिरिश्चतः॥

तिः सूर्य इति होम करें ॥जी ज्योति सो सूर्य ही है।जो सूर्य सो ज्योति ही है।तिस के अर्थ सुद्धत हो॥४॥

स्ज्रेंदेवेन संविद्या स्जू एत्रीन्द्रं वत्या। जुषाणोग् आग्नि वेतु स्वाही ॥ स्ज्रेंदेवेन सविद्या स्जू रूप सेन्द्रं वत्या। जुषाणाः स्यो वेतु स्वाही ॥ १०॥ १ द्रितसं ० अ ०३

का॰४॰१४॰१४॰ यूर्वीक्त मच्चें (अग्निज्यें तिः स्याज्यें तिः केंसा य ये दें नों मच विकल्पित हैं "मच्चार्थः। अग्निः वेतु (हमारे कर्म की प्राप्त हो यहा आहुति को मक्षण करें। केंसा अग्निक सविता देव (वेरक परमेश्वर) किर सिहत सजूः (सामानपीति जिस की वो-हा तथा इन्द्रवती (इन्द्रदेवयुक्ता) राजिदेवता किर सजूः। तथा हमा रे विधें प्रीतियुक्त। जो उक्त गुणवान् अग्निदेव तिस के अर्थ खाहा ह्यमान यह इव्यदिया "प्रातः सूर्य उच्यते। अग्निमच्चवद्यं स्-र्यमन्त्रो च्याख्ययः। पूर्वार्थे राजिदेवतायाः स्थाने उपोदेवता योजनीया १९०॥

यजमानाग्न्युपस्थानं वृहदुपस्थानं देवदृष्टम् अ०४ उपप्रमन्ते अधुरं मन्त्रं वोचेम्।ग्नये । आरे असे चे सृएवते ॥११॥

का • ४-१२-१-३ सायंसमय के अग्निहोन्न होम में काएव • ३ -३ मन्त्र प्रसिद्धि समिद्धों में • अग्ने दीदि हि ॥ समेद्धा ते अ ग्ने दीद्यासम्॥ से समिधाधान के अनन्तर उप प्रयन्त ११ से लेप-रिते ३६ नलक वात्स प्रसंज्ञक उपस्थान करिके आहवनीय रे रह्र ग्रलस्त गतम

गाईपत्य देाने। अगनियों को उपतिष्ठे अथवान करें। नहं। उप स्थानपक्ष में उप प्रयन्त ११ अस्य प्रता १६ पिर ते ३६ इन तीनें। मुचाओं और चित्रावसविति १८ ई को यथा स्थानस्थित ती-नि-तीनिवार्जपे॥ आहे। हे आमियें। गायचें। कमेए। गोतम विरूपाभ्यामिप रहेश आहवनीयोपस्थानमन्त्रा आदे। हम अनुष्ठान करनेहारे अग्निके अर्थ मन्त्र(मननकरिके त्राणक रनेवाला प्राब्दसमूह कहते हैं। कैसे हैं हम कि अध्वर (यज्ञ)की समीप में चलते। कैसे अगिन कि दूर और समीप में द्तिशोषः हमारे वाक्य सुनने की उद्युक्त ॥१९॥

अगिनर्म्थी दिवः ककुत्पतिः पृथिच्या अयम्। अपाछं रेतांछंसि जिन्वति॥१२॥

यह अगिन जलों के रेतें। खुलोक में वृष्टिरूप करि गिरतीह ई जलों के सार बीड़ि बवादि रूपों करि परिएातें। को प्रीति कर ता (वटाता है। यहा जलें। के कार्गों के पुष्ट करता है। आहात परिएगम करि वृष्टि को उत्पन्न करता है इत्यर्थः ‡। कैसा अपि कि द्युलोक के शिरः समान (जैसे शिर श्रारिके अपर में वर्ती है तेसे अगिन दिन में अपने तेज करि आदित्य में प्रविश्व हों ने से आदित्यरूप करि द्युलोक के जपर में वेते है। तथा ककुत् भाष्ट्रष्ठवत् आदित्यरूपकि संबीधिरिस्थित हाने से क्कुत्सह शहै।यहा महत् जगलारण है भा तथा पृथिवी का पालक। हा-हपाकप्रकाषा करि भूलोकस्थां का उपकारी होने सै॥१२॥

क् ने ना एते आहुती उत्कामत व्यादि श्रुतेः। श्रामो प्रास्ताहुतिः सम्पगादित्यमुपतिष्ठतेः। भादित्याद्वापते दृष्टि दृष्टे रत्ने ततः प्रजेति स्पतेश्च। भ ककुद्मिति महत्वाम निघ•३/३/

ायं प्रातः काने उत्पादनयोग्यो योभिः

जुभा वामिन्द्राम्नी श्राहुवध्या ग्रंथमः सह मा-द्यध्वे । प्रभा द्वारा विषा थं र्यु। एग्युभा वार्जस्य सा-तये हुवे वाम्॥ १३॥

मारहाजहरी एन्द्रामी विषुप्।इन्द्रप्राब्दना वाहवनीयः। तस्य यक्तसाधकत्वस्त्रेश्वर्ययुक्तत्वात्। श्रीम प्राब्दन गाईपत्यः। श्र ये नीयत इत्यीग्निरिति यास्कब्युत्पत्तेः। स हि प्रथममाधी यते। हे इन्द्राग्नी तुम दोनों को बुलाने की इक्का रखता हूं इति श्रेषः। श्रीर हिवर्लक्षण धन से तुम दोनों को प्रसन्न करने के लिये इ छा॰। क्यों कि तुम दोनों अन्न श्रीर धन के दातार है। इस लियेश नदान के अर्थ तुम दोनों को बुलाता हूं॥१३॥

> खुयं ने योनिक्रित्योयते जातो अरोचथाः। तंजा नन्ने ग्नु आरोहार्था नो वर्धयार्थिम्॥१४॥

भारती देव अवादेववान श्रष्ट हुए। गिनदेवत्या नुषुप्। हे आने (आ हवनीय) तेरी यह गाईपत्य योनि (अत्यित्तिस्थान) है। केसी कि च्छित्वयः (अत्यादन योग्य काल को आन्न १) जिस चरु काले पे त गाईपत्य से अत्यन्त हो तू कर्मकाल में दीन्न हुआ। हे अपने तिस गाईपत्य अपने जनकको आगे हणकरि (पुनः उहरण के अर्थ कर्म के अन्त में प्रवेश करि। अथानन्तर हमारे अर्थ धन न वहाय (पुनर्याग के अर्थ समृद्ध करि। १४।।

अयमिह प्रथमो यायिधात्भिहेता यजिष्ठोग्ञ्य-ध्वरेषीडां:। यमप्रवानो भूगवी विरुर्चुवेनेषु नि

## चं विम्बं विशे विशे॥१५॥

आग्नेयी वामवेवरृष्टा जगती। यह आहवनीय दूस कर्मानु श्वानस्थान में मुख्य + होते आधान कर्ताओं करि आहित हुआ। केसा कि होता (देवताओं का बुलानेवाला। अतिश्येन यष्टा। तथा अधरें (सोमयागादिकों) में ऋतिजों करि स्तुतियोग्य। अप्रवानः (पुत्रवनः) भृगुवंश में हुए सुनयः वा अप्रवान् (भृगु-अप्रति मुनिलोग) जिस आहवनीय को विशे विशे (वने) में ग विडिति मनुष्यनाम निघं १२ २ यजमान्स्यमनुष्ये। के अध ग्राम से वाहिर्यजनार्व्य अरएय प्रदेश में दीपन करते हुए। केंसे जिस अगिन को कि चित्र (विविधक मीपयोगित्व करि श्पाश्चर्यकारि। श्वत एव विभूत्व प्राक्तियुक्त की ॥१५॥

शुस्य प्रवामनु द्युने हैं पुड़के देतु है ज्यह यः। पर्यः सह ससामृषिम्॥ १६॥

गायच्यवत्सारदृष्टा गोःगिनपयोदेवत्या। इस अगिन की प्रता । (चिर्तनकालभवा) ज्योति को अनुसर्ए। करिके अहय(लच्चा रहिता होग्धारः) ऋषि(होहस्थान में चलती-गी) की होम के अर्थ युद्ध पय दुहते हुए।सायंदोहनकाल में अग्नि के प्रकाश न होने से दुहा दुम्थ भूमि में गिरिंगा इस प्रांका करि दोग्धाओं को लज्जा होती है जब कि अग्नि का प्रकाश हुआ फिरियह श का कहा। केसी ऋषि कि सहस्रमंख्याककर्मी की सीर्द्ध्यादिह विः प्रहान करि समाप्त करती। यहास्या चरचोर्ग्यान्तरम्। गा-

स्या

F

te S

TQ.

Aw

सम्म

व्य

**4** 

Are

H

म्मकत्यागिनहोत्रबाह्मणे त्रूयते २.२.४ १५ तामु हागिनरिमहध्या वित्यादि। तद्भिष्ठायमेषा त्र्युवद्ति। श्रद्ध्यः श्रिल्डा उज्वला प्रश्रास्या गोएँ रूस श्रानकी श्रपने में चिरंतनी श्रनुषक्ता श्रक्क रूपापना दीप्ति (पय) की क्षरती हैं। श्राग्न करि श्रुक्क में मींची श्रपनी कान्ति को ही गोएँ हुग्ध रूप से मरती हैं इत्यर्थः। केसे प्रयक्ति सहस्र सा (चातु मीस्य पश्रसीम के सम्भक्तार। तथा ऋषि द्रष्टार् १) को ॥ यहा सहस्र मृषिमिति विभक्ति लिङ्ग वचनव्यत्य येन श्रह्य इत्यस्य विश्रोषणा ह्रयम्। केसे श्रह्यः कि सहस्र सा त्रावयः। पूर्ववदर्थी वा ॥ १६॥

> तन्या अग्नेगिस तन्तुं मे पाह्यायुदी अग्नेग्सायुर्मे दिहि वचेदा अग्नेगिस वचीं मे देहि। अग्नेयन्मे तन्तु। ऊनं तन्मग्याप्रणा १०॥+

चलार्य गिनदेवत्यानि यजू छंषि १ तन्या आसुरीपितः २ आ युदी आसुरी त्रष्टुप् ३ वचीदा आसुरीपिद्धः ४ अगने आसुर्य नुष्टुप्। हे अने त् स्वभाव में ही तनू छो। अगिनहो चिड्छो के प्रारी रो का पालक है। उदरागिन के होते अन्न के जीरी होने में प्रार्थ का पालन है अतः मेरे प्रारीर को पालि ॥१॥ हे अगने त् आयुकारा ता है अतः मुफे आयुदे। अपमृत्युपरिहार करिके। जितने काल प्रारीर में उष्णता दीरिके है तितने नही मरता यह प्रसिद्ध है २॥ हे अगने तू वर्चः (वेदिकानुष्टान प्रयुक्त तेज ‡) का राता है अतः मुफे वर्चः देण शाकिच है अगने मेरे प्रारी के जो अप्न

त निहा जा । जा निहा इराब निहा उर्ज जा निर्मा स्था । स्था । ते मिल बर्म मानं द्रष्टुतं , पयस्युप चैयते । सा है नानु सिस्य हिंचका रेत्युपक्रम्य से देवा विदं चक्करेष सम्ब्रो हिकार द्रत्यादिना ग्रन्थन गोभिहिंकारे हृष्ट द्रित प्रत्यपादि । (चक्षुश्रोत्रादिरूप) जन(हष्टिपाटवादिरहित) तिनमेरे अङ्गो को सर्वेतः पूरि॥४॥१७॥

इन्धीनास्वा पानरे हिमा चुमन्तरे समिधीमहि।वय स्वन्ते। वयस्कृत्रहें सहस्वन्तः सहस्कृतम्। अपने सप त्वरमन्मदंखासा अदीम्यम्। चित्रं वसो खितते पार्मश्रीय॥१०॥१ र्-म्। छ। चि-पार्।॥१०॥

र्न्धानास्विति महापश्चित्व्यवसानागिनदेवत्या।हे अग्ने पा-तवर्ष पर्यना हम अपनी आयु में वर्तमान तुमें निर्नार्ही पन करते रहें।हम कैसे कि तेरे अनुग्रह करिके दीप्यमान तथा अन्ववन तथा वलवन किसी करि भी न मारे जावें। तुरुकेसं की कि दीप्तिमन्ता अन्तर्के करनेवाले। वलकरनेवाले। पात्रकों के मारनेहारे। किसी करिके भी मारने के लिये खयाय को । चित्रावसी। इति एत्रिदेवत्यं सिषदृष्टं य जुर्नेगतीछ्न्दः। हे चित्रावसी चित्र विविध चन्द्रनक्षत्रान्धकार रूप वास करते जिस में † एते। जिसे कल्याए है। तेसे तरे पार्धसमाप्ति की पहुँ चूँ। जैसे लोक में मनुष्यों के मीने पर घर में चौर प्र-वेश्रा करते हैं तैसे यहां देवयजन में एक्स प्रवेश करते हैं दूस शंका के निवार्णार्थ एन्ति सेप्रार्थना है ॥१७॥

सं त्याने सूर्यस्य वर्षसागयाः समृषीणाश्च स्तृतेन। सं प्रियेण धाम्ना समहमायुषा सं वचेसा सं प्रजया

सर्वे स्यस्पार्थेण रिमषीय।।१४॥

<sup>ो</sup> राजिते विशेषिं मा होपर्हे संगृहोव चित्रापि चसतीत २३४२२ युतेश्विज्ञावसु-प्राब्देन एकिः।

+ भाने वदा सक्येत्यादिस्तिनिंगं पूज्यंतं प्रसिद्म।

का०४.१२.४. उपप्रयन्त स्त्याहि चित्रावसे। द्रत्यन्त मच्चों करि रवंडे होके उपर्यान है ब्रस से वैदि कर यह विशेष हैं ॥ अगिन देवत्या ब्राह्मत्तुषु प्। हे खाने तू सूर्य के तेज किर राचि में सं गत है १। अरषी छों (मच्चों) के स्तावों किर संगत हैं (वह तसे मच्च अगिन को स्तुति करते हैं ‡। प्रियधामों (आ हुति छों) के रिसं० भ। जेसे तू इन जीनों किर सं०। तेसे में भी तरे प्रसाद में आयु (अपमृत्यु दोष राहित्य) किर संगत हों जें। नथा वर्च (विद्येश्वर्यादि तेज) किर सं०। तथा प्रजा (प्रवादि) किर सं०। नथा रायस्योष (धन की पृष्टि) किर सं०। आ युरादि मेरे हों इत्यर्थ :॥ १४॥

ज्यन्य स्थान्धों वो भक्षाय महेस्य मही वो भक्षी योर्ज स्थार्ज वो भक्षाय ग्यस्पोष स्थ ग्यस्पोषेबी भक्षीय॥२०॥

का०४ १२ १ अन्धस्य रेवती रमध्वम् इन हो मन्त्रों से गी प्रतिजावे। नीिए गो देवत्यानि १ यजुः २ प्राजापत्यात्रिषु प्रदे गोश्मे तुमे अन्ध्र अन्तर्ण) हो। क्षीराज्यादि रूप अन्त के जनक होने से। अतः तुम्हारे प्रसाद से तुमसम्बन्धि क्षीराज्यादि रूप अन्त को में भक्षण करूं। तथा तुम महः (पूज्य)ही अतः तुम पूज्यों के प्रसाद में भी पूज्य हों उँ १। यहा महः शन्द कि हश वीर्य किहियें हैं। यथा गोर्वे प्रतिश्व क् तस्ये सृतं तस्ये प्रारक्तस्ये हिंध तस्ये मस्तु तस्या आतन्त्र

ने नदावस्त्यन्वादित्य न्याहवनीयं प्रविशाति ते नेनदाहीते खुतेः २ ६ ४ १४ १४

<sup>+</sup> वराषुप्ति हते ने नेत्दाहेति भूतेः २ १ ४ १४

**भ भौद्रत्यों वा अस्य त्रियंधामीत सुते। २** २ ४ २४ २४ ।

नं तस्ये नवनीतं तस्ये घृतं तस्या आमिक्षा तस्ये वाजिनिम ति शुलुक्तानि। प्रतिधुक् भ स्यहुग्ध १ श्वतः उषादुग्ध २ प्रारं दुग्ध का मगृह ३ द्धि द्ही ४ मस्तु व्ही का रस ५ श्वातच्चन व्ही का पिएडा ६ नवनीत कों नी ७ घृतः धी प्रशामिक्षा भरादुग्ध ४ वाजिन करे दुग्ध काजल १० दित शुल्यर्थः। ये दश्वीर्यस्पा तुम हो अतः तुम द्या १ पात्रों के प्रसाद से में दश्वीर्य सेवन करें । तथा तुम ऊर्ज बलस्पा हो गो के शीरादि बल का हेतु होने से बलस्पत्व है। तुम्हारे प्रसाद से में बल का सेवन करें। तथा धन पृष्टिस् पा हो। क्यों कि वेश्यलोग कीराज्यादिविकय करि धन को पृष्टु करते हैं। अतः धनपृष्टित्वोपचारः। तुम्हारे प्रसाद से ध न की पृष्टि को सवन करें। २०॥

र्वती संध्वम्हिन्योनीवस्मिनोष्ट्रिंग्संल्लोकेः स्मिन्स्येगद्देव सामापंगातण्यश

हे रेवत्यः (धनवती गोंक्षो +)इस योनि (अगिनहोत्रहिने) स्थान)में तुम रमें (कीडाकरी) होहन के अपर्द्स यजमानसम्बन्धि गोष्ठ + (गोत) में रमें । सर्वदा इसलोक (यजमानकी हृष्टि) में रमें। राजि समय इस यजमान के घर में रमें। इस यजमा न के घरमें ही रहें। अध्यक्ष मत जाहोग्रेग्रहण

स्रेंहितासि विश्वरूत्यूनी माविषा गोपत्येन। उप त्वागने दिवेदिव देषावस्तर्धिया व्यम्। नमो

प्रमहेतुत्वेन धनवन्वं गवाम्। रिधिविद्यते यासाता रेवत्यः। पशवी वै रेवन्त द्ति भुतेः २१३१४ रहः ‡गाष्ठ शब्देन एहा द्वहिविश्रम्भेण संचारप्रदेशः।

भर्न एमंसि॥३३॥+ स-नाव्यवाउ-सि।इ०॥३२॥ का ॰ ४ ॰ १२ र गीत में जाकर सहें हितेति गी की हाथ से ग्रहण करें ॥ ३ साम्यनुष्पू । हे गीः तू संहिता (क्षीराज्यस्य हविदीन के अर्थ यज्ञकर्मी करि संयुक्त है। केसी कि विश्वस्त्री (श्वक् क्रिष्णिदिबदुरूपयुक्ता। सो तू शीरादिरस श्रीर गोपतित्वक प्रम्भे सर्वतः नन् । प्रम्भे सर्वतः नन् । प्रारं बहु विध गास्वामित्र होव । । ते चिलकर् उप त्वेति तृच में सर्वतः उपस्थान । गायच्य आग्नेप्यो विश्वामित्र सुतमधुळन्देग्द्द हाः हे आग्नेदा-षावस्तः (ग्रित्र में वास कर्ने हारे- अजसं धार्यमाणत्वान्त्रोप हैं प्राप्यति यहा अग्ने। ह देवा इत्युपक्रम्य तेः संगृह्य गर्नि प्र-प्राप्यति यहा अग्ने। ह देवा इत्युपक्रम्य तेः संगृह्य गर्नि प्र-प्राप्यति यहा अग्ने। ह देवा इत्युपक्रम्य तेः संगृह्य गर्नि प्र-प्राप्यति यहा अग्ने। ह देवा इत्युपक्रम्य तेः संगृह्य गर्नि प्र-प्राप्यति संग्रीलगा-प्राप्ति संग्रीलगा-प्राप्ति संग्रीलगा-प्राप्ति संग्रीलगा-प्राप्ति संग्रीलगा-प्राप्ति संग्रीलगा-प्राप्ति संग्रीलगा-प्राप्ति संग्रीलगा-प्राप्ति संग्री संग्रीलगा-प्राप्ति संग्रीलगा-प्राप्ति संग्री संग्रीलगा-प्राप्ति संग्री मिकिथी (श्रद्धायुक्ते बुद्धि) करिनमः (नमस्कार) करते वा नमः (ह

> राजन्तमध्वराणी ग्रीपामृतस्य दीदिविम्। वर्धमान् छं स्वे दमें ॥२३॥

कियापद मनुवर्तते।हम ऐसे अगिन की गमन करते हैं। कैसे को कि र्राप्यमान यज्ञां का रक्षक। सत्य वहनलक्षा प्रतका प्रकाश करने हारा आप्राय यह है कि अग्नि समीप में व्रत लेके

वि+) देते॥ २२॥

सत्यवोते। हमारेघर मं वर्धमान (चातुर्मास्य से मयश्वादि करि चु-द्विको प्राप्त। १३॥

स नेः प्रितेवं स्नवेगने स्पायनो भव।सर्वस्वा

नः खत्तयै॥ २४॥

हे आने गाईपत्य से। पूर्वीक्त गुणयुक्त तू हमारा स्पायनः(स रव करिके समीप में प्राप्त होने के लिये समर्थ) हो। तज्ञ हु छो न्तः। जैसे पुत्र के अर्थ पिता विना भय के सुख क॰ मर्थ है। किंच हमारी क्षेमके अर्थ सचस्व। इस कर्म करि समवेता हो वा सेवन करि॥२४॥

अग्ने लं नोग्सन्तम उन चाना शिवो भंवा वस्त्र्यः। वस्तुगनर्वस्त्रस्वा अर्छा निक्ष द्युमनमिं ग्रिंदिश्यः। चनसो हिपदाविगज आग्नेय्यः बन्धुः सुबन्धुः सुन्वन्धुविप्रवन्धु हृष्टाः क्रमेए। हे अग्ने गाहिपत्य तू हमारे सर्वदासमीपवन्ती वा साधु हो। और पालनकरने हारा। शाना वस्त्र्यः (पुनादिसमूह वाघर के अर्थ हित) हो। केसा हे तू जनों का वासकरानेवाला। तथा अग्निः (आहवनीयादि स्प करि गमनशीला तथा वसुत्रवा धन करिके कीर्ति जिसकी धनदेनेवालाय ह कीर्ति जिसकी। किंच हे अग्ने तू हमलोगों को अल्लान्सिः (असिव्याप्त हो वा हे निर्मलस्व भाव अग्ने हमारे होम्स्रिः स्थान की प्राप्त हो। जब-जब हम होमकर्रं नब नब मले प्रवार स्थान करि। किंच रातिदी प्रियुक्त धन दे॥ १९॥

<sup>+</sup> भ्य-क्वंशभ्यवाच-दाः। रूपावश्।

कामाः प्रविद्या सेनास् मनुष्याएंग

नं त्वा शोचिष्ठ हीदिवः सुम्त्रायं नूनमीमहेस विभ्यः। सनीवोधि श्रुधी हर्वमुरुष्याणो अधाय तः समस्मात् ॥२६॥ ते नयः। त्रां न न्यः व्याप्त हे प्रोचिष्ठ (दीप्रिमतम) हे दीदिवः (सब के प्रकार्ग करनेहा रे) तिस (पूर्वीक्तगुणयुक्त) तुरे मिरवन्त्रों के अर्थ सुरवकोनि ऋयेन याचना करते हैं। वा सुरव के अर्थ और सरवीओं के उपकारार्थ हुँ मे याचना करते हैं। सोतू हम (अपने सवकी) की बी धनकरि हमारे आह्वानां को सुनि सब पातुओं से हमेरक्षा करि ॥३६॥ हि इडु ग्रह्मदिन ग्राहि काम्या एतं। मियं व! काम-धरेगां भूयात्॥२७॥ + इ-हि। अशाका-ताइणारणा का॰ ४ र २ र र इड ग्रहीति फिरि तिसी गे। प्रति जांवे।।गोदेव त्या प्राजापत्यागायवी। हे रूडे (मनुपुत्री) आगमन करि। हे श्रदित (देवमाता) श्रागमन करि होमस्थान के। इडा मनु की ऐसे हमलोगों प्रतिशाश्विदित श्वादित्यों की ऐसे हम लोगों प्रति आ। का ० ४ . १२ . ४ . काम्या एतेति निस्भौ का ग्रहण करें । साम्त्री उष्णिगोदेवत्या। हे काम्याः (सर्वे। करि कामयितव्याः भे तुम आहेषा तुम्हारा अपेक्षितफल धारकत सुरू अनुष्ठातार विषे होवे (तुम्हारे प्रसाद से में अभीष्टपूल का धार्यिता हों उँ ‡॥२०॥ सोमान् छ स्वर्णं कणुहि वसंगम्यते। कुक्षाव नं य श्रीशिजः॥२०॥

<sup>🛨</sup> अहं वः त्रियो भूयासिमिति श्रुतिकान्तिष्टे २ २ ४ ३४ १

का॰ ४-१२-१९ ख्रतीपायनवत् (का॰ २-१-११-)विना जलका उपस्पर्शि किये आहवनीय की पूर्व में खडे ही देखता हुआ है। मानमिति नी २५-३६ चर्चाओं को जपे ॥सोमान थंखरणं तृची गायते। ब्रह्मणस्यित देवत्यस्तेनेव हुष्टी मेधातिथिह-ष्ट्री वा। अग्निमीक्षमाणस्य यजमानस्य जपे विनियुक्तः। है ब्रह्मणस्येत (वेद केपालक) सोमान (सोमयागकर्तार्) और स्तुतिक्षप्राब्दयुक्त धनप्रदान करिके सुन्दे करि। तत्रीपमान मुच्येत। जेसा कि कक्षीवन्त (दीर्घतमा के पुत्र क्षीवन्त्राम क स्वृषि की सोमयागयुक्त और स्तुतियुक्त किया तिसामु-के करि १। कीन कक्षीवान् कि जो उपाजा (अपुन्ताकाकी दासी)में द्वारा ॥२०॥

यो रेवान्यो अमीवहा वंसुवित्युष्टिवर्धन ।। स-

नः सिषतु यस्तुरः॥२४॥

जो ब्रह्मणस्पति धनवान् श्रीर जो रोगहन्ता धन का दाता पुष्टि का बटानेवाला श्रीर जो अविलम्बकारी सा हमें से वनकरें । यहानयची पुत्र: प्रार्थ्यते। जो पुत्र धनवान् श्रीर जो जपादिकरि व्याधि का हन्ता जो धन का लाने वाला श्रीर पुष्टि का वटाने वाला जो शी प्रकारी तैसा पुत्र हे श्राने तेरे प्र-साद से हमें सेवन करें ॥ २४ ॥

मानः शर्रसो अर्रस्षो धूर्तिः प्रगुक्तर्स्य स्य र-

न कक्षीवतः ग्रुष्णत्य ग्रानेषु प्रसिद्धि सेनिरीय एक्षायते। एवं धे पर आहारः कक्षीयानी-प्राजी वीतद्वयः अप्यसम्ब सदस्यः प्रजाकामा अन्तिन्वति। करगन्तरे व्यवित्वक्षयः नेना नुष्ठात्त्व प्रसिद्धः स्ट्यते। अदं कक्षीयां करविरस्यि वित्र स्ति। तस्माद्स्यानुष्ठा-तारं प्रात रुषान्तानं पुक्तम्।

अर्रषः (हविदीन की नकरने वाला वा उपद्रवी मनुष्य)का शं सन (अनिष्टचिन्तन) और धूर्ति (हिंसा) हमें प्रकर्षण व्याप्न नहीं। अर्थात् शनुक्रतमनिष्ठचिन्तन और शनुक्रताहिंसा हमें व्याप्त नहीं। तिसके लिये हे ब्रह्मणस्पत (वेदके पालक अर्गन)हमें रक्षाकरि॥३०॥ महि न्याणमवी मतु द्युक्ष मि नस्पार्य मणः। दुराधर्षे वर्रणस्य॥३१॥

वर्ण सुतसत्यधृति हुछ आदित्य देवत्यस्तु चे। गाय दो जेप वि नियुक्तः पिथजित्र उपद्वनाशकश्च। मित्र अर्थमा वर्रण इन तीनों देव सम्बन्धि पालन हो। केसा पालन कि बडा तथा जिस पालन में सुवर्णादि द्रवें वास करती हैं तेसा। तिरस्कार कर-ने को अशाक्य॥ ३१॥

नृहि तेषाम्मा चन नाध्वेसु वार्णेषु । र्यो रिपुर्

अमाओं (घरों †)में भी वर्तमानें। तथा वार्णे (चीरव्याघ्रादि क जहां स्थित हुए निवारण करते हें पथिकों को तिन्हें।)में अ खवा चीरव्याघ्रभयाट्यमांगी में वर्तमान तिन मित्र अर्थ-मा वरुण तीनों देवताओं किर पालन किये यजमानों के। उपद्रव के अर्थ रित शेषः। अध्यांस (सर्वदा पाप का प्रशंस कः) शतु समर्थ नहीं होता। अर्थात् मित्रादि किर पालित हम लोगों के। घर और वन में शतुबाधा नहीं है।।२२॥ तेहि युवासोः अदितेः प्रजीवसे मत्यीय। ज्योतिर्य छन्यर्जसम्॥३३॥

कैसे तिन्हें करि रक्षािक ये यजमानें। को श्राचुमय नहीं होती तहां कि ता है। क्यों कि ने अदिति (अरविष्डत शक्ति देवमाता) के पुत्र (यूर्वाक्त मित्रार्थ मवरूए) मनुष्य (यजमान) के अर्थ नि रन्तर अनुपक्षीए तज देते हैं। किस लिये कि जीवन को। जैसे चिरजीवन हो तेसे तिसके उपाय का ज्ञान देते हैं दत्य थे।। १३॥ कुदा चुन क्तरीरित नेन्द्र सच्चिस हा शुषे। उपायेन्तु म

घवन्भूय र्न्हुने राने देवस्य पृच्यने ॥३४॥

एन्द्री पथ्याब्रहती मधुछन्दोहृष्ट्रा जपे विनियुक्ता।हे इन्द्र प्रमेन्ययुक्त कदापि त स्तरीः (हिंसक) नहीं है किं ति ह विदेनेबा ले यजमान की सेवन करता है। किं च हे मधवन् (धनवन् ) तेरा प्रकापामान बहुतर दान यजमान के साथ सम्पर्क की प्राप्त होता है। भाव यह है कि कभी यजमान प्रति कुद्ध नहीं हो ना और सेवन कर्ता है तिस तेरा खहु कि धन प्रजमान की सम्पर्क होता है। १३४॥

तत्संवितुर्वरेएयं भगी देवस्य धीमहि। धियोषी

नेः अचोदयात्॥३५॥

विश्वामित्रहष्टा गायत्री सावित्री जिप विनियुक्ता। यः जो सिवा देव नं हमारे धियः धर्मोदि विषया कर्मी वा बुद्धि को अचोदयात् प्रेरण कर्ता है नत् तिसं देवस्य प्रकाशमान सिवतः सवों के अन्तर्याम प्रेरक जगत स

जनेवाले परमेश्वर् विज्ञानानन्त्स्वभाव वाहिर्एकाभीपाध्यक किन्न वा आदित्यान्तरपुरुष वा ब्रह्मके वर्णये सवां से उपासना श्रीर ज्ञान करि के संभजनीय ( श्रद्धापूर्वक सेवनीय), भरेगी अ विद्या के कार्यी सब पापें। श्रीर सब संसार के भर्जनसमर्थ सत्य-ज्ञानादिवदान्तप्रतिपाद्य स्वयंज्योतिः परब्रह्मात्मक तेज को। धीमहि'हमध्याय करते हं ॥यद्वा तदिति भर्गोविशेषण म्।मएड लं पुरुषो रप्रमय द्ति त्रयं भर्गः पाब्दवाच्यम्। भर्गा वीर्य वा।वरु णाद्ध वा अभिषिषिचानाद्ध्रोगियचकाम। वीर्य वै भगे द्रित ४ ४ ५ १ श्रुते : मिवितुर्देवस्य सविता देवता के नित् तेसे मर्ग को ध्यान करने हैं। तिस कैसे को कि जो भर्ग थियः प्रचीदया त् तिसे ध्यान करते हें इति समन्वयः॥ यद्वा जो सविता (सूर्य)धि-यः कर्मी को सत्कर्मानष्टान के अर्थ । प्रचोदयान् प्रेर्णाकरता है, तिस सवितुः सब के प्रसविता ; देवस्य द्योतमान सूर्य के, तत् भवों में रूपयमान करिके प्रसिद्ध वरेएंय सवांकरिसंभ जनीय भर्गः पापां के नपानेवाले तेजीमएड को धीमहिं मनसे ध्यान करिके थारण करते हैं "यद्वा भर्गः शब्देनान्त्रमभिधीयते। जो सविता देव थियः प्रचोदयात् तिस के प्रसाद से अन्नादिलक्ष ण फल की धीमहिं धारणकरते हैं । अर्थात् तिस के आधार भूता होंवें॥भर्गः याच्द्स्यान्त्रपरत्वे धी याब्दस्य कर्मपरत्वे चार्घवरणम्। वेदां म्हन्दां सि सवितुर्वरे एपं भगेरी देवस्य कवपो न्नमाहु क मीणि धियस्तद्वते प्रब्रवीमियचोद्यंत्सविता याभिरेतीति।

गोपष्यज्ञा १९ ३२ ॥ अयमर्थः सायनानुसारेण (ऋकंहितामा ष्यवेदार्थ प्रकाश अष्टक ३ अध्याय ४ वर्ग १९ मण्डल ३ अ नुवाक ५ स्क ६२ वरचा १९) मृहीधरानुसारेण च ॥ ३५॥

यरि ते दूडमी रछो रसाँ २॥ अस्तीतु विस्वतः येन र क्षिस दास्रवः॥३६॥

आनिया गायव्येनिरुक्ता वामदेवह शाजपेविनियुक्ता। हे अने तरा रथ हम यजमानों को सब दिशाओं में परितः व्याप्त हो रह मारी रक्षा के अर्थ सर्वतः ति है। कैसा रथ कि किसी करि भी सहसा हिंसा करने के लिये अशक्य। जिस रथ करित् पजमानें को रक्षा करना है ॥३६॥ इति बृहदुपस्थानं समाप्तम् ॥

इपय स्तुल्लकोपस्यानमासुरिहष्टम् अ०५ भूभुर्वः खः सुत्रजाः प्रजाभिः स्यार्थः सुवीरी वीरैः सुपोषः पोषेः॥

प्रवत्यदुपस्थानमागतोपस्थानं चादित्यदृष्टम् नर्ध प्रजा मे पादि श्रथ्सं पुत्र्नेपाह्यर्थर्थ पितुं मे पादि॥३०॥+

का॰४॰१२॰१२॰ अथवा पूर्वीक उपप्रयन्त द्राहिकरिकहेडु ए उपस्थान के स्थान में भूर्भुवः स्वरित्यादि सुपोषः पोषेरित्य न मन्त्र करि आहवनीय का उपस्थान करिके इसी से गाईप त्य का उपस्थान करे। आहवनीय गाईपत्यदे वत्यं पजुः।हे अ में भूर्भुवः सः तू व्याहति चयात्मक वा निस के अर्थभूतरो

मू-वै:12प्रणन-हि।इण्य-हि। बण्य-हि। वर्णान्या

प्रवीत्तरीयिषस्यानापेक्-गास तम्बं नेन क्षल्नका-ग्यानम्

कत्रयात्मक है। श्वतः तेरे प्रसाद में में प्रजा(वन्धुमृत्यादिस्त्या) करिके सुप्रजाः (श्रनुकूलत्वेन प्रोभनप्रजावाला) हों उं। तथावी रें (पुत्रों) करि सुवीर (शास्त्रीयमार्गवर्ति शोभनपुत्रयुक्तः) हों उं॥ स्वल्लको पस्थानं + समाप्तम्॥

का॰ ४-१२-१३: जब यजमान प्रवास \* करें (अपने ग्राम से दूसरें ग्राम को जांवे) नब सब अग्नियां को नर्थत्यादिमचों करि उप तिष्ठे ॥नर्थ प्रजामिति गाईपत्यो देवता यजुरु िषाक्छन्दः गाईप-त्यापस्थाने विनि १ हे नर्थ (मनुष्यां - यजमानों - के अर्थ हितकारी गाईपत्य) मेरी प्रजाको रक्षाकरि ॥ प्रार्ठ स्येति आहवनीयो देवता यजुरु िषाक् आहवनीयो पस्थाने वि १ हे प्रास्य (अनुष्ठाताओं करि ग्रांसा करने के लिये योग्य आहवनीय) मेरी प्रजा पुत्रादिका को पालि॥ अथ्येति दक्षिणाग्निर्दे बता प्राजापत्या गायत्री द-क्षिणाग्न्युपस्था । हे अथ्ये (गाईपत्य से अपने स्थान को चलंत दक्षिणाग्ने) मेरे पितु (अन्त्र) को रक्षा करि ॥३०॥ प्रवत्स्यदुप-स्थानं समाप्तम्॥ ॥

> शार्गनमं विश्ववैदसम्सम्यं वसुवितमम्॥ श्राने समाडुभि द्युम्मभिसह आयंद्यस्व॥३०॥

का १४ १२ १० अन्ययाम से लाटि अपने ग्राम की प्राप्तद्वारा समिधा हाथ में लिये उपस्थान से पहिले पिता गुरु वा गजा के निकट न जावे तथा अपने समीप में आये हुओं की भी नमस्का गदि न करें तत्काल स्नान करि अम्यागार में प्राप्त हो आगन्मेत्या-

<sup>🕇</sup> प्रवास प्राव्हार्थमाह कारिकाकारः। स्नामान्तरे नगर्या वा पल्ट्या वान्यत्र वा कचित्। सीमा-मतीत्य चे द्राची वासः प्रवसनं स्पृतमिति॥

दि तीनों मन्त्रों से आहवनीयादिकों को उपतिष्ठे ॥आहावाहवनी यमुपतिष्ठते। अनुषुबाहवनीयदेवत्या। हे अग्ने समार्। सम्पक् राजमान् आहवनीय हम तुम्को उद्देश करि ग्रामान्तर से लोटि के आये। तुम केसे को कि विश्ववेदा (सर्वज्ञ चासर्वधन) तथाहमा अन्न निर्मान का सह (बल के) को आय छ स्व (आगमन वा स्थापनकार गर्रेण अपमानिर्गृह पंतिगाहिंपत्यः अनाया वसुवित्तेमः। अग्ने गृह पत्ने भी सुम्मम् भि सह आयं छ स्व ॥ ३६ ॥ गाहिंपत्य भुपतिष्ठते। न्य द्वुसारिणी बृहती गाहिंपत्य गिन देवत्य। यह सामने उपस्थित गाहिंपत्य नामा अगिन घर का पालक है। आजा (युत्र पोत्रादिका) के अनु यहार्थ अति श्रायेन धन का लब्धा। हे अग्ने गृहपते सो तू सुम्न श्रीर सह दे ॥ ३६ ॥ अग्रीत प्राप्तिका भी तू सुम्न श्रीर सह दे ॥ ३६ ॥ अग्रीत प्राप्तिका भी तू सुम्न श्रीर सह दे ॥ ३६ ॥ रे अर्थ घन के लब्धार को। किंच हे अग्ने हमारे विषे द्युम्न (पश्वा अयम्गिनः पुरीष्ये। रियमान्पुष्टिवर्धनः॥अगने पुरीष्या भि द्युम्नम्भि सह आपंद्रख्या४०॥ दक्षिणाग्निमुपतिष्ठते। दक्षिणाग्निदेवत्यानुषुप्।जोयह अ गिन पुरीष्य (प्राच्य)धनवान् पुष्टिका वढानेवालां है तिसे याचना करताहूं। हे अपने प्यहित सुम्न और सह सर्वतः देग४०॥ अ॰ ६ गृहा मा विभीत मा वेपम्बस्जे विभेत एमसि। अर्ज विसेद्धः सुमनाः सुमेधा गृहानेमि मनसा मोदमानः।।॥१॥ का १४ १२ २२ गृहामेत्यादि यर के। प्राप्त होवे ॥तिस्रोऽपि वास्तुदे वत्याः बृहस्यतिसुतप्राम्युद्दशः। आद्यात्रिष्टु बिराङ्गपाः हेषर

<sup>‡</sup> सह इति बलनाम निघ॰२<sup>, ४</sup>

श्री तुम भय मत करे। यह कि पालक यजमान गया। श्रीर कीर्य प्राचु श्राके विनापा करेगा यह बुद्धि करिके मत कांपो। क्यां कि हम ऊर्ज (श्रक्षीणश्रन्न) को धारण किये तुम में श्राये। जैसे तु म ऊर्ज धारण किये ही तेसे हम भी ऊर्ज को धारण किये शोम नमनस्क प्रोभनधारण प्रज्ञोपेत मन से दुःख रहित करि प्रस न्न तुम घों को श्राये हैं। ४१॥

येषीम्ध्येति प्रवसन्येषु सीमन्सी बुद्धः। गृहानुपह्नया

महे ने नी जानन्तु जानुतः॥४२॥

अनुष्ठुप्। देपान्तर की गया यजमान जिन ग्रहें। का समराा कर ता (ग्रहविशेषक्षेम की सदाचिन्तवन करता) है। तथा जिन ग्रहें। में यजमान की बहुत करिके श्रीति है। हम तिन ग्रहें। कीं बुलाते हैं (ग्रहाभिनानी देव हमारे समीप आंदे। ने ग्रहदेवा आकर के हमें अपकाराभित्र जानें (येकतज्ञ नहीं हुए यहजानें ॥४२)

उपह्ना द्रह गाव उपह्ना अजावयः। अथोः अन्त्रेस्य कीलाल उपह्नो गुहेषुनः। स्नेमाय वः शान्तेय प्रव दे शिवर्ष शाम्याः शाम्याः न॥४३॥

स्वसानामहापड़िः। इन घरें में गेएँ ओर बलीवरे सुख क रिकें निष्ठें यह हमने आज्ञा ही। तथा छेरियें और भेडियें सु खर्राक रहें यह हमने आज्ञा ही। और अज सम्बन्धि रसवि शेष हमारे घरें में समृद्ध हो ऐसी हमने आज्ञा ही। का०४। १२०२३ क्षेमायव इति गृह में प्रवेश करें। हे गृहशी तुम की

<sup>†</sup> खूंयोः पुंयोः इति वा पारः।

त्राप्त होता हूं। किमर्थम् कि सेम (विद्यमान धन की रक्षा) के अर्थ। मुन्याम्य (सुरव चाहने हारे +) का शिव (ऐहिक सुरव) शामा (आपने स्वान्धि सुरव होवे इति शेव: ॥ शाम्योरि त्यभ्यासो त्यादरार्थ:॥ ४३॥ इत्युप्स्थानमञ्चाः समाप्ताः॥ अथ चातुर्मी स्यमञ्चाः प्रजापति हृष्टाः

अ०० प्रद्यासिनी हवामहे मुरुतंत्र रिक्षाहंसः। कर्म्भेर्ण सजीवसः॥४४॥

चातुर्मास्य के मन्त्र प्रजापित ने देखे। से। चातुर्मास्यनामाय त्र पर्वचतुष्टयात्मक है। बेश्वदेव १ बरुण्प्रधास २ साक मेध्र २ श्वनासीरीय ४ नामा चारि पर्व हें। तहां वरुण्प्रधा-साख्य द्सरे पर्व में दक्षिणोत्तर होनें। वेदियों पर हिवशों के रखने में प्रतिप्रस्थाता यजमानपत्नी से पूर्छे केन चर-सि अपने पित से व्यतिरिक्त किस पुरुष के साथ मेथुनसु-ख का अनुभव करती है। यदि लज्जा करि जार का नाम न कहें तदा प्रति जार का एक-एक तृण हाथ से गृहण करें। शोर जो जार न हो तो भर्तृच्यतिरेकेण न केनिय चरमिंभ-र्नार से व्यतिरिक्त किसी से भी मेथुन नहीं करती-यह कहे। का॰ ५ ५ १० पत्नी करि प्रतिचचन देने प्रतिप्रस्थातातिस् पत्नी को उहाकर आहवनीय प्रति लाके प्रधासिन: यह म च्र बुल्बांवे। मारुती गायत्री। हम मस्तें। स्रोर्भित्वियपिर

<sup>‡</sup> शिवं शामिति हे सुखनामनी निघ १३१६। भ चकारेण नदीयपरिचारका समुखीयन्ते

चारकों को बुलाते हैं। कैसे महतों कि प्रधासिमः (प्रकर्षण महाण करिये हैं। हिविविषेष तिस युक्तों प्रधासीनामा हों। तदुपलि तो में को। पुनः केसो कि रिषादसों (वेरिक्तता हिंसा के नापाक रने वालें। वा हिंसकों के मार्नेवालें। को। तथा करमम (पवमय हिविविषेष) से समान प्रीति है जिन्हें। की तिन्हें। को। १४४॥

यद्गमे यदर्एय यत्मभायां यदिन्द्रिय। यदेनश्चक्रमा वयमिदं तदवयजामहे स्वाही॥४५॥

का १ ५ ५ १ १ १ यविषष्ठ किर बनाये एकाधिक संतानपि मिन वर्तुला दिरूप करम्भ पात्रों की जुहू स्थानापन्न ऋषे कि दिक्षाणिन में पत्नी होमें इत्येकः पक्षः। अथवा जापापती हो नें। होमें इत्ययर पक्षः। और सी जापापती हिम्णमारी किर निन पात्रों की लेके वेदि के पूर्व दिशा वा पश्चिमदिशा में स्थित हो होमें। मरु हे बत्या नुष्ठु बनिरुक्ता। ग्राम में वास किर जो हमेंने ग्रामीपद्र वरूप पापिक्षया। तथा अरायमें वास किर जो पाप मृगोपद्र वरूप किया। तथा सभा में स्थित हो जो पाप महाजनितर स्कारि किया। तथा सभा में स्थित हो जो पाप महाजनितर स्कारि किया। तथा सभा में स्थित हो जो पाप महाजनितर स्कारि किया। तथा अन्यत्र भी मृत्यसाम्पादि में जो पाप वाड नावज्ञादिक किया तिस इस सव पाप को नाश करते हैं। स्वाहा एयह हिव पापिवनाशिनी देवता के अर्थ दिया। ४४॥

<sup>†</sup> शक्योतिरित्यादयः सप्त सञ्जका मारुता गलाः। तत्र खतवाँश्वप्रया-सी चेति परुपते अध्या ॰ ९७० च्युः।

मो दू ए रुन्द्राचे पृत्सु देवेरित हि क्या ने सुष्या न्वयाः। महिश्चिद्यस्य मीदुषीयुच्या हिवक्तती मरुता वन्द्रते गीः॥४६॥

का॰ ५ ५ ९२ त्याग के अनन्तर यजमान जेपे । अपामरत्यह ष्टा ऐन्द्रमरुद्देवत्या चतुष्यदा विराह। हे इन्द्र इन संग्रामें। में वर्तमान सरव्यको प्राप्त मरुद्देवता छो। सिहत हमलोगो को वि-नाश न करि द्तिशेषः। मोशब्दोनिषेधार्धः सुशब्दो विना-प्राभावस्य सोष्ठवं ब्रुते। तथा सित विनापालेपा न हो इत्यर्थः संपद्यते। क उपकार इतिचेत्। हे सुष्मिन् (बलविन्द्र् +) सपद्यतः क उपकार इतिचतः ह साक्षमन् (बलवान्तन्द्र १) तेरा अवयाः (अवयुतो यागः प्रधामागः) विद्यमान है। हे मीदुषः (वृष्टि अदत्वेन सेकुः। तुरु हिवयोग्य की यव्या (यवमय- करम्भयानों करि निष्यन्ता) होमिकिया महिश्च त्यूजा है भाव यह है कि तिस तुरु यथोक्त पूजायेत का हमलोगों में क्रपालुत्वयुक्त है। किंच मेरी स्तुति स्पावाणी तरे मरत् सखाओं को नमस्कार करती है। अर्थात् मरुद्धिषय नमस्कार करि तुरु तुष्ट की क्रपा युक्त है । ॥ ४६॥ नमस्कार करि तुरु तुष्ट की क्रपा युक्त है ‡॥४६॥

अञ्चन्त्रम कर्मक्रतः सह वाचा मयो सुवा। देवेभ्यः कमी कृत्वास्तं प्रेतं सन्वासुवः॥४०॥

का॰ ५.५.१३ यज्मान जपे॥ आग्नेय्यनुष्ट्रबनिरुक्ता।वरुण प्रधासारव्यकर्मकारिणः ऋतिजलोग स्तुतिरूपा वाणी सहित वरुए। त्रयासा नुष्टान रूपकरते हुए। केसी वाणी कि मयो सुवासुल

<sup>🕇</sup> नमो महद्य रूत्येव माकाएयाः स्तुतेर्नमस्कार् रूपत्वात्।

होगा है जिस करि तिस मन्त्रस्त्यस्तु ति से। हे सचाभवः (सहभवः न शीलाः परस्पर यजमान वा पत्नी करि इस कर्म में साथ बेठे नर-त्विज लोगो। दे वताओं के अर्थ वरुणप्रधासाख्य कर्म करि के घरें। को जाओ। ४०॥

> अवभ्य निचुम्यण निचेर्रास निचुम्युणः। अवदे वेद्वकृतमेनी धासिष्मव्मर्द्धर्मर्त्यकृतं पुरुगक्णे देव रिषम्पाहि॥४०॥

का॰ ५.५.३०.३१ वरुणप्रयास कर्म के अन्त में तद दुः मूत
जो अवसृ यनामा कर्म जलसमीप में होता है तहां। हम्पती
(यजमान यजमान्या) इस मन्त्र किए जल में स्नान करते हैं।।
यत्तदेवत्यम् ब्राह्म चुष्ट् प्राहे अवसृष्ट (अवाचीनपान जलमें
डालते हें तिस यत्तविष्ठोष में सो) हे निचुम्पुण (निरन्तर मन्द
चलनेहारे यद्दा नीचपाब्द किर कर्म करते हें) तथाविधावस् च यद्यपि तू निचेरः (निरन्तर गमनप्रील) है तथापि यहां नि-चुम्पुण हो। किस प्रजयोन को सो किहता है। देवें। (द्योतनात्म कों अपनी इन्द्रियें) किर देवकत (हिनः स्वामिश्रें) देवता श्रें। में किया) जो पाप हें सो इस जल में डालना हूं। तथा मनुष्यें। (अपने सहायभूत ऋत्विजें।) किर किया मनुष्यें। (यत्तद्र्याना-र्घ आये हुश्रें) में अवज्ञारूप जो पाप है तिसे भी जल में डाल-ताहं। यह मेरा त्यागा हुशा पाप जैसे तुरे व्याप्त न हो तेसे मन् चित्र इति मावः। किं च हे देव (अव मृष्याख्य यत्तः) रिषः वध् से रक्षाकरि। कैसारिषः कि पुरुरावाः (बहुत विरुद्ध फल को देता। अप र्थात् विरुद्ध फल वायी बध तेरे प्रसाद हमलोगें की नहीं ॥४०॥ अ०० पूर्ण देवि पर्ग पत् सुपूर्ण पुन्गपत। वृद्धेव विकीणा-वहा र स्प्रमुर्जि इं शतकतो ॥४४॥

साकमधगर्न कर्म किंचिदुच्यते ॥ का॰ ४०६० ३६० पूर्ण द्वीति द्वी करि स्थाली से श्रोदन ग्रहण करे ॥ दे एन्प्रावनुष्टुभी श्रोधियामहष्टे । हे दर्वि (अन्व प्रदान साधन मूते काष्ट्रादिनिर्मिते) तू पूर्ण (स्थाली) के सकाश से अन्व ग्रहण करि के पूर्ण (पूर्ण त्वसे ही उत्कष्टा) हुई पत (इन्द्र प्रति गमन करि । सुपूर्ण (कर्म फल करि भली माति से पूर्ण ) हुई फिरि हमारे प्रति श्रागमन करि । एवं द्वी मुला इन्द्र माह । हे प्रतक्ततो (वहकर्मन् इन्द्र) तू श्रोर एवं द्वी मुला इन्द्र माह । हे प्रतक्ततो (वहकर्मन् इन्द्र) तू श्रोर हम देंगों वस्त्रेव (मूल्यकरिके ही। इष (अभीष्ट हिव स्प अन्व श्रोर अर्ज (हिव देंग फल स्प रस विशेष) को विकी एणवहें (परस्प र प्रव्यविनियमस्प विकय करें। में तेरे शर्य हिव देता इं तू मेरे अर्थ फल दे इत्यर्थ । ॥ ४४ ॥

देहि में दर्गमिन निर्म धेहिनि ने द्धे। निहारं च हरा सि में निहारं निहरिए ने स्वाही॥४०॥

का॰ ४.६.४० देहि में इस से होम की । इन्द्र कहिता है। हे यज मान तू सुरू इन्द्र के अर्थ प्रथम हिंव दे। पश्चात् तुरू यजमान के अर्थ में अपेक्षित देता है। एवं प्रथमपादीक एवार्थी द्वितीयपा देनादरार्थ युन रूच्यते। पहिले सुरू इन्द्र के अर्थ निरन्तर हिंव दे। तुर् यजमान के अर्थ अपिक्षित फल निर्नार देता हूं। ऐसा इन्ह्र का वाक्य सुनि उत्तराई किरियजमान कि किर्मा है। निहार (मूल्यक रिकेनच्य वस्तु रूपफल) मुरू यजमान के अर्थ दे। निहार (मूल्यक स्पृत् हिंवे) तुर इन्ह्र के अर्थ निर्नार समर्पण करता हूं। खाल्य मृत हिंवे। तुर इन्ह्र के अर्थ निर्नार समर्पण करता हूं। खाल्य हों इविदीनार्थः। पूर्वीर्ध में दे। पादें। से आदर किर्दृन्द्र के दोवार कहे अर्थ को उत्तरार्ध किरियजमान भली माति से अन्द्र की कार करता है इत्यर्थः।। ५०।।

प्रभः अस्ननमीमदन्त ह्यव प्रिया अधूषत। अस्तीषत स्वभानवो विष्या नविष्टया मृतीयोजा न्विन्द्रते हरी॥११।

माक मेध गतियत् यत्ताख्य कर्मणि आह वनी यो पस्थानम्।
का॰ ५.४.२९ सव्य यत्तीपवीत करि सव महित्य जमान निकित्त
के उत्तरिम मुख हो आह वनीय के समीप में अक्षन्त्र मीम दन्त
मुसंह इं त्विति हो कि एउ का छों कि शाह वनीय की उपति छें।।
हे इन्द्र देवत्ये गीतमह छे पच्च पदा पङ्गी। पितृ यत्ताख्य कर्म में
जे पितर हें ने हमलो गों कि हिये हिंदः स्वरूप अन्त्र को महाण
करते हुए। यह केसे जाना। यों कि हमारी मित्त को जानि प्रीति
युक्त हो अपने प्रिरों को कम्पाते हुए वा अपनी प्यारी देही को कम्पाते हुए। किंच स्वभानवः (स्वयं ही सियुक्ताः) विष्ठाः (मेथाविनः)
नवीन बुद्धि कि स्वभानवः (स्वयं ही सियुक्ताः) विष्ठाः (मेथाविनः)
नवीन बुद्धि कि स्वभानवः (स्वयं ही सियुक्ताः) विष्ठाः (मेथाविनः)
नवीन बुद्धि कि स्वभानवः (स्वयं ही सियुक्ताः) विष्ठाः (मेथाविनः)
नवीन बुद्धि कि स्वभानवः (स्वयं ही सियुक्ताः) विष्ठाः (मेथाविनः)
नवीन बुद्धि कि स्वभानवः (स्वयं ही सियुक्ताः) विष्ठाः (सेथाविनः)
नवीन बुद्धि कि स्वभानवः (स्वयं ही सियुक्ताः) विष्ठाः (सेथाविनः)
नवीन बुद्धि कि सिक्ता सुक्ताः हो इन्द्र क्षित्र अपने हरीनामा (हिर्मे

तिन पितरें। के साथ तुरे जाना चाहिये इत्यर्थः।। ४१।

सुसंहर्षे ला व्यं मधंवन्वन्दिषीमहि। प्रनूनं पूर्णवसुरंहर्षे ला व्यं मधंवन्वन्दिषीमहि। प्रनूनं पूर्णवसुरं सुतो याप्ति वर्षां २।। प्रनुषोजा न्विन्द् ते हरीं।। १२।
हे मधवन हम तुरे (तेरे) स्तृति करने वाले हो यह प्रार्थना करते हैं।
केसे तुरे कि शोभनदर्शान (अनुग्रहृष्टिष्ट करि सब के द्रष्टार को।
रोसे हमलोगों करि स्तृति किया तू कामयमानयज्ञमानीं को लि विके अवश्य जाता है केसा कि पूर्णवन्धुरः (स्तोतृशों के अर्थ रातव्यथन करिके सम्पूर्णरथनी डोपेत होके जाताहै। हे इन्द्र सो तू क्षिप्रवाश्य
मनो न्वाह्वी महे नाराष्ट्रार्थने स्तोमेन। पितृशां। च मन्यभि:।। १३॥

का॰ ५.४ र र मनी न्याह्ममहे इनतीनि अनुष्ठीं करि गाईपत्य की उपतिष्ठे ।।तिस मृची मनोदेवत्या गाय्या वन्धुहृष्टाः। हमशीष्र मन की बुलाते हें (पित्यसानुष्ठान कि चित पित्रलोक की गया था अतः बुलार्थे हैं। यहा अनी भमानि देवता की बुलाते हें। किस साधन कि सोम (स्तीन)करिक केंसे सीन कि ना ए शंस (मनुष्यों के याग्य शंस नराशंस तिस सम्बन्धि) करिके। सीनि दिवध हें एक देव दूसरा मानुष जहां देवता स्तुति करियें हें सो विव शीर जहां मनुष्य प्रशंसा करियें हें सो मानुष्ठ तेसे मानुष्ठ सीन कि करिके यह युक्त है। कि च पितर जिस स्तीन की मानते हें तेसे सीन करि के बुलाते हैं ॥५३॥

आने एनु मन्। पुनः कत्वे दक्षायं जीवसे। ज्यो

क् स्यें हुयो।।५४॥

हमारा मन (पूर्वीक्र चिन) फिरिके आगमन करे किम थे कि क-तु (यज्ञसंकल्पे) के लिये दक्ष (कर्म में उत्साह) के लिये +। ज्याजी-वन (चिर्जीवन) के लिये अोर सूर्या वलोकन के लिये। इन सं कल्पादिकें। की सिद्धि के अर्थ मनः पुनः आगमन करे।। ५७। पुनर्नः पितरो मनो दहातु देखो जनः। जीव बात

र्हे सचिमहि॥५५॥

है पितरङ्गी आपकी अनुका करि देवसम्बन्धि युरुष हमारे अयो पूर् वींक चित्त की पुनः देवे (पेरणाकोरे । तथा सति अनुष्ठान करिके आप के प्रसाद से जीवनवन वात (पुत्रपश्चादिगए)को हमसेवनकरें।।११। व्यर्धं मीम वृते नव मनस्तुनुषु विश्वतः प्रजावनः

सच्महि॥ ५६॥

सामदेवत्या गायत्री वन्धुदृष्टा जपे विनियुक्ता। अत्र पितृयदे सोम नामको देवे। गिनाय पितृमते २ २४ द् रूपे वं हविषो विहिततात्। हे सोम हम यनमानाः नरे व्रतः करें में वर्नमानाः तेरे पारीरों में अपने चिन को थारए करते हुए तेरी करूए। से प्रन जावनाः (पुत्र पेत्रादिसंपन्ताः) होकर् सेवन करते हें सेवित-व्य वस्तुक्षें। की इति प्रेषः।यहां सर्वेदा तेरे सम्बद्धा हों॥५६॥ अ॰१॰ एव ने रुद्र भागः सह ख्वान्विकया नं जुबख् स्वा हैय ते रुद्रभाग आयुसे पुशुः॥५७॥+

साकमेधगनत्र्यम्बकहविविषया मन्त्रा उच्यनो॥ ॥का०

त्रं तथा च श्रुतिः युदेव मनसा कामयतः रदं मे स्यादिदं कुर्वीयेति स एव कतुर्य पर्से तत्समृद्यते स दक्ष द्ति। १ ए- हा । अ ०।ए- श्रुः। रू०॥॥

31. st - 1 - 2

५ १० १२ एव ने इस से होमें।। एवं ने हे रोड़े यजुबी १ प्राजापत्य बृहती अवदान होमे विनिश हे रद (विरोधियों के मॉनिमॉनि में रुलानेवाले ) तेरी स्वसा (भगिनी-बहनि) अम्बिकानामी करि सहित यह हमलोगों करि दीयमान पुरोडापा भाग (भज नीय स्वीकरने के लिये योग्य है। तिस नेसे पुरोडाश की तू से-वन करि स्वाहा (यह दिया हिव सुद्धत हो ॥ अम्बिका का रुद्र की भगिनी होनाश्चिति में कहा है। शत १२ ई २ ४ अस्विका ह वेनामास्य खसा तयास्येष सह भाग इति। जो यह रुद्रना मा क्ररदेव है तिस की विरोधि की मारने के लिये दूछा होती है तब रूस भगिनी कूरदेवता साधन सूता करि तिसे मारता है। श्रीर सी अम्बका श्रद्रप की श्राप्त हो जरादिक की उत्पन्न करि तिस विरोधिको मार्ती है। तिन रुद्र शेरिश सिखका का उपल्व रूस हिव करिके पान्न होता है। तथा च तिनिरिः। एष ते रुद्रभा गः सह स्वस्नाम्बिकयेत्याह प्रारह्मा अस्याम्बिका सामिया । एषा हिनस्ति यहं हिनस्ति तयेवेन हं सह प्रामयतीति॥का॰ ४,१९,११२,१३ यजमान के जितने युत्रभृत्यादिक युरुष हैं तिन्हें गिनिकर प्रति पुरुष एक-एक पुरोडाश वना कर फि रि एक अधिक वनावें सो अतिरिक्त कहिलाता है। तहां जो यह अतिरिक्त तिसे नहों में किंतु उत्तर दिशा में जाकर मूसे अपें की खोदी हुई मृदा में प्रवेश कराय के टिक देवे ॥२ एव ने यजुर्जगती। हे रुद्र यह हमलोगें। करि उपकीर्यमाण अति- रिक्त पुरोदाषा नेराभाग (तुरुकार भजनीय)है तथा नेराजा खुः (सूषके सूसा चूहा) पश्चल करिके समर्पित है। अर्था त् आरवुदान करि तुष्ट हुआ रुद्र अभिवका करि यजमान के पश्चेता की नहीं मारता ॥ ४०॥

अपने हद्रमंदीमहाने देवं येम्बकम्। यथा नो बस्य सम्कर्धयां नः श्रेयेसस्कर्धयां नो व्यवसाययात्॥१०। का०५१००१४० तहां से लोटि करि अन हद्रमदीमहीति जये॥हैं हद्रदेवत्य प्रथमा पञ्चपदापद्भितितीया ककुप द्रयोजेपे विनि। हद्रमन असी हद्र इति,यह हद्र है यह मन करि निसे जानना नेरे

अनुगृह में हम अन्त की भक्षण करेंगे। तथा व्यम्बक इस देव के विनि नेत्र हैं यह मन । यहा अन्यदेवताओं में पृथक करिके रुद्र की भोजन कराते हैं। अन्य देव के व्यम्बक की भोजन कराते हैं। अन्य देव के व्यम्बक की भोजन कराते हैं। अन्य देव के व्यम्बक की भोजन कराते हैं। जैमें यह हमलोगों को वसनप्रील करें। और जैमें हम को ज्ञाति में प्रप्रस्थ तर् करें। और जैमें हम को सबकायी में निश्च ययुक्त करें। तैमें इसे जपते हें द्रायंथ:। आय्रीरियम् ॥५०॥

मेषुनमिस भेषुनं गवेश्याय पुरुषाय भेषुनम्॥ सुरवं मेषाय मेथ्ये॥५४॥

हेरद्र तू मैबज (ओषधवत्सर्वोपद्रविनवार्क) हे इसकारण हमारे गा अश्व ओर पुरुषों के अर्थ सर्वव्याधिनिवारक ओष ध दे। मेष और मेषी के अर्थ सुख (सुहित हे प्राणों के अर्थ) दे। अनेन मन्त्रण गृहपश्चना क्षेप्रप्राप्तिर्भविता। १४॥

यमकं यजामहे सुगुन्धं पुष्टिवर्धनम्। युवी रुक-मिव बन्धनानमृत्योर्मुसीय मामृतात् ॥ सम्बक् यजा महे सुगुन्धि पतिवेदनम्। उर्वारकमिव बन्धनादि तो मुसीयमामुर्तः॥६०॥ + य-त्।अ । य-तः।द् ।। का॰ ५-१॰-१५-१६- जैसे पित्रमेध में पुत्राह्यः पुरुषाः अपनी वा मारूको ताडनाकरते नीनिबार अप्रदक्षिणा फिरते हैं। और जैसे देव ता सेवा में दक्षिएंगेरू को ताउन करते तीनि प्रदक्षिएंग फिरते हैं। एवं यहां पुरुषाः पहिले व्यम्बकमन्त्र करिके अग्निको नीनि अप्र दक्षिणा श्रीर नीनि प्रदक्षिणा फिरें। नहां एक-एक मन्त्र पूर्वक श्री र हो-हो चुपके से परंतु अपदक्षिणा फिरते अपसव्य न हों वें। हे अनुष्टुभी पूर्वस्या वसिष्ठदृष्टा । सुगन्धि (दिव्यगन्धोपेत ) मर्त्यध र्म हीन पुष्टिवर्धन(धनधान्यादि पुष्टिके बढानेहारे) च्यम्बक(तीनि नेत्रयुक्त) रुद्रको पूजन करते हैं। ततः रुद्रके प्रसाद से मृत्यु (अपमृ त्यु और संसार्यत्यु भे युक्त होवें गे और अमृत (स्वर्ग रूप और मुक्ति स् ष) में मुक्त न हों वेंगे (मेरा अध्युद्यनि: श्रेयसह्त दोंनों फलें। से भू प्रान हो इत्यर्थः। मृत्योर्भीचने हष्टानः। उर्वारुकमिव बन्धनादिति जेसे वदरी श्रादि फल अत्यन्त पक्क होने पर् अपने डॅंढरे से छूटता है तहत्॥का०५.१०.१७. श्रीर्यजमानसम्बन्धिन्यः कुमार्यः (विनवि बाही पुत्रीए पूर्वीक पुरुषवत् अगिन की गीनि - नीनि फेरे देवें एक-ए क वार् उत्तरच्यन्वक मन्त्र पिटकर ही-हो वार् चुपके से इति॥ इम व्यन्त की पूजती हैं। कैसे को किपनि वहन (भर्तार्क हेनेवाल)

<sup>†</sup> इत श्रार्थाध्यायसमान्निपर्यनं सर्वमाणिषदेवत्यं। श्राणीः प्रायमित्युक्तत्वात् कात्वाः श्रानु ०१.११:।

को। अन्यत्पूर्ववत्। इतो मुस्रीयः मातृपितृभात्वर्गसै छूटे अमु

तो मा।विवाह से जपर्पति से न छूटें (पिता के गीच और घर की छी

डि के पति के गोव श्रीर्घर में व्यन्बक प्रसाद से सर्वदा वास करें।

सा यदित इत्याह ज्ञातिभ्यस्तदाह मासुत इति पतिभ्यस्तदाहेति श्-त•२·६·२·१४·श्रुतेरितोऽसुतःशब्दाभ्या पित्रपतिवेगी ग्राह्मी॥६०॥

विस्थान्तेन देशान्तरं गक्नां मार्गमध्य नवकादिसमीपे भोज्ञव्य जी

एनने रुद्राव्सं नेन प्रो मूर्जवनी नीहि। अवननध न्वा पिनीकावसः क्रतिवासा अहिर्देसन्तः शिवौ तीहि।। ईर्ग का॰ ५: १९: २१: व्रीहियवादिकों को वहने के अर्थ तरणवंशादिनिर्मि त पात्रविशेष मून कहिलाताहै। तैसे दें। मूतें। में व्यम्बक के हिंद शेषां की डालिकर् अपने कन्धों से वहने योग्य वंश वा यज्ञिय काष्ट्र की लाठी में तिन होना मूतों को वाधि उन्तत खाणु (हूँह) वा वृक्ष वा वंश्र वा वल्मीक पर दे। नें। स्तयुक्त लाठी की छोडि दे। तेसे गोएँ न सूधसकें इस से गोखों को रोग नहीं होता हो हा स्तार्पङ्किः। हे रुद्र यह तेरा अवस+(हविःशेषाख्य मोज्य)है ति स सहित तू मूजबान्पर्वत‡ से परभागवती हो अतिक्रम्यजा किसाहे तू कि अवततथन्वा(अवरोपितथनुष्क:-हमारेविरोधियों के तुरू करि निवारतत्व से इस पीछे धनुष में ज्या चढाने का प्रयोजन नरि ने से यहां अवरोपए। युक्तहे। तथा पिनाकावसः (पिनाकनामा अप नी धंनुष को सर्वतः वापना। जैसे धनुष को देखि प्राणीन होरं नेसे बहा दिसे टापिके गमन करि द्रत्यर्थः॥का •५-१०-२२ २३ हानिवासेति

<sup>‡</sup> भूजवान्त्राम कश्चित्पवे से रहस्य वासस्यानम्।

अस्याधः। रहदेवते रह्योदेवतं मह्रदेवतं माभिन्तगीतं । कर्यं च हत्वात्मानयान् स्पर्शनं हत्तेन क्योत्। पित्दवत्य च मन् मुन्ता एतह्वत्यममञ्ज

दोंनों भूतें के निश्चल करे के चित् नहां से लीटते दूए दोंनों मूर्ते के निदे खते वेदी के समीप में आकर जल का स्पर्ध करें । प्रान्चा र्थ स्नु है स्ट्र तू क्रनिवासाः (चर्मा म्बर्ः) हमलोगें। की न मार्ग शिव (हमारी पूजा करि संतुष्ट हुआ की परहित ) हो के पर्वत की अतिकस्य गमन करि ॥ ६१॥

ञ्यायुषं ज्यादेग्नेः कुश्यपस्य त्रायुष्यम्।यहेवेषुत्र्या युषं तन्त्री भ्यास्तु त्रायुषम्॥६२॥

का॰ ५॰ २०१६ वयनसमय संहितास्वर में यजमान जेंपे।। नाराय-ए हष्टा प्रीविवतिध्याक्। जमदीन युनिका जो त्यायुष (बाल्येये) वनस्थाविर तीनों अवस्थाञ्जां का समाहार)तथा कप्रयपनामा प्र-जापितका जो त्यायुष तथा देवताञ्जो(दन्द्रादिकों)में जो त्यायुष है मो सब त्यायुष हम यजमानों का हो। जमदग्न्यादिकों का बा-ल्यादि में जैसा चलन तैसा हमारा होवे द्रत्यर्थः।। ६२।।

शिवोनामासि स्वधितिसे पिता नमसे असु मा मा हिईसी:। निवर्तयाम्यायुषे न्नाद्याय प्रजननायग्यसे पाय सुप्रजास्वाय सुवीर्याय॥६३॥+

इतिश्री मर्ड हिनाया दशमानुवाकः १०

इतिश्री सुक्तयजुषिमाध्यन्दिनी शार्खीयायां वाजसने य सर्व हिनायां दीर्घ पाढे तृतीयोध्यायः ३

का॰ ५ २ १० शिवो नामेति लोहे का क्षुरा लेकर निवर्तयामीति विषे ॥ शिवो नामेति प्राजापत्या हहती क्षुरहे०१ निवर्तयामी वि यजुर्लिङ्गोक्त (यजमान) दे०२। आप्रीः प्रायम्। मन्त्रार्थम् ।

शि-सी। अशीन-या र्गाहर

देवता शें के देवा जो होतारी अनुयांज देवी तिन होताओं शेर वषद्वा र सहित भिषजी अश्विनी शेर सरखती इन्द्रमें विविदकान्ति)रखतेह दय में मित शेर बुद्धीन्द्रय द्धुः वसुणाध्या

देवीित्तम् सिन्नो देवी रिश्वनेंडा सर्वती। सूर्य नमध्ये नाम्यामिन्द्रीय द्धुरिन्द्रियं वृत्तुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यर्ज॥५४॥

जे तीनों देवियें भारती इडा सरस्वती जिन तीनों देवियें। सहित अ श्विनो सरस्वती ओर इडा इन्द्र की नाभि श्रोर मध्यमें श्रूष वल शो र इन्द्रिय रखें वसु गार्था

> देव इन्द्रो नगुश्र हं सिद्धिवस्त्यः सरस्तत्यात्रिभ्यामीयते रषेः। रेतो न स्पम्यतं जिन्द्रिमन्द्रीय त्वष्टाद्धिदिन्द्रि-याणि वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तुयन्॥ ५५॥

नग्रांस देवो न्युयाज रूपो यज्ञः । रेत(बिर्यारूप(सोन्दर्य) अमृतजि हि त्र(उत्तमजन्म) और इन्द्रियं इन्द्रके अर्थ रखे । केसा नग्रांस कि इन्द्रः रेष्मर्यवान् विवरूयः तीनिवरूष । यर सद हवियान आग्नाधृजि हि सकेबोइ) तथा लष्टा जमत्कर्ता । जिल्ला नग्रांस का रथ सरस्वती औं म

देवी देवेर्नस्यतिहिर्णपर्णाः अधिभ्या थ्रं सर्स्वत्या सु

<sup>†</sup> मर् श्रासिकासीनाः शंसन्तीति पास्तों को :निरु ° प र र

मं वन्सितिनी द्विदिन्द्रियाणि वसुवने वसुधेर्यस्थनानु यजी॥१६॥

वनस्पतिर्देवः हमारे को श्रोजानेज ज्ञृति (वेगाभाम (के थ) श्रोर ह निर् यें स्थापन करें जो वनस्पति र्यू पः इन्द्र के शर्थ मधुर फलपकता फलक है इन्द्र के अर्थ फल दे । केसा बनस्पति कि देवा जिसके हिर्एमयप र्ए पक पने हें अश्विनी कुमार सरस्वती जिस वनस्पति के सुपिष्क ल (शोभन फल) हैं। ऋषभः (पूज्यहै। वसु ।। ५६॥

क्षे बहिबोरितीनामध्येरे स्तीर्ण मुश्चिम्या मूर्ण महाः सरै स्वत्या स्योनिमेन्द्र ते सदः। ई शाये मृत्यु हं राजीनं बहि षो द्धरिन्द्र यं वस्तु वने वसु छे ये स्य व्यन्तु यर्ज ॥ १९॥

हे इन्द्रः वारिती नां जलमें गति जिन्हों की तिन जलीं द्वा शेषिथी शें की सम्बन्धि बहिएं तेरे सद्दे सद्में अध्वर्यका में अश्विनी कुमारें शोर सरस्वती करि आस्तृत हैं केसी बहिः कि ही प्यमान कर्ण जैसे के मल अत एव सुख्रूप। किंच अश्विसर स्वत्यः बहिं शों सहितदी प्यमा न की थ शीर इन्द्रिय हे इन्द्र तुरू विधे राष्ट्रय के अर्थ द्वाः। वसु ।। १९

देवो अगिनः सिष्ट क्रहेवान्यश्चयाययर्डं होताग्विन्द्रे मुस्तिना वाचा वाचर्डं सरंस्वती मुग्तिर्ठं सेमेश्रसिष्ट क्र तिब्छ इन्द्रः सुत्रामा सविता बरुणो भिषिग्छो देवो वन स्पतिः सिष्टा देवा श्रीज्यपाः सिष्टो अगिनर्गिनग्रहो तो होते सिष्ट क्रथ्यो न स्विदिन्द्रिय मुर्जे मपेचितिश्रस् धां बेसुकने वसुभेषस्य व्यन्तु यन् ॥ ४७॥ सिष्टकत्(शोभनयाग को कर्ता)अगिन हेवः यया ययं (जे सेजो इष्ट व्य नैसेवस्यमास देवनसीं की दूष करें (पर्ज । किन देवता नींकी तहाह-होतारी (अयं चाग्निरसो च मध्यमा वायु: होत् मैवा वरु लो षDइन्द्र श्रीर् श्रिक्षेनी बाचा(मन्त्र)करिन्वाचा को सर्खती श्रीन श्री र सोम को यजे। किंच स्विष्टकत् शोभनयज्ञकारी सुत्रामा शोभनर क्षक इन्द्र खिष्ठः (सुषु इष्टः) सविता वरुण शोर भिषगिष्टः वनस्पति देवः इष्टः आज्यपादेवाः प्रयाजानुयाजाः स्विष्टाः अग्नि (अधिष्टाता) अगिन(मीम)करि हविद्यीराखिष्ठः (सुष्टु इष्ठः। किंच होता है यः खिष्ट कत् मनुष्य होता के अर्थ यश् इन्द्रिय ऊर्ज (अन्व)अपचिति(पूजा) स्बधा(पितरें) के अर्थ अन्त्र)देवें।वसुवनन और वसुधानके अर्थदेवा हविभक्षण करें हे मनुष्य होतः पजि॥५६॥

श्राग्नि मुद्य होतार्मवृणीतायं यर्जमानुः पचन्यक्तीः पर्च न्युरोडाशान्बधन्तिष्यांद्याग्रहें सर्खत्ये मेवमिन्द्रायम्बर् षभर्ठं मुन्वनिष्यम्यार्वं सर्वत्याः इन्द्रीय सुत्राम्रो सुरा सोमान्स्पृस्याञ्चय ॥१६॥

का०१४:०-१० अगिनमद्यहोतार्मित्यादि सूका बूहीत्यनाः कारिडका चयात्मकः सूक्तवाक में प्रेषः होताहै "लिङ्गोक्त देवतः सूक्तवाकप्रेषः" यह यजमान आज अग्निहोतार को वर्ण करताहुआ क्या करिके कि पचानेयोग्य हवियोंको पचाके सामान्ये नो का विशेष माह पुरेड -शोंको पचाके अश्विमी कुमारों के अर्थ छागको बाधिकर यूपमें रति शेव: सर्खती के अर्थ मेयको वाँध और द्नू के अर्थ ऋषभको वाँ

ध तथा अश्विमा सर्वती और सुष्टुरक्षक द्न्द्रके अर्थ सुग् औरसा मांको सुवाय अगिनको वरण करता हुआ॥ ४४॥

स्पस्या अद्य देवा वनस्पति रभवद्शिभ्यां छागेन सर् स्वत्ये मेषेणेन्द्राय अस्य मेणा क्रां स्नान्मेद्रतः प्रति पच् तार्गभीषृतावी तृधन्त पुरोडाशे र्पुरश्चिना सरस्तिन्द्रः सुत्रामा सुरासोमा स्वामद्या ६णा

श्राज वनस्पतिर्देव: छागकरिके श्रिश्वनी कुमारें के श्रिश्चे स्पर्या श्रमवत् सुष्ठ उपतिष्ठते सेवते स्पर्याः छागकरि श्रिश्वनीकुमारें की सेवा करता हुशा। मेषकरि सरस्वती के श्रिश्चे स्पर्याहोता हु श्रा अध्य करि इन्द्रके श्रिश्चे स्पर्याहशा वनस्पति व छाग मेष जर्य करि श्रिश्चना दिकों का उपस्थान किया। बोह के से जाना तहं कहता है । श्रश्चाहयों मेहस्तः (मेद वपाको श्रारम्भकरितिन छा गादिकों को मक्षण करते हुए। पुनः पक्ष श्रव होनों को प्रतिप्रहणक रते हुए। पुनः पक्ष श्रव होनों को प्रतिप्रहणक रते हुए। पुनः ते पुरे डाशों कर बद ते हुए। किंच श्रिष्ठाना सरस्वती श्रीर सुनामा इन्द्र सुरा सोमों वा सुरामय सोमों को पीते हुए॥ ६०० त्वामुद्य अहिष्य श्री सुरामय सोमों को पीते हुए॥ ६०० त्वामुद्य सहय श्री संगतिम्य एव में देवेषु बसुं वा प्राय स्थान च श्रीर स्थान च श्रीर स्थान स्थ

पायस्यत् उद्दात् ता या द्वा द्व दानान्य दुस्तान्यस्या उत्त्रा च शास्त्वा च गुरस्वेषितस्त्रं होत्र सि अद्भवा-च्याय श्रेषितो मानुषः स्क्रवाकायं स्क्रा श्रेहि॥ ६१॥ इतिसर्वेहितायाध्यष्टेशनुवाकः ह

तिमा र इत्यवसंवीधमते

र्तिश्री सुक्त यजुषिमाध्यन्दिनीयायां बाजसनेयसर्हे हिनायां दीर्घपाठे एकविर्हेशोध्यायः ॥३१॥

देव्यो होता श्रीन रच्यते हे त्रये (मन्द्रष्ट है शार्षेय यजमानार्षेये वियते हे त्रयेषियों के नपात् (पुन है) यह यजमान वह स्यः संगतेस्य (मिलित देवता श्रीं के श्रय्य देवते श्रय तुरे ही मले प्रकार वरणका रताहु आ। यह क्यां कि यह श्रीन मुस्कार देवता श्रीं के श्रयं देवे योग्य धनकी यह एतिन दानों को देव है ते श्रयं कि मान ते श्रयं द्वाकरि। दान के श्रयं उद्यमक प्रित होते हैं वित प्रेषित प्रेषित प्रेषित अर्थ प्रवाकरि। दान के श्रयं उद्यमक विभाव श्रयं प्रवाकरि। दान के श्रयं उद्यमक विभाव श्रयं श्रयं श्रयं श्रयं स्वाकरि। दान के श्रयं उद्यमक विभाव श्रयं श्रयं श्रयं श्रयं स्वाकरि। दान के श्रयं श्रयं श्रयं श्रोर स्क्रकहि दिन के मानुष होता प्रेषित है। कि च्यां स्वाक्त है । कि स्वाक

मन्तुराक्षपश्चामञ्जयाकरार्द्षवस्मात्मगरापनाः र र गार्गाः र र ग नर्चितेश्रीवेदार्घप्रदीपेगिरिधर्भाष्यसेनेनामणीप्रकर्णे पाज्यप्रिषा वर्णानो नामेकविर्देशोध्यायः॥२१॥ ॥समाप्नोग्यंसोनामणियागः

शादितोःनुवाकसंख्याद्वाविर्हेशः २२ इतिस्वीनुक्रमणिभाष्येगिरिष्ठसाद र्चितेष्ठीवेदार्थप्रदीपेद्वितीपोध्यायः २ झेष्ठेमासे मलेपक्षेद्रशम्यार्विवासरे ग्रह्नेत्राङ्कः भूवर्षे सीचमन्द्वाः समागमन् अतः गरंचतुर्भिर्ध्यायेः शम्बमेषोवण्ये ते

के क्रथी ले पुत्र। ५ ४ क्रें लिजी बेद बिद् । क्रब नः ने रुत्यादित लाने क्युन वत्युनः।

| श्रयःसंक्षेपतःसीव मन्त्राकंास्चीपवम् |       |                               |              |       |                               |
|--------------------------------------|-------|-------------------------------|--------------|-------|-------------------------------|
| पृष्ठा                               | पद्भि | विषय                          | प्रष्ठा      | पङ्कि | विषय                          |
| 303                                  |       | अथ सोचा मणी                   | ७ ईस         | 7     | देकर्मसु अविनुयुक्ताः         |
| ७१३                                  | =     | ब्रात्यणेश्नु वाकः            | 990          | 2     | अय होत्रं त्रिपशो:            |
| ७१८                                  | 62    | मुरावनं चतुर्ऋचम्             | 990          | Ę     | समिद्धोऽअग्निह्नाद्शात्री     |
| ७३१                                  | 22    | नवर्चेपावमानम्                | E6.0         | ९३    | वपाना याज्याःनुवाक्याः        |
| ७२५                                  | i ' i | येसमानाश्वनुर्ज्ञचम्          | 8ee          | ९३    | पशुपुरोडाशानायाज्यानुवाकाः    |
| ७२६                                  | २०    | सोमवतांपितृरणंष ड्चः          | Ree          | १५    | हिवषायाज्या नु वाक्या         |
| •र्डिंग<br>•                         | १३    | बहिषदंापितृणातचः              | <b>७७</b> ६  |       | ग्हाणं पुरोश्नु वाक्या पाज्या |
| ७३०                                  | १८    | अग्निश्वातानापिकृणंचितुर्व्यः | ૭૭૭          | જ     | सिष्ठ क्यागे पुरोश्नुवाक्या   |
| ७३२                                  | 80    | <b>आच्याजान्वित्यनुवाक</b> ः  |              |       | याज्या                        |
| <b>७३</b> ६                          | १     | सोमोराजेत्यष्टचीःनुवाकः       | ઝ૭૨          | 90    | शिवना तेजसेति शस्त्रम्        |
| 980                                  | ધ     | सीसेनत चमित्यनुवाकः           | ७च्य         | १०    | इमंमे एका रशर्चीनुवाकः        |
| ०४७                                  | १२    | क्षत्रस्पेत्यनुवाकः ·         | <b>उ</b> च्ह | १४    | समिद्धो॰ अग्निएका द्शात्री    |
| • ५३                                 | १२    | अवस्यः                        | ઝઝદ          | १३    | वपादीनां याज्याः नुवाक्या     |
| क्रमञ                                | १७    | श्रम्याद्धामीत्यनुवाकः        | 328          | ર     | चिपशोः प्रयाज प्रेषा          |
| <b>७ ई</b> ०                         | ર     | योभूतानामित्यनुवाकः           | <b>૭</b> ૫૭  | १०    | चयादीनां भेषा                 |
| ७É१                                  | १५    | इत्याध्वर्यवं समाप्तं         | E00          | 83    | वनस्पतिस्विष्टक्कतोः ध्रेषी   |
|                                      |       | अघहीत्रम्                     | 202          | ន     | निपशोः याज्या प्रेषा          |
| •६४                                  | 29    | समिद्ध र्न्द्र एका दशाप्री    | 200          | १२    | स्क्रवाकप्रेषः                |
| <b>॰</b> ईई                          | 682   | वणनां याज्याऽनुबाक्याः        |              |       | इति सूचीपत्रम्                |

विश्वामित्रपुरीयनवलदुर्गस्यव्याष्ठ्रयाद्यकाशकाश्मयन्त्रालये मुद्रितम् विक्रमाब्दाः १४२४ शकाब्दाः १७४४ श्रावण शुक्ता ३ वुधवारजीम् शन्तिः

## हरि:श्रीम्

# चलारोध्याया अश्वमेथमञ्जास्तेषाप्रजापति करिषः

पञ्चात्मकंहिरपच साथने वे द्वरूपक मू स्वानंद दायकं कृष्णं ब्रह्मं पर्स्तुमः॥

अर तेजो निस शुक्रम् स्तम्युष्या आर्थु में पाहि। देवस्य तास वितुः प्रसुवे निश्वनी बीह्नस्यां पूष्णे हस्ती स्यामा देवे॥१॥+

> नलागमं चोयसेनं धर्म पुत्रं युधिष्ठिर्म् वर्चनुर्भिरिध्याये रश्वमेधः समीर्यने

बाईसके अध्याय से ले पञ्चीस पर्यन्त अश्व मेधके मन्त्र तिन्हों को प्रजापति ने देखा। सर्वकामा राजा का अश्व मेधयज्ञ तिस का फाल्गुण श्रुक्ता अष्ट मी को आरम्भहे॥

<sup>+</sup> ते-हि। अवि-म्। इं। आ-दे। उगारा

### जोनमोपाज्ञवल्काय गिरित्रसादसंज्ञेन श्रीवेदार्थप्रदीपके

अश्वमेधाद्गिनीमद्यविशोध्यायर्द्यते २२

का॰२१४ चतुःसुवर्णिनिर्मित आमरणिवशेषिनिक कोयजमानके कण्में वाधतेश्वस्वपुत्रे कोसिइसमचकोपिटेशोएनिसिककोप्रातहीं मकेशन्त मेंपूर्णेष्ठ निकित अध्वपुत्रे अर्थदेवेश ने जोसीत्यस्य प्रा-अ॰सोवर्णिनिष्कंदिका। हे निक्क ने जहे-आग्नेयत्वसे। श्वकं-और अग्निका विर्यहें अग्निहेव ॰पो॰िस स्थ्यावित्युपक्रम्य तासुरेतः प्रासि च्वन दिरण्यमभविति श्वतेः। अग्रतं श्रीर वन्हितायमें अनुद्धिद्य(द्या) मानद्रवत्वाधिक रणत्व और दान करि अग्रतत्व प्रदानसे हिरण्यदा अग्रतत्वं म जन्त श्रीर दान करि अग्रतत्व प्रदानसे हिरण्यदा अग्रतत्वं म जन्त श्रीर वात्रक्ष कि मेरी आयुकी रक्षाकरि यज्ञ समाप्तिय यन्त श्रायुको प्रार्थनाकर्ता ह्या प्रात्व करने वाला गोपायिता श्रतः याचना करताहं कि मेरी आयुकी रक्षाकरि यज्ञ समाप्तिय मारपन्तीत्यन्तेन मन्त्रण चयोदशारितद सेमपीहि गुणा अश्ववं न्यनार्थ रश्रना (लेजु)को ले ब्रह्मनश्वमित्यादि तेन-राध्यासमित्य-निष्ठ अ॰ मन्त्रको ब्रह्मा प्रतिकहे । देवस्यत्वा व्याख्याता १०१० श्रा द देतिहे- अ॰ इयमपिव्याख्याता १०१४ ॥ १०१॥

ब्मामगृग्णन् श्रानामृतस्य पूर्वः आयुं वि विद्येषु क्या। सा नीः श्रास्मिन्सुतः आवभ्वः झ्टतस्यसामे न्सरमार्यन्ती॥२॥

संबत्तर यस पुरुष हृष्टा रशनादेवत्या विशुष्। इमारे इस प

समें ब्रोहरशना उत्यना। केसीकियसके प्रसार को कहती अर्थात् य सम्मारही यह कहिती। बोह कोंन कि यहीं में कुशल प्राजापत्यादिक जिस इस रशनाको यस के पूर्व आयुके आरम्भ में ग्रहण करते हुए जो पूर्वीसे गृहीता बोह रशना यहां उत्यन्त हुई इत्यर्थः॥३॥

अभिथा असि भुवनमसि यन्तासि धुर्ना। स त्वम्गिने वै स्वानर्हे सप्रथमं गद्ध स्वाहाक्ततः॥३॥

का॰ २०-१-२०-तं वधान देवेग्यः प्रजापतये तेन् ग्रुष्ठ्विति ४-इ०मन्त्र करि ज्ञह्या से आज्ञापाया अध्वर्यु-अभिधा असी त्यादि स्वगात्वा देवे म्यः प्रजापतयः इत्यन्तेन मन्त्रेण रशाना से अश्वकी वांधे।। तिङ्गोक्ता नि यज्ञ हीं वि अश्वोदेवताद्यस्य। हे अश्वजो त् अभिधा ओर सवीं का आश्रय है और नियमन कर्ता और जगतका धारण करने वालाहे। एवं विधः तू स्वाहाकार करिके हो माहुआ अग्नि को प्राप्तहो-के सेश्य गिन कि सवन रों के अर्थ हित विस्तार सहित वा सर्वतः तिर्यगृध्वे और र अधः प्रथत ॥३॥

> स्गा ले देवेभ्यः प्रजापतये ब्रह्मन्त्रभे भन्त्यामि देवे भ्यः प्रजापतये तेन राध्यासम्। तं वधान देवेभ्यः प्रजा पतये तेन राष्ट्रहि॥४॥ + स-म्भागंन-हि। द्राष्ट्रा

हे अऋ तुरे देवताओं और अजापतिके अर्घ आपही से चलनेबा ला करताहं इतिशेषः । ब्रह्मन्नश्वम् सा-पं॰ ब्रह्मदेवता ब्रह्माणमाम न्त्रपते।हेब्रह्मन् देवताओं और अजापतिके अर्थ अश्वबंधन् करताहं ति स अश्वबंधन से कर्मसमाप्तिस्पासिद्दिको आप्तहों ऊँ । तंबधान अध्व र्यु देवतं यजुः ब्रह्मायस्तोति।हे अध्वर्यो जिसे बाँधता चाहता है तिसः य म्बको चेवता ओं ओर प्रजापतिके अर्थवाधि तिस अम्बवंधन से यज्ञस माप्तिलक्ष्मण सिद्धिको प्राप्तहोगा॥४॥

प्रजापनये त्वा जुरुं प्रोस्तीमीन्द्रा निम्यो त्वा जुरुं प्रो क्षामि बायवे ला जुर्छ प्रोक्षामि विश्वेभ्यत्ता देवेभ्यो जुर्छ प्रोक्षामि सर्वेभ्यत्वा देवेभ्ये। जुर्छ प्रोक्षामि।पे। उत्पर्वनंत जिघा थ्सित तमस्यमीति वर्रणः। परोमतेः पर: भ्या ॥ १॥ +

का॰२॰१२३॰ नतः अध्वर्यु तडागादिस्या जल विषेजाकर तिसजलसे पाच मन्त्रों करि प्रतिमन्त्र से अप्य को प्रोक्षण करें गलिङ्गोक्त देवतानि पश्चरःया-त्रि॰२ या-पं ॰३ या- ह ॰४ धःया- ज ०। हे अपख प्रजाप ति के अर्थ प्यारे तुके सीचताई इस सीचने से प्रजापति केसे वीर्यको श्रम्ब में स्थापन करें।।तथा च श्रुति शत ०१३,१ २ ४ अ अजापति वें देवानं। वीर्यवनमा वीर्यमेवासिन्द्धाति तस्माद्श्व पश्न्नां वीर्यवनम इ ति॥१॥ इद्राग्नी के अर्थ-हूँ इससे इन्द्राग्नी के से खोजकी स्था-करें॥ शत ॰ १३ ९ २ ६ र दून्द्राग्नी वे देवाना मोजस्वितमा ग्योज एवास्मिन् धाति तस्माद्यः पशूना मोजस्वितम इति॥२॥वायुके अर्थ-हूं इस से वायुकेसे वेगको-करेगशात०१३.१.२.७ वायुंचे देवानामाशि ष्ट्रो जव मे वास्मिन्द्धाति तस्माद्खः पश्चनामाशिष्ठ इति- ३पाशिष्ठो वेगवत्तरः॥३।।विश्वेदेवाशों के अर्थ-हं। इससे अश्वमें यशको-करे। शतं १३.१.२ प विन्वें वै देवा यशस्वितमा यश एवास्मिन्ह्था

१ य-मि। १९०। इ-मि। इ शवा-मि। उ शवि-मि। तर शस्-मि। तर शयो - न्या। भागा। इ॥

ति तसाद्यः पश्र्नां यशस्तिनमद्ति॥॥ सवदेवता शोंके अयेषि य तुके त्रोक्षण करताहं। इससे सबदेवता अन्वमे स्थापनकरे ॥शात। १३.१.२.४. सर्वेभ्यस्वा देवेभ्योजुष्टं प्रोक्षामीति सर्वा एवास्मिन्देवताश म्बे अन्वायात यतीति॥ शाका ०२० २ १ सूद्र से वेश्यामें उत्यन्त हु-शापुरुष शध्वयुं करिष्रेरित चतुर्नेत्र म्वान में खेरके मुश्रल में हनन कर्ने सतियोग् अर्वन्तमित्यादि - वरुण द्त्यन्त मन्त्रको यजमान प्र तिपंदे। गायची पूर्वार्धे श्वस्तुति। पर्गर्थे लिङ्गोक्तदेवता। जो अर्व न (अश्वोको मार्ने की इच्छा कर्ता वरुरा तिस अश्वमार्नेवाले की मारे। का॰२॰२९२ परोमर्नः परः श्वा इसमन्त्र से वेतस दक्ष क्वत कटक क रि मृतक मान को अम्ब के नीचें जल में तिरावें ॥ अम्ब को मारने की इछा करने वाला मनुष्यपरा भूतः (अथस्पदं नीतः नीचे परका औ र्श्वान परंकिया अर्थात् श्वानरूपसे अश्वकाहनाहीपराइतः॥१॥ अगनये साहा सोमीय साहापा मोदीय साही सविजे स्वाहा वायवे स्वाहा विषावि स्वाहेन्द्रीय स्वाहा इहस्य-तेये खाही मित्राय खाहा वर्रणाय खाही गर्ग + का॰२०:२:३:४: ततः स्थावर् जलके सकाशसे अश्वको अगिनके स मीपलाकर अग्नये खाहेत्येक कारिडकात्मक अनुवाक करि प्रति मन्त्र एकवार ग्रहणकरीजिह्वासै स्तोकीय संज्ञा द्या आज्या इति होमें अथ बा अनुवाक की आवर्तन-आवर्तन करि सहस्व आज्या हुति हो में।।

स्यायज्ञहींवि १ २ ४ १ ५ ६ ७ ० ० ४ दे-पं १३ ७ दे- ज ० १० है- जि १

लिङ्गोक्तदेवतानि। अङ्गतीत्यम्निः। सुनौतीति सोमः। अपांजलानां

<sup>†</sup> अ-हा।अव।सी-हा।इव।अ-हा।उव।स-हा।ऋगव-हा।त्रव।वि-हा।आव।इ-हा।ऊव।मि-हा। क्रुवव-हात्रुवोर्द॥

मोदाय मोदयित हर्षयित मोदः।सूते सविता। वातीति वायुः। वेवेषि व्यात्रोति विष्गुः। इन्द तीन्द्रः। हहतां वेदानां पतिर्हहस्पतिः। मिद्यति स्त्रिद्धिति मित्रः। हुणोति भक्तं भज ते वरुणः। एता भिराहृतिभिर्तेभ्यो द्शदेवेभ्यो॰ मंद्दाति तथाच श्रुतिः १३.१.३.३ एता वन्तो वे सर्वेदेवास्त भ्य एवेनं जुहोतीति॥६॥

हिङ्काराय साहा हिङ्कताय स्वाहा कन्द्रते साहा वक्रन्साय अ०३ स्वाहा त्रीयते स्वाहा प्रशिषाय स्वाहा गुन्धाय स्वाहा घाताय स्वाहा निर्विष्टाय स्वाहीपविष्टाय स्वाहा संदिनाय स्वाहा वलाते खाहासीनाय खाहा शयानाय खाहा खपते खाहा जारते खाहा क्रजेते खाहा प्रबुद्धाय खाहा विज्ञम्भमाणाय स्वाहा विचृतायसाहा सर्वे हानायस्वाहोपस्थिताय स्वाहायेनां यस्वाहा प्रायणायस्वाहा ॥७॥

का॰ २० ३ २ हिङ्काराय साहेत्यादिकों के अर्थ उद्धार किये हुए दिन्छा िन में प्रति मंत्र प्रक्रम संज्ञक उनं चास होमों को होमें।। अप्यस्ये को नपचाशञ्चेषितानि (व्यापारा)करिडका द्वयात्मके नानुवाकेन दे यजुषि।हिङ्काग्य(हींसना हिंकार) तिसके अर्थ खाहा (हविर्च नम्॥१॥ हिङ्कत(नियाजिसने हिङ्कार्गिस-तम्॥२॥ क्रदन्(बडापाञ्दकरता।३ अवक्रन्द्न् (नीचे से वडा शब्दकरता ॥४॥ प्रोथन् (घासरवात) दुः आपु र्रवोलता॥५॥ प्रत्रोय- प्रक्रप्टेन प्रोयति॥६॥ गन्धलेता॥ ०॥ आश्राप्राण करता॥ = मनिवेशकरता॥ इपवेशकरता॥ १०॥ सन्दित (खएडन टापमार्ता॥११॥बलान्(कूमता॥१२॥ऋासीनः>चुपचापखडा॥१

ष्प्रनक्तता ॥१४॥ सोताद्व भा ॥१५॥ जायत्॥१६॥ कूजता॥१०॥ प्रवृद्धः १०॥जम्मार्च् लेता॥१४॥विषोषेशादीप्तिमान्॥२०॥ संगत श्रारीर॥२१॥ उ पस्थित॥२२॥ २५यते(५१यनः - घरकर्ता॥२३॥ प्रकृष्ट्रम्यते(क्र्द्ता-उक्ल ता॥२४॥अ।

> यते खाहा थावंते खाहो हावाय खाहो द दुताय खाहा श्र काराय खाहा श्रकताय खाहा निष्णाय खाहोतियता य खाहा जवाय खाहा बलाय खाहा विवर्त मानाय खाहा विवृत्ताय खाहा विध्नचानाय खाहा विध्नता य खाहा श्रश्रूषमाणाय खाहा श्रखते खाहे समाणा य खाहे क्षिताय खाहा वृक्षिताय खाहा निमेषायखा हा यदित तस्मे खाहा यत्यबति तस्मे खाहा यन्मू ने करोति तस्मे खाहा कुर्वते खाहा हाताय खाहा ॥ ॥

ग्नीतियन् धीरे-थीरे खाभाविक चलता ॥ २१॥ आवितिकिसी वस्तुकी शोडी चलता॥ १६॥ उद्राव (श्रिधिक गिति जिस्की ॥ २०॥ उद्रु त (श्रिधिक मागता ॥ २०॥ श्रू इतिक रोति (सिंह फुङ्कार्करता॥ २०॥ किया जिसने श्रूकार ॥ ३०॥ वेठता॥ ३१॥ उठता॥ ३२॥ जवते वेगवान् ॥ ३३॥ वल जिसेंहे ॥ ३४॥ विवर्तमान् इधर उधर लुठता॥ ३५॥ विवृत्त (इधर उधर लुठताहु श्रा॥ ३६॥ कम्पता ॥ ३०॥ विध्य पते वेशे विधूतः (कांपकर गिरता॥ ३०॥ सुनने की इक्का करता॥ ३४॥ सुनता॥ ४०॥ ईक्षमाण दे रवता॥ ४१॥ रेखता हु श्रुणा॥ ४२॥ वीकित विशेषेण देरवता हु श्रा॥ ४३॥ मृलक्ष भारता॥ ४४॥ जो कुक्क खाता त स्मे॥ ४५॥ जो जलादिक पीतातिस् पान करने वासे के अर्थ ॥४६॥जो मून करता तसे मूनकर्ने॥४० करता॥४०॥ करता हुआ। तसे स्वाहेति सर्वत्र॥४४॥इत्येकोन पञ्चाश्रास्त्रक्रमा ॥०॥

स॰ ४ तत्तिवितु वेरेएंय भर्गी देवस्य धीमहि। धियो यो नेः प्र चोद्यात्॥४॥

षडुचः स्वितः देवत्यागायच्यः सावित्रीणामिष्टीना याज्यानुवा क्याः॥प्रथमा व्याख्याता ३:३५:॥४॥

हिर्गपपाणिमृतये सवितार्मुपह्नये। सचेना दे

मेथातिथि हष्टा। मं रक्षा के अर्थ सविता को आह्वान करताहं। केसेस विता को कि हिर्ण्य पाणि जिस्का। यतः वोह सविता चेतियता(सर्वज्ञ। देवता। यदं - ज्ञानियों का स्थान ॥१९॥

देवस्य चेतंना महीं त्र संवित्त हिवामहे। चुम्तिर्ध स्त्यरी धसम्॥११॥

हम सविना देवना की सुमिति (शोभना बुद्धि) को प्रकर्षेण प्रार्थना कर ते हैं। के से सविना की किचेतनः (चेतना। केसी सुमित को कि वडी सत्य (अनम्बर) है धन जिस का वा सत्य को साधन कराती॥ ११॥

सुषुतिर्हं सुमतीरधी गृतिर्हं सिव्युरीम है। ज देवाये मतीविदे ॥१३॥

हम स्विता द्वता की शोभन स्तुति शोर दान की प्रकर्षण याचना करने हैं। केसे स्विता की किशोभन भित को बढ़ाता। तथा स्वों की

#### मतिकोजानता॥१२॥

गृति हैं सत्पतिं महे सिवितार् सुपेह्न ये। श्रास्वं देव

में देवताओं के नर्पणार्थ सिवता को आह्वान कर्ता और पूजताहूं। केसे सिवता को कि दान को देता।श्रेष्टों का पालक। आभि मुख्य न कमी को आज्ञादेता॥१३॥

देवस्य सिवनुर्मितिमास्वं विश्वदेव्यम्। धिया भगे म

स्विता देवता की मित(बुद्धि) प्रति हम बुद्धि से भग(धन)को याचना करते हैं अर्थीत् स्विता देवता की बुद्धि हमारे विषे दान तत्परा हो किसे भग को कि धन करि सवीं के आजा देनेको समर्थ। सब देवता औं के अर्थिहत। धने नेव देवतर्पणादित्यर्थः॥ १४॥

श्रानि छं सोमेन बोधय समियानो ग्श्रमेर्त्यम्। ह्या दे-वेषु नो स्थन्॥१६॥

तिस्तः स्विष्ठ क्वति पुरे श्ववाक्याः। अपिन देवत्या गायच्यो यथा संख्य (क्रमं) सुतम्भरिवश्वामित्रविश्वस्पष्ट ष्टाः। हे अध्वेषी तू भले प्रकार दीपन करि के स्तुति से अपिन को अवगतार्थ करि। केसे अपिन की कि मरण घर्म रहित सो अपिन वीधित हुआ हमारी हवियं देवता औं के विषे यारण करे यह उसका अधिकार है। १५॥

स हेव्यवाडमेर्त्य उशिग्द्तश्वनीहितः। अगिनर्धियास संग्वति॥१६॥ वोह शानि बुहिकरि देवता शों के साथ हिवरीन के शर्थ एकी है कैसा है शिनिक हिवयों का वोटा। मरणहीन। अशिक्-कामनीय वामेधा वी। देवता शों का दूत। चनोहित: शत्र के शर्थ हित-हिव हूप अन्नके भक्षण के शर्थ स्थापित॥ १६॥

अगिनं दूतं पुरो देधे हव्य वाह्मुपंत्रुवे। देवाँ २॥० आसी

जिस अग्निको में पुरतः स्थापन करता हूं तिस प्रति कहिता हूं क्या कि हे अग्ने इस यज्ञविषेत्रदेवनाओं की समन्तात् सादन करि। के से अग्निक की कि दूत देवता औं हविका वोढार ॥१०॥

अनीजनो हियवमान् सूर्य विधारे शक्तेना पर्यः।गो जीरया र्रोहेमाणः पुरन्था ॥ १०॥

अरुण (अरुण) त्रसदस्युभ्यां हष्टा पवमानदेवत्या िषपी लिका मध्या कृतिर नुष्टुप्। पवमान सुतिः। हेपवमान तूने सूर्य की जत्यन्त्र कियां है सामर्थ्य में जल की विशेषण यारण कियां है किस हेतु करि कि गी औं की जीविका का हेतु जल की थारण कियां है तिन्हों के हिव से यज्ञ नि-ष्यिति और प्राणियों के जीवन से। केसा है तू कि पुरन्थ्या रहमाण : ब इत स्थापन करनेवाली धाराष्ट्री से प्राप्त होता अर्थात् द्रप्राप विश्व से होण कल पा की प्राप्त होता ॥१७॥

अ १ विभूमीना प्रभः पित्राम्बी गिस हयो। स्यत्यो गिस मयो। स्यक्षी सि सि सि प्रें प्रमानि हर्षा सि सुमर्गा शिस्। ययुर्नामिस शिखुर्नामास्य प्रांची पत्वानि हे वे श्रा शापाला एतं

देवेभ्यो म्याय प्रोक्षितिरं रक्षतेह रनिर्ह रमता-मिह धृतिरिह खर्थृतिः खाहा :॥१४॥+

ामह धातारह खधातः साहाः॥१४॥+
का॰ २० २ १४ तीसरी सावित्री द्षीकी समाप्तिमें अध्यक्षे पज माने। अस्व के दक्षिण कर्ण में विसूर्माचेति मन्त्र को जंपें। अस्व 🛒 देवतं यजुः। हे अखत् माता पृथिवी के सका पा से समर्थ हें-पिता दिविके सकाश से समर्थ हैं। अधनाम भिर्ष्व स्तोति। तू अख मार्ग को व्याप्त होता वा व्याप्त है। हय-चलता है। अत्य(सत्त गामी है। मय (चलता वा सुखरूप) है। अर्षा (चलता वा वे रियों को मारता है।सिन्सिन्य करिभले प्रकार प्राप्त होता)है। वाजी (गित शील वा पक्षें वाला)है। ह्या सीचने वाला है। चृमणा (यज मानें। में मनर्वता है। ययु (चलता श्रम्भेधीय श्रम्व) है। किंच नामकरिशिप्र(सनको क्रश्र करनेवाला है। एवंविधिनामा तू आदि त्यों अर्थात् देवताओं के मार्गको प्राप्तहो। का॰ २० २ १२ देवा आशा पाला इति चतुर्वि शति वार्षिक अश्वशतमध्यस्य ईशान दिशामें उ त्सृष्ट अञ्च के रक्षकनरों को शिक्षा करि नियत करें केसे नरें। को कि ति-ननेही अनुचरी संख्यक अर्थात् शत १०० राज पुत्र शत १०० क्षिय-पुत्र शत १००सूत ग्रामगी(सूत-अश्वपोषका ग्रामणी-मुख्यतिन्हेंके) पुज पात १०० साज संगृही तयों (सतार आयव्यय अध्यक्ष निन्हें के पुन क्रमसे कविनिषिक्षिः कलापि व्रिडनः अर्थात् राजपुत्र कव चि श्विय पुत्र खद्र महित स्त्यामणी पुत्र इषु थिमन्त सात्र संग्र हीत पुत्र वंशादि दंग्डधराः वडवा शोर जल स्वान से शक्ष दीलना

<sup>+</sup>बि-हि।अगदे-तू।द्गद्-न्तिः।उगद्-म्। ऋगद्-तिः। त्राश्माणा १५

वर्षभरि आश्वका रक्षण तवतक यजमान वावाता(प्यारीराणीके साय शयनकरे सावित्रीकरे वीणागान पारिस्व शस्त्रकापाठ अपेर धृतिहोम ब्त्यादि नेयमिति स्चार्थः। देव देवतं आविष्ण शाकादि णः पालयनीति श्राशापाला हे देवा तुम इस शश्वको रक्षाकरे। की से को कि याग के अर्थ मो सित (प्रोक्षण करि संस्कृत। राज पुत्रा दिकहीं श्रापापाला हें तदुक्तं प्रातं वे तल्या राजपुत्रा आशापाला स्तभ्य ए वैनं परिद्दानीति शत ०१३-१-६-२-॥का०२०-३-४-सूर्य अस्ति हाएपर अगिन होम से पहिले अगिन होबार्य उद्दुत आहवनीय में चतस्र ४ धृति संज्ञा आहुति प्रति मंत्र वर्षे पर्यन्त होमें एवं चलारिंश द्थिकाच तुर्दशशती १४४० होतीहै- तथाच श्रुतिः संवत्सरमाद्वतीर्जु हे।ति षो उपानवतीरेता वारअभस्य बन्धनं तामिरेवैनं बध्नातीति पात रश १ ६ २ ॥ चत्वारि यजूषि १ ३ दे- ह ०२ दे- पं ०४ दे- ज अगिनदेवत्या नि।चतुर्घमञ्चान्ते खाहाकार् श्रवणात्रिखपि खाहाकार्ः अयोज्यः। अर्च प्रतुच्यते-हे अरु यह रमणतेरा हो॥१॥ यहां तुम रमणकरी॥२ यह तेरा सन्ता षहो॥३॥ इस यज्ञ में निजयर्ण होस्वाहा॥ १४॥ काय खाहा करेंमे खाही कतुमरेंमे खाहा खाहाधिमाथीता य खाहा मने मुजापतये खाहा विने विशातायादित्ये स्वाहा दित्ये मुद्धे स्वाहा दित्ये सुमृडी कायें स्वाहा सरस्व त्ये खाहा सर्खत्ये पावकथे खाहा सर्खत्ये रहत्ये खाह पूर्वा साहा पूर्वा प्रयुक्तायु स्वाहा पूर्वा नर्धियाय स्वा हा तर् साहा तर्रे नुरीपाय साहा तर्रे पुरस्पायस

हा विश्राचे खाहा विश्राचे निभूप्पाय खाहा विश्राचे शिपिविष्ठाय खाहा॥२०॥

का॰२॰ ४ ३-५ चारि ४ आध्वरिक श्रीद्रमणें को होमिके काय खाहे-त्यान्यमेथिक तीनि उद्गमणें कोहोमें अंत श्रीष्ट्रमण होमके अन्तर सीक्षणीया शेषको समाप्तकि कृष्णजिनदीक्षा तत्रज्यवेशनान्ताक रियेहै।सप्ताह प्रचरनीति प्रात १३:१:७:२: श्रुतेः सप्ताह दी क्षणीया करिये है तत्रप्रति दिवसका करिय कहिये है अध्वरदी क्षणीया केचा रि ४ श्री द्वभाषें (आक्तेये प्रयुजेत्यादि ४.७) श्रीर तीनि ३-तीनि श्रा-म्बमेधिको(कायस्वाहेति कािखका पिंदत प्रति दिवस अन्य-अन्य 🕌 पाइ क्रमेण एवं सात ॰ सात ॰ प्रति दिषस हो मिये। कायस्वाहे तिक खिङ्की कामें पिरत सात निकों के मध्य सात दिवसें विषे कमेएएक एक नि क होमिये है नहां रूसरे विकके तीनें। मन्त्रें की आदि में खाहाकार 🖺 है 🕇 🗝 शो द्रुभण संज्ञानि यज्ञ र्हेषि लिङ्गोक्त देवता निन्काय- त्रजापतिके 🗜 श्रर्थ सुद्गतमस्तु॥१॥ करेंमे-त्रजापति- मस्तु॥२॥ कतमस्मे-त्रेष्ठत्रजा पति भी ३११ एक्याधान को अधीत(प्राप्त्रके अर्घ ११ मन विवें वर्तमीन २॥ सर्वो के चित्त साक्षि प्रजापति के अर्थ ॥३॥२॥ अर्विएडता के अ राष्ट्रमा अदितिके शर्ये ।। २॥सुरवित्री श्रदितिके अर्थे ॥३॥३॥ स-रखित-वागधिष्ठाची के अर्थ ।।१॥शोध्यिनी सर्खती के अर्थ ।॥३॥ बडी सर्खती के अर्थ ॥३॥४॥ पूषा के अर्थ ।॥१॥ त्रगत पंथा तव भव प्रप थ्यः पूषाके अर्थ भारमन्को उद्येन शब्द्यति पूषाके अर्थ भारमश वशातन् करने बालेके अर्थ ।॥१॥ तुरीय - वेगको रक्ता करने बाले के

विकी देवस्य मेनुमर्ती बुरीत स्ख्यम्। विश्वी र्यः ईषु

का॰२०.४.४.५० सातमी हीसाणीया में यह विशेष है कि प्रतिहि वस चारि ४ आधित श्री हुभणा हो मते हैं तिन चारों के स्थान में के ६ आग्निक आकृति प्रयुजमिति १६ स्वाहित ११.६६ हो मिकेशी र आश्व मेधिक तीनि विष्णवे स्वाहेत्याहिक हो मि विश्वोदेवस्य दशमे श्री हुभण की हो में इति॥ व्याखाता ४. ७.॥२१॥

श्रु॰ श्रा ब्रह्मन्ब्राह्मणो ब्रह्मवर्च्सी जायतामा एष्ट्रे राजन्यः श्रूर इष्व्यागितव्याधी महार्थो जायता होग्ब्री धेनुवी होन्द्वानाश्रः सिन्धः पुरेधियीषा जिष्णः रेथेष्टाः सभयो प्रवास्य यजमानस्य वीरो जायता निकामे निकामे नः प्र जन्यो वर्षेतु फलवत्या न शोषध्यः पच्यन्ता योगक्षेमो नः कस्पनाम्॥२२॥

का॰ २० ४ ४ १९ क क्ण जिन ही सा से अपरम्भ करि के अर्वाविषे न यो दश समिदाधान पर्यन्त कर्मकिरि अध्वर्यु ही अपन हमन् यहज पे॰ जत्मगीपस्थान काल में एक आचार्य आन्त्रसम् इस जपका व हा करते हैं यहा अपन के उत्सर्ग काल विषे अर्थात विभूमीनेति १४

जपके अनन्तर् ॥ लिङ्गोक्त देवता मही घरमते उत्क्रति छन्दः। हे ब्रह्मन् हमारे देश विषे ब्रह्मवर्चेसी(यज्ञाध्ययनशील) ब्राह्मण उत्यन्नहो। शीर् भविय ऐसा उत्पन्न हो। केसा कि ग्रारः (पराक्रमी) शूर् विकानो शर् यति भ्रत्शर्षव्य (वाणें से वीधने वाला वावाण विद्या कु पाल । अतिवा धी(प्राचुभेदनशीलः। महार्यः (एक सहस्व की जीते वेह महार्यः। दुग्ध पूर्यिवी थेनु: उत्यन्न हो एष्ट्रे र्ति सर्वत्र सम्बन्धः। दृषभ(बैस) वहन शीलहो। अश्वशीष्रगामी उ०-हो। स्त्रीपुर्धः (सर्वगुरा सम्यन्त्र श्रीरको धारण करने वाली उ॰-हो। रथ में स्थित युयुत्सु नर्जयनशील उन्हे। इस । यजमानकायुवासमयी सभाविषें योग्यवीर् युत्र उ० हो। किंच हमारे रा ष्ट्रविषे पर्जन्य(मेघ)निर्न्तर्कामना में वर्षे।हमारें यवाद्या शोषधीएँ फल युक्ता(खपमेवपक) हों वें।हमारा योग क्रेम-पोग करि युक्त क्षेम-पो ग (अलब्ध का लाभ) क्षेम (लब्ध का परि पालन) क्रुप्तहो ॥२३॥ प्राण्य साही पानाय साही व्यानाय साहा चक्षेषे साहा श्रोबाय खाहा वाचे खाहा मनेसे खाहा ॥२३॥ का॰२॰ ४॰३९ अपज्यादिकें। का प्रति प्रहर विधे एक-एक को कमकरिके

का॰२० ४ ३१ अण्यादका का आत अहर विष एक-एक का कमकारक सर्वराव उत्तर वेदिस्थ अग्नि में हो मकरें आण्य खाहेत्यादि हादशक एडकात्मक अनुवाकींसाविक्तताआवर्तम् कि आण्य खाहेत्यादिक एक शता यखाहेत्यन्त मन्त्र गणको आवर्त-आवर्तकिर के सर्व एन मिति हितीया ग्र हण में हो मिक्रिया का सबरानिका संयोगकिरिये है ततः अथम याम में घृत में यागहे दूसरे में सक्तु ओं से तीसरे में धानों से चोथे में लाजा से । एक स्मे इति हाद शे अनुवाके ३४ एक स्मे खाहा हाभ्या छ स्वाहेत्यन निभ्यः स्वाहा चतु भीः स्वाहा पञ्चभाः स्वाहा षड्भ्यः स्वाहा सप्तभ्यः स्वाहा अष्टभ्यः स्वाहा नविभाः स्वाहेत्येव माद्यो मन्त्राः अपित हैं पर्नु एक एक केउच्य करिकेश न पर्यन्तों का प्रयोजन है एको नए जुहो तीति प्रात १३६२१५५ अति से भ्या छाएए विक्री समाप्ति विषे व्युष्टा ये स्वाहेति एक घृत की भाइति को शेरिस् येके उदय में स्वर्गीय स्वाहेति हो में इति स्वार्थः । लिङ्गोक्त देवतानि यज्भेष्ठा प्राण्टिस इन्द्रिय वेवाः ॥२३॥

अ॰ आदी दियो स्वाहार्वीची दियो स्वाहा दक्षिणाये दियो स्वाहार्वी ची दियो स्वाही प्रतीची दियो स्वाहार्वीची दियो स्वाहीदीची दि यो स्वाहार्वीची दियो स्वाहोध्वीयी दियो स्वाहार्वीची दियोस्व हार्वीची दियो स्वाहार्वीची दियो स्वाही ॥२४॥

अ०१० श्रद्धाः स्वाही बार्भ्यः स्वाही हकाय स्वाहा तिर्श्वन्तीभ्यः स्वाहा स्विन्तीभ्यः स्वाहास्यि स्वाहा कृष्यीभ्यः स्वाहास्यि भ्यः स्वाहा भार्याभ्यः स्वाहार्णवाय स्वाही समुद्राय स्वाहो सिर् रायः स्वाहा भार्याभ्यः स्वाहोर्णवाय स्वाही समुद्राय स्वाहो सिर्

भाग्य साही यूमाय साहा माय साही मेथाय साही विद्याते मानाय साही सन्पति साही वस्पूर्णिते साही वर्षिते साही व वर्षिते साहो ये वर्षिते साही युश्चि वर्षिते साही हु ह्नेते साही हेहीताय साही युश्चिते साही यीकायते साहा युषी भ्यः साही हादु नीभ्यः साही नीहाराय साही ॥२६॥

भारत अगन्ये साहा सोमीय खाहेन्द्रीय स्वाही पृथिके स्वाहान्तरिका य स्वाही दिवे स्वाही दिग्भ्यः स्वाहाशीम्यः स्वाही वेर्धे दिशे स्वा

# इार्वाच्ये दिशे खाझी॥२०॥

- ज्य १ पृथिये साहान्तरिकाय स्वाही दिवे साहा सूर्यीय साही च न्द्राय साहा नक्षेत्रेम्यः साहाद्याः स्वाहीयेथीम्यः साहा वन् स्पतिम्यः साही परिस्रवेभ्यः साही चराच्चरेम्यः स्वाही सरीस येभ्यः साही॥२४॥
- अन्तर असेवे खाहा वसंवे खाहा विसुवे खाहा विवेखते खाहा गण-श्रिये खाहा गणपतये खाहा भिभुवे खाहाधिपतये खाहा श्रियाय खाहा सर्व सर्पाय खाहा चन्द्राय खाहा ज्योतिषे खा हो मलिझुचाय खाहा दिवा पतयते खाहा गरेग
- अ॰१६ मधेवे खाहा माधेवाय खाहो श्वकाय स्वाहा श्वचेये खाहान भेसे खाहो नभस्याय खाहे षाय खाहोजीय स्वाहा सहे से खाहो सहस्याय खाहा तर्पसे खाहो तपस्याय खाहोधं हसस्पतये खाहो॥३१॥
- अ १७ वाजीय स्वाही प्रमुवाय स्वाहीयिजाय स्वाहा कर्तवे स्वाहा

स्वः साहो सूर्भे साहो व्यश्चिविते साहान्त्याय साहान्त्या य मोवनाय स्वाहा भवनस्य प्रतिये स्वाहाधिपतये साहा हो प्रजापनये स्वाहो॥३३॥

अ०१० आयुर्यक्षेन कल्पताथं खाही प्राणी यक्षेन कल्पताथं स्वाही पानी यक्षेन कल्पताथं खाही व्यानी पक्षेन कल्पता थं खाही दानी यक्षेन कल्पताथं खाही समानी यक्षेन कल्पताथं खाहा चर्चियक्षेन कल्पताथं खाहा श्रीत्रे यक्षेन लपताथं खाहा चर्चियक्षेन कल्पताथं खाहा श्रीत्रे यक्षेन कल्पताथं खाहा वाग्यक्षेन कल्पताथं खाहा मनी यक्षे नेकल्पताथं खाहाला यक्षेन कल्पताथं खाहा मनी यक्षे

कल्पता थं स्वाहा ज्योति ये ज्ञेन कल्पता थं स्वाहा स्वर्ध ज्ञेन कल्पता थं स्वाही युषं यक्तेन कल्पता थं स्वाही यज्ञो

यरोनं कल्पता थं स्वाही ॥३३॥

ग्र॰१४ एकेसे साहा हाभ्या थ्रं स्वाही प्राताय स्वाहे के प्रातायस्वा हा खुष्टेंचे स्वाही स्वर्गीय स्वाही॥३४॥ इतिसर्हें हितायामेकोन विष्ठें शो द्वाबाः १४ इतिश्री खुक्क यजुषि माध्यन्दिनीयायां वाजसनेयसर्हेह तायां दिघेषां हे हाविष्ठं शो द्यायः॥२२॥

प्राचेषेदिग्देवताः॥२४॥ अद्भाः। जल देवताः॥२५॥ वाताय। मेघोषयोगि देवताः॥२६॥ अग्नये। आग्न्यादयः प्रसिद्धाः॥२०॥ नक्ष्त्रेभ्यः। न स्वार्यः कालाधिषात्र्यः॥२०॥ ष्टिथिये। एथियादयो लोकाधिष्ठा स्वः॥२४॥ अस्व। अस्वाद्यश्च॥३०॥ मध्वे। मध्वाद्यो मासाधिष्ठा तारः ॥३१॥वाजाय। वाजादयो श्नाधी शाः॥३२॥ शायुः यद्दे ना खंगेये ना युः कल्पताम् एवमग्रे । पि प्रार्थना मन्त्रोः॥३३॥ एकस्मे। संख्या धीशाः। व्युष्टी एतिः स्वर्गो दिनम् रावित्वे व्युष्ठिरहःस्वर्गो । हो एत्रे ग्एव तत्त्री एए तीति श्रुतेः १३:२.९ ६ ॥ प्रारणाद्यो । श्वामेयस्या वयः विनो । वयवाः सच प्रजापते रवयवः स श्रात्मन द्त्यात्मेवस्तू यते इ ज्यते इति भावः सर्व मिदं यदय मात्मेति श्रुतेः ॥३६॥ श्रीवेदार्थ प्रदीयेन नमोहार्द् निवारयन् पुमार्थाश्वतुरो देयाद्ध मेपुत्री युष्यिष्ठिरः २२ इतिगिरियरभाष्ये एको नविर्देशेश्च्यवाकः १८६

श्री मच्छुक्त यजुर्वेदान्तरीत माध्यन्दिनी शार्वाध्येत व्या प्रपादन्त य विश्वामित्र पुराधिप श्रीमञ्जय किशोर देव वर्मीन्मज रोविन शे यनुपति गिरि प्रसादेन रचिते श्रीवेदार्थ प्रदी वे गिरिधर्माच्ये अश्व मेथा द्वति व एनो नाम दावि हें शोध्याय:॥२२॥

हारी: ओम् जोन मोयत्तपुरवाय पञ्चात्मकंद्विरुपंच साथने बहुरूपकम् स्वानंद दायकंक व्यं बह्मस्यं परं स्तुम: २३ २४०९ हिर्ण्यगर्भः समब्तिताये भूतस्य जातः पतिरेकं आसीत् स दीधार पृथिवी घामुतेमां कस्मे देवायं हविषा विषे म॥४॥

### जेंनमोयाज्ञबल्काय गिरिप्रसाद संज्ञेन श्रीवेदार्थ प्रदीपके ज्योविंशोग्यमध्यायोवर्ण्यतेशाश्वमेयिकः १३

द्वाविषोहोत्तममञ्जास्त्रयोविषोग्ध्यायेषिष्ठं कर्मीच्यते का॰२॰ ५१९२ । प्रातः काल दूसरे दिनमें उक्च्य संस्थादिवसहोताहे नहां महिस संज्ञक हो प्रहोंका आगन्तुत्वसे आग्रयण उक्च्य के मध्य में ग्रहण करे एउन राग्य को कच्चा वागन्तुस्थानं ग्रहाणामिति वचनात्) होनों के मध्य में पूर्व महिमान को सीवर्ण उल् खल करिके ग्रहण करें ॥ व्याख्याता १३०४ । १॥

> ज्ययाम गृही तो गिस प्रजापतिय त्वा जुर्छ गृह्ण म्येष ते पोनिः सूर्यस्त महिमा। यस्ते ग्रह्मतं वत्सरे महिमा से म्बभूव यस्ते वायावन्तरिक्षे महिमा सम्बभूव यस्ते दि वि सूर्य महिमा सम्बभूव तस्मे ते महिम्ने प्रजापत्रयेख हो देवेश्यः॥२॥ + ज-मि। अ। ए-मा। इ। घ-भ्यः। उ। ॥२॥

प्रजापत्यं यजुः। उपयाम॰ प्रजापित के अर्थतु क् हिन को हे यह यह एक रता हूं ॥का॰ ४० ५० १६० एक ते प्रांति । यह साद नम् ॥या-वि०। यह ते एखान ते री महिमा(प्रांति) स्यः दीप स्येव प्रमा ॥का॰ २००० ९६० प्रवे महिमान यह को हो में वषद हाते सर्व हुतम् ॥ हे व दे वत्यं प्रजः। हे महिमान जो तेरी महिमा दिवस और संवत्सर निमित्त विषे उत्पच हुई वायु और अन्तरिक्ष विषे जो तेरी महिमा उत्पन्त दिवि और स्र-र्य विषे जो तेरी महिमा उत्पन्त दिवि और स्र-

केशर्ष साहा-सुहत मस्तु॥२॥

अ॰२ यः प्राण्तो निमेषतो महित्वेक ग्इहाना जगतो बसूर्व। य र्षेपे श्यस्य हिपह्ऋतुष्यदः करमे देवाये हविषो विधेम ॥३॥

का॰२०-४-२ तूसरे महिमान यह को राजत उल्खल करिके यह एक रे ॥हिरएप गर्भे हृष्टाक देवत्यात्रिष्टुप्।तिस प्रजापित देवता के अर्थह-मने हिव दिया।तिस किस के कि जो प्रजापित जीवन करते निमेषण्(ह गादि इन्द्रियों के च्यापार्) करते अर्थात् सचेतन जगतका एक एव राजा दुआ तिस महित्व(महाभाग्यः) करिके। और जो इस दिप द्मान्य पक्षी आदिकों) और चतुष्य दहस्ती गवादिकों प्राण्जानका ऐ-चर्य करता है ॥३॥

उपयामग्रही तो गिस युजापेतये त्वा जुर्छ गृह्णम्येष ने योति -श्वन्द्रमास्ते महिमा। यस्ते रोत्री संवत्मारे महिमा सम्बभ्व यस्ते पृथिव्यामग्ने। महिमा सम्बभ्व यस्ति नक्षत्रेषु चन्द्र -मिस महिमा सम्बभ्व तस्मै ते महिम्न प्रजापेतये देवेम्यः स्वाह्ने॥४॥ अ-मि। जन्म। इन्य-हा। उन्नाधः॥

उपया मेति व्याख्यातं यजुः २॥सादयति॥या-जर्भंन्द्रमा तेरीमहिमा॥ का०२०००२६ वपायागके अन्तमं दूसरे महिम्न करिके पूर्व वदिति स वेद्वत महिमानको होमें॥यजुः।हेमहिम्न एवि और संवत्सर विषेजो तेरीमहिमा० पृथिबी और अम्नि विषेजो ० नक्षत्र और चन्द्रमा विसें जो • सर्व व्यापक जो • तिस महिम्न प्रजापित और हेवता औं के अर्थ सा २प०३ युक्तिनि ब्रधमरुषं चर्नं यरि तस्युषं:। रोचन्ते रोच्ना दिवि॥५॥

का २० १ ११ जान्य की रथ में जोड़ें। मधुछन्रीहरा आदित्यदेवत्या गायत्री। कमी घे स्थित ऋतिज लोग ब्रध्न (आदित्य) की रथ में जो डिते हैं † । कैसे ब्रध्न कि क्रोध रहित वैदिक कर्म सिद्ध्यर्थ सर्व च चल ते को। जिस ब्रध्न की दीन्निएं आकाश में प्रकाशें हैं वा चन्द्र नारादी वि दीनिएं सूर्य की भा करि प्रकाशें हैं। १॥

युक्तन्यस्य काम्या हरी विपेक्षसार्थे। श्रोणी धृष्णू नु

का॰ २० ५ १९ इतर तीनि अस्वों को जोडे ॥ गायश्री अस्वसुतिः। स्वित्र काः हरी अस्वो रस्र में जोड ते हैं। के से कि इस अस्वमेधिक अस्व के काम सम्पाद नो नहीं है एक रस्य चला ने को शक्त इति विपक्ष सा (शरी के को गहण कर ते वा विविध हैं पक्ष जिन्हों के पदा विरित शकुति ना-

यहाती श्रम्पा अंगनी गन्त्रिया मिन्द्रस्य तृन्वम् । एत छः स्तीतर्नेन प्या पुन्रस्य मावतियासिनः॥७॥

का॰२०-५-१४ चारें अश्वें किर् युक्तर्यको श्रद्धयु यजमान शारेह एकिर तडागा दिजल प्रतिजाकर जल विषे अश्व के प्रविष्ठ होने में यजमान प्रति पढे ॥ इहती अश्वस्तुतिः। वातसमान वेगो श्वाजिस-कारएजलेंके आगनी गनशत्यर्थ गया शीर इन्द्र के प्यारे शरीरको अस्य

ा अन्य आदित्यत्वन सूपने असीवारः षोः मुसंबास्याः आदित्यं युनोने त्वः संख्ये इति प्रा॰१३.१.६.१.श्रोतेः। र्ष गमा और इन्द्रके पारे शरीर की अत्यर्थ गया अतः हेस्तातः (अ ष्वर्यी) इस हमारे अञ्च को इस मार्ग करि कि जिस मार्ग करिआया-फिरि तिसी करिलोटा शो॥०॥

> वसंवरता जन्तु गाय नेए छन्देसा रुद्रास्ता जन्तु नेषु भे न छन्दसादित्यास्वी ज्ञनु जार्गतेन छन्दसा। भूभुवः स्-लीजी अञ्चाची भन्यव्ये गव्य ग्एत दन्त्र मत देवाएत दन्त्र मिं प्रजापते॥७॥+

का॰२०.५.१५ जल प्रदेश से देव यजन प्रति आये रथमें छूटे अखको महिष्याधाः नीनांपित्यरं यथाक्रम शत्वके प्रवीदिको के घृत से चुपरे महिषी पूर्वकाय के। वसव इति बाबाता देह मध्यको रुद्रा इति परि हका पश्चाद्रागको आदित्या द्ति मन्त्रेणेतिस्त्रार्थः ।। लिङ्गोक्तदेवत्यानि १ ३ शासु-अ ॰२ या-ज ॰ त्रीिए। हे अन्ब आहे। वसु देवता गायत्री छ न्द करि तुरे सिग्धकरे ॥एका दशरुद्र विषुप् छ ॥ द्वादश आदि त्य जगती छ णका०२० ५:९६ महिष्याचाः तीनें। पतिएँ एकाधिक श्रान-एका थिक श्रात सुवर्ण मणीओं को जैसे निगरें तैसे के सरें(शिर)ः स्कन्धपुद्ध रोमों)में वाँधे अर्थात् महिषी अश्विशिर रोमों में मूरिति-९०९ मणी एँ बाँधे बाबाता ग्रीबा रैमों में भुव इति १०९ परि हक्ता पुछरो मों में स्वरिति १०२ वॉधे ॥भूर्भुवःस्वः व्याख्याता ३०५०३०॥ का०२०० ५ १८ १४ सक् थाना लाजा रूप रात्रिहत प्रोधको अम्बके भक्षार्थ देवे शोर जो अऋ न खाँवे ने। जल मेंडाले "लाजीन् अऋदेवत्यंयजुः ला जाओं काससूह सक्तुओं काससूह यदों का समूह दध्यादि गविओं

<sup>+</sup> व-साध्यक्षर्नमार्कात्रा-सादकाम्-ते।वरकाचा

का समूह हे देवताओं इस अन्नको खाओं हे प्रजापते इस अन्नकोरबा ये भ्यो भ्यः प्रोक्षितस्तद्रूपो भ्यः सम्बोध्यते॥ण

> कः स्विदेकाकी चर्ति क जे सिज्जायते पुनः। किथे सिहि मस्य भेषुजं किम्बावपनं महत्॥४॥

का ०२० ४ २० युपके दक्षिणतः उद्द्युख व्या यूपोनरतः दक्षिण मुखहोगाकी पूछे। ब्रह्मोद्ये कर्मिए होतुर्वहाए ख प्रका प्रतिप्रका भू नाश्च तस्रारनुषुमः। स्विदिति वितर्वे एक असहायः अकेला कों न चलताहै। उपाद पूर्णः कः स्वित् विनष्ट होनेपर् उत्पन्न होता है। किं खित् शीतकी अपेषधेहै। किं खित् बडा वपने का स्थानहै ॥ ४॥

सूर्य एकाकी चेरति चन्द्रमा जायते पुने। अगिनहिम स्य भेषुजं भूमि ग्वपनं महत्॥१०॥

वा ॰२॰ ५ २१ होता ब्रह्मा प्रति कहे।। सूर्य अकेला + चलता है अने न होत्व्रह्माणा यजमाने ब्रह्मवर्चसं थतः असा वार्ताः व काकी चरत्येष ब्रह्मवर्चसं ब्रह्मवर्चसं मेवास्मिस्तद्धत इतिश्वः हि श्वः श्रुतेः। चन्द्रमाक्षीण हुआफिरिकरिवदताहे (अनेनायुर्धनः) चन्द्रमा वेजायते पुन ग्युरवास्मिस्तद्धत इति ११ श्रुतेः। हिमकी शोषध अगिनहें (अनेन नेजोधनः अगिनवें हिमस्य भेष्ठं तेज ग्वास्मिस्तद्धत इति १२ श्रुतेः। भूमि (यहलोक) वडा वपने कास्या न हे (अनेनास्मिन्प्रतिष्ठांयतः अयं वे लोक आवपनं महदस्मिने व सोके प्रतितिश्वः तीति १३ श्रुते:॥१०॥
का स्विहासीत्यु विचित्तिः कि

का सिरासीत्यू विचित्तिः किथं सिरासी हृह इयेः। का

सिंदासीत्यिलिप्यला का सिंदासीत्यिशंगिला॥११॥ का ६२० ५ २२ होता ब्रह्मा की पूछे। पूर्विचिति: सवीं की ज्यम स्मृति विषया कोंन थी वडीवयका पक्षी कोनथा। पिलि प्यिला केंनि श्रीर पिशागिला कोन घी॥११॥

> चेरिसीत्यूवेचितिर्श्वं आसी हु हहये। अविरासीतिले ष्यिला राची रासीत्यि शंगिला ॥१५॥

का॰२॰ ५ २३ ब्रह्मा होता प्रतिकहै ॥ प्रवेरमर ए विषया हो। (हृष्टि। यी।असमय बृहद्वय या ۴ । अविः (पृथिबी)पिलिप्पिला (चिक्कण ५) थी। रात्रि पिश्रिङ्गिला(सूपेंकी गिलने वाली 🕊)थी॥

व्रत्यसितग्रीवप्रकांगेन्यग्री उप्रवश प्रात्मलि हेड्या। एषस्य एच्या हवां पड्मिश्चनुमि न् ब्रह्माक्षेष्णस्य ने। वतुनमो गन्ये॥१३॥+

का॰ २॰ ६ ॰ अद्भ स्वोषधीभ्य इति प्राक्तनेन मन्द्रेण ६-४ शीर वायुष्ट्रत्यारभ्य देवः सविता स्वात्वित्यन्तेन ९६ आश्वमीध करिडका करि अन्व मोक्षण करे गलिङ्गोक्तानि यज् हेवि -गा०४ से-पं०६ ७ मा-अ०० दे-छ०।हे पाक करि जुमेरका करे(वायु सयोग से अगिन शीघ पचातीहै।। असित है ग्रीवा जिस की धूम से (अग्नि ) छाग करि तु में: न्यग्रीय चमस(सीमपात्र)करि तुमैरक्शकरै। शल्मलि (सेंभरिव क्षः) वृद्धि करितुमेरक्षा करें 💵 किंचस्यः (स) एष व अप्य) राष्यः (रथविषे साधु)चारि पैरो करि आताहे भगकि चअक्र**णाः** 

वर्धनः इतिक २ ७ ४ स्मित्

स्रिपिश्यिपित्र स्वनामितिष् १९५५मिष्ट्रा निवित्तीमिष्ट्र

मेर्बे एडि समापुनः इति

त्र बा-दुः विश्व भ्राप्त के । य - में!। उब्रा-द्वा। वर । ए-पान्य । प-मा । प्र-तु। ईवान-पे। कवार्ष।

\* अव्य प्राव्हें ना व्य में भ्राप्त के अप्य में भेन वयं सूत्र स्व ग्रेमा ए हती त्य के में भेरत यः

भ अप कवीर दि । द्विती साब स्वानिक ए भवित स्वित कि ति कि स्व में भ्राप्त स्व में भ्राप्त स्व एक एक निर्माण के स्व प्रमाण कि स्व प्रमाण के स्व प्रमाण कि स्व प्रमाण के स्व प्य प्रमाण के स्व प्रमाण के स्व प्रमाण के स्व प्रमाण के स्व प्रमाण

(नहीं हे कथा। लाञ्छनजिसमें वींहाब्रह्मा (चन्द्रमा १) हमें रक्षा करेया हमारेश्रश्वको रक्षाकरे।।अग्निके अर्थनमस्कार्हो(विघ्वाभावाया ग्नेनीतः क्रियते ॥१३॥

> सर्वेशितो रियम्। रथः सर्वेशितो रियम्। हर्यः। सर्वेशि तो श्याप्तृप्तुजा ब्रह्मा सो मे पुरो गवः ॥१४॥

तिस्रो म्ब देवत्या नुषु बिरा द्विषु भः क्रमेण । हपः (अश्वः) रिष्म करि संशित शोभित †) है। अपुजा (जल में हुआ अश्व वा जल करिसंशि नहें भा केसाहे कि ब्रह्मा(परिवृदः)सोमपुरो गवः(सोम को आंगे करिस्व

में मोतिको जाताहतः स्वयं वीजिंस्तनंव कल्पयस्य स्वनः द्विमातेश्ने न्नसं नश्ने॥९५॥ हे वाजिन् तू अपने श्रीर(स्प)को करि याहशा मिछ सीति १३:२०:१४। ने वोला स्वयं जुषस्व(दृष्ठस्थानको सेवन

नवाः वे र एतन्त्रियसे न रिष्यसि देवाँ २॥ इदेवि प्यि-भिः सुगेभिः। यत्रास्ते सुकृतो यत्रते युयुक्तत्रे त्वादेवः सेविता देथातु॥१६॥

हे शश्व हमलोगें। करिजो तू संज्ञपन किया जाय गा इस करि तू नहीं म रता श्रीर न विनाश को त्राप्त होता। जिस साधु गमन देवयानमार्गकरिहे वनाशों प्रति जाताहै। किंच साधु कारिए। मनुष्यजिस लोक में रहते छो।

के सम्पूर्वः श्यतिः शोभनार्धः रथः रश्मिना इत्लासंशितः दर्शनीया मवति तस्माद्रयः पर्धितो दर्शनीय मन्त्रे भवतीति १३:३'७' ७: श्रुतेः। भग्नप्तु पोनिर्वाग्च द्ति१३'२'७'१०' श्रुतेः। असमपुरो गरमः) मे वैनर्दे स्वर्गे लोकंगम्यतीति १० श्रुतेः।

जहां ते सुक्रती गये तिस लोक में सविता देवता तुमे स्थापन करे +॥९६॥ १६० अप्रिनः पुत्र स्थापन करे +॥९६॥ १६० अप्रिनः पुत्र स्थापन करे +॥९६॥ १६० अप्रिनः पुत्र स्थापन करे ना स्थापन स्यापन स्थापन स

सीनेनायजन्त स एतं लोकमंजय द्यस्मिन्स्यः स ते लो को भविष्यति तं जेष्यसि पिंदेता अपः॥१०॥

का॰ २०६ र अपं पेरुरित ६०१ प्राक्तत मन्त्र और अमिः प्रश्न रिति वे कित मन्त्र करि प्रोक्षणी अन्य के पीने के लिये ग्रहण करें ॥ अन्य देवत्यानि कित यन्त्र कि स्रि स्रि देवताओं का अग्नि पश्च हुआया तिस अग्नि स्रि श्रु कि स्व करि देवता यजन करते हुए बोह अग्नि पश्च भाव को छोडि इस एपि कि लोक को जीतता हुआ जिस लोक में अग्नि है है अन्य बोह लोक तेरा हो कि गातिस लोक को तू जीतेगा यह प्रोक्षणी का जल पी १। वायुः पश्च हुआया स्र्य पश्च हुआया वायु लोक (अन्तरिक्त) स्र्य लोक स्वर्ग वे भी तेरे होंगे स्व प्य तुमान म् ॥१०॥

अ०५ प्राण्य साही पानाय साही व्यानाय साही। अम्बे ग्अम्ब के ग्योलिके न मा नयति कश्चन। ससस्यश्वकः सुभे दिकां काम्पील वासिनीम्॥१णान

का॰ २ ६ ११ परिपश्रव्ये खाहा देवेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ६ ११ दो आहु-नियं होमिके प्राणायेग्याचा नीनिआहितयें होमें एकअश्वसंज्ञपनकी इपादि में चारि सन्तमें॥ बीणियम् वि १ ३ दे-पं ०२ दे-वि । प्राणाये-

<sup>+</sup> ऋ-हा।अगाय-हा।इगाय-हा।बगाय-म्।ऋगार्या

तमिशतात्रात्रप्रसारम् वर्षाम्बन्ति १३- ४-३-५ शत्रकृतः मिर्द्धातात्रप्रविक्वासात्र अविक्वाचिति 

तस्यम् वात्र स्याधिन्यं प्रमाना १३ - ४-३ - ६ शति सुतः।

मिल्लाइ व

त्वाद् स्नअद्वियोंसे अभको प्राणवन्त कर्ताहें ।। का॰ २॰ ६ १२ सव नहीं एँ पशु शोधन के लिये पाने जनी हस्ताः पशुओं प्रति प्राप्ति है। ने नमस्त । शातानेति ६ १२ प्राक्तमन्त्र शीर् शम्बे इत्याश्व मेथिक मन्त्र कोकहै। अश्व स्तुति र्नुष्टुभः। पत्यः पर्स्यं वदन्ति हे अन्वे हे सिन के हे छम्बालिके नामान्येतानि कोईक नर्(मनुष्य) स्रेरे नहीं यात कर्ता निह किमर्थ गम्यते तत्राह्- अश्वकः (खोरायोडा) अनु त्सितो गोर्भ या कुत्स्यते सुभद्रिका (खोटीस्त्री)सुभद्रिका ईर्ष्यपा कु न्यते-तिसनारी को लिये सोता है सम्बन्तन्य की लेकर सोताहे दू नि मबा गम्यते नतु मां कश्वन्ययतीतिमावः। केसी सुभद्रिका कि का म्पील नगर में रहती तिसे(तन हि विद्याः) सुरूपा कामिन्याभवन्ति। १९ गुण मां ता गुणपेति हैं हवामहे प्रियाएं। त्वा शियपेति र्धे हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिर्धे हवामहे वसो मम। काहमजानि गर्भधमा त्यमजासि गर्भधम् ॥१४॥ † का॰ २॰ ६ १३ सब पत्नीएँ पाने जनी हस्ता हो प्राण शोधन सैपहिले अञ्च की बीनि-चीनि प्रदिक्षिण देवें मध्य में तीन अपर्क्षिण फिरें तीनों मन्त्रों से होर वसा ममेति तीनों में अनुषद्गे हे तनश्चेषम् प्रथम

गणाना र्समन्त्र करितीनि परिक्षणा किरे नहां एक मन्त्र यूर्वक रोचुप

केरी फिरि विवासाम् तीनि अपदिक्षण निधीनाम् तीनि प्रहिक्षण रे

से नव धकत इतिस्त्रार्थः॥ चतारि लिक्नेकानि बक्रेंब। हे प्रश्व

हम नुदे आहान करती है केसे नुदे कि गणे के मध्य गण रूपेणपा

लक की। श्रियों वल्लभें के मध्य त्रिय के बालक की निधी हों (सुरवनि

+ ग-माञ्चलक्षा-तु।इ०॥१८।। २०॥

विश्लों के मध्य सुकिनिधिके पालक को। है वसुरूप अश्वमेरापित तू हुआ इति शेषः का ॰ १० ६ १४ पत्नी शोंकरि शोधित पश्च शोंके प्राणेंवि वें अध्वर्य पजमान प्राण शोधन करते आहम जानीति मन्त्रेण महि पीअश्वसमीप में सोवे ॥ अश्व देवत्यम्। हे अश्व गर्भधारक रेत (श्वक) को में वीचिकर डालती हं और तू गर्भधारक रोम शैचिकर डालि॥ १॥ ता • ब्रभी चतुरं पदः सम्प्रसार याव ख्रेगे लोके प्रोणेंवायं हैं हुषो वाजी रेताथा रेती हथातु॥ २०॥

पूर्वमन्त्र द्रोषः। त्रेशेर में दोनीं चारो पेरींकी पसारें तेरे दो मेरे दो एवं सं वे प्रान प्रकारः। का ॰ १००६ १६५ अधीवास(नीचे और ऊपर से आछा दन प्राक्त वस्त्र) करि खरीलोक इति अश्व महिषी की आछादनकरें। अध्वर्यु वेदिति। हे अश्व महिष्यी तुम खरीलोक इस यज्ञ भूमि । भें कपडे करि आछादितहां औ। का ॰ १००६ १६६ महिषी आपही अश्व-शिक्स को निकालि वृषा वाजीति अपनी पोनि में रखे। अश्वदेवत्य म्। अश्वमेरे विषे वीर्य स्थापन करें कैसा अश्व कि सींचने वाला वी ये का धारण करांने बाला।। २०॥

अ॰६ उत्संक्या अवं गुरं धेहि समुक्तिं चौर्या हषन्।यस्त्रीणं जीवभोजनः॥२१॥

का॰२०-ई-९७ उत्सक्थ्या इति अश्व को यजभान अभिमन्त्रित करें।
अश्व देवत्या गायत्री।हे हषन्(सेक्षः) अश्व महिषी की गुरा के ऊप
र वीर्य धारण करि केसी महिषी कि उत्सक्थ्या (ऊंचीहें जरूरें जिसकी)
तिसकी।कथं तदाह कि लिङ्गको भले प्रकार योगि में प्रविश्वकरिजो

(२०-६ – १५ व्यक्षात्रीष्ट्रमण्यम् १८ त्यक्ता ना भीति। प्राणिष्ट्रमा स्वया स्वतिमानयका मत्री (मापार यादणात्ना

- 84 FARTA

लिङ्ग खीलों का जीव भोजनहें जिस लिङ्ग के योनिमें प्रविष्ट होते खि र्ये मीबती खेरेरभोगों को प्राप्त होती हैं तिसी प्रवेषा करि ॥ २१॥ ६

यका सको पांकुन्तिका हलगिति वन्नेति। आहेन्ति गुमे प सी निगलालीति धार्वा "३२॥

का॰२॰ ६ १ए अध्वर्धास्यः पच्च हंये- हंये माविति नमी बार्णपूर्व क हये हुये त्रियं वहे- जघन चपले-मन्मथ मोहिनीत्यादि संयुर्वीकिर करिके देशचे सम्बन्धिनीरो-दो ऋ-वाओं करि कुमारी पत्नीकों के सा थ उप इस सहित भले प्रकार कहें तहां प्रथम अध्वर्ष कुमारी को पू छताहै अर्थात् हये हये कुमारी यकास की श्कुन्ति केति ॥ कुमार्यादि-देवत्या दशतनमध्ये द्वितीयोपरिष्टा इहती अन्या नवा नुष्टु माअङ्ग ल्या योनि प्रदर्शयन्त्राह।यका(या-जो)श्रमके। (श्रमे) यह १) श्रकुतिका (अल्पपक्षिणी) इव शाहलक् (हले हले हे) शब्द करती हुई चलती है (स्वीडोंकी शीघ्रगमन में योनि हल हला पाब्द करती है। जब किश्कु निसहस्यागम(भगभ)में लिंग आहन्ति(भलेत्रकार्जाताहै तवधार का लिङ्गकी थारण करने वाली योनि) निगला लीति (निरन्तर में बीर्य को मरती है चोहै जितनी पेंछि। लिङ्गके युसते ही सर्ला होजातीहै। यहा शब्दा सु करणम् गलाल शब्द करती है (जविक विशेषतः सरला ब्रीहोजाती है तबगलालशन्दिनकलता है ॥ १६॥

युको असके। शेकुन्तक आहलगिति वर्स्नति। विवेस त-इव ते मुख्मध्वयों मा नुस्तमभिभोषथा।॥२३॥

कुमारी अध्वर्षे प्रतिकहती है। अङ्गल्या शिश्नं प्रदर्शयन्या ह। है

भ वर्णे विषयेयः वह भी उन्**ये**वेली चेलीजावीहै पथा लीटा सा श्री≯**चे हा** श्रासी।

गम- अथाध्ययं, क्योगिर्माभयति क्रमोरित्य त्यक्रमोरिय-कासकाशवानिक-१३-१-२-४ र्धनश्चनः |

(३३) अध्यय्बलादात्रात्रतात्वाताः वृमिर्पयोगः मबद्ता

र अयाजिलाम

अध्वर्यो जो यह अल्यपक्षी इव वोलने की इछा करता तेरा मुखरे से हल हल वोलता इथर् उथर् चलताहै (अग्रभागमें सिक्ट्रि लिंगरेसे तेरा मुखभासेहैं। अतः हमारे प्रतिमति वोलि तुल्यत्वात्॥ १३॥ माता चे ते पिता च तेऽग्रं हुक्सस्य रोहतः। प्रतिलामीतिने पिता गुभे मुष्टि मंत ठें स्यत्॥ २४॥

पिता गुभे मुष्टि मंतर्ठं स्यत्।।२४॥

ब्रह्म महिषी माह। हंपे-हंपे महिषि तेरे माता श्रीर पिता जव किरुक्ज नित(काष्ट्रमय)मुञ्च के ऊपरञारोहणकरते हुए तब तेरे पिताने योनिमें मुष्टि तुल्पलिङ्ग (छोरा शीर्मोरा हट होताहै लम्बापनला लंचिजाना हे युक्तलात्) को डाला एवं तवीत्पत्ति वा लिङ्गको उत्यान करि ऋलं क्ष तिकया प्रतिलामी (तेरे भाग से चिकना हुआ) यह कहिकर इति शेषः॥२४॥

माताचं ते पिता च ते ग्रे हक्षस्य की उतः। विवेक्त- इवते मुखं ब्रह्ममा तं वेदो बुद्ध ॥२५॥

अनुचरी सहिना महिषी बहार अनि कहती है। हे बहान् तेरे माता और पिताने जब काष्ट्रमय मुञ्च के ऊपर में रमण किया तब तेरी उत्पत्ति है तवापितुल्यम् (पत्रोभयोः समोदोषः परिहारो ग्पेवा समः। नेकः पर्यनु योक्तव्यस्ता हगर्थविचारण इतिन्या यात् तुरुकरियह कहना यो ग्यनही रूति भावः।एवं सत्यपि बोलने की दुछा करता ऐसे नेए मुखलिख येहे इतिशेषः।हेब्रसन् तूबहुतमतवोलि॥२५॥

ऊर्धामेना मुद्धापय गिरी भार्दि हरेन्तिव। अर्थास्ये मध्यमे धताध्रंशीते वाते पुनिवं व गर्हा

उद्गाना वाबातामाह। कंचिन्तरं प्रत्याह। हेनर इस वाबाताकोऊँची उ

राक्षो। कैसे कि जैसे कोई पर्वत के जपर भारको आरोहण करने निर्सेख राता है तैसे इसे ऊंचीकुरे। केसे ऊंची की जिये नहां कहिना है जेसे प स वावाता की योनि बढिजांवे तेसे षीच मं पकडि कर्उराजी। हशाना न्तर माह जैसे शीने बाते पुनन्तिव (धान्य पवन (परव कषान धान्य पाच (छवडा)की उठा ता है तेसे ॥२६॥ जुर्ध मेन मुद्धे यता द्विरो भार हैं हरेन्तिव। जतु शीने वाते पुनन्तिव॥२०॥ वाबातो द्वातारं प्रताह। भवते। ध्येतत्समानम्। हेन न्तर माह जैसे शीने वाते युनन्तिव (भान्य प्रवन (पर्वतवाई+) करिके

अर्धमेन मुक्याति रो भार्ठ हरेनिव। अर्थास्य मध्यमे

वावाती झानारं प्रत्याह। भवती अप्येतत्समानम्। हेनर इस उ झा तार्को

कंचा उठानी गिरो भारमिति पूर्व वत् जिसे इस उ द्वाता का लि द्वन्ते हैं क्या विद्या करेंद्व प्रतिवाते उक्तम्॥२०॥

यदस्या अर्दे द्वाने हो स्थान मुपात सत्। मुकाविदस्या एजतो गोषा पे प्रकुलाविव ॥२०॥

होना परि हक्ता माह। जयिक इस परि हक्ता की छोटी योनि प्रति स्थूललि द्वाना हो तब दोनो हषण इसकी योनि के ऊपर कांपते हें अर्थात्योनि के छोटे होने श्रीर लिद्ग के स्थूल होने से हषण बाहिर रहते हैं। तब हण के छोटे होने श्रीर लिद्ग के स्थूल होने से हषण बाहिर रहते हैं। तब हण कर जे से उदक पूर्ण तडा गमें गोक यद के नीचे मत्स्य कांपते हैं। के सी इसकी कि शंदुभेद्याः (भगविदाये है जिसकी वाभग भेदियें है जिस की॥२८॥

> पर्वासी ल्लामेगुं प्र विष्टी मिन्माविषु:। स्वद्मा देदिश्य ते नारी सत्यस्याहिम् भवीयया॥२४॥

परि हका होतारम्गृह। जब देवासः (देवता-की डाकरते हें हो त्रा दिक्र-

्वतं को बेहरा करि होनी हाची सै पवन चलाने हैं 'कर, प्रभागाम- अंच जनायात्वत प्रिम्माना यात्वतं रामाना विकास है प्रत्यावर्ग्यः

यदिरिणो यवमिन न पुष्ठं पुष्ठ मन्यते। सूद्रा यदर्यजा -

द्वनापाला गलीमाह। जविकिहिरण क्षेत्रस्थ थान्य की भक्षणक रता है तबक्षेत्रीपश्र(हिरण) की पुष्ट हुआ नहीं मानता अर्थात् मेरेथान्य म क्षण से पश्च पुष्ट हुआ यह भला नहीं जानता किंतु मेरे क्षेत्रको खायाद संसे दुःरवीहोताहें। एवं शृज्जातिस्त्री अर्थजारा होतीहें अर्थात् वेश्य जव शृद्धा प्रतिजाताहें तब श्रूद्र पुष्टिको नहीं च्छा करता(मेरीस्त्रीवें श्य के भोग से पुष्ट हुई नहीं च्छा करता किंतु व्यभिचारिणी हुई थह दुःखी होताहें॥३०॥

पर्विष्णे प्रमित् न पुषं बहु मन्पते। शूद्रो यद्यीये

जारो न पोषमनु मन्यते॥३१॥

पाला गली क्षतारमाह। जवहिरण क्षेत्ररवाताहै तव बहुत जैसे तेसे प शुकी पुष्ट नहीं मानता इदं भवते। भि तुल्यम् इ्यान्विशेषः जबसू द्रवेप्याकाजारहोताहेतब वेप्यपुष्टिकी नहीं मानता अर्थात् मेरीखी पुष्टा हुई यह नहीं भना मानता किंतु ऋदू (नीच) ने भागी यह क्लेश पाता है।।३१।। इतिऋील भाषणं (गालीबकना)समाप्तम्।।

द्धिकाव्योश्यकारिषं जि़्णारश्वस्य वाजिनेः। सुरभि नो मुखी कर्लप्रण आयु छंषितारिषत्॥३२॥

का॰ २० ६ २१ महिषी(यजमान की प्रथम परिएगितापत्नी) श्रम्ब समीप में सोती हुई को उठाकर अध्वर्य ब्रह्माउ हाता होता क्षता मन्त्र की पेंट । वा मदेवात्मजद्धिकावदृष्टाश्वरेवत्यानुषुप् सुर्भिमती।हमअध्वर्षा दिकींने बुराकामिकया अञ्जील भाषणिमिति शेषः। किमर्थम् अञ्चके संस्कारायेति श्रेषः अथीत् अश्व संस्कार के लिये श्लील भाषणिकया के से अश्वके कि दधिकावा(मनुष्यकी धार्ण करते चलताहै)ति सके। न्ति प्राम्य मिन के मलने व प्राप्तः अर्थात् स्तील भाष किंच हमारे आयुर्धिष्ठ के ने गालीदेने से मुखमें स कार्ण मुखों में सुगन्ध किंद्धी तिसुर भिमती चरक्॥३२॥ अर्थे जयन प्रीलके। चलने वाले के। हमारे मुख सुगंथित करे यज्ञ इति शेषः अर्थात् सील भाषण से दुर्गन्ध प्राप्त मुर्गे को यज्ञ सुर्गे धकरें। किंच हमारे आयू र्हे वि (वाल्प ये) बन वार्धक्य जी बनों की बरावे अंहव कने गाली देने से मुखमें दुर्गन्ध होजाती और अवस्था यर जाती है द स कार्ण मुखों में सुगन्ध श्रीर जीवन की रहि पत्त से प्रार्थना की ॥इ

गापत्री विषुत्रगत्यनुषुय्यक्त्या सह। बृहत्युषिणहा

## क कुप्रचीभैः शम्यन्तु त्वा "३३॥

का॰२०७० १ गायत्री तिषु विति षड्चे हो-हो ऋचा सो करिमहि-ष्याद्याः नीनां पत्नीएँ नामस्यस्य स्रिमयी प्रत्येक १०१-१०१-१०१ एकाधिकशत स्चीओं से अञ्चके अङ्गमें शासकेमार्ककिकरें (शासके सुख प्रवेश के लिये सुईयों से वितुन-वितुन के अश्वत्वच को जर्जरी करें। अश्वदेवत्याः षड्चः आद्योष्णिक्।हेअश्व गायत्रीतिषुप्जग नी अनुषुप् पङ्क्याकरि सहित हहती उष्णिक् सहितककुपंपछन्दांसि इन तूची ओंसे तुरे संस्करें विकरण याय असि प्यके अधे नग्भेद नसंस्कारहे॥३३॥

दिपदा पाश्च तुष्यदास्त्रिपदा याश्व षट्पदाः।विद्येन्दा पाश्व सर्वन्दाः सूचीभिः शम्यन्तु ता॥३४॥

चतसा नुष्टुमः। रोपर हें जिन्हें के ते जे चारि पर के जेतीनि पर कें जे छे पदके जे छन्द लक्षण हीन जे छन्द लक्षण युक्त ते सब छन्दें। कीजा तियें हे अश्वस्वाउषा

महानाम्यो रेवत्या विश्वा आश्रीः प्रभूवरीः। भैधीविद्युता वार्चः स्वीभिः शम्यन्तु ला ॥३५॥

महत् नाम जिन्हें। के तेमहानाम्नी शक्ये ऋचाएँ।जिन ऋचाओं मेंस मगाया जाता है वे रेवती।सब दिशाएँ।कैसी दिशाएँ कि प्रमूवरी:स वभूतों के थारणकरने की समर्थ हैं। मेथसे उठी विजली शीर वेहल क्षणावान्वा।ये सब हे अञ्च १॥३५॥

नार्यसे पत्यो लोम विचिन्वन्तु मनीषपा देवानां पत्यो

दिशः स्चीभिः शम्यन्तु ता ॥३६॥

हे अभा मारियं (स्वियं )तेरेरोमें को मनसे विचारि उरवेडें । केसी सिषं कि यजमान भाषी(महिष्याचा पाति एँ। किंच इन्द्रादि देवताओं की पतिएँ पाच्याचा दिशाएँ हे अऋणा १६॥

> रजना हरिणीः सीसा युजी युज्यने कर्मभिः। श्रम्बस्यबा जिनेस्विच सिमाः शम्यन्तु शम्यन्तीः॥३०॥

रजताः(रजतम्प्यः) हरिलीः(सुबर्णमर्थ्यः) सीसाः(ताममय्यः) तीनित्र कारकी स्चीएँ हे। तीहें लोह मयी रजनमयी हिर्एमयी दिशाएँ लोह मयी अवान्तर दिशाएँ रजनमयी ऊर्ध्वा हिरएमयी निन्हें से सीमाक रतीहें + स्चीओं कादिगूप होने से अम्बसंस्कार समत है ते स्चीएँ कमें करिश्रम्बद्दमें सीमाकर्णयोग्या होती हैं। के सी हैं ते किएकी भूताः। ते सूचीएँ वेगवान् अश्वलचा में भले प्रकार रेखाएँ करें। केसी हैं कि संस्कार करने वाली एँ १३०॥

कुविदङ्ग पर्वमन्तो यवं चिद्यया दान्त्यंनु पूर्विवियूय। इहे हैं यां कुए हि मोजनानि ये वृहिं यो नमं उति यजनिता वा

व्यार्वाता १०३२ अमार्गा

करत्वा छ्येति करत्वा विशास्ति कस्ते गात्रीणि शम्यति। क उं ने शमिता कुवि:॥३४॥

काण्यण्य हे पहुच अनुवाक करि सम्बक्ते उद्देको फाइ मेट के उ इर्ए के अर्थ वपा केश्वभावसे उद्र मध्यस्य घृताभ स्वेत मास की मेर कहितेहैं। अञ्चदेवत्या षड्चः साद्या गायत्री हिस्रश्वकः (प्रजापित) तु में के शमन करि हविकरता है। शेरि प्रजापित ही मेथावी तेर शमिन ता शमन करनेवाला अर्थात् अजापित ही सव करता है कुछ मेंन हीं करता हूं ॥३४॥

स्तर्वस्त कर नुषा पर्व शिक्षतारो विश्वासत्। संवत्सर-स्य तेजसा शमीभिः शम्यन्तु ला॥४०॥

पञ्चानुषुमः।हे अश्व ऋनुएँ श्रामितारः ऋनुषा(काल-कालमें) नेरे पर्वी (अस्प्रियन्थियों) को कर्मीकरि भिन्नकरें। किसकरिकि संवत्मरा त्मक काल के तेज से। किंच ऋनुएँ नुनै पर्वविशासनकरि हविकरें॥ ४

अर्धमासाः पर्द्धिष ते मासा आस्त्रेन्तु पाम्यन्तः। अहे। एवाणि मरुतो विलिष्ट हें सूद्यन्तु ते ॥४९॥

परववारे शिर्महीने तिन्हें। के शिभमानी देवाः संस्कार करते हे शश्च तेरे पर्वी की भले प्रकार छे दें। किंच शही रात्राभिमानी देवा शीरमहहे वा तेरे शलप शङ्को की व्यर्थन होने दें॥ ४९॥

वैया अख्यिव्स्वाक्यन्तु वि च शासनु।गार्त्राण पर्वश स्ते सिमा: कृएवन्तु शम्यन्ती:॥४२॥

देव सम्बन्धनी अश्विनीकुमार अध्वर्ध हे अश्व तुरे समन्तात् छे हें रेगोर हविकरें किंच तेरे शरीरें पर्वी-पर्वी में मर्यादा(रेखा)करें केंसी रे रवारों कि संस्कुर्वाणाः॥४२॥

धोर्ले पृथिच्यु नारिसं वायुष्टिइंप्रेणान ने।स्पेस्ते नदी चै:सह लोकं केणोनु साधुया॥४३॥ सर्गपृथिषी अन्तरिक्ष तीन्यें लोकों के अभिमानी देवाः अग्निवायु स्या नीर बायुर्परी रस्य प्राणादि हे अश्व तेरे हि वों (न्यूनें) की पूरें कि च नक्षत्रयुक्त सूर्य तुमे उनमलोक देवै॥४३॥

शंते परे भ्यो गार्ने भ्यः शमस्व वरे भ्यः। शमस्यभ्यो मुन्त भ्यः प्राचित्तु तन्त्रे तर्व॥४४॥

है अस्व तेरे ऊंचे अवयवीं (शिर्आदिकीं) के अर्थ सुर्वही। शीर्नीचे गात्रीं(पादादिकीं) के अर्थ सुख हो। तेरे अस्थीं(हड्डों) शीर मज्जा के अ र्ष मुख हो किम्बद्धना तेरे सब शरीरका भी सुख हो ॥४४॥

अधब्हासम्

कः सिदेकाकी चर्ति कर्ज स्विज्जायते युने । किथं सिद्धि मस्य भेषुजं किन्चाव पेनं महत्॥४४॥

का॰२०.७.१० वपा होम से पहिले चारि ऋचा शें से पूर्व व दुक्ति त्रत्यु-ह्या सदके मध्यमं जाकर होता और अध्वर्यु संवादकरें। अष्टादश ऋचो ब्रह्मोद्य संज्ञाः ब्रह्मोद्यं परस्परं संबादः आद्याश्व तस्रोधनुष्टुभः ४५-४८ चतुस्रसिषुभः ४४-५२ ततस्र तस्रोः नुषुभः ५३-५६ पुनःष द्विषुमः ५-६२ होताध्वर्यु पृक्षति व्याख्याता अ ॥४५॥

स्पे एकाकी चरित चन्द्रमा जायते पुनः। अगिनहिंमस्य मेषुजं भूमिरावपनं महत्॥ ४६॥

अध्ययु प्रत्याह । व्याख्याता १००॥ ४६॥

कि दिस्पूर्य सम् ज्योतिः कि दे समुद्र सम्देसरः। किछ स्वित्रयिये वर्षीयः कस्य मात्रा न विद्यते ॥४०॥

उवन्माविष्ट श्रम्ति कपाठः

शब्दी होतारं पृछ्ति। हे होतः सूर्य मएडल तुल्प तेज कींन है तिसेक हु। समुद्र समान सर् केंनि। पृथिवी के सकाश्से विशेषसहतर्कोनिक सका परिमाण नहीं है॥४०॥

ब्रह्म स्पेंसमं ज्योतिद्यीः समुद्र समुठें सर्। इन्द्रेः पृथिवे

होनाप्रत्याह। स्प्रेंसमान ज्योति ब्रह्म(त्रपीलक्षण वा पर्) है। समुद्रसम् मस्रों (अन्तरिक्त) है क्यों कि दृष्टि होती है। यृथिवी के सका प्रासेवन्द्र विषयान् (हदतर) है। और गो(धेनु)का परिमाण नहीं है (यज्ञ धारकता त्रा४०॥

> पृछामि त्वा चितये देवसख् यदि त्वमन् मनेसा जगर्य। येषु विष्णुस्त्रियु पदेखेष्ट्रस्तेषु विश्वं भुवन्नमा विवेशा। ३॥गा ४४॥

का॰ २०.७.१९ ब्रह्मा उद्गाता को पूछे चारि महचाओं से सदमें । ब्रह्मा उद्गातारं पृछ्ति। हे देवताओं के मित्र उद्गातः तुर्के ज्ञान के अर्थ में पृछ्ता हूँ यहाँ मेरे किये प्रक्ष में जो कि तू मनकरि जानता है। किं पृ इसीत्यत आह - विष्णु (यद्गा जिन तीनों पदों (गाई पत्या हव मीयद क्षिणा गिन) में पाग करि तिथित है तिन तीनों पदों में सब भूतजातप्र विष्टे वान ही ॥४४॥

श्रिप तेषु विश्व प्रदेषिम् येषु विश्वं भुवन माञ्चिशे। स्यः पर्यमि पृथिवी मुत चामकेना द्वेन दिवोश्यस्य पृश्वम्॥ ४१॥

उ द्वाता प्रत्याह । जिन तीनें। पदों में सब भूतजात प्रविष्टेंहे जे।तूमें पूछा ति न्ही तीनों पदें। में मेमीस्थित कूँ श्रीर तूभी नहां ही है कि मेताव देवजान ताह्नं किंतु प्रथिवी छां(सर्ग)दिवः(स्वर्ग)काउपरिभागभी सद्यः(स्व क्णामेक) एके नाङ्गेन(मनकरि)पर्यमि(जाननाहं)किम्युनर्भूतिन प्रविष्टानीति भावः॥५०॥

केखनाः पुरुष आविवेश कान्यनाः पुरुषे न्यपिता नि। एतद्र सन्तुपवल्हामसि लाकिश्रं खिन्तः प्रतिवो चास्यचं ॥ ४१॥

उद्गाता ब्रह्माणं पृछ्ति। हे ब्रह्मन् युरुष किन पदार्थी के मध्यमें समनात् प्रविष्टेहे। पुरुष के मध्य में कोंन वस्तु स्थापित हैं। एतत् तुमें स्पर्धा करि पूछ्ता हूं। इस प्रश्न में क्या तू कहिना है ॥५१॥

पञ्चस्वन्तः युरुष आविवेशा नान्यन्तः युरुषे अर्थित नि। एततार्तं प्रतिमन्वानोऽ श्रिम न मायया भवस्युत्त रो सन् ॥४२॥

ब्रह्मा प्रत्याह। पुरुष(आत्मा)पाची प्राणीं केमध्यमें प्रविष्ट है ते (प्रसिद्ध) बोक्षिकरणपुरुषकेमध्यमें स्थापित हें (प्राणात्मना मन्यो न्या पेक्षासि-द्विरित्यर्थः न चात्मानमन्तरेण शाणाः ख्यायन्ते त शाणानन्तरेणा स्मेति बहुच श्रुतेः यद्वा पांची भूम्यादि भूतों में आत्मा प्रविष्ठ हें श्री-र ते आत्मा में प्रविष्ट हैं(तानिस्द्रष्ट्वा नदेवानु प्राविष्ट्रादिति श्रुते।।हे उद्गातः में दूस प्रक्र में यह उत्तर देता हूं। किंच वृद्धि करि मुरुसे उत्तर अधिक त् बर्डी (सुरुसे बुद्धिमान् नहीं है॥४२॥

का॰२॰७-१२-फिरि सद से निकलकर हविधीन के साम्ने उत्तर वेदिके पीछे वैठिकर होता अध्वर्ध चारि नरचाओं से संवाद करें ॥होना ध्वर्षप्र-छति। व्याख्याता ११:॥१३॥

> द्योरंसीन्य्वेचितिर्श्वं आसीहृहद्यये। अविरासीत्येलि पिला राचि रासीत्य शंगिला ॥ ५४॥

अध्वर्षु प्रत्याह।व्याख्याता १२ ॥५४॥

क ईमरे विशंशिला क ई कुरु पिशंशिला। क ईमास्कर्त मबेति कई पन्यां विस्पेति॥४५॥

अध्वर्यु ही तारं पृछ्ति। अरे होतः कींन पिशंगिला और कींन कुरु पिशंगि ला और कें।न फुद्दी मारिके चलता ओर कें।न मार्ग प्रति सर्पद्वाभर 🖺 नाहे ॥५५॥

अजारे पिशंगिला स्वावित्केरिपशंगिला। शश आस्कन्दे मर्षेत्यहिः पन्यां विसंपिति॥५६॥

होता प्रत्याह। अरे अध्वर्यो अजा(नित्या माया वा एति) रूप को भक्षण करती है ने स्वावित (सेही) कुरु(शब्दानुकर्णं) पिश (अवयव) कुरु-कु रुशब्द कर्ती हुद मूलाद्यवयवें। को निगलनी है भाशाशाससा फुं दक-फुंदक करि चलता है। सर्पमार्ग को विशेषेण जाताहै॥ ५६॥ कत्यस्य विश्वाः कत्यक्षरंणि कति होमासः कतिधा स

मिद्धः। यज्ञस्य ता विद्या पृद्धमन कति होतार करत

ए कुरु र्ति शब्दं कुर्वाएग पिशान्मूलाद्यवय्वानिगलित पिश्मिला मूलानी श्तं कुरो स्थापय-ति श्तं च मक्ष्यतीति सेधायाः सभावः।

## शो पंजन्ति॥१७॥

का॰२०००१३ उत्तरी प्रवाहकी ब्रह्मा ओर उद्गाता चारि स्वाओं से संवाद करें। ब्रह्मोद्गातारं प्रकृति। इसपज्ञ के कितने विष्ठाः (विष्ठी वेए कि ष्ठे हे यज्ञ जिन्हों में ते अन्त हैं। और अक्षर कितने। होम किनने। सिम-धार्ए कितनी। यज्ञ वेदित्वल हेतु करि इसस्थान में तुके में पूछता हूं कि चरतु- घरतु में कितने होता पूजते हैं॥५०॥

षडस्य बिष्ठाः शतमक्ष्रिंग्यश्वितिहीमाः समिधी ह निस्नः। यज्ञस्य ते बिद्धा प्रत्रवीमि सप्त होतार ऋतुशे यजन्ति॥ ४०॥

उद्गाना प्रत्याह। इस पद्म के छे ६ अन्तर्हें (सर्वेषामन्त्रा ना षद्र सात्मला त्। शत अक्षर हें (छन्दें से पत्त निष्यादन किर ये हें और ते छन्द गाय ज्यादि अतिध्रत्यन्त चतुर्देशः चतुर्विशात्यक्ष रादि चतुर्विशान्तरः तिन्हें की क्रमोक्तमगतिकरिहोमिलनेसेशात अक्षर होतेहें। तथाहि। गायत्री २४ अक्षर अतिधृति ६ एवं हे १०० उिधाक २० धृति १२ एवं १०० अनुषु प् ३२ अत्यि ६ ० एवं १०० वह होते ३६ अष्टि ६४ एवं १०० पद्भिः ४० अति शक्षर ६० एवं १०० वह पु ४४ शकरी ५६ एवं १०० ज्याती ४० अति ज्याती ४२ एवं १०० अनेनाभि यायेण शतमक्षराणीत्यक्तम्। अशीव हो महें (अन्व मेथमं इक्षीस ११ य् पहें तहां अगिन ए मध्यम यू पमें अञ्च द स्मो मुगों को नोंडे इत्रों में बोड शा पश्च ओं को नहां बीस २ पूर्णें में चारि चारि अशीव० पश्च होते हें इत्यभित्रायेणोक्तम् अशीतिहींमा ॥ ह (स्पुटं) नीनि ३ समिधार्ण अन्य त्परः गोमृगः प्रजापति के पश्च हें त

द्र्ण समिथाओं से यज्ञ त्रका शेहि। किंच सप्तश्होतारः (बषद्धर्तारः) करतुयाओं में यजते हें ॥ ५०॥

की श्रास्य वेंद् भवनस्य नामिं को द्यावा पृथि वी श्राम्तरि सम्। कः स्पस्य वेद बहुतो जनित्रं को वेद चन्द्रमसं य तोजाः॥ १४॥

उद्गाता ब्रह्माणं पृछ्ति। हे ब्रह्मन् इस भूतका नाभि वन्थन स्थान कार ए) कोंन जानताहै। द्यावा पृथिवी श्रीर अन्तरिक्षको कें। ॰ है। वडे स् पैकी उत्पति किससे हैं। यतः चन्रमाकी उत्पति तिसे केंन जानताहै॥ ४०॥

वेदाहमस्य भवनस्य नामिं वेद चावापृथिवी श्यानारिका म्। वेद स्थिस्य बहुतो जनिव्यमधी वेद चन्द्रमसं य तोजाः ॥६०॥

इस भुवन का कारण में जानताहूं पर्ब होवजगत्कारणहें। द्यावा प्रिष्य वी और अन्तरिक्ष को ब्रह्मका विकार भूनजाननाहूं। वडे सूर्यका उ-न्यति कारण ब्रह्मही जानताहूं। और यतः पर्मात्मा से इन्या चन्द्रमाके जानता हूं॥६०॥

पृद्धामि त्वा पर्मन्ते पृथिकाः पृद्धामि यत्र भुवनस्य ना भिः। पृद्धामि त्वा रुष्णे। श्राप्ति स्य रेतेः पृद्धामि वाचः। पर्म क्योम॥६९॥

का॰ २० ॰ १४ यजमाने। ध्वर्य पृछ्ति। हे अध्वर्या पृथिवी कापर्मन्त (अविधिसूतपर्यन्त) तुँमे में पृछ्ता हं। जिसस्यल में मूतजातका कार्ण बीह भी तुँमे पू॰ सीचने वाले अखके वीर्यको तु॰ वाणी (वयीलक्षणा) के उत्कष्ट स्थान की तुके पूछ्ताहूं ॥६१॥

इयं वेदिः परोग्अन्तः पृथिव्या अयं युत्री भुवनस्य ना भि:। अयह सोमी क्यों क्याय रतः ब्रह्मायं वाकः परमं व्योम॥६२॥

का॰२०.७.१५ अध्यर्यः यजमानं प्रत्याह । यह वेदि(उत्तरवेदि)पृथिवी की परअवधिहै (वेदेः सर्वप्रचीरूपतात्। यह यज्ञ (अश्वमेध)प्राणिनां-त का कारण है (यत्राद्वे प्रजा:प्रजायन्त रद्तिश्चते:।यह सीम्(सीम्लता) अश्वका वीर्यहें। यह ब्रह्मा(ऋत्विक्)वाणी(त्रयीरूपा)का पर्मस्थान है (ब्रह्मण स्त्रिवेद संयोगात्॥६२॥ ॥ इति ब्रह्मोद्यं समाप्नम्॥

अ ०१९ सुभूः स्यम्भूः प्रथमी न्नर्महत्युर्णे वे। द्धे ह गर्भम्ति यं यती जातः प्रजापितः॥६३॥

सुभूरिति पूर्वस्य महिम्नः पुरेग्चवाक्या जनरस्य याज्या च । उहिने ब्र होचं सम्प्रयद्याध्वयुहिरएमयेन पात्रेणप्राजापत्यं महिमानं यहं गृ ह्णाति तस्य पुरोरुग्धिरएयगर्भः समवर्गतायः इत्यथास्य पुरोः नुवाका सुभूः स्वयम्भूरिति १३: ४:२:२३: श्रुतः। प्रजापति देवत्या नुषुष्। पुरुषःम हित अर्णव (कल्पानाकालीनस मुद्र)के मध्यमें गर्भकी स्थापन करताहु आ। कैसा कि सुभू(विश्वोत्पादक)खयं भू (से छ। धृत शरीरः। कैसे गर्भको कि उरिलयम्(प्राप्तकालम्)जिसगर्भसे प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्त हुन्या॥६६॥

होता यज्ञत्युजापेति हैं सो मस्य महिम्नः। जुवतां विवृत्से मुह होत्येज ॥६४॥

त्राजापत्यः महिम्नः त्रेषः। होता यक्षत्रजापतिमिति त्रेष इति १३:४:३:

२३ श्रुते:।यजुः।महिमसंझकसोमग्रह के सम्बन्धि त्रजापित को देव्योहों ता यजन करे।इज्यमान वोह त्रजापित सेवन करें और सोम(महिम ग्रह) को पीवे।हे मनुष्य होतः तूभी यजन करि ॥६४॥

त्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा स्पाणि परि ता बभूव। य त्कोमास्ते जुहुमस्तन्त्री ग्लास्तु व्यथ्स्योम् पर्तयो र्याणम् ६४॥ इतिसर्हेहितायामेकादशोश्नुवाकः ११

इतिश्री खल्लयजुषिमाध्यन्दिनीयायावाजसनेयस६ हिनायां दीर्घपारे वयो विह योग्ध्याय:॥२३॥

पूर्वस्य महिम्बोयाज्या। प्रजापतेन त्वदेनान्यन्य इतिहोतायजनीति-१३: ५:२:२३: श्रुते: ।हिर्ण्यगर्भदृष्टा प्रजापतिदेवत्या विषुप्। दृश्मे उध्यापे २०:अ:यजुर्मध्याच्याख्याता अवतुत्रस्गियम्॥६५॥

> इति भाष्येएकाद शेग्नुवाकः १९ श्रीवेदार्थ पदी पेन तमोहादंनिवार्यन् पुमार्थाश्चतुरोदेयाधर्मपुत्रोयुधिष्टिर् १३३

श्री मच्छुक्त यजुर्वेदान्तर्गतमाध्यन्दिनी शाखाध्येत ब्याघ्र पादान्त-य विश्वामित्र पुराधिय श्रीमज्ज्ञय किशोर देव वम्मीत्मज रोकिमणेय नृपितिगिरि प्रसादेन रचिते श्रीवेदार्थ प्रदीपेगिरिधर्माध्यशासमेधि कस्त्रयोविर्ठं शोध्याय:॥२३॥

> हरिःश्रोम् जोनमोयज्ञपुरुषाय

पञ्चात्मकं हिरूपंच साधने वीहरूपकम् स्वानंद दायकं कृष्णं व्रह्मरूपं परंस्तुमः २४

sid o 6

श्रिक्षसूपरे गेम्ग्रिस प्रजापत्याः हृषाग्रीव श्राग्नयो राटे पुरस्तात्सारखती मेष्युधस्ताद्वन्ते राश्विनावधोरमे बाह्वोः सीमाधोषाः प्रयामो नाभ्यां से सोर्ययामे श्वेत श्री हृषाश्च पार्श्वयोस्ताष्ट्रो लोम्पासंबंधो सब्ध्योवी-यन्यः श्वेतः पुछ्दन्द्रीय स्वप्स्याप वेह है श्रावी वीमानः।।१॥

जें नमोयाज्ञवलकाय गिरिष्रसादसंगेन वेदभाष्येसमीर्यते वेदनेनमितोध्यायोदेवतापश्ववाचकः श

श्रुतिस्प्मन्त्रा श्राश्वमेधिकानां पश्नां देवतासम्बन्धविधायिनोग्धां— येनोच्यने॥का ॰२॰ ६२ - ४ श्रिगिष्ठे ग्रुत्यू प्रगामिणान्त्रियुनिक्तिय योक्तमश्रादे देवताः यथाश्र्यस्तू परोग्ध्यायः पर्यक्का नश्चे पञ्चद्र्यः— पञ्चद्रशरोहितादीन्से।र्यान्तानितरेषु "तत्राश्वमेधे एकविंशितर्यूषाः सन्ति तत्र मध्यमो यूपोगिनष्ठसंत्रः तत्र सप्तद्श पश्वो नियोजनीयाः तान्देवनासम्बन्धकथनपूर्वकमादः श्रश्वस्तूपरो गोम्धगः (गवयः) श्रश्वः तूपरः (श्रङ्गोत्पत्तिकाले गति गिश्रुद्ग्रहीनः) गोम्धगः (गवयः) एने अजापति देवताः ततः अजापतये जुष्टं नियुनजीति मन्त्रण व न्धनीयाः। एषमप्रेग्पि यो यद्देवत्यः पश्चः सः श्रमुख्ये जुष्टं नियुनजी— त्यादि मन्त्री वन्धनीयः॥ श्राग्नेयो गिनेदेवतः क्रष्णाग्रीवः स्थामव र्णगलीम्बः अश्वस्य युर्सात् ललारे उपायेन बन्धनीयः।हन्दीर्थस्ता सार्खती मेषी बन्ध । शासिनावधीरामी अधीमारे सुक्लवर्णवजी बाह्नाः अश्वस्य पूर्वपाद्योरेकेकः।सोमपूषदेवत्यः श्यामः सक्काकण रोमाजोः श्वस्य नाभ्यां बन्धन श्वेतः क्षणाश्च सीर्ययामी श्वेतः पशुःस् र्यदेवतो दक्षिणपार्श्व बन्ध॰यमदेवतः क्रष्णेग्यवामपार्श्व।त्वाष्ट्रीत ष्ट्रदेवतो लोमशसक्यो बद्धरोमपुछिको पष्ट अन्वस्य सक्योर्स्कोःप श्वात्पद्योरेकेकः। वायव्यः श्वेनवर्णः पशुरुषस्य पुद्धे। स्वपस्यायशो भनकर्मण इन्द्राय खपस्येन्द्र देवता वेहत् गर्भघातिनी वैष्णवी वाम नः पश्च पुछःएव अङ्गान्तरानुक्तेः॥एवमश्वादिभिः सह पञ्चदश भवन्नि एते पर्येख्या उच्यन्ते।अत्राश्वस्य शरीरं नर्एएय तुंवीफलचस् ज्तुं बद्धागुम्फनीयम् ततः कृषाग्रीवः आग्नेयो र्स्टग्द्रायादयोः प स्य शरीरे ययोक्तस्याने सम्बद्धायां रज्ज्वा बन्धनीयाः नतो रोहितोध्स रोहित इत्याद्यो द्वादशसंख्याकाः शितिबाद्धरन्यन्तःशितिबाद्धः समने शितिबाहु स्ते बाई स्पत्या इत्यन्ता मध्यमे एव यूपे निपीज्याः सन्नद्शेव पग्रून्मध्ये यूपः आलभतः इति १३ ४ १ १५ श्रुतेः तत्र त्रयोः श्वत्पर् गोमुगाः हो चार्ग्यावेका दशिना हादश रीहिनाद्यः एवं सप्तदशम ध्यमे यूपे। ततः पृषती क्षुद्रपृषतीत्याहीनां श्वेताः सोयी इत्यन्तानां १४ श्तवप संख्याकानां पश्नां मध्ये पञ्चदश-पञ्चदश पश्रने केंकिसिन्यू पे युनिता एवमितरेषु यूपेषु पन्चद्श-पन्चद्शीने पशवः एकेकिश्चे कादशिन । एवं मध्यम् यूपच्यतिरिक्तेषु विंशति यूपेषु षोडश्-षोडश पश्वो भवन्ति षोडश्-षोडशेतरेषिति १३:४:१:१४ श्रवणात् भर्।

<sup>+</sup> २४-४०-५४ - द्वावेका दृष्टिन्यो परावजताः

रेहितो धूमरेहितः कर्कन्धुरोहित्तः सेगमा ब्रम्भर्रुण्बेधुः स्वनंबम्भत्ते बारुणः सितिरन्धोः न्यतः शितिरन्धः समन्ति पितिरन्ध्रस्ते सिविजाः सितिबाहर् न्यतः शितिबाहः सम्मित्विष्ठः स्वित्वाहर् प्रवेती स्वद्र पृषेती स्यू मन्ति शिति बाहुरते बहिस्यत्याः पृषेती स्वद्र पृषेती स्यू लष्टेषती ता मैजावरुण्यः ॥२॥

रेहितः सर्वरकः धूचरोहितः धूमवर्णिमित्री रक्तः तृतीयः ककन्धुरे हितः बर्रसहण्रकः ते वयः सीम्पाः सीमदेवत्याः सीमाय जुरुं नियुन्नम्यादिमन्त्रेणप्रत्येकं मध्यमे यूपः एव नियोज्याः। तृती बम्नुःकि पिलबर्णः अरुण्वस्तुः अरुण्वर्णिमित्रः किष्तः श्रुकवस्तुः श्रुकपित्रः अरुण्वर्णिमित्रः किष्तः श्रुकवस्तुः श्रुकपित्रः समवर्णः किष्तश्च ते वयो वारुण्णः वरुण्देवत्याः मध्यमयूप्रण्वः शिति क्रष्णं रस्ं छिद्रं यस्य सिश्चित्रस्तः अन्यतव् त्येकपान्त्रे शिति रस्तः एते सारस्वताः मध्यमे एव। श्रितिबाहः श्रेतपूर्वपादः अन्यतः श्रितिबाहः एकस्मिन्तेव पार्श्वे शितिपादः समन्तिश्चित्रवाः मध्यमे एव। श्रितिबाहः एकस्मिन्तेव पार्श्वे शितिपादः समन्तिश्चित्रवाः मध्यमे एव॥ अश्वदितीययूपे। युपती विचित्रवर्णि विन्दु युक्तः श्रारीरा श्रुद्धः पृषती स्थनविचविन्दुयुक्ता स्थलप्यती स्थलविचविन्दुयुक्ता एते स्विप्रयो नियोज्यः॥ श्रम्

श्रुद्धवालः सर्वश्रुद्धवालो मिण्वालस्तः श्रीश्विनाः श्रेतः श्रोताक्षोः रुणस्ते रुद्रायं पश्रुपत्रये कर्णा यामा श्रेवलिप्ता रोद्रा नभीरूपाः पार्जन्याः ॥३॥

खबबालः स्रथवालः सर्वस्रद्वालः मिणसहवालः मिणवर्णकेशः

ते वय अधिदेवत्याः दितीये। प्येतः खेतवर्णः प्येताक्षः खेतनेत्रः अरु णः रक्तः ने चयो रुष्ट्राय पशुपतये पशुपति रुद्र देवता द्विनीये। कर्णास्त्र यः पश्वविदोषाः कर्णव्यन्द्रेच हक्षेचेति विश्वोक्तेः कर्णाव्यन्द्रसदश श्वेत कर्णास्त्रयः परावः बद्भवन्यनस्य नित्वे पर्यवसानात् यामाः य मर्वेबताः द्वितीये। अवलिप्ताः सगर्वोस्त्रयो रोट्राः। एते द्वितीये पञ्च स्या॥ ॥अर्थ ततीये यूपे। नमोरूपाः आकाषावनीलवर्णः पार्ज न्याः पर्जन्यदेवताः पश्चक्ततीये नियोज्याः॥३॥

पृश्नि सिर्श्वी न पृश्नि रूर्ध प्रश्निस्त मीरुता: फुलाू लेंहितो र्णी पलक्षी नाः सार्ख्त्यः सीहाकर्णः खण्डाकर्णा द्या लोहकर्णसे त्वाष्ट्राः कृष्णगीवः शितिकसो निस्तय स्तर्गेन्द्राग्नाः कुष्णान्तिर्ल्योन्तिर्महान्तिस्तर्थेषस्रो । ।

पृक्षिः विचित्रवर्णे तिरश्चीनानि प्रश्नीनि विंदवो यस्य सः एवमू 🖚 र्धानि पृक्षीनि यस्य सः ते त्रयो मारुताः मरुद्देवत्या स्तृतीये। फल्गूः अपुष्ट शरीर लोहितोर्णे रक्तरोमवती पलक्षी खेता पलक्ष शब्दो-वलक्षार्थः खेतपर्यायः तास्तिस्रोः जाः सार्खत्यः सर्खतीदेवतास्त 🗕 नीये। ज्ञीहाकणेः ज्ञीहारागविशेषः नद्युक्ती कर्णे यस्य स ज्ञीहकणेः अन्येषामपि हप्यन इति पा॰ ६ ३ ९३७ संहितायाँ दीर्घः शुएकर्णः ह स्वकर्णः अद्यालोहकर्णः रक्तवर्णकर्णः ते वयस्वाष्ट्राः त्वष्ट्रदेवतास्त्र तीये। कष्णपीवः शितिकसः खेतकसः अज्ञिसक्यः अन्तिपुएई सबद्भी रूवीर्यस्य सः ते त्रप ऐन्द्राग्नाः इन्द्राग्नि हैवताः ततीये। पञ्च द्रशापूर्णाः॥ ॥न्ययन्तुर्था क्रष्णान्निःकष्णपुरद्रःसल्पन्निःमहानिःअन्यम न्ति यस्य स तथा ते त्रय उषस्याः उगेदेवताश्चतुर्थेयूपे नियोज्याः॥४॥ शिल्या वैसदेखो रोहिएयस्यवयो वाचे विज्ञाता अदित्ये सर्त्या धाने (वत्सत्ये देवाना पत्नीम्यः॥१॥)

विचित्रवणास्तिसः स्त्रीपश्वो वैश्वदेचः विश्वदेवदेवताश्वतुर्धे। ऐहिएपः रक्तवर्णः त्रवयः सार्थमंवत्सग्सिस्रोः जावाचे वाग्देवताश्चतुर्थे। अप विज्ञाताः कृष्णग्रीवादि चिन्हविज्ञानग्रुन्यास्त्रयः पश्वोगदित्ये श्रदि ति देवता अतुर्थे। सरूपाः समानरूपास्त्रयः पश्रवी थात्रे धातृ देवता अत्र तुर्थै। एवं पञ्चर्शा ॥ अय पञ्चमे यूपे तिस्ती वत्सतर्यः वालह्यापी देवानां पत्नीम्यः तद्देवताः पञ्चमे॥१॥

कषाग्रीवा आग्नेयाः शितिभवोवस्नाधंरोहिता रुद्रा-एर्छ खेता अवग्रेकिए आदित्यानां नभीस्याःपार्जन्याः। है।

क्रकाग्रीवाः कालकर्षास्तयः पश्वव श्यानेयाः श्रीनदेवताः पश्चमे। शितिभवः खेतवर्णभूयुक्तास्यो वस्नां वसुदेवताः पञ्चमे। रोहि-ताः रक्तवर्णस्त्रयः रुद्राणं रुद्रदेवताः पञ्चमे। स्वेताः श्रवरीकिएः अवलोकिनः यदा अवाधसादोकः बिदं येषां ते बिदं निर्वायनं रेकः ने नयः आदित्यानां नहेवताः पन्त्रमे॥ ॥ अय वष्टेषूपे। नभोरूषाः पार्जन्यास्त्रयः षुष्टे ॥६॥

> उन्तन करष्मो वीमनस्तर्थेन्द्रविष्णवा उन्ततः शिति बाहु: शितिपृष्ठस्तं शैन्द्राबाई स्पत्या: शुकेरूपा बा जिनाः कल्मार्षा श्रामिनमारुताः प्रयामाः पोष्णाः॥।

उन्तरः उचाः ऋषमः पुष्टः वामनः बहुन्यपि वयसि गते रहिः

रहितः ते चप ऐन्द्रा वेषणवाः इन्द्रविष्ण देवताः षष्ठे। उन्नतः शिति-बाद्धः खेतपूर्वपादः शितिपृष्टः खेतपृष्टः ते चयः ऐन्द्राबाईस्पत्याः इन्द्र ब्रहस्पति देवताः षष्ठे। सुकरूपाः सुकपिसमवर्णाः वयोवा-जिनाः वाजिदेवताः षष्ठे । कल्माषाः कर्वुरा स्त्रयः पश्व न्यागिन मारुनाः षष्ठे। एवं पञ्चद्या॥ अञ्जय सप्तमे यूपे। ऋषामाः स्र ल्लाक्यावर्णाः पीषणाः पूषदेवताः सप्तमे॥०॥

एतं ऐन्द्राग्ना हिंस्सा अंग्नीषोमीया वामना अनुङ्गाही शाग्ना वेष्णवा वृष्ण मैत्रावरुण्ये। न्यतं-एन्यो मैत्र्यः॥न्। एताः कर्बुरवर्णास्त्रय इन्द्राग्निदेवताः सत्रमे। दिरूपाः वर्णद्वयोपे

तास्त्रयः अग्नीषोमीयाः अग्निसोमदेवत्याः सप्तमे । वामना अ-नड्वाहः चय आग्नांवैष्णवाः अगिनविष्णुदेवत्याः सप्तमे । व पाः बन्धाः तिस्रोऽजाः मेत्रावरुएयः तद्देवताः सन्नमे॥ ॥श्रयाः ष्टमे यूपे। अन्य तएन्यः एकपार्श्व कर्बुर्वर्णितिस्रो जामेत्रः

मिनदेवत्याः अष्टमे ॥ छ॥

कुष्णगीवा आग्नेया बुसर्वः साम्याः श्वेता वीयव्या अविज्ञाता अदित्ये सरूपा धाने (नत्सतयो देवान्। पत्नीभ्य:॥४॥)

क्रष्णग्रीवा आग्नेयास्त्रयः अष्टमे। बन्नवः कपिलवर्णास्त्रयः सी-म्याः सीमदेवत्याः अष्ठमे। श्वेतास्त्रयः वापच्याः वायुदेवत्याः श्र--ष्टमे। अविज्ञाताः चिन्हाविष्रोषेणाज्ञातास्त्रयः अदितिदेवत्याः आ-ष्टमे ॥ अस्य नवमे । सरूपाः धात्रदेवत्याः नवमे । वत्सतर्यः देव

पत्नी देवत्यास्तिस्तः नवमे ॥६॥

कृषण भीमा धूमा श्रानिरिक्षा बृहन्ती दिव्याः शबली वैद्युनाः सिध्मास्तरिकाः॥१०॥

क्रणाः भोमाः भूमिदेवत्यास्त्रयः नवमे। घूमवर्णास्त्रयः श्रनिरि क्षदेवत्याः नवमे। इहनो महान्तस्त्रयः दिच्याः द्युदेवत्याः नव मे॥ ॥अथ द्शमे। श्राबलाः क्र्वुगस्त्रयः वेद्युताः विद्युद्देवत्याः द्रशमे। सिध्माः सिध्मार्व्यरोगवन्तस्त्रयः नारकाः नक्षत्रदेवत्याः द्रशमे । ११

अ २ धूमान्वस्तायात्मभने श्वेतान्त्रीष्मायं कृष्णान्वर्षास्यो रक्षणञ्करदे प्रयंतो हेमन्तायं पिशक्काञ्क्रिशिराय॥११॥

ध्रमवर्णान् वीनजान् वसन्ताय वसन्तरेवतानाल मतेनियुनित दशमे। श्वेतान् वीन्श्रीष्माय दशमे। क्रष्णवर्णान् वीन्वर्षाभ्यः द शमे॥ ॥ अधिकादशे। अरुणान् रक्तान् वीन् प्रारदे एकावशे। पृषतः नानावर्ण विन्दुयुक्तान् वीन्हेमन्ताय एकादशे। पिशङ्गान् लोहितमित्र कविलवर्णान् वीन् शिशिश्य एकादशे॥११॥

व्यवयो गायुक्ते पञ्चावयस्त्रिष्टुभे दित्यवाहो जगत्ये त्रिव सा अनुष्टुभे तुर्युवाहं अधिगहे ॥१२॥

सार्धसंवत्सरास्त्रयः गायत्रे एकादशे। सार्धिद्वसंवत्सरास्त्रयः त्रिषु मे एकादशे । । अथदादशे यूपे। दित्यबाहः दिसंवत्सरास्त्रयोज - गत्येद्वा । त्रिवत्साः त्रिवर्षाः त्रयोग्नु छुभे द्वा । तुर्यवाहः सार्धिव - संवत्सरास्त्रय अधिगहे द्वा । । १२॥

पृष्ठवाहीं विराजे ग्वसाणी हहत्या क्षेष्या: क्षुभे ग . नुष्टाहः पुङ्क्ते धेनवो गतिसन्द्से॥१३॥

पष्टवाहः चतुःसंवन्तरास्त्रयो विराजे द्वा । उक्षाराः सेचनसम र्घा युवानस्त्रयः इहत्ये द्वा॰॥ ॥अय त्रयोद्शे यूपे। ऋषभाः उस्णो॰प्यथिकवयस्काः त्रयः ककुभे त्रपीद्शे। अनद्वाहः शक-ट वहन समर्था अजास्त्रयः पङ्क्ते वयो । धेनवः नव प्रस्ता अजास्तिस्वः अतिछन्द्से त्रयो॰ ॥१३॥

> कुषाग्रीवा आग्नेया वस्रवः सोम्पा उपध्यसाः साविचा व त्सत्यीः सार्खत्यः प्रयामाः पोष्णः पृत्रीयो मारुता बह क्षा वैश्वदेवा वृशा द्यावापृथिवीयाः॥१४॥

अय चातुर्मास्यदेवाः पश्वः श्वेताः सीर्या इत्यन्ताः ।तत्र प्रथमं वैश्व देवपर्वपश्व उच्यने। कृष्णग्रीवाः त्रयः श्राग्नेपाः त्रयो । बम्बः क पिलास्त्रयः सोम्पाः॥ ॥अय चतुर्देशेयूपे। उपध्यस्ताः उपध्यंसनम्-धः पतनं तज्जणविशिष्टा वर्णान्तर्मित्रिता बा त्रयः सवितदेवताः चतु । वत्सनर्यः तिस्तः सरखती देवताः चतु । प्रयामाः स्रक्त रूषाव णोः पीषणः पूषदेवत्याः चतु । पृत्रमयः तनुकाया विचित्रवर्णो वा न यो मरुद्देवताः चतुः। बहुरूपास्त्रयो वैन्धदेवाः चतुः॥ ॥ अथ पन्त्र त्यो। वशाः वन्धातिस्रो धानापृथिवीयाः धानापृथिवीदेवत्याः पञ्च गार्थ।।

जुकाः संच्या एता एन्द्राग्नाः कृष्णाः वीरुष्णः पृत्रीयो मा-रुताः कायास्तूप्राः॥१५॥

अय वरुणप्रधासपर्वपण्च उच्यन्ते। संचर् शब्देन हृष्णग्रीवा आग्नेया इत्यादयः पूर्वकिण्डिकोक्ताः पञ्चरण् पण्च उच्यन्ते पञ्च संचराणि हवींिष भवन्तीति वत् यथा चातुर्मास्येषु चतु ष्विप पर्वसु आग्नेयादीनि पञ्च हवींिष समानानि एवम जापि चतुर्णा पर्वणं सम्बन्धिनां आद्यानां पञ्चानां देवानामाद्या ए ते पञ्चरण् पण्वः समाना एव भवन्ति। तेन संचर् उक्ताः आग्नेयाद्यः पञ्चर्श पण्व उक्ता इत्यर्थः। आग्नेयाः कृष्णग्रीवास्व यः पञ्चर्षे। साम्याः बभवस्त्रयः पञ्चर्। सावित्रा उपध्यता त्र यः पञ्चर्षे। साम्याः बभवस्त्रयः पञ्चर्। सावित्रा उपध्यता त्र यः पञ्चर् सारस्वत्यः वत्सत्रयः तिसः पञ्चर्॥ गञ्जस्य वो द्रशे। पोषणः प्रयामाः त्रयः वोद्धशे। रेते संचर्यः उक्ताः। एताः कर्षु एस्व य ऐन्द्राग्नाः इन्द्राग्निदेवताः वीर्। पृथ्नयः तनु प्रारीगस्त्रयः मारु ताः षोर्।वयः तूपरः निःश्वजाःकायाः करेवताः प्रोर्धश्यः

अग्नयेश्मीकवते प्रयम्जानालंभते मुरुद्धीः संतपने भ्यः स्वात्यान्यरुद्धी गृहमेधिभ्यो बिकहान्मरुद्धीः क्रीडिभ्यः सर्रेस्ट ष्टान्यरुद्धाः स्वतंबद्धोः नुस्षान्॥ ॥

अयसप्तद्शे। अयसाकमेथपशवः। प्रयमजान् मात्रा प्रयमग में जातान् त्रीन् अजान् अनीकवते अनीकवद्गुणविशिष्टायाग्नये आलभते नियुनिक सप्तः। वातसमूहो वात्या तया सह वर्तन्तः द ति सवात्याः वातमण्डली मध्यस्थान् त्रीनजान् सातपनेभ्यः मरु द्याः सप्तः। विकाहान् विर्प्रस्तान् वीनगृहमेथिभ्यो मरुद्धाः स प्रशः संस्रान् सहस्रष्टान् त्रीन् क्रीडिभ्यो मरुद्धाः सप्तः। अनु स्ष्टान् अनु क्रमणेजातान् बीन् खतवद्भी मरुद्धाः सप्त॰॥९६॥ उक्ताः संचरा एता ऐन्द्राग्नाः त्राष्ट्रङ्गा मोहेन्द्रा बेहरूपावै खक्रमेणाः॥१७॥

श्रथाष्ट्रा र्षे यूपे। महाह्तिः प्रावः क्रष्णग्रीवाद्यः पश्चद्श पूर्व-वत्॥ अश्येकोनविश्रातितमे। एताः कर्बुगस्वय ऐन्द्राग्नाः एकोन्। अश्रद्भाः संहितायां दीर्घः प्रक्रष्ठश्रद्भायुक्ता माहेन्द्रदेवताः एकोनः। बहुरूपास्त्रयो वैश्वकर्मणाः विश्वकर्मदेवताः एकोनः॥१०॥

धूमा ब्रमुनीकाशाः पिदुणां शेमेवतां ब्रम्बनी धूमनी काशाः पितृणां बहिषदी हृष्णा ब्रमुनीकाशाः पितृ णामीनिषात्तानी हृष्णाः पृषेन्तस्त्रेयम्बकाः ॥१८॥

ज्ञय पिञेषि देवतापण्यवः। धूमाः क्रष्णवर्णमित्रा लोहितवर्णः वसुनीकाणः कपिलवर्णसहणास्त्रयः पण्यवः सोमवता पितृर्णं नियोज्याः एकोन्। बस्रवः कपिलाः धूमनीकाणः धूमा द्वनित रां काशन्ते इति ताहणास्त्रयः बहिषदां पितृर्णमेकोन्। ॥अ ष विशेषूपे। क्रष्णः वसुनीकाणः अगिनष्ठानानां पितृर्णंविशे। कृष्णः पृषन्तः विन्दुयुक्ताः वयम्बकाः त्रम्बकदेवताः विशेषः।

उक्ताः संच्रा एताः श्वनासीरीयाः खेना वीयव्याः खेताः सीर्याः ॥१६०॥

श्वा सुनासीरीयपश्वः।तत्र संचराः आग्नेयास्यः पञ्चरशोक्ताः। तेन क्रष्णपीवा आग्नेपाः विशे। वस्तवः सोग्याः विशे। उपध्व स्वाः सावित्राः विशे॥ गञ्जेषेकविशेषूपे।वत्सनर्घः सारस्वत्यः ए-

कविशे। प्यामाः पोष्णाः एक । एताः कर्बुराः श्वनासीरीयाः श्वना रदेवताः एक । म्वेताः चयो वायव्याः वायुदेवत्याः एक । म्वेताः चयः सीर्याः सूर्यदेवताः एक ॰॥ एवं समाताः यूपाः इत्यश्वाद्याः सीर्यानाः सप्तवित्रात्यधिक शतत्रयं ३२० ग्राम्याः पशवः सर्वे उक्ताः ॥१५॥

वसन्तायं कपिन्जलानालभंत ग्रीष्मायं कलविङ्गान्य षीभ्यस्तिनिरीञ्चरदेवतिका हे यन्ताय कर्कराञ्चिष्ठि राय विकंकरान् ॥२१॥

श्यार्याः प्राव उच्यन्ते ॥ का॰२० ६-६- कपिन्नलादीन्युषतान्ता स्वयोदपा-वयोदपायूपान्तरेषु। अर्वेकदिंशतिर्यूपाः नेषां यूपाना विंश्रातिर्नारालानि नेषन्तरालेषु अन्तरालोत्यतिक्रमेण कियन लाद्य स्त्रयोद्रम् चयोद्रम् प्राव आलम्भनीयाः। अत्र यूपानग लेखार्एयपश्नां बन्धनोपाय उक्तो मानवस्त्रे नाडीबु ब्लुपिमश् कान करएंडे बु सर्पान् पन्नरेषु मगन्या घ्रिसंहान् कुम्भेषु मकरम स्यमएड्कान् जालेषु पक्षिणः कारामु हिस्तनी नीयु चोदकानि पयार्थिमितरानिति। ये पश्वो येनी पायेन यूपान्तर्लेषु तिष्ठनि ते तेनोपायेन स्थापनीया इति तात्पर्यम्॥ अब येषामारएयजीवदा चिपदानामधी नज्ञायने ते निगम निरुक्त निघएरु व्याकर्णा सा-दिइत्यभिधान यन्येभ्यो विलोक्याव गन्तव्याः आरवीकेभ्यश्च लक्षणीयाः ॥ तत्र प्रयमोत्पन्ते यूपान्तराले जीन्किपिश्वलान्य सनाय कालभने नियुनिता । बीन्कलविङ्कान् चरकानगीका य। मितिरीन् जीन्वषीभ्यः। वर्तिकाः पक्षिविद्योषान् पार्दे।त

तस्त्रयाएं कक राएं। मध्ये एकं ककरं हेमनाय॥ भड़पेश हितीये वकाशे शिष्ठें। हो ककरें। पक्षिविशेषो हेमकापा वीन्विककरान् शि शिराय॥२०॥

अ १३ समुद्रायं शिश्वमारानालंभते पूर्जन्याय म्रण्ड्कीन्छी म त्यान्मित्रायं कुलीपयान्चरुणायं नाकान्॥ २१॥

त्रीन् शिष्ठमाग्न् जलचर्जन्त्नसमुद्रायास्मभते। त्रीन्मएड्कान्भे कान्यजेन्याय। त्रयाणं मत्यानां मध्ये हो द्राद्धाः॥ ॥स्त्रय स्तीया-वकाशे एकं शिष्टं मत्यमद्धाः। त्रीन्कुलीपयान् जलजान्मित्राय। त्रीन्त्राक्रान् नक्का एव नाक्कास्तान् जलचरान् वरुणय ॥२१॥

सोमाय हुई मानालंभते वाय वें बलाको इन्द्राग्निभ्यां कुर्त्वान्मित्रायं मह्न्वरुण चक्रवाकान् ॥२२॥

वीन् हंगान्सामाय। तिस्वा वलाकाः वकपत्नीः वायवे॥ ॥ अय्चनुर्धे अवकारे। त्रीन् कुञ्चान्यक्षिणः द्न्द्रागिनभ्या। त्रीन्म दून् जलकाका+ निमत्राय। वीन् चक्रवाकान्वरुणाय॥ २२॥

श्रानयं कुट स्नानंभते बन्सितिभ्य उल्लेकान् ग्रीषानं-भ्यां चाषान् श्विभ्यं। मृथूरान्मित्रावरुणाभ्यां कृषो – तान्। २३॥

जीन्कुटरून् कुक्कुटानग्नये। तत्तस्वयाणामुल्कानां मध्ये ए कमुल्कं वनस्पतिम्यः॥ ॥ अथ पञ्चमे वकाशे द्यो उल्कोक कदिरिणा। त्रीन् चाषानग्नीयामाम्या जीन्ययूरानिधम्या जीन्कणे-तानिमत्रावरुणाभ्याम्॥ २३॥

सोमाय लवानालंभने त्वष्ट्रं कीलीकानी षादीदेवानं पत्नीभ्यः कुलीका देवजामिभ्यो गन्ये गृहपेनये पार् च्यान् ॥३४॥

चयाएं। लवानं। लावकानं। मध्ये द्वी सोमाय॥ ॥ अथ षष्टे व काशे एकंलवं सोमाय। केोलीकान्यक्षिणः त्वष्ट्रे। तिस्रो गोषास्ः गवं साद्यित्रीः पक्षिणीः देवानां पत्नीभ्यः। तिसः कुलीकाः पक्षिणीः देवजामिभ्यः देववधूम्यः जामिस्वसः कुलि स्वियोः। त्रीन्पारुष्णसंज्ञा नगृहपतयेशनये॥२४॥

अद्भे पार्वतानाल्भवे राज्ये सीचापूरहोराज्यो। स्थिभो जुतूर्मासेम्यो दात्योहान्सेवत्सरायं अहतः सुपूर्णान् ॥२६॥ श्रथ सप्तमे वकाये। चीन्पार्वतान्कलर्वान्द्रं तिसः सीचापूः पिस

एगिः रात्र्ये तिस्त्री जतूः पात्राख्याः पक्षिएगिः अहोरात्रयोः संधिभ्यः। त्रीन्स्-त्यूहान् कालक एठान्मासे भ्यः त्रयाणं महता सुपर्णानं मध्ये एकं सं वत्सराय॥ ॥ अयाष्टमे वकाश हो महाने। सुपर्गि संवत्सराय॥ २६॥

भूम्याश्त्राख्नालमतेशनारिसाय पाङ्कान्दिवे क शान्दि ग्भ्यो नंकुलान्बभुकानवान्तरिष्णभ्यः॥२६॥

भूम्ये आखून्मूषकान् जीन् पाङ्क्तान् मूषकजातिविशेषानन्तरिशं--य काशान् तद्वेदानेव दिवे बीन्त्रकुलान्दिगम्यः तत्र हो अष्ठमे॥ ॥ अथ नवमे एकम्। जीन्बसुकानवान्तरिद्याभ्यः॥२६॥

वसुभ्य ऋश्यानालमाने रुद्रेभ्यो रुह्नादित्येभ्यो न्यक्तिके

वीतृष्यान् वसुग्यः वरषार्यो मगविशेषाः रहेभ्यः रुद्धन्यः वर्षाः विश्वान्यः निम्यः पद्धन्यः विश्वान्यः विश्वान्

ईशानाय पर्वत आल्मित मित्राय गोरान्वरुणाय मान्य हिषान्बहर्यमये गव्यां स्वष्ट प्रोन् ॥२०॥

परस्ताः मृगविशेषानीशानाय। त्रीनीगिनमृगानित्राय त्रीनिहि-षान्वरुणाय तत्रैकं दशमे॥ ॥ अधिकादशे वकाशे ह्रोमहिषेत्री -नावपानीमहशानारएयपसृत्त्वहस्पतयेत्रीनुष्ट्रान्त्वष्ट्रे॥ ५०॥

यजापतये पुरुषान्हित्तम् आल्यमते वाचे सुषीश्वक्षेषे मशकाञ्छोत्रीयभुद्गीः॥२४॥

त्रजापतये पुरुषान्हित्तः त्रीन् । त्रीन्ध्रुषीन्वक्रतुण्डान्वाचे तन्मध्ये हो सुषीणकाव्ये॥ ॥ अयहाव्योश्वकायो एकं सुषिम्। त्रीन्म श्रा कान् चक्षुषे। त्रयो मृङ्गाः श्रोत्राय नियोज्याः॥ २४॥

> युजीपतयेच वायवे च गोमुगो वर्रणायार्णयो मेषो य-माय क्रष्णे मनुष्यग्जायं मुर्करः शार्द्रलायं गेहिर्देषः भायं गव्यी क्षित्रप्रेनाय वर्तिका नीलगोः क्रमिः स-मुद्रायं शिश्वमारे हिमवेते हस्ती॥३०॥

प्रजापतये च वायवे च एको गोमृगः गवयः। एक आरएयो मेको व रुखाय। एकः कृष्णे मेको पमाय। एको मर्कटः मनुष्यराजाय। ए को रोहिइष्यः शार्द्लाय। एका गवपी ऋषभाय तहार्व्यदेवाय॥ ॥ अथ वयोदशेष्वकाशे एका वर्ति क्षिप्रश्येनाय देवाय। एकः क्रमिः कीटः नीलंगोः नीलंगवे। शिशुमारः एको जलचरः समुद्राय। हस्नी हिमवते॥३०॥

अ०४ मुद्धः प्राजापत्य जलो इलिक्शो तथद्धंशस्ते धावेदिशं कङ्को धुङ्कांग्नेयीकेलिवङ्को लोहिताहिः प्रेष्करसादस्ते त्वाष्ट्रा वाचे कृष्वं । ॥३१॥

मयुः त्राजापत्यः तुर्गवदनः किंनरः त्रजापितदेवतः। उलो मृगवि पोषः हिलक्षाः सिंहविषोषः दृषदंषो विडालः ते त्रयो धाते। एकः कङ्कः वकः दिशं दिग्म्यः। एका धुङ्का पक्षिणी आग्नेयी अग्निदेव त्या। कलविङ्काः चटकः लोहिताहिः एकवर्णसर्पः युक्तरमादी पुक्षि रे सीरतीति कमलभक्षी पक्षिविषोषः ते त्रयः त्वाष्ट्राः वष्ट्रदेवताः। ॥ ॥अथचतुर्द्षपे वकाशे एकः क्रुच्तः वाचे॥३१॥

सोमीय कुलङ्ग औरएपीं जो नेकुलः शका ने पोष्णः क्रोष्टा मायोरिन्द्रस्य गीरमुगः पिद्दा न्यड्कः कक्टले उनुमत्ये त्रतिश्रुकाये चक्रवाकः॥३२॥

कुलङ्गः कुरङ्गो हिएए एकः सोमाय। आरएपो वनजीः जण्छागः न कुलः शका शकुन्तः ऐते वयः पीषणः पूषदेवत्याः। क्रीष्ट्रा श्रुगालो मायोर्देवस्य। एको गीरमुगः इन्द्रस्य। पिद्यो मुगविशेषः न्यङ्कुः अ पि कंकटः स एव ते त्रयोश्नुमत्ये। चक्रवाकः अतिश्रुकाये॥३२॥

सेरी बलाकी पार्गः संज्यः प्रायाएडकस्ते मेवाः सर् स्वत्येः पारिः पुरुषवाक् श्वाविद्वोमो पार्न्लो हकः पृश् कुले मन्यवे सर्खते अकः पुरुषवाक् ॥३३॥ वलाका वकस्त्री स्पेदेवत्या। प्रार्गः पक्षिविशेषः ॥ अत्रय पन्नर् प्रेन्वकाशे सजयः पक्षिविशेषः प्रयाण्डकोगि ते मेत्राः मित्रदेव त्याः पुरुषवाक् मनुष्यवद्दादिनी प्रारिः युकी सर्कत्ये। श्वावित् सेधा भोमी भूदेवत्या प्रार्ट्लो व्याघः वकः चित्रकः प्रवाकुः सर्पः ते त्रयो मन्यवे। पुरुषवाक् युकः सर्कते ससुद्राय॥ १३॥

> सुपर्णः पार्जन्य आतिर्वाह्सो दर्विदा ने वायवे चहस्पते-ये वाचस्पतेये पेङ्गराजोश्लज आन्तरिक्षः स्रवो महुर्मत्य-स्ते नेदीपतये चावाष्ट्रियवीर्यः क्रमः॥३४॥

सुपणः गरुत्मान्यर्जन्यः पर्जन्याय आतिः आडी वाहसः द्विंदा का स्व वृद्धः ते त्रयः पश्चिविशेषाः वायवे। छहस्पतये वाच्ये वाच्

पुरुषमृगः पुंमृगः चन्द्रमसः।गोधा कालका पक्षिविशेषः दार्वाषा-टः सार्सः ते वनस्पतीनाम्। क्षकवाकुः नामचूदः सावित्रः सवितृ देवतः हंसः वातस्य नाकुः मकरः कुलीपयः ते त्रयो जलचर्विशे षाः अकूपारस्य समुद्रस्य त्रयाणं मध्ये हो षोडशे॥ ॥अथसन्न दःवकाशे एकः कुलीपयः अकूपारस्य। शस्यकः श्वावित् द्रिये देखें गर्या

> एएयन्हें मुख्इको मूर्विका तिनिरिस्ते सर्पणी लीपास श्रीश्विनः कृष्णेग्त्रयाः ससी जत्ः सुविलीका नःदेत रजनानां जहका वेष्णवी ॥३६॥

एणी मुगी अन्हः आलभ्या। मएडूको मूषिका निनिरिः ते त्रयः स पीएगम्। लोपाग्रो वनचरविशेषः आश्विनः अश्विदेवतः। क्रणो मृगः एत्र्ये। ऋदाः भक्क्षः जतः सुबिलीका एते पक्षिविद्रीषेति त्रयः इतरजनानां देवानाम्। जहका गात्रसंकोचनी वैष्णवी विष्णु देवत्या॥३६॥

अन्यवापी वर्षमासाना मुख्यो मुपूर्ः सुपर्रास्ते गन्धवीरा म्पासुद्री मासं क्ष्पपी रोहिलुएड्णाची गोलिनका ने प्परसी मृत्यवै इसितः॥३७॥

अन्यवापः कोकिलाखाः पक्षिविशेषोऽर्धमासानं। पशु॥ ॥अश्या 🚃 ष्टाद प्रेःवका प्रे। ऋष्यो सगविप्रोषः मयूरः वही सुपर्णे गरुत्मान् तं गन्धवीर्णाः पश्रावः। उद्गः जलचरः कर्कटसंद्राः अपां पश्चः। क प्यपः कळपः मामा मासानाम्। रोहित् ऋष्यः कुण्डुणाची वनन्वरी विशेषः गोलितिकापिते त्रयोध्यसर्साम्। असितः कृष्णः पश्चमी त्यवे ॥३७॥

वर्षाहर्वरेतुनामाखुः कशी मान्यालले पितृगां बली याजगरो वस्नां कृषिक्तनः क्योत् उल्कः श्रापाले

निक्टित्ये वर्रणायार्णयो मेषः ॥३०॥

वर्षोहः वर्षामुः भेकी ऋतूनाम् । आखुः मूषकः कशः मान्याल-श्च तिह्रशेषो ते त्रयः पितृणाम्॥ ॥ अधेकोन विशे । अजगरे महासर्पः बलाय । किप ज्ललो वसूनाम् । कपोतः उल्कः शशः ते निक्तित्ये। आरण्ये। मेषो बरुणाय।। ३०॥

श्वित्र श्रीदित्याना मुष्ट्रो घृणीवान्चा धीन्सस्ते मत्या श्रार एपाय सम्रो रुक् रेन्द्रिः क्यि कुटर्रदे त्योहस्ते वाजिनां कामाय पिकः ॥३४॥

श्वितः श्वेतः पशुरादित्यानाम् । उष्टः दीर्घयीवः घृणिवान् तेजस्वी पश्वित्रेषः संहितायां घृणि शब्द दीर्घः वाभीनसी कर्णे सनवा नजः ते त्रयो मत्ये देव्ये। समरः गवयो र एया य देवाय। रुरुः मुगः रोदः रुद्देवतः कयिः पश्चित्रिशेषः॥॥ अत्रय विषे श्वकाष्रो कु टरुः कुककुटः दात्योहः कालकर्णः ते त्रयो वाजिनां देवानाम्। पिकः कोकिलः कामायः ॥३४॥

खड़ी वेश्वदेवः चा कृषाः कर्णे गर्दमस्त रक्षस्त रक्ष सामिन्द्रीय स्क्रः सिछहो मारुतः केकलासः पिण्यका शकुनिस्ते शर्ष्यापे विश्वेषां देवाना पृष्तः॥४०॥

इतिस धंहितायां चृत्योनुवाकः ध

इतिश्री शक्त यजु षिमाध्यन्दिनी यायां वाजसने यस्हें हिना यादीर्घेषाढे चतुर्वि हंशोऽध्यायः॥३४॥

खङ्गी मृगविशेषो विन्वदेवदेवतः। एकः कृष्णः न्वा सार्मेयः द्वि

तीयः कर्णे लम्बक्णे गर्भः तृतीयस्तरक्षः मृगादनः ते त्रयो र क्ष्मं पश्वः । स्करः इन्द्राय । सिंहो मारुतः मरुद्देवतः । क्षकला सः सरदः पिय्यका पिस्णी श्रुक्तः पक्षी ते त्रयः श्राच्याये । एक पृषतः मृगविशोषो विश्वेषां देवानां पश्चर्मवित्रिश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टं वियुनज्मीतियोज्यः ॥ ॥ एवं षष्ट्यिकं शतद्भयगरणः पश्चयक्राः॥ ॥ अत्रद्वाविशति रेकादिशनः २२ सप्तविशत्यिकानि वीणि शतानि अश्वाद्यः सोर्यान्ताः ३२० षष्ट्यिकं शतद्वयं कि वीणि शतानि अश्वाद्यः सोर्यान्ताः ३२० षष्ट्यिकं शतद्वयं कि वीणि शतानि अश्वाद्यः सोर्यान्ताः ३२० षष्ट्यिकं शतद्वयं कि प्रति नवाधिकानि अश्वाद्यः पश्चानः । १ शत्वः रर्दः सर्वे मिलिला ष्ट्रानि नवाधिकानि पश्चो मवनि ६० । स्त्रोकश्च षद्शन्ति नियुज्यने पश्चमं मध्यमेऽहिन अश्वमेथस्य यज्ञस्य नविभिश्वाधिकानि चेति॥ तेष्वारण्याः मर्वे उत्सष्ट्या न तु हिस्याः॥४०॥

> इतिश्रीगिरिधरभाष्येचतुर्थोऽनुवाकः ४ श्रीवेदार्थप्रदीपेन नमोहाई निवारयन् पुमार्थाश्चतुरोदेग समेपुनोयुधिष्टिरः २४

श्रीमत्खुक्त यजुर्वेदान्तर्गतमाध्यन्दिनी शारवाध्येत व्याघ्रपादान्वय विश्वामित्रपुराधिप श्रीमज्जयिकशोर देववम्मीत्मज रोक्निणेयनृ पितिगिरिष्ठसादेन रचिते श्रीवेदार्थप्रदी पेगिरिधरमाष्ट्रिःश्वमेधप्र करणे देवतासम्बन्धविधापि पश्चवर्णनो नाम चतुर्विर्देशोर्डध्यापः २४॥

## हरि: श्रीम्

**जोनमोपज्ञपुरुषाय** 

पन्नात्मकं हिरूपं च साधने व हुरूपक म् स्वानंद रायकं सर्षां ब्रह्मस्यं परं सुमः २

शादं रिद्वरवंका दलसूलेर्म् व से स्तिनान्द् छ्ट्रास्या छ अंते ० ६ सर्खत्या अपिह्नं जिह्नाया उत्सादमेवक्रन्देन ता लु वाजुरें हर्नुम्यामप आस्पेन द्रषेण मार्डाभ्यामादि त्या शमश्रुमिः पन्यानं सूभ्यां द्यावीपृथिवी वर्तीभ्यावि द्युनं कनीनकाम्याथं श्रुकाय साहा कृष्णाय स्वाहा पार्याणि पश्माण्यवार्या दूशवी वार्याणि पश्माणि पार्या इस्वः॥१॥

गिरिष्रसाद सं ज्ञेन श्रीवेदार्थ प्रदीपके पञ्चितं शोश्यमध्यायोव एथे तेवाजिमेधिक १३६ वनस्पति यागके अनन्तर सिष्ट क्रयाग से पूर्व श्रल विषे श्रिपत मांस की प्रजापति । के अर्थ होमिके अमुखे स्वाहे ति श्रीप कार्या दिल्यान १-४० हे वता और अपन के स्वाहे नि प्रादादिलगना १-४ देवनाओं और अश्वके अङ्गों के अर्घघृतहो में अनादेशे घृतस्योक्तत्वात्। अोर् अग्निर्धं हृदये नेत्यादि .विश्वे भ्यो देवेम्यः खाहेत्यन्ता ३४ . ५ - १३ . आहित यें भी हो में अश्वमेध =-लात् नवाग्निरं हृदये नित्यादि पुरीतदित्यन्ता ३४०० ४ देवताङ्गी -र अञ्चाद्ग हें ततः लोंमभ्यः खाहेत्यादि द्यावाष्ट्रियवीम्पार्थः सा

हे त्यन्ता १९-१३ प्रायिश्वित्ता हतयो हिचत्वारिं पात् ॥ तत्र शादं दिह-रित्यादि-पृथिवीं त्वेत्यन्तः संहिताभागो ब्राह्मणं न मन्त्राः १-४ यजूर्विष । शादादयो देवाः दन्ता द्युनानि। ततः चतुर्गृहीत शाज्य कोले-लेकर शादाय स्वाहा दझाः खाहे त्यादि पृथिवेये साहेत्यनं जु द्भयादित्येकः पक्षः शाखान्तरोदितः। शाहं दङ्गिः त्रीणामि खाहेत्यां-दि होम मन्त्राः।देवना भो स्तिहितीयया निर्दिप्यते अयाई भोग्यं तृतीयया कर्णविभक्त्या निर्दिश्यते। क्विक्विवला देवतेव यथा शुक्ताय खाहा क्रणाय खाहेति कचिदन्यविभक्तेयेव द्रव्यदेवनयो निर्देशः यथा अग्नेः पक्षतिर्वायोर्निपक्षतिरिति। तथा च स्रुतिः १३-३-४-१- शादं दिझरवकां दन्त मूलेरित्याज्यम्बदानानि क त्वा प्रत्याख्यायं देवताभ्य आहुतीर्जुहोति या एव देवताअपिभागा स्ता भागधेयेन समर्थयतीति। अस्यायमर्थः। ग्रादं नाम देवमश्व स्य रद्भिर्दन्तेः प्राणामीति शेषः खाहाकारी दानार्थः ततश्च पा दं दिन्नः त्रीरणिम खाहेति एवमन्यान्यपि योज्यानि। आज्यमव दानानि क्रता आज्यमेवाचाङ्गत्वेन परिकल्प्य प्रत्याखाय मब्दानमबदानं त्रित शादादिदेवता आख्यायाख्यायाज्या ह तीर्जुहोति संकल्पिता खाङ्गन्भावा घृता हतीः शादादिभ्यो दस्ति एवं कुर्वन्नियभागाः कल्पितभागास्ता भारोन समर्धयित श्रीरण नीत्यर्थः॥ अयसंहिनार्थः। अयने दान्तों करि शाद देवताको त्रीणामि तृप्तकरताहूं। दातीं की जड करि अवका देवताकां श्री शनोंकीपीठिकरिमृददेवण दंशाङ्गें करि नेगा हेण जिह्नाके ग्र-

<sup>+</sup> शादास्योऽप्रसिद्धादेवाः आदित्याद्यः प्रसिद्धाः।

यकरि सर्खनी देश जिह्नाक ॰ जलाद देश तालु ॰ अचकन्द ॰। हनु कों (वक्रीकदेशा) वाज गमुख प्लापी पत्रपदी (त्रवर्णों) त्रवण् प चमश्रुक्षों(मुखकेशों श्रुतादित्यों भभूकों (ललाट गरोम पङ्कि श्रों शक्यां -न । वर्ते श्रीं (पक्षपङ्किशीं ) सावापृथिवी । वनीन काशीं नेत्रकी पु नलीं विद्युत । श्रुक्तायस्वाहा कष्णयस्वाहा देवोदेषा एव नत्वङ्गम् श्रुक्ताय रुष्णय देवाय सुद्धतमस्तु यदा चतुष्याश्वाङ्गः सेच निर्दिश्य ते प्राजापत्यो न्यइति वचना हेवी न्थाह तेव्य मुक्त श्रीर क्राया श्रमके अङ्ग करि प्रजापनिको प्री॰एवंलोमभ्यः स्वाहेत्या हाविपवोध्यम् ३४० १९-१३: । पश्र्मीं (नेत्रो परिलो मों > जपर के पलक की विरूप नियां अपार । इ क्षु अं। (नेत्राधी भागरोमीं नी चेके पल ककी विरूनीं) अवार शविषरी तं वा अवायीणि (अवार् देवत्यानि) पर्भाणि दक्षव पार्थाः (पार् देवत्याः १॥ वान प्राणेनापानेन नासिके अपपाम मर्थ रे एंगे है न स ज्ये ० २ दुनरेण प्रकाशेनान्तर्मन्काशेन बाह्यं निवेषं मूर्झा स्ननियत्नं निर्वाधेना श्रानि मुिलके ण्वियुनं कनीन काम्यां कर्णाभ्याथं श्रोच धंश्रोचाम्यां करोों नेदनीम धर कुएंडेनापः श्रेष्ककुएंडेन चिनं मन्याभिरदिति हैं शिष्णा निर्मितं निर्जिन्येन शिष्णी संकोशेः प्राणाने व्यार्गध् सुपेनं ॥२॥

अश्वकी प्राण वायु करि वातकी प्रीश अपान वायु॰ नासिका संज्ञक हो देवता शों । नीचे के शोष्ठ ॰ उपयाम देश अपर के शोष्ठ ॰ सत्संज्ञक देश प्रकाश (अपर के देह की कान्ति श्रेशन्तर देश नीचे के देह की का ति॰ बाह्यदेश मलक॰ निवेष्य॰। शिरोः स्थिमध्य संलग्न मज्जाभागः
स्तनियन्तु शशिरोमध्यस्थ जर्जर मांसभाग (मस्तक मज्जा १)॰ अश्र निश कनीनकाओं ॰ विद्युतश कर्णों (कर्ण श्रुष्ठ सिशों)॰ श्रोच आत्रश्राश्रों क्रांतिक एवं देवता)॰ श्रोचेन्द्रियों ॰ कर्णों ॰। कर्णा धोभाग॰ नेदनी दे॰। कर्ण के निर्मास देश ॰ आपदे॰। मन्या (ग्रीवाके पीके की माडियों)॰ चिन् । शिर् अदितिशनितर जर्जरीभूत शिर्भाग॰ निर्म्हिति। संक्रोंशों (चलते हुए अश्वके बोलनेवाले अङ्गों)॰ श्राणदेवताओं ॰। स्तुप् (शिखा भूत अङ्गें)॰ रेष्माण ०॥२॥

मणकान्केषोरिन्द्रथ्सपेमा वहेन हृह्मपिर्धं पाकृति सादेने कुर्माञ्छ पेराक्रमणथ्स्यूगम्योम्ह्सलिभिःक पिर्ज्ञलान्त्रवं जङ्गाम्यामधीनं बाह्नम्यां जाम्बीलेना रेण्यमगिनमित्रम्यां पूषणं रोभ्यामुश्वनावर्धसाम्या थ्र रुद्र हें रेर्यम्याम्॥३॥

केशं (स्कन्धरेमें) भ्याक देवता छों । वह (स्कन्ध) ॰ इन्द्र ॰ केसे वह क रिकि स्वपसा शोभन है छप • कर्म अपी गाधारण नरवहना दिक जिस् का। शकुनि (पक्षी वत्) साद (गमन) वे गवत् कूदना तिस करि बहस्पति । खुरें ॰ कूर्म देवता छों । गुल्फों • शाक्रमण । ऋक्ष्मला छों (गुल्फाधा स्थाना डियें। ० किप ज्वल देवता छों । ज ङ्घा छों (गुल्फ जानु छों के मध्य भाग) ॰ जव • बाइ छों (अगिले पेरकी जानु छों के कर्ध्वभाग) ॰ अस्य न शान्वी र (जम्बीर तरु के फल सह शाजानु मध्य भाग) ॰ अस्त एव । अत्यन्त रो च भानों (जानु देशों) ॰ अपिन । करों (सिगिली जानु छों के अधो देशों) ॰ पूबा । अंसें (संन्धों) ॰ अधिनी कुमारें । रोरी (अंसपन्धिओं) ॰ रह्ण ३। अ० ४ अग्ने : पेस् तिवी यो नि पेस् तिरिन्द्रे स्य नृतीया सो मेस्य च नुर्ध्य दित्ये पच्च मीन्द्राण्ये घष्ठी म्हनी छ स्म्रमी छ ह स्यते र खुम्युर्य मणे नेव मी घातुर्द श्रामीन्द्रे स्पेका दशीब हेणस्य हादशी युमस्य चयोदशी॥४॥

अत्रवस्था देवते हे शः प्रथम याङ्गो हे शः तते अस्वत्यथ्या हारः । अन्यः देवस्थपक्षतिरस्तु । पक्षः साध्य विरोधयोः बले काले पत्रचे च रुचे पार्श्वे प्रकल्पिते इत्यमिधानो के र्त्त पक्षः पार्श्ववाची पक्षस्य मूलं पक्षतिः पक्षातिरिति पा॰ ४०२०४४ मूलार्थे ति प्रत्ययः ततः पक्षस्य पार्श्वे मूलभूतान्यस्थीनि बङ्क्रिशब्द वाच्यानि पक्षतिशब्दे नोच्यः के तानि च प्रतिपार्थे चयोदश मवन्ति कड्डिशातिरव्यस्य कड्डि तानि ख्रतेः के वीति वाश्वास्था देवता आह अपनेः पक्षतिः । विश्वति विश्वति प्रति श्रीवि विश्वति अपि अगिनदेवता काही विभक्तिव्यत्ययो वा पक्षति करि अगिन देवता को प्रीणामि तृत्र करता हं । निपक्षति हितीया पक्षति वायु देवता ०। तृतीया पक्षति इन्द्रस्येत्या दीनिस्पष्टा नि॥४॥

अंत- त

इन्द्राग्नोः पंक्षतिः सर्वत्ये निपंक्षतिर्मित्रस्यं तृतीया मा चेतुथी निर्नर्शते पच्चम्यग्नी षोभयोः षष्ठी सर्पाणी छ सप्नमी विष्णोर्ष्ट्रमी पूष्णो नेवमी त्वर्षु देश्रमीच्र स्येकाव्शी षर्णस्य हाद्शी प्रम्ये नेपोद्शी धार्वाष्ट्र

थियो हिस्णि पार्स विश्वेषा देवाना मुनरम्॥१॥ अय वाम पार्श्वा स्वां देवानाह। प्रथम(उपरिस्थ)वाम पार्श्वोस्थि इन्स्र गिन देवतालों का हो। हितीया पक्षित सर्खती का हो इत्यादि स्पष्टानि। अथसमस्तयोः पार्श्वयोर्देवानाहः दक्षिणपार्श्व द्यावा पृथिवी काहो। उ नर् वामपार्श्व सबदेवतान्नीं काहो ॥५॥ मरुतां थं स्कन्धा विश्वेषां देवानी प्रथमा की कसा रुद्रा णं हितीयंदित्यानं। तृतीयं वायोः पुर्सम्गनीयोमयोभी संदो कुन्ते। श्रीणिम्यामिन्द्राहहस्पती करभ्यां मित्राव रुणावल्गाभ्यामाक्रमण ७ स्थ्राम्यां बलं कुष्टाभ्याम्॥६। शयाङ्गान्नग्णां देवना शाह। विभक्ति व्यत्ययः। स्कन्ध प्रदेशों करि मरुत् देवताः त्रों की त्री । की कस(पुछ के ऊपर की प्रथमा अस्थिपद्भि)। विष्टे देवाओं को । दितीयास्थिपङ्कि । रहों । तृतीयाकी कस • आदित्यो। पुछ्॰वायु॰। भासदेो(नितम्बों-चूतडों)॰ उपमी बोमदेवता औं । श्रोणि यों(इक्षिणवामकिटिप्रदेश)० क्रुच्चो । ऊर्द्खां० इन्द्रा हहस्पती । अ लाष्ट्रीं(दोनीकस्सन्धित्रीं)भिनावरुणे। स्थूरें।(नितम्बें के अधी भागों)॰श्राक्रमए। कुन्नें(ककुन्ट्रें)॰बलदेवताका ॰॥६॥ पूषणं विन्छुनीन्याहीन्स्यूलगुर्या स्पीन्गुद्राभिवि हुतं आन्त्रेरपो विस्तिना द्वषेणमाएडाभ्या वाजिनहें शेपैन अजा धरेतसा चाषान्यितेन प्रद्रान्यायुनाकू

विन् एः (स्यूलान्त्र) करि पूषा देवताको प्री । स्यूल गुदा • अन्यस्पै ।

ष्माञ्चे कपिएडे:॥७॥

अ०० इन्द्रेस्य क्रोडोग्दित्ये पाजस्य दिशा जनवीग्दित्ये भस ज्जीसूर्तान्हद्योपशेनान्तरिक्षं पुरीतता नर्भ उद्येण चक्रवाको मतस्त्राभ्यां दिवं हक्काभ्यां गिरीन्झाशिभि-रूपलान्धीन्हा व्लभीकान्क्रीमभिगेलो भिगेल्मान्हिर् भिः स्रवनीह्दानुक्षिभ्यार्थं समुद्र मुद्रेण वैश्वानरं भस्मना॥०॥

पुनर्दे बष्ठी अङ्गे प्रथमा। क्रोड (वस्यका मध्यमाग) इन्द्र वेवताकाही अथवा कोड करि इन्द्र देवता को प्री । पाजस्य (बलकरअङ्ग) अदिति ज्यु औं (अंस कक्षओं की संधि) दिशा देवताओं असत् (लिङ्गका अय भाग) अदिति । पुनर्दे वे दितीया अङ्गे तृतीया। हृद यस्थ मां सकरि जी म्तों को प्री । पुरीतत् (हृद्या छादक अन्त्र) ० अन्त रिक्ष । उद्र स्थ मां सक कि भाग मत्त्राभ्या (ग्रीवायसा द्वा ग स्थित हृद्यो भय पार्वस्थे अस्थिनी औं ०) चक्र वा की ०। वक्का (मुस्य मां स) ० दिव दे । प्राशियों (शि अमूलना डियं किन्ह् ना डियों की ही द्वा ग अन्त्र देही में चलता है तिन्हें। भाग देवता औं ०। श्रीहा (हृद्य के वाम भाग में सिथल मंस भाग प्रयुक्त

क आहाने मुकाने स्वावतवाँ गृखने हक्षा मानाः पुरसपं खीयेके श्री समगोले का बान्न फलोकनी हित याजिकाः।

स्रिक्षामे ब्रेक्ने कृषिस्

संज्ञहै तिस्) अपल देवता खें। लोमाओं । वल्मी क देवता खां। गेली उदर(पेट)॰ समुद्र॰। अङ्गीत्य भस्म करि वैश्वानर् देवता को शिरणमि॥ ५॥ विशृतिं नाम्यो घृतर्हं रसेनापा यूषण मरीचीविञ्जडभिनी

संग्रहे तिस्) ॰ उपल देवता शाँ । होता सांशाँ । वल्मी क देवता शाँ । गेली

(गला वीं - ह द्य ना डियों) ॰ गुल्म देवता शों । हिए शों (अन्त्रवाहि नी नाडि कों) ॰ स्विताः देवताः । कुक्षी (जर के देक्षा मभाग) ॰ ह द देवता शों । उदर (पेट) ॰ समुद्र । अङ्गें त्य भस्म कि वैश्वानर देवता को शिए मि । या अ॰ र विश्व ति नाम्या घुत हे रसे नापो युष्णा मरी ची वे पुर्वि को हार स्वाध्येस चित्रा एखा शुष्टा अश्वे भिहो दुनी दूं बी को सिरस्ता रक्षा थ्यस चित्रा एखा अश्वे निक्ष निक्ष में प्रित्ता रक्षा थ्यस चित्रा एखा श्रि विश्व हो ने स्वाधि हे पर विश्व अङ्गों (पूर्वीक्त अवयवों) विन देवता ओं। स्प् (सोन्स्ये) न सन्न देवता-

🛊 वसा(मास र्त्यमर:२:६:४६: खदमासस्यय: सेह साबसेति वेद्या र्ति सामी

अप०१० हिर्ण्यगर्भः समेव र्नुतार्थे भूतस्य जातः पतिरेके आ सीत्। सदीघार पृथिवी द्यामुतेमां कस्मे देवायं हिवसे विधेम॥१९॥ सर्म्याची विभेषत्। मिलिकेक श्रद्धाजा जगती जम

यः प्राणाता निमेषता महित्वेक दूराजा जगता बुभू व। य द्रेप श्रम्य द्विपद्श्वतुष्यदः कस्मे देवायं हिव षाविधेम॥११॥

चतसः कदेवत्याः विष्टुभः त्रजापित सुतिहरएय गर्भहष्टाः त्राजापत्य-पत्र्नाम श्वादीना याज्यानुवाक्याः हे व्याख्याते १३/४॥१०॥२३/३॥११॥

यस्येम हिमवेन्ना महित्वा यस्य समुद्र हैं रसया सहाहः। यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाह्न करेंमे देवाय हिवर्षा बि-धेम॥१२॥

हम करेंमे(प्रजापित के अर्थ) हिव दे ते हैं। इन हिमाचल प्रभृति पर्वतें। को जिस प्रजापित का महिमान कहिते हैं पिएड तलोग। निद्यें सहित समुद्र को महिमान कहिते हैं। यें पूर्वी द्या प्रक्रष्टा दिशाएँ जिसका महित्व कहते हैं जिस की वाहुएँ जगद्रक्षण को इति शेषः। अर्थात्सव जगत् जिस प्रजापित की विभूति है ॥१२॥

य क्रात्मदा बल्दा यस्य विर्वाद्यपासीते प्रशिष् य स्य देवाः। यस्य द्वायामृतं यस्य मृत्युः करेमे देवाय ह

करेंमे देवाय हिवषा विश्वेमित न्याखातम्। जो प्रजापित श्रात्महारणा-त्माको देता- उपास कों का सायुज्यप्रदः) वलदा(सामर्थ्यदेता-सुक्तिमु

क्तित्रदः। सव मनुष्य जिसके त्रशिष(शासन)की उपासते शेरि देवता जिसके प्रशिषको उपासँते +। किंच जिसकी छाया(आश्रय चान पूर्व क्उपासन) अमृत (मुक्तिहेतु) शीर जिसका अज्ञान (नजानना) दे

शा नो भद्राः कर्तवो यन्तु विश्वते। देखासो अपरीतास जुद्भिद्र। देवा नो यथा सदमिह्ये असन्न प्रायुवी रिक्षे

जिसके प्रशिषको उपासंते ने किंच जि क उपासन) अमृत (मृक्तिहंतु) और जि ति शेषः मृत्यु (संसारहेतु) हे ने ॥१३॥ जिल्ले का नी मुद्राः कर्तवो यन्तु जुद्धिहै। देवा नी यथा स् जुद्धिहै। देवा नी यथा स् जुद्धिहै। देवा नी यथा स् तारी दिवे-दिवे॥१४॥ व देवत्या गीनमहृष्टाः। नवादी पञ्च क हमारे प्रति आवं अर्थात् हम यज्ञ क ले स्वारिणः। तथा निर्विद्धाः। अपरीना विश्वदेव पशु वपा पुरो डा शयशूना याज्या नुवाक्या रश ऋचो विश्वदे व देवत्या गातमह थाः। तदादी पन्च जगत्यः। क्रतवः (पन् वा संकल्प) हमारे प्रति आवें अर्थात् हम यज्ञ कर्ता होंवें। कैसे क्रनवः कि कल्या ण कारिणः। तथा निर्विद्याः। अपरीना(अज्ञानाः केनचित्सलानु मेया इत्यर्थः। उद्भिदः (यज्ञान्तरों के प्रकरी कर्नार्। किंच जिस प्रकार् करिदे वता हमारी संदेव वृद्धि के अर्थ हों नेसे कतवः आवें। केसे देवता कि अप्रायुष:(अनालसाः) हमारी दृद्धि के अर्थहें। तथा प्रतिदिन पालक हों ॥ ९४ ॥

> देवानी भुद्रा सुमृतिकर्ज्यूतां देवानी थे गृति र्भि मो निव र्तनाम्। देवानीथं सुख्यसुपसेदिमा व्यं देवा न आयुःप तिर्नु जीवसे ॥१५॥

कल्याण कारिएणी देवतान्त्रों की शोभना बुद्धि हमारे प्रति अभि सुर्वीहो। केसे देवनाओं की कि ऋजूपनाम्(अवक्रगामियों वा साधु यजमान कामयमानें। की। किंच देवताओं का दान हमारे अभि मुखहो अर्थात्

+ नदुक्रम् येतिहरुप्तासं भवन्यधारे दुः (व नेवीयय-नीति खेताश्वतरोपनिषत् ३-१०।।

देवता हमारे अर्घ दें। देवताओं की मैची की प्राप्त हों। देवताहम मित्रों की आपुको बेटा वें ॥१५॥

तान्यूर्वेषा निविद्यं हमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमिति धेम्। अर्थे मणं वर्रण्ठं संगममित्रवना सर्खनी नः सु-भगा मयस्करत् ॥१६॥

पूर्वया(प्राचीना- अक्तिमा- स्वयम्भुवा) निविदा(वेदरूपवाचा) करि हमतिन (प्रसिद्ध) देवनाओं को बुलाते हैं। तिन किन्हें तत्राह भग को मित्र अदिति(देवमाना)दक्ष (प्रजापति)अयेमा बहण्योम अश्विनी कुमारें को। अस्विधम् इति भगादीनां विशेषणम् अच्युतें को। किंच सुभगा(शोभनभाग्या)सरस्वती भगादि सहिता हमारा सु खकरें॥१६॥

> नचो वानो मयोभु वातु भेषजं नन्माना ष्टिबी नित्य ना द्योः। तङ्गावीणः सोमसुनी मयोभुवस्तद्श्विना श्रुख नं धिणया युवम्॥१९॥

पवन हमारे को श्रोषध हिन जैसे तेसे वह शर्थात् अनुग्रह करे वा हित देवे केसा हिन कि मयो सु(सुर्वेत्यादक। माताज्ञगत की निर्माण करनेवाली) पृथिवी तिसहित को दे। पिता(पालक) स्वर्ग हित दे। सोमा भिषव करनेवाले पाषाण तिस भेषज को दें। केसे हें पाषाण कि सुख के देनेवाले। हे श्रियनी कुमारे तुम तिस वातादिकों से मेषज प्रार्थन को सुनों श्रियात तुमभी हित देशो। केसे हो तुम कि गृहवत् पारण करने वाले॥१९॥ तमीशानं जगतम्स्थुष्रपतिं धियंजिन्वमवसे हमहे व्यम्।
पूषा नो पया वेदेसामसंहुधे रिक्षाता पायुरदेशः खरतये॥१०॥
हम तिस(प्रसिद्ध)ईशान रुद्र को बुलाते हैं। केसे तिसे किजगतः(जङ्गः
मान्नीर स्थुषः(स्थावर)भूतजात के पित को। बुद्धिसंतोष कारक के। किस
लिये बुलाते हें कि तृष्ति करने को यथा(जिस प्रकारसे) पूषा हमारी च
दि श्रीर कल्याण के शर्थ हो तेसे बुलाते हैं। केसा पूषा कि वेदसं धनीं
वा ज्ञानों कारक्षक। पालक पुत्रादिकों का। श्रमुपहिंसितः॥१०॥
वार्षीर कर्यों स्वर्थना स्वर्थना स्वर्थना स्वर्थना

स्वित न इन्द्री हुइश्रेवाः स्वित नः पूषा विश्ववैदाः। स्वित नस्ताक्ष्मी अशिष्ठ निमिः स्वित नो हह्स्यति = दिधातु ॥१४॥

विराट्स्थाना(त्रिष्टुप्। इद्रहमारे अर्थ स्वस्ति(अविना शाश्यभ) देवे। वैसा हे इन्द्र कि हद्वश्रवाः(बड़ी है की र्ति जिस की वाहः प्रषा हमारे अर्थ स्वस्ति देवे केसा कि विश्व वेदाः(सब्धन जिस का वा सवजानताः। नार्स्य(रथवागरुड) हमारे अर्थ स्वस्ति देवे केसा कि अरिष्टने मिः(अ नुपहिंसित हें चक्रधा ए वा पक्ष जिस के। बहस्पित (देवता कों का यु रुहमारे अर्थ स्वस्ति देवे॥१४॥

> पृषेदमा मर्तः पृष्ठिमातरः स्म्यावीना विद्धेषु ज ग्मयः। अग्निजिह्या मनेवः स्रचक्ष्मो विश्वे नो देवा अ व्सार्गमन्त्रिह ॥२०॥

जगती। मरुता देवाः अन्न(हिविर्लक्षणहेतु)किरि द्स पद्म में आवे। कैसे मरुतः कि एषद थाः एषती संचा हें अन्या(वडवाबाहन+)निर्हा

<sup>†</sup> पृषत्यो महतामितिनिध॰ १९१५

के ते पहा पावल हैं अश्व जिन्हों के ते। प्रश्नि(द्योग्गोग्दित वा) जननी किन्हों की ते। श्वभ (कल्याण) की प्राप्त हों ते वा करते हैं। विद्यों (पत्त गृहों) कि गमन प्रील हैं। अगिनजिह्मा (अगिनहें जिह्ना भोजन साधन जिन्हों की ते । मनवः (सर्वज्ञाः। सूरचक्षः (सर्वहें चक्ष्य जिन्हों का वा सूर्य की ने वे वते। किंच के वल मरुत ही नहीं सब देवता भी हमारे यज्ञ में आवें। रूण भूद्रं कर्णभिः श्रणुयाम देवा भूद्रं पंत्रयेमाक्षाभिर्यज्ञाः। स्थिरे रङ्गे स्मृष्टुवा थ सत्तन्त भिर्च्य प्रोमहि वे वहितं पर्युः। रूण तिस्व सिद्य स्मारे हे वे वता श्री श्रोवों से भद्र (कल्याण-अञ्च कल्य) हमसने।

तिस्तिष्टुमः। हे देवताओं श्रोत्रें। से भद्र (कल्याण-अतुकूल्य) हमसुनें। हे यजत्राः (यजनं नायन्ते । यजमान पालको ) नेत्रें। से हम भद्र देखें। किंच देवहित (देवताश्रें। किर्म्थापित वा देवताश्रें। की उपासनायोग्य) की आयु (जीवन ) तिसे हम प्राप्त होमें। के से हें हम कि स्थिर (इट) अ किं शें (अवयवों कर्चरणदिकें) से श्रीर तन्ः (श्रीर वायुत्रादिकों सेयुक्त किं युवार्थ सः तुम्हे स्तुति करते ॥१॥

शातमिन्तु शारहो ग्यानि देवा यत्री नश्चक्रा जरसे नन्त्र नीम्। पुत्रासी यत्रे पितरो भवन्ति मा नी मध्या रीरिषता युगेनी: ॥२२॥

हे देवता छो। शतवर्ष पर्यन्त तुम समीप में हो छो इति शेषः। जहां शतशः रह में हमारे शरीरों की तुम जरा करो छार्थात् वर्धिका विध तुम समीप में हो छो। यत्र-हमारे पत्र पितर हो (पत्र वन्त हों) अर्थात् जब तक हमारें पोत्र हों तब तक मध्य में हमारी आयु मत नष्ट करें। केंसी आयु कि य-न्तोः (गमनशील १॥३३॥

अदिति दोरिदिति रनारिक्ष मदितिर्माना स पिता स युनः। विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्ज नित्वम् ॥२३॥

मन्बहक् सर्वात्मकत्वेनादितिं स्तोति। स्वर्ग शदितिहे (तद्धिष्ठात्वान्णे वसयेपि। अन्तरिक्ष अदिति है। माता और पिता वोह ही अदिति है। पज्जन नाः (मनुष्य)भी अदिति है। किं बहुना उत्पन्न हुए प्राणीजात शेरिहोनेहा र ऋदितिही है। २३॥

मा नो मित्रो वरुणो अर्यमायु रिन्द्रे ऋसुक्षा मुरुत । यरि रव्यन्। यद्वाजिनी देवजातस्य सन्नै। प्रवश्यामी विद्धे वी र्यागि॥ २४॥

काण्रण पाण मान इत्यादि षोडया कारिडकात्मक दो अनुवाकीं से पूर्ववर्त् चतुर्गृहीत आज्य लेकर होमें। शेरिषोडशाम्बर्की मीया जुहोनीति १३/३/ ५.५ स्रुति में माना । यह स्वस्य येदी अष्टक कहे हैं। द्वाविर्ध पात्यु चमश्व स्तुति कात्या रसर्वा र खंड ४ हा विंशित की ची म्ब स्तुति परत्वा द म्ब देवत्य स्तिषुभो दीर्घ तमो हष्टाः अत्र एष छाग इति २६ वतीया यूप हस्का इति २६ षष्टी गते हे जगत्यो। नतःषोड शों से हो म हो छों से स्नुति वा सबी से होस है अयसो मीयईद्वता द्विपदा जुहोतीति १३:३:५:३:श्रुते:॥ अयमन्त्रा र्थः विद्य(यज्ञ) में श्रम् के वीयें(चिर्त्रों) की जी कि हम उचार करते हें तहा मित्रादयः देषाः हमारे की निन्दान करें अस्माभिर्देवाः सुत्या न त्वन्वादयस्तिर्यन्व र्ति यद्यपि निन्दोचिता तथा प्यन्वरूपेण देवानी-मेव स्तुतिः क्रियते। अथवा महानुभाव देवजात अश्वको तुछ मनुष्य

स्नुति करते हें यह न कहें। केसे अश्वके कि वाजिनः (वेगवान) है बजात (स् र्य से उत्पन्न वा देवता छों। करि उत्पन्न करा ए हरा) के । सकेः (देवता छों। स हित जो उपेहें तिस् के। केमा निन्दन्तु ताना हुः मित्रः (अहर मिमानी देवः) वरुणः (स्व्यभिमानी देवः। अर्यमा (आदित्य) आयु (वायु) इन्द्रः (देवराजः कृष्ट्रे वरस्थाः (करभवो देवाः जहां निवास करते हें वोह देवाधार/ प्रजापति हिं वा सबको व्याप्त इन्द्र विशेषणं वा ॥२४॥

यनिर्णिजा रेक्णेसा प्राईतस्य गतिं ग्रेमीतां मुख्तोन यनि। सुप्रीङ्जो मेम्पेद्विश्वरूप इन्द्रापूर्णोः प्रियम प्रीति पार्थः॥२४॥

जब कि वित्रलोग अश्व के मुखाग्र में गृहीत एति(हान-शाज्यसन्तु प्रानालक्षण की प्राप्त कर्ते हैं + तब अज्छाग्रामक्षण के अश्व प्राप्त होताहै। केंसा अज कि सुप्राङ्भले प्रकार पूर्व की जाता अर्थात् सलाट में बंधा +। तथा मे स्यत् (शब्दा नु कर्णाम्-मे-मे यह शब्द करता। विश्व स्पः (सर्व स्पः नानावणी कंच इन्द्रापूष्णोः (इन्द्रशीर पूषा के) प्रिय (श्रव पाय (अन्व-पश्रलक्षण) को भक्ष के अर्थ वोह नाभि बद्ध आता है † अर्था त्रहतशेष अन्व जब अश्व के अर्थ वोह नाभि बद्ध आता है † अर्था त्रहतशेष अन्व जब अश्व के अर्थ दिया जाता है तब ललार नाभि बद्ध ज्ञान भक्ष के अर्थ आते हैं। केसे अश्व के कि निर्णिज (स्नानकिर प्राक्ति स्तात स्वापित के। तथा रेक्ण साधिनकिर भ) प्रावत (आखा दित) के भारपा

एष छागः पुरेन्अभेन वाजिना पूष्णे भागो नीयते विश्व

के सीमाचीका प्रामी नाम्यामित्युक्ते:२४०१। # धन(सीवएमुणिलक्षण्-एकशत्र एकश्तमुवर्णमिष्वें)को भूरित्यादिमन्त्रेणमिहिया-धानीनें पालए अश्वकेशिर-आदिकेषर् में बंधितीहें इत्युक्तम् २३०७।

#### यं जिन्वति॥२३॥

जब कि यह छाग वेगवान अश्वकिर पुरस्तात् प्राप्त करियेहे (ललाट ब इत्वात् । केसा छाग कि पूर्णो भागः (पुर्णाति देवानिति पूर्वाग्नि तिसका भाग-भजनीय) तथा विश्वदेव्यः (सर्वदेवाई) है। तब त्वष्ठा (प्रजापित) ही अर्ब (अश्व)सिहत द्सछागको तप्त करता है। किस तिये कि से श्रवस (स्-कीर्ति) के अर्थ (यसे मृतानां स्वर्गो में रुक्तत्वात्। केसे द्से कि देवता शें। के समन्तात् तृप्तकरनेवाले। पुरोडा श (पुरस्ता हातव्य) को ।। २६॥

यद विष्युमृतुशो हेव्यानं निर्मानुषाः पर्यश्वं नयनि। अत्री पूष्णः प्रथमो भाग एति यक्तं देवेभ्यः प्रतिवेद यन्त्रजः॥२०॥

मनुष्याः(मृतिजः) जबिक अश्व को नीनिवार गर्याग्न करते हैं। कैसे अश्व को कि हिवयोग्य। मृतुशः(यज्ञकालमें) देवयान(देवताओं के जापणीय वा देवयानमार्गगामी यहा देव आदित्यवन् गति जिसकी अर्थात् अनिवारितगित)को। इस समय(पर्याग्नकाल)में पूष्णः पोषक वा दृद्धः अग्नि का भाग अज पुरोगामीहो चलता है। क्या करने कि देवताओं के अर्थ यज्ञ को प्रतिवेदयन्(प्रख्याययन् अप ने शब्द करिजताने॥२०॥

होतांध्वर्युरावेषा अग्निमिन्धो याव्याभ उत शर्थला सुविषः। नेन यसेन ख्रांक्रतेन ख्रिकेन वक्षणा आपृ णध्वम्॥२०॥

हे हे बादपः नातिनः तिस(प्रसिष्ठ)यज्ञ (अश्वमेष)कि वक्षणाः(नरी

घृतकुल्याद्याः) आष्ट्रणश्चम्(घृतपयोद्धिपयस्या पुरोडाण्ण मांस् से पूर्ण करें) अर्थात् यत्त को सम्यादन करि फलको साधन करें। केस पत्र किर कि स्वलंकत विष्ठहिवर्द क्षणादि करि शोमित। सुष्टु इष्टा के ऋतिज स्वाना हु- होता (आह्वान करने वाला देवताओं का तन्त्रामक ऋत्विक् अध्वर्ष (अध्यर चाहाता। आवयाः (आभिमुर्थेनाव्यति-प्रति प्रस्या ता। अगिनिमिन्धः (अगिन को जलाता। ग्रावयाभः (यावस्तोता। श्रोर शं थं स्वा (प्रशास्ता) सुविष्ठः (मेधावी- ब्रह्मा सर्वविद्यः। अयामनुक्रार्तिय पलक्षकः। एते यत्तेन वक्षणा आपृण्ध्विमिति सम्बन्धः।। २०।।

यूप<u>त्रका उन ये यूपवाहाश्चवालं ये अश्वयूपाय</u> तक्षित। ये चार्वते पचन हं सम्भरन्युतो तेषाम्भिग्रितिने इन्व त्र ॥२४॥

तिन ऋतिजों का अभिगृति(उद्यम)हमें तृष्नकरें व्याप्तहों वा हमारे यत्त को भले प्रकार साधे। तिन किन्हों का कि जे यूप के लिये दक्ष के हते हैं और जे यूप की लाते हैं। और जे अश्वबन्धन यूप के अर्थ चषाल (यूप के अग्रभाग में स्थाप्य काष्ट) की तक्षिति(तक्षिन्त-साधु सम्पादन करते छीलते)हें। और जे मुनुष्य अश्व के अर्थ पचन(पाकसाधनका-श्वभाष्डादि लाते हें तिन्हीं का उद्यम हमें त्रुश्थर्थ।

> उप त्रागीत्सुमन्में न्धायि मन्मे हेवानामाशा उप वीतर्भ ष्ठः। अन्वेनं विद्या सर्वयो महन्ति हेवानां पुष्ठे चेकुमा सुबस्युम्॥३०॥

मन्म(मननीय फल)सुमत् खयं समीप प्राप्त हो वोह मननीयफल

मुम् करिधारणिकया। किंच यह वीत(पुष्ठ)पुष्ठ यहावीत(कामित)
पृष्ठ अश्वा देवताओं के मनें। रथें। को पूरे द्तिशेषः। किंच देवपुष्टि
निमित्त जिस अश्व को हम शोभन वांधते हुए विशः (मेथाविनो)कर
वयः (मन्त्र दर्शिनो करित्वजः) उस अश्व को तो वें॥३०॥

यहाजिनो हामे संहानमर्वतो या शीर्षएया रशमा रज्जुरस्य। यहा घास्य प्रभृतमास्य तरार्ध सर्वा ता ने अपि देवेश्वस्तु॥३१॥

वेगवान अश्व की जो दाम(ग्रीवाबद्धा रज्जु) श्रीर जो संदान(पादब न्धनरज्जु) श्रीर जो शिरोबद्धा इस अश्व की रज्जु श्रीरभी किटिस्था रशना रज्जु है अथवा इस अश्व का घ(प्रसिद्ध) मुरबमें प्रसिन्न ए ए है। हे अश्व तेरे सब तिन देवता श्री में (देवोपयोगीन) हो वा देव-त्व को प्राप्त हों (अनोपयुक्तानां सर्वेषां देवत्व माशास्य ते॥ ३१॥

अ १९३ यद र्यस्य क्वियो मक्षिकाश यद्या स्वरो स्विधितो रिप्त मिति। यद स्त्रेयाः शमितुर्यन्त्र रवेषु सर्वी ना ते अपि देवेष्ठं स्तु॥ ३२॥

मिस् एं अश्व की कवि जो खाती हुई अथवा जो मांस खर (पश्वका नकाल ) लिप्त है। और जो खित (शास)में लिप्त है छेदन काल शेर अवदान काल में। और जो शिमता के हाथों में और जो नखें में लिप्त है हे अश्व सब त्वदीय देव भीग्य हो॥३२॥

यद्वध्यमुद्रस्याय्वाति य श्रामस्य क्रविषी गन्धी । श्रामस्य क्रविषी गन्धी ।

र सिर्णापत्रमन क्रांति खते

## पाकं पचन्तु ॥३३॥

उद् का जवध्य (घोडा जीर्ण नृण पुरीष †) जो नीचे चलता है। जा -+ भिलाम म(अपक) के मास का जो गन्ध(लेश)है विश्वासितारः तिस सबको खुम्बणचन स् संस्कृत करे। शेरि मध्य (अश्व)शृतपाक (देवयोग्य होवे पाक जिस कर्ममें) जैसे तेसे पर्चे अर्थात् अतिपक्त शोर ईषत्यक न करें॥३३॥

यने गात्रीदिगिने पच्यमानादिभ ऋलं निहंतस्यावधा विति। मा तड्रम्यामात्रिषन्मा तृरोषु देवेम्यस्नदुश्झो रातभंस्तु ॥३४॥

है अश्व अगिन करि पच्यमान तेरे प्रारीर से जो ऊष्मा वार्सनीचे जाता है। तथा निः प्रोषेण हत का जो श्रद्भ ग्रूल करि किये पाक में निकलता है वोह निर्गत जणाङ्गादिक भूमि में आसिष्ट नही। तथा विश्रसन समय में त्रणलग्नन हो। किं निर्ह वोह पतित त्रण लग्न सब देवताओं के अर्थ दत्त हो।कैसे देवताओं के अर्थ किना ह करते हें हिवकी ॥३४॥

ये वाजिनं परिपश्यन्ति पुक्कं य ईमाद्धः सुर्भिनि हेरेति। ये चार्वतो मार्थसभिक्षामुपासतः जुतो तेषाम्भिगूर्ति र्ने इन्वेतु॥३५॥

जे मनुष्य श्रम्ब को देखते हैं कि यह पक्क यह जान ते हैं। श्रीर जेयह कहिते हैं क्या कि सुगन्धपाक हुआ अतः अग्निके सकाश से उतारी शीरजे मनुष्य अश्वके मांस की पाचना करते हैं। उत्ते अपि च और तिन्हों का उद्यम हमें तुप्तकरें यदायं मन्त्रों देव परी व्याख्यपः।

जे देवता पक्क श्रम्ब को देखते हैं कि कव होजायगा शोर जे बिलम्ब देखकर सुरिभ पाकहुआ हमारे अर्थ देखों श्रीर जे घोडे के मांस को याचते हैं तिन्हें। का संकल्प हम की सफल हो॥३५॥

यनीक्षणं माणस्यचन्या ज्वाया या पात्रीण यूका आसेचनानि। जव्याण्यापियाना चरूणमङ्काः स्नाः

परिभूष्नत्यश्वम्॥३६॥

एते पदार्था अश्व को अलं (स्वयापारेणासाधन) करते हैं। एते के तानाह- कि जो अब स्थाली का नीक्षण (पाकंपरी क्षार्थदर्शन) कर ते हैं। केसी अब कि मांसपाकाधि करणा मृता। तथा यूष्ण (पकरस) के आसेचनपान। खीर जे चरुओं (मांसपूर्ण पानें) के अपिधाना (दक ने)। केसे हें दकने कि जव्मण्यापिधाना (जव्मा-भाय-वाहिर को न निकसे। तथा अङ्काः (चिन्ह्साधनानि हृद्याद्यवयवज्ञापकानि । वेतसपानाणि। सूनां (विशसनका रणम्ता: स्वधित्यादयः। एते अश्वपि भूषयन्ति॥ ३६॥

मा त्वाग्निर्धनयी बूमगेन्धि मेरिवा भाजन्त्यभिवितः जित्रिः। दृष्टं वीतम्मिगूर्ते वर्षट्कतं तं देवासः प्रतिगृष्टं न्त्यश्वम्॥३०॥

हे अश्व(पच्यमानाश्वावयव)अगिनः नुमे धनि न करावे कारणयह है कि धनिहोने में भारडभङ्ग होता है - दह्यमानमांस सिमि-सिम प इ प्राच्च करता है सो नहो। कैसा अग्नि कि धूमगन्धिः (धूमका है लेश जहां वोह। किंच भाजनी - अतिनाप करि हीप्यमाना उखा(स्थाली) न चले। केसी उरवा कि जिद्धः (गन्ध को ग्रहण करती अधिष्ठात्री हे वता का घ्राण। तिस एवंविध अश्वको देवाः प्रतिग्रहण करें। केसे अश्व कि इष्ट(प्रयाजों) वीतं (आप्रियों) करिपर्यगिनकिये: अभिगूर्त(येयजा महद्दति आग्रत्योक्ति) वषद्भतं (चषद्भारकिर संस्कृत) को।।३०।।

निक्रमणं निषदंनं विवर्तनं यच पङ्गीश्रामवितः। य-च प्री यच घासं ज्ञास सर्वा ना ते अपि देवेष्व-स्तु॥३०॥

जो निक्रमण(निर्नर्करनेका स्थान)निषदन (उपवेशनस्थान) विवर्तन(इधर उधर लुउने का स्थान) श्रोर जो श्रश्व का पड्डीश(पाद बन्धन। क्रियापरा वा निक्रमणादयः शब्दाः श्रालम्भ समय में जे श्रश्व की निक्रमणादि चेष्टाएं। किंच जो जलपीया श्रीर जो तृणादि खाया सो सब तेरे निक्रमणादिक देवताश्रों में हों। श्रष्टीत् देवार्थ श्रश्व के रोमादिकों का निर्थकत्व नहो।।३०।

यदम्बाय वासं उपस्तृणन्त्यं धीवासं या हिर्णवान्यस्मे। संदान्मर्वनुं पड्डीप्रं वियादेवेषायामयन्ति॥३४॥

प्यारी ये वस्तुएँ देवताओं में आगमन कराती हैं अधीत ऋतिज अ श्वकी ये देवताओं में ही प्राप्त कराते हैं। कानीत्यत आह- अश्व के अर्थ जो अधीवास (आछादकवस्त्र) उटाते हैं तथा जे हिरएप शकलें इसक्ष भे के अर्थ उपस्तरण करते हैं। तथा अश्व का शिर बन्धन और पाद बन्धन। ये देवताओं में प्राप्त कराती हैं। के सी हैं ये कि देवताओं की प्यारी।। दें।।

यने सादे महसा ऋकतस्य पाक्यो वा कर्णया वा अप ० ५४ तुनोदं। सुचेव ता हविषी अधिरेषु सर्वा ना ने ब्रह्मण सूद्यामि॥ ४०॥

हे अश्व अश्ववार (युडचढा)चलते में तेर (तुमें) पाष्यें। पाद के अधो भाग-एड) वाक प्रा (को रहा वा रज्जु)करि पीडा देता हुआ। की साने एकि बलकरि ऋहा न का यहा प्रब्दानु कर्णम् बल करि ऋकार करते हुए को। अध्वर में ते सब तेरे पार्थिए के पादि ताड़न ब्रह्मण न्त्र) करि मे चुवाता हूं अर्थात् यज्ञमें आहुतित्व करि कल्पता हूं। त-च रष्टान्तः हिव(आज्यादिक) जैसे सुचि करि रपकाता हं नइत्। एकं ना पादं पाद्यूर्णाया। ४०॥

चतुं स्विधं शहाजिनो देवबन्धोर्व ङ्क्री रष्ट्रस्य स्विधितः

्वस्य स्विधितः च्या क्रणात परेष्यररनुषुष्य भयपार्श्वास्त्रियों की मलेपकार आती है छेदन के अर्थ। केसे अश्वकी कि वेगवान। देवताओं के प्यारे वा देवता हैं प्यारे जिस के तिसकी। अतः हे ऋत्विजः ज्ञान करि अश्व के गात्रों को छिद्रहीन करो खिंध-शित करि सछिद्र वर्ने हें तिन्हें अछिद्र करो। किंच परुष्ण प्रत्यवयव) अनुषुष्य यह-यहरूसनामकि। एक्रस्वषुर्यस्या

### प्रजुहोम्यग्ने। ॥४२॥

अम्ब का विश्रसनकतो एक ऋतु। केसे अम्ब कि त्वष्ठा दीप्त का। अर्थात् ऋतूपलक्षित कालात्मा अजापित ही अश्वका शास्ता है। तथा नियमकर्तारी दो द्यावा पृथिव्यभिमानी देवी होते हें (तयी रेवसर्वे षां नियन्तृत्वादिति भावः। एव मम्बस्य विशस्तयन्तृनुकाश्वर्धः स्वकर्माह है अऋतेरे गावसम्बन्धि मासपिएडों को जिन अङ्गों में छेदता हं ऋतूपलिहात वसन्तादि यज्ञ काल में तिन अङ्गों की अ ग्नि में प्रकर्षेण द्वत करता हूं ॥४२॥

माली नपत्रिय आत्मापियनं मा स्विधितिस्तन्व आ तिष्ठिपते। मा ते गृधुरविशास्तातिहायं छिद्रा गाचीएय सिना मिर्थू कः ॥४३॥

हे अश्व प्याग् † तेग् आत्मा(देह)तुरे प्राप्त दुःखित नकरे(तुरेदेह-विषोगजनिता व्यथा नहो इति विज्ञानात्मानं प्रत्युच्यते । केसेतुमे कि देवलोक को चलते। किंच खिथितिः (शस्त्र)तेरे अङ्ग नस्थापनक रे अर्थात् सब छेदिके देवताओं के अर्थ दे। किंच शमिता तेरे अड्डों को छोडि (शास्रोक्तकम छोडि)कर शास करि मिय्या छिद्र (अययछिन) न करें। केंसा शमिता कि लोभी (केवल मांस यह एो छू:) अत एव विश सन में अकु पल है अर्थात् मले प्रकार् अवदानानिकरें॥४३॥ न वार्वर्एनन्त्रियसे न रिष्यसि देवा शार इदे वि प्रि

भि:सुगेभिः। हरी ते युद्धा प्रवती अभूतामुपी स्थाद्याजी थु

रि रासंभस्यग४४ग

वैश्एबार्थी उश्वधार्णे। हे अभ तू एतन्नेव मर्ता (इतएम्बवत् न हीं मरता)हमाञ्चन प्रम्य स्थापित महिं सथमेव मुच्यते तत्राह साधुगमन नाम । विक्रित्र होते निहं कथमेव मुच्यते तत्राह साधुगमन नाम । विक्रित्र होते की जाताहे अथोपुक्ता मदुक्तिः। कथं देवान्त्रति गमनम् नवाद हे अश्वतेरे हरी(इन्द्र के घोडे) रथ में पुक्रहें गे तथापुष नी(मरुतों के घोडे) रथ में होतें गे। किंच रासम (अश्ववाहन) के घुरिएसा ना) में कोई वाजी (अश्व) उपस्थित हो गा। देवत्वं प्राप्तस्य तव बहनाप हीं मर्ता)है १। अत एव नहीं हिंसा होता १। ननु प्रत्यक्ति मर्ण भद्गना मं तां तानि-तानि वाह्नानि वश्यनीत्यर्थः॥४४॥

> मुगर्व नो वाजी स्वर्ध्य पुर्वसः पुनाराश्वन दिखापुर्वर्धर्-यम्। अनागास्वं नोग्अदितिः कृणोतु क्षत्रं नोग्अश्वोव नता थं हविष्मान् ॥४५॥

द्रानीं याः बाकियते। वाजी(देवतं यात्रीश्यः) हमारा शोभन गोसमूह करें। तथा शाभन अश्वसम्ह करे तथा पुंसः(पुत्र वा पुरुषार्थ साधक पु-वों की) करें। अपेर सर्वजन पोषण समर्थ धन करें। किंच हमारा अनाग रत्व(निष्यापत्व)करे पापसङ्घावेउक्तफलाप्राप्ते। किंच अश्व हमारा स्त (क्षतवाण बल वापराभवाइक्षण) करें। केसा श्रम् कि शदितिः (न हीं है खएडन वा देन्य जिसका। हविष्मान् यहा देवलास्या हविष्मान् इंह शांव्यः हमारा स्व वननीय करेग४शा

अ ११ इमा नु कं भुवना सीषधामेन्द्रश्च विश्वे च देवा: ।शा दित्येरिन्द्रः सर्गणे मरुद्धिरस्मभ्यं भेषुजा करत्। य मं चे नस्नुन्दं च प्रजां चिद्तियेरिन्द्रं सह सीषधाति॥ध्धान्तं का०२० च०१२ अयस्मयपात्र करि अश्वलोहित होमानन्तर इमानु किमित्याद्याः षट हिपदाएँ होमें वो किए काओं की षट अर्थारियें हें निन्हें से षट आद्वितियें होमें ॥हिपदा छन्दस्का विश्वदेव देवत्या अन्य पुत्र सुवन हष्टाः साधन हष्टा वा तिस्त वर्षः। सुकम् एतो निपाते पाद पूर्णो ये भूतजात हम वश्री करते हैं। किं च इन्द्र्रिश्वर्यवान् । अपने गर्णा(परिवार) सहित और विश्वदेवा हाद श्र आहित्यों और एको नपश्चा श्रात्यं स्व मरुतों सहित हमारे अर्थ को पर्धे करें अर्थात् सब देवता हमारे हित कारी हों। किं च इन्द्र आदित्यों सहित हमारे प्रचल्प स्व से को श्रीर खेता हमारे हित कारी हों। किं च इन्द्र आदित्यों सहित हमारे प्रचल्प कामेध्य श्रीर और प्रचाहित्या को वश्री करें नीरोगाः सपुवा हम मले प्रकार यज्ञ को करते हैं इति भावः ॥४६॥

शम्ने तं नोश्यन्तम उत त्राता शिवो भवा वर्ष्यः। वसुर्गिनर्वस्त्रवा अद्यं निक्ष खुमत्तमिर्द्धाः। तं त्री शोचिष्ठ दीदिवः सुन्नायं नूनमीमहे सर्वम्थः॥॥॥। इतिसर्वहितायां पञ्चदशोशनुवाकः १५

इतिश्री शक्त यज्ञिष माध्यन्दिन शाखीयायां वाज सनेयस हिंतायां हीर्घ पारेपन्व विश्विगेश्यायः॥२५॥

तिस्ती दिपदा व्याख्याताः अध्या० ३- १५ १ अ० इ० १६ १ अ०॥ ॥ समिद्री १ अञ्चन १४ १९ आञ्च मेथि की १ अगय इति वचनाद इ हेने तन्यन्त्राणां विनियोगः ॥ समाप्ती १ न्य मेथः सप्तविं शत्युत्तर्वर्षे – साध्यः॥४०॥

<sup>+</sup>इ-वाः।अभान्त्राद्राय-ति।उ।।४६॥ व्याध्याःअशव-दाः।द्रातं-भ्यः।उ०॥४०॥

# र्तिभाष्येपश्चदशोःनुवाकः १५ श्रीवेदार्घ प्रदीयेन तमोहार्दे निवारयन् युमार्थाश्चतुरोदेयाद्दमं युनोयुधिष्टिरः २५

श्रीमञ्जुक यजुर्वेहानार्गतमाध्यन्दिनीय प्राखाध्येत व्याघ्रपादन्विय विश्वामित्र पुर्धि पति श्रीमञ्जय किशोर देव वर्मोत्मज री विस ऐ य नृपित गिरि प्रसादेन रचिते श्रीवेदार्थ प्रदीपे गिरिधर भाष्ये अश्वमेध प्रकर्णे पञ्चविर्देशोऽध्यायः॥२५॥

अयाञ्नीलभाषणे श्रुतिः प्रातः काएड १३

अप वा ग्युत्सात्। श्री राष्ट्रं कामित यो ऋसे थेन युजते ॥१॥ अर्धामेना मुद्धापयेति। त्रीर्वे राष्ट्रमश्वमेशः श्चियमेवासे गन्नम्भं मुख्यति॥२॥गिरी भार्टे हरिन्नवे-ति। श्रीर्वे राष्ट्रस्य भारः श्रियमेवासे राष्ट्रहें संनह्यत्य-षो श्रिय मेवासिन्र ष्ट्रमधिनिद्धाति॥३॥ श्रुषास्ये मध्यमेथतामिति। श्रीवै राष्ट्रस्य मुध्य श्रियमेबराष्ट्रे मध्यतो नाद्यं द्धाति ॥४॥ शीते बाते युन्निवेति । क्षे-मी वे राष्ट्रस्य शीतं क्षेम मेवारेंमे करोति ॥ ४॥ यकास-को शकुन्तिकेति। विद्वे शकुन्तिकाहलगिति वृच्ती-ति विशो वे राष्ट्राय वन्त्रन्याहिन गभे पसी निगल्ग-लीति थारकेनि विड्डे गुभी राष्ट्रं पुसी राष्ट्रमेव विष्याहन्ति

त्साद्राष्ट्री विशं घातुकः ॥६॥ माता व ते पिता च तः
द्रित । द्रं वे मातासी पिताम्याचेवेन्द्रं स्वर्गे लोकं गमपत्यंय रक्ष्य रोहत इति श्रीवें राष्ट्रस्थान्य हें श्रियमें केनहें राष्ट्रस्यान्यं गमयित प्रतिलामीति ते पिता गमें
सृष्टिमतहें सयिति विश्वे गमो राष्ट्रं मुष्टो राष्ट्रमेव किप्याहित तस्माद्राष्ट्री विशं घातुकः ॥०॥ यहिरणे
यवमनीति । विश्वे यवी राष्ट्रहें हरिणे विश्वमेव राष्ट्रायाद्यां करोति तस्माद्राष्ट्री विश्वमित न पुष्टं पश्चमन्यत व्यति तस्माद्राजा पश्च पुष्यित स्द्रा पर्यजारा न पोषाय धनायतीति नम्माद्देशिपुनं नाभिषिद्धिति ॥ ५॥ स्त्रप वाः रोनस्यः
प्राणाः जामितापे पन्तास्त्रां वाचं बदिन दिधकावणा स्थकारिषमिति सुरिभम्ती मृचमन्ततोः न्दाह्रवीचमेवपुनते
नेभ्यः प्राणा अपकामित्ता ॥ ६॥ जाह्मास्त्रास्य ॥ ३॥ ३ ॥ ६॥

ञादितः ञनुवाक संख्या ४४ इति सर्वानुक्रमिणभाष्येगिरिष्रसाद्रचितेवेदा-र्षप्रदीपे तृतीयाध्यायस्य पञ्चमो खण्डः ५॥ समाप्तोऽयमस्य मेधः॥

ज्येष्टेमासे मलेपक्षे पीर्णिमा भुगु वासरे । यह नेत्राङ्क भूवर्षे हप मन्त्राः समागमन् अतः परं द्शामिरध्यायेः खिल्यान्युच्यन्त

विक्रमान्ताः १४ २४ शकान्ताः १०४४ आश्विनश्वका १ मृगुवार्शुम भवतुः।

<sup>+</sup>विदिन हो कि संवत् १५२८ काधिक भाद्रपर जुका १२ रविवार सेही मेंने योज-बोडा अञ्चमेश के आध्य लिखने का नक्ष्मिकिया र्सहेतु अभिनेके समीय ही यह मी समात्म हुआ।।

| हरिक्ष्मा | म् |       |
|-----------|----|-------|
|           |    | <br>_ |

,

| श्रथसंक्षेपत अश्वमेधमन्त्राणं स्चीमनम् |            |                                       |                |            |                                       |  |  |
|----------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------------|--|--|
| मृष्ट्रा                               | पङ्कि      | विषय                                  | पृष्ठा         | पङ्कि      | विषय                                  |  |  |
| = 66                                   | ध          | निक्कथार्णम्                          | ८४४            | و          | सुर्भि मनी मृक                        |  |  |
| = 66                                   | 4          | रन्तु यहणम्                           | ट४४            | <b>२</b> १ | त्वाभेदन संस्कार्मन्त्राः             |  |  |
| च्ह्र                                  | 4          | श्यवन्धनम्                            | = ४६           | <b>१७</b>  | अश्वविश्वसनमन्त्राः                   |  |  |
| ८ ६४                                   | ४          | अस्य प्रोक्षणम्                       | E8E            | સ્         | अथव् सोयम्                            |  |  |
| E 8 X                                  | १३         | सोकीय संज्ञा दशाहुति                  | . च ५ <u>४</u> | 20         | याज्या ध्नु वाक्या                    |  |  |
| च १ई                                   | Ę          | अय स्थेकोन पञ्चा शुच्चे               | च ४६           | 3          | अश्वस्परो ब्राह्मणोःध्यायः            |  |  |
| टश्ट                                   | 8          | श्वितानि<br>सावित्रीणमिष्टीनायाज्यान् | इ ७५           | ×          | प्राहादित्व गन्त देवताश्वा ङ्गा<br>नि |  |  |
| <b>च</b> १४५                           | १३         | स्विष्टकृति पुरो न्तु वाक्या          | <b>ट</b> च ३   | 2          | पाप नाश्चिमी                          |  |  |
| E 3,0                                  | 690        | विभूमीने त्यादि मन्त्राः              | च्चत्र         | 9          | याज्यानु वाक्या                       |  |  |
| च्य्य                                  | 8É         | क्षेत्रमण होमः                        | टच्छ           | ध्         | याज्यानु वाक्या                       |  |  |
| च २४                                   | <b>६</b> स | अधर्युजपमन्त्रः                       | घघघ            | =          | मान र्त्यनुवाकः                       |  |  |
| टेश्पू                                 | १३         | आ <b>न्या</b> दि होमः                 | च्छ्र          | <b>१</b> ३ | यद्त्यनु वाकः                         |  |  |
| च देख                                  | १४         | महिमग्रह ग्रहणम्                      | 282            | २०         | र्मानवित्यनु वाकः                     |  |  |
| टब्ह                                   | 4          | रथयोजनादिमन्त्राः                     | A 00           | 2          | अपाश्लील भावणे श्रुतिः                |  |  |
| टर्ड                                   | 3          | होतुर्बसणम् प्रमापित्र                |                |            | समाप्ती व्यमश्व मेधः                  |  |  |
| <b>च्</b> ३५                           | १०         | शन्य प्रोक्षणादि मन्त्राः             |                |            |                                       |  |  |
| ८४०                                    | 3          | अश्लील भाषणम्                         |                |            |                                       |  |  |
|                                        | <u> </u>   |                                       |                |            |                                       |  |  |

## हरि:श्रोम्

### जों नमी यत्त पुरुषाय

(ऋय रिवल्यानिविवस्बद्दश्रानि)

पञ्चात्मकं हिरूपंच माधंनेर्बहरूपकम् स्वानंदरायकं कृषां ब्रह्मरूपंपरं सुमः १६

अ०१ अग्निश्च पृथिवी च संनेते ते में संनमतामहो वायुश्चा नारिक्षं च सनिते ते में संनमतामह आपश्च वर्ण्य संनेते ते में श्वासन्ति ने में मंनमतामह आपश्च वर्ण्य संनेते ते में संनमतामद समर्म प्रमित्र अष्ट्रमी भूत्साधनी । सकीमाँ श्वाभ्यावनम्बुरु संज्ञानं मस्तु में भूनो ॥१॥ नवारवियाज्ञ बल्बंध तथामाध्यन्दिनं मृतिम् श्रुक्त वेदे द्याधाया उच्यने खिलमं ज्ञाहरू

इषे लेखार्भ्य दर्शेपोर्णमास्पित्यज्ञाग्निहोत्रोपस्थानपश्चनातुर्मास्या-ग्निष्ठोमवाजपेयग्जस्याग्निसोत्रामण्यश्चमधसम्बद्धा मन्त्राः व्याखाताः । इस्तिरिक्त्यान्युच्यने कचिद्धिनियोगानुकेः। तेषां विवस्वान्तिषर्न्यस्यानुकेः। अतित्यानीमानि यज्ञिष व्याख्यायन्त । वहस्य हिस्स्र एवः १५४ ३३ पाज्ञ वहस्यो वा याज्ञवहस्येन व्याख्यायन्त । इति श्रुतेः ॥

# **जेंनमोयाज्ञबल्काय** गिरियसाद संज्ञेम श्रीवेदार्थ प्रदीप के शनुक्तमन्त्र कथनः षड्विंशो म्थाय ईर्यते १६

अग्निम्न। सप्तिक्षेत्रोक्तानि यज्र्थेषि। अग्निम्न १ वायुम्ब २ आपम् ४ शाची गा॰ आदित्यश्व ३ सन्नसंसदः ४ पयेमाम् १ यज्विसका माम् ई मा-श्र॰ ॥ अगिन अोर पृथिवी संनते (अतुकू ल्येन प्रवृत्ति भाग के अर्थ संगत हैं खनः कहिता हूं कि ते अग्नि पृथिकों में(मेरे)अदः (अ मुक-देवदत्त को) संनमताम्(संनमयताम् वशवर्तिकरे॥ धाएव मुन रेखिप मन्त्रेषु योज्यम्। वायु शोर अन्तरिक्ष संनते ।॥२॥ आदित्य शेर र द्यो संन गाइग आप(जल) शोर बरुए संन गाठ भरमात्मान प्रत्युच्यते हे स्वामिन् जो कि तेरे सप्त संसदः (सात श्रिधिष्ठानः श्रीन १ वासु २ अ न्तरिक्ष ३ श्रादित्य ४ द्यो ५ जल ६ वरुए ७) हें नहां अष्ट मी सूनसाध नी (पृथी भूतों को उत्पादन करती +) है अतः सर्वाधिष्ठान भूत तूअ ना (पृथा) भूता का उत्पादन करता +) है अतः सर्वाधिष्ठान भूत तूअ अकाम प्राप्ति हो। किंच देवर्त्त करि मेरा संगत ज्ञान(मेरी दृष्ट से प्रीति) है। विज्ञानात्मा वोच्यते । जिस तेरे सप्त संसव : (पञ्च वुद्दीन्द्रियाणि । म न शोर बुद्धि तप्तायतन) हैं श्रष्टमी भूतसाधनी (भूतों की बशी कर ने वाली वाणी) है सो तू हमारे अध्वनः सकाम करि अमुक सहित मे ए संगत ज्ञान हो ॥५॥६॥ १॥

यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः ब्रह्मगुजन्या भ्यार्थ श्रूराय चार्याय च स्वाय चार्तायन। प्रियो देवानां

दक्षिणाये दातुरिह भूयासम्यं मे कामः सर्ध्यतासुपै मारो नेमत्॥२॥ + म=च !ञ्त्रशित्र-तु।इ०॥२॥

यह कल्पाणी अनुद्देगकरी वाचा को में यथा यतः सर्वतः कहता हूं (दी यनाम् भुज्यताम् इति सर्वेभ्यो विचा। केभ्य स्तदाह ब्राह्मणे के अर्थ राजन्यों वेश्यें। श्रद्रीं स्व (अपनीं) अर्गी(परायीं) श्रानुकीं वा वाक्सम्ब-न्धर्रहत श्रानुत्रों)के अर्थ । त्रियो देवानाम् मध्ये वसान रहितानुष्रुष् लोगासिट शा। यथेति पूर्विकेरच तथाशब्दो ध्याहार्यः व्यतः मेंब्राह्म रणदिकों के अर्थ कल्याणी वाणी कहता हूं तथा(तत) देवताओं का प्याग हीं उ छोर दूस संसार में दक्षिएए के दाना का प्यारा हों उं अर्थीन् देवाः दक्षिएए श्रीर दानार मेरे विधि त्रीति करें। किं च मेरा अयं अयह काम (अयिमिति नामनिर्देशः धनपुत्र दिलाभकामः) सफलहो। किंच यह (दंबदन)मु मे प्रीण्यतु(तृप्तकरे॥२॥

बृहंस्पते अति यद्यो असी द्युमिद्याति कर्नमञ्जने-षु। यहीदयुद्धवसः ऋतप्रजात तद्रमामु द्विगं धेहि चित्रम्। उपयामगृहीतोःसि बृहस्पतेषे त्वेष ते योनिर्छह स्पर्नये त्वा ॥३॥ + र-म्। अ०।उ-त्वा। इ०॥ - त्वा। उ०॥३॥

ब्रह्मदेवत्या विषुप् गृत्समददृष्टा इहस्पतिसवे बाईस्पत्यग्रहणेश्स्याः सोपयामाया विनियोगः॥ हे ऋन प्रजात (सत्य वा ब्रह्म) के सका शासेजन्म जिसका)हे बहु स्पते (बहुत् वेदों के पालक) नाना विथवोह धन हम यजमानीं मंस्थापन करि। वोह केंान कि जिस धन को खामी पूजाकरे (अर्थात ई खर्योग्ययन दे। जोधन को सोकों में विविध शोभे। कैसी

थन कि चुमत्(कान्तिमान्)क्रतुमत् जिस से यज्ञ किये जावें) अर्थात् नाह प्राथनदे। जाधन बल करि दिलाता वा प्राप्ति कग्ता अर्थात् थनान्ता वाह घन दे ॥ जपया मेतिसा ज्या जपयाम पाचकरि गृही तहें बहस्पति के अर्थ नुरे गहण करताहं "एषतेया-चिश्यहतेरा म्यान बहर्मिक अर्थ तुमें सादन करता हूं ॥३॥

इन्द्र गोमन्त्रिहापाहि पिवा सोमेर्टे पानकतो विद्यिद्ध-र्याविभिः सुतम्। उपयाम गृहीतोः सन्द्रिय ला गामतन एष ने योनिरिन्द्रीय त्वा गोमने ॥४॥ १

हे पानक्रतो(शन कर्म जिस्के) हे इन्द्र हे गोमान् (गाव: धनव: म्तुत यः किर्णा वाविद्यते यस्यम) तू इस्यक्त मं आ आंग्रेसिक पानक रि। केसा सोम कि ग्रावीं(पाषाणें)से अभिषुत केसं पाषाणों कि विद्यत (विशेषेण खण्डन करते पीसते हें तिन्हीं करि।। उप०४ ५ सा-उनगी-मान् इन्द्र । सादयित एष ०४ ४ या - ज ०॥४॥

इन्द्रायोहि वनहित्वा सोमेठें श्रानकतो। गोमेद्विर्याव भिः सुतम् अपयामगृहीतो सीन्द्रीय त्वा गोमतः एवते योनिरिन्द्रीय ता गोमते॥ ५॥

हे हवहन्(हव-देत्य के मारनेवाले) हे शतक्रतों हे इन्द्रतू आ और सोम को पी केसे सोम कि ग्रावों करि सुन केंसे ग्रावों कि स्तुनिहै जिन्हें। की ॥ उप॰ एष॰ न्यारव्या ते ॥ ६॥

> करतवीनं वैश्वान्रमृतस्य ज्योतिष्रयतिम्। अर्जसं घ र्ममीमहे। उपयाम गृहीं तोः सि वैस्वानरायं त्वेष तेयो

निवेश्वानराय ला॥६॥ + ऋ-हे। अ०। उ-ला। इ०।ए-लाय जार तिस्तो वैस्वानरीयाः पुरोग्नुवाक्याः। आद्या गायत्री प्राद् एक्षिह ष्टा। हम वश्वानर की याचना करते हैं यज्ञ समाप्ति की इति शेषः। केमे वेश्वानर कि ऋतावान(सत्य यज्ञ वा जलवान)का सत्य (अवि नाषि। ज्योति के पति अर्थान् नेजो गिष्ठान को। अजस्अनुपक्षी णाको। धर्म (जनक्षरते वा दीन्नाको ॥ उप॰ हे ॰ ॰ ए सा- उ॰ वस्वानर के अथ तुरे यहण करता है। गष्०६ ७ ए या नि॰ सादन कर नाह्न॥इ॥

वैश्वानरस्य सुमते। स्याम राजा हि कं भुवनानामि श्रीः। इतो जातो विश्वमिदं विचेष्टे वैश्वानरो येततेस् र्थेण अपयाम गृही तो श्री वेश्वान्यय देव वे योनिर्वे र् वे-ए। अवाज-त्वा द्वाए-त्वा जनाव श्वानरायं ता॥१॥ 🕇 विष्युत्सहष्टा वैश्वानर्की शोभन बुद्धि में हम होंबें। कं निपातःपा दपूरणः। हि- जिस हेतु से वैश्वानर इतः अरणि से जत्यन्त हो इसस ब कमीनुरूप की देखता शीर सूर्यसमतेजा है। केसा अगिनः कि एजता

भूतजातों का आश्रयणीय। उप ॰ एष ॰ व्याख्याते ॥ १॥

हि जिस हेतु से वैश्वानर इतः अरिए से जत्यन्त हो इसस हि क्य को देखता और सूर्यसम तेजा है। केसा अगिनः कि एजता है के का अग्रयणीय। उप ग्या क व्याख्या ते ॥ १॥ वेश्वानरे ने ऊत्तय आ प्रयात परावतः। अगिनरुक्ये के न वाहेसा। उपयाम गृही तो असि वेश्वानराय त्वेष ते विश्वानराय त्वेष ते विश्वानराय त्वाण्या स्थात का अर्थ हर हे या से वेश्वानर अग्रिन अपने किस वाहि गायत्री। हमारी रक्षा के अर्थ दूर देश से वेश्वानर अग्नि आवे किस वा हन करिकि उक्य (स्तोम+) करिके॥ उप॰ एष॰ व्याख्या ते।।ए॥

अगिन ऋषिः पवमानः पार्श्वजन्यः पुरोहितः । तमीमहे महाग्यम्। उपयामगृहीतो स्यानये ला वर्षसः एषते योनिरमये त्वा वर्चसे ॥४॥ +

अगिनदेवत्या गायत्री वसिष्ठभरहाजहष्टा पुर्गरुक्। महानायः (म हास्तुति जिस कीवा महागृहस्त्य) तिस अगिन को हम याचना कर्ते हैं। तिस किसे कि जो अगिन ऋषि(मन्त्रहष्टा। पवमान (इधर उधर च लंता वा शोधता)है।पाञ्चजन्यः(पञ्चजनें। के अर्थि हित ।पुरोहित अ य में स्थापित)है। उप॰मा-उ॰। तेज रूप अग्नि के अर्थ तुरे यह॰॥ ग्षण्या-जनारी

महा २॥ इन्द्री वजेहसाः षोड्यी यार्मे यछनु । हन्तु पा प्पानं यो स्मान्द्रेष्टि। उपयाम गृहीनो गिस महेन्द्रायं-विष ते योनिर्महेन्द्रायता ॥१९॥ +

महेन्द्रदेवत्या गायवी विस्षष्टकता। पुरोरुक्। इन्द्रशम(सुख) देवे। शीर जो हमें दुःखदे तिस पापिष्ठ की मारे यदा हमारे देखार छोर पाप्मान (पाप-ब्रह्महत्यादिक) की नाश करें। कैसा द्न्द्र कि महान् (ब्रें-ष्ठ। वजहें हाथ में जिस के वोह। षोडशी-पन्चप्राणा दशेन्द्रियाणिम नश्चेति षोडपापदार्था लिङ्गपरिरूषा जिस् के वोह आत्म स्पर्यर्थः उप•आसु-अ। एष॰या-पं॰दे उक्ते॥१०॥

नं वी दूसमृतीयहं वसीर्मन्दानमन्धेसः। अभि व त्सं न स्वसरेख धेनव इन्द्रं गोर्भिनिवामहे ॥११॥

इन्द्रदेवत्या पथ्या रहती नोधागोतमहकाः स्वाध्यायादिषु नियुक्ता

हे यजमानको तिस इन्द्रको हम स्तुतिलक्षणा वाणियों करि स्तुतिकरते हैं। कैसे इन्द्रको कि तुम्हारे वर्शनीय। ऋतिषह(अमिभवता शत्रुक्षांको) तिसे।स्यितिहेर्तुर्भूतं अनकिर मोदमान को। दृष्टान्तमाह वतंत्र नस्तर रेखु(दिनों में जेसे नवप्रस्तागीएँ वळ्डे को बुलाती हैं।तहत् हमर् न्द्रको स्तुति करते हैं।।११।।

यद्वाहिश्वं तद्ग्नये चहदर्च विभावसो। महिषीव खद्र यिस्त दाजा उदीरते॥१२॥

अग्निदेवत्यानुषुबस्युदृष्टा।हेउद्गातः अग्नि के अर्थ तिस हृहताम का गान करि। वोह का कि जो प्राप्त कराता है अति प्रयेन दूष्ट को। किंच सामगान से प्रत्यक्ष श्राग्निको किह क्या कि है विभाव (कान्तिही है धन जिस का बोहाहे अमे थन और अन तरे सकाश से जंचे चलते हैं। तन दखानाः म हिषीव-जेसे प्रथमपरिएगिता स्त्री घर से भोग के अर्थे ऊंची चलती है। एकं लत्यदं पादपूर्णम् वाथन तुम्से ऊँचा चलता है ॥१२॥

एस् यु वर्वाणि नेग्मं ग्र्त्यंतरा गिरे:। एभिर्वधीसर द्रन्दुंमि:॥१३॥

श्रीनदेवत्या गायत्री भ रहाजहुषा। हे अग्ने तू आ। इस प्रकार्वह रि🕈 इतरा: (अन्याः) स्नुति लक्ष्मणा बाणिएँ सुतरा कहैं। किंच इन 🗒 सोम विन्दुःशें। से बिंह ॥९३॥

क्रतवंसे युन्नं विनन्वन्तु मासी रुसन्तुं ने इविः। सं वत्सरते यसं देधातु नः प्रजां च परिपातु नः ॥१४॥ शिमदेवत्या बहती। हे अग्ने ऋतुलक्षणाः कालविशेषाः तेरे यज्ञ

को विस्तारें। चैत्रादि मासाधिशातारो देवा: तेरे हवि(पुरोडाशा)कोरक्षा करें। संवत्सराधिशाता देवता तेरे अर्थ हमारे यज्ञको पुष्ट करें और हमा री पुत्रादि अजा को संवत्सर ही रक्षा करें॥१४॥

उपहुरे गिरीएगर्थ संग्रमे च नहीनाम्। धिया वित्री

सोम देवत्या गायत्री वत्सदृष्टा।वर्ती के निकट श्रीर नदीयों के संगममें मेधावी सोम जत्पन्त दुष्पा किस बुद्धि करि कि विपादिक मुक्किरियन करेंगे यह विचारि के चूत्यर्थः।।१५॥

अ०२ उचा ते जातमन्यसी दिवि सङ्गम्यादेवे। उग्रहें शर्मम-

सोमदंबत्यासिस्रो गायत्र्य शामही यव हशाः। हे सोमतेरे अन्त (सम रूप) में ज्यान हो म से हुए अपूर्व जंचे गये खर्ग में विद्यमान को भूमि ग्रहण करती है। किं तत् द्युलोक स्थं भूमि ग्रेह्णात तहाह । उत्क्रष्ठ सु ख (गृह पुत्रादिजन्य) को वडे श्रवः (कीर्तिवाधन) को ॥ श्रनेन मन्त्रेण पन्ता इति परिणाम उक्तः। सयथा। हो स किई हुई आहुति प्रथम दि वि मं जाती है ततः अन्तरिक्षमें जल रूप करि फिरि भूमि में अन्तर्भ से ततः नर् में रेत रूप से फिरि पोनि में नर्रूप करि श्राके नर् को धन यश से सुरवी करती है इति भावः॥ १६॥।

सन् इन्द्रीय यज्यवे वरुणाय मुरुद्धाः। वरिवावित्यरि

है सोम तृहमारा परिश्रव क्षास्त्र रूप)होके आहतित्व की प्राप्त हुन

द्त्पर्थः। किमर्थम्। किर्न्द्र वरुण और मरुतों के अर्थ अर्थात् इन्स्र दिकों की तृप्ति के अर्थ परिस्रव। केसे दन्द्र कि पूजने योग्य के अर्थ। य-ज्यवे(यज्यवे द्दं त्रयाणं) विद्रोषणम्। यज्युभ्य द्ति(पूजा योग्यें) मरुतों के अर्थ। केसा है तृ कि विर्वोवित् धनका ज्ञाता वा प्रापक ॥१०॥

एना विश्वान्यर्थ आ द्युम्नानि मानुषाणाम्। सिषासनी वनामहे ॥१६॥

ईश्वर सोम इन सब मनुष्यां के युन्नें (अनें बायशें) को लांबे इति शेषा आ थीत हमारे अर्थ देंबे तिम सोमदन युन्नों को हम सम्भजें। केसे हें हम कि सिवासन्तः (दान को करते) धनमाज हों ब्रत्यर्थः॥१ण।

अनु विरेर्त प्रधासम् गोभिर्न्वश्वेरतु सर्वेण प्रष्टेः। अनु हिप्दानु चतुष्यदा वर्ष देवानी प्रमृतुषा ने यन्तु॥१४॥

यज्ञपुरुषमुद्गलहष्टा त्रिष्टुप्- आपितियं देव देवत्या। हम वीरों(पुत्रों) किर पृष्ट हों तें गे अनु हों तें गे धेनु ओं से पुष्ट हों तें गे अन्तें। से पुष्ट हों तें गे अन्तें। से पुष्ट हों तें गे अन्तें। हम वीरों(पुत्रों) अोर चतुष्पदें। (गजा-दिकों) से पुष्ट हों। किंच ऋतु-ऋतु में देव हमारे यज्ञ की आप्त हों। १४ ॥ अन्ते पत्नी रिहा वह देवामी सुप्ति रूपं। त्वष्टी रुष्टें सोमे पितये॥ २०॥

श्वान देवत्या गायत्री मेधातिथि हृष्टा। इतः पञ्च ऋची गिनशोमे नेष्टुर्याज्याः आधा प्रातः सवने नेष्टुचमस्यागे याज्याः हे जम्ने देव नाओं की पत्निएँ इस यज्ञ में तूला केसी पत्निएँ कि कामयमानाः। किं च सोम पान के अर्थ ल्हा देवताको प्राप्त कर्ग२०॥ अभि यूजं गृणीहि नो गावो नेषः पिबंध्करतुनी। लर्ड

हि रेत्वधा असि॥२१॥

है ऋतुदेवते गायच्ये। मेथातिथि हुछे ऋतुया गे नेषुर्याज्ये। हेग्नावः (पानीवन्) हे नेष्टः हमारे यज्ञ की स्तुति करि। किंच चरतु देवता सहितपान करि सोम को इतियोषः। क्यों कि तू रह्मों (रमएगियधनों) का दाता है ॥२१॥ द्रविगोदाः विपीवति जुहोत प्रचे तिष्ठत। नेष्ट्राह्नुभिरि ष्यत ॥२२॥

द्विणेदाः(धनदाता अग्नि)पीनेचाहता है सोम की द्निशेषः।अनः हे ऋ विजः तुम होमां शीर कर्म मे उद्युक्त हो शी। किं च नेषा केथि ष्ण्य से देवां सहित सोम प्रति जाञी॥२२॥

नवायर्धसोम्स्वमेह्यवीङ् श्राञ्चन् मर्हे सुमना अस्य पाहि। श्रिमिन्य से बहिष्या निषयी दिधियमं जठरुर न्दुमिन्द्र ॥ १३॥

इन्द्रदेवत्या त्रिष्टुप् विश्वामित्रदृष्टा। माध्यन्दिने सवने नेष्ट्रचमसपागे याज्या। हे इन्द्र नेरायह सोम है अनः अस्मद्भि मुखः तू आ सर्वकाल इस सोम की को)रक्षा करि। कैसा है तू कि प्रसन्तिचन। किंच इस यत में आसत हभी पर वैठि इस सीम की उदर में रखि ॥२३॥

> अमेर्व नः सहवा आ हि गन्तन नि बहिषि सदतना र णिष्टन। अर्था मन्दस्व जुजुबाणोः अन्यसस्त्व रहिवेभिजी निभि: सुमद्गेगः॥२४॥

त्वष्ट देवत्या जगती गृत्समद्दशा तितीयसवने नेष्ट्रचमसयामेयात्या देवपत्यः प्राध्यने। अपने घर में ऐसे हमारे यत्तको है देवपत्वीको तुम आक्षी। हि-षादपूरणः। दमें पर बेठा। रिणष्टन परस्पर वार्ता करें। केसी हैं तुम कि शोभन हे आह्वान जिन्हें। का। एवं देव पत्नी रुत्काण त्वष्टा र माह हे त्वष्टः तू निर्नतर आई दुई देवपित्र को विषे तुम हो किसा है तू हि विलिक्षण अन्त को सेवमान और देवपत्नीकों से सुमद्गणः (सं तुष्ट हैं देवगण और स्वीगणा जिसके। २४॥

स्वादिष्ठया मदिष्ठया पर्वस्व सोम् धार्याः । इन्द्रीयः पातं

मेमदेवत्बेद्वाविनक्कीं अवस्थि मधुक्कन्दी हुछ ज्ञाबादिषु नियुक्ते है सी मधारा करि द्रा पवित्र से द्रोण कलका प्रति जा। के सी धारा कि अत्यनस्वदवती। अत्यनक मद यित्री। क्यों कि इन्द्र के पीने को तृ अ भिषुत है हम लोगों करि इस हतु थारा ॰ प्रति जा॥ २५॥

रक्षोहा विश्वकिषिर्भि योनिमयोहते। द्रौरी सुबस्य

इति सर्वे हितायाः हितीयो नुवाकः १

इति त्री युक्त यजुषिमाध्यन्तिन शारवीयायां वाजसनेयुस हितायां दीर्थपाठे युद्धिहेंयो व्यायः॥३६॥

सीम द्रीणकलका लक्षण स्थान को तिष्ठे है। कैसा है सोम कि राक्षकी (दुष्टों) का हन्ता विश्व चर्ष फिएसब जगत को देखता वा सब मनुष्यवर विगयजमान लक्षण जिस के काउना हरणादि में वोह। तथा केसा है व्रीरा कलश कि लोह करिके हत (उत्कीरि वनायागया। तथा सथस्य (सा घेडेरे हैं। सोमजहां ॥ २६॥

> द्ति भाष्ये दिनीयोः नुवाकः २ श्रीबेदार्थप्रदीपेन तमो हार्दे निवार यन् ॥ पुमार्थाश्वतरोदेयाङ्गानुदेवः सनातनः २६

श्रीमञ्जुक्षयजुर्वेदान्तर्गतमाध्यन्तिय शाखाध्येत्व्याप्रयादान्वयवि श्वामित्रपुग्धियित श्रीमञ्जयितशाखेववस्मीत्मज रोक्निएय नृपति -गिरि प्रसादेन रचिते श्रीवेदार्थ प्रदीयेगिरियरभाष्ये रिवल प्रकर्णे जिलम् न कथनः षड्विष्ठेशोः ध्यायः ॥२६॥

> हिरः शोम् जोनमोयज्ञपुरुषाय पञ्चात्मकं हिरूपंच साधने वीं हु रूपकम् स्वानंद दायकं कृष्णं ब्रह्मरूपं परंस्तुमः २६ समास्वाग्निकोण्ध्यायः (अनापित दृष्ट छः)

भारत समास्वाग्न स्वतं वर्धयन्तु संवत्सरा ऋषयो पानि सत्या।
सं दिव्येन दीदिहि रोचनेन् विश्वा श्रमीहि प्रदिश्चायतसः १
जानमायाज्ञ वत्त्वाप
गिरित्रसाद संज्ञेन श्रीवेदार्थ प्रदीपके॥॥
सप्तविंशो प्यमध्याय शानिकोवर्षिते भूनाभ्

अयमध्यायः पञ्चितिकस्यानेः सम्बन्धी प्रजापितृष्टः।नव बर्चाः निन

देवत्यास्त्रिष्टुमें। गिनना एषाः द्षकापश्री समिध्यमान समिद्दत्यी रन्तराही शासं विनियोगः। अग्निक्रिषिः कर्मोङ्गभूतम्मिनं स्तोति। हे स्राने एते तुरे बटावें। के कोंन।कि समा(समा:- महीनें †) वसनाद्या ऋतु एँ संकल एः तिस के अधिष्ठातारः। ऋषयः (मन्त्रद्षष्टारः) जे हें सत्य अर्थात् सत्य स्पामन्त्राः। श्रीर् तृ इन्हें। से वर्धमान दिवि में हुई दीन्नि करि संदीन्न हो। किंच सब प्रदिशाएँ और चारी दिशाएँ दीप्त करि ॥१॥

मं चेथाखी ने प च बोध येन मुच निष्ठ महते सोभगाय मा चं रिषद्वपसता नेन्झमेन ब्रह्माएंस्ते युश्रसं: सन्तु मान्ये ॥३॥

हे अग्ने संदीत्र हैं। शेंप रस यजमान को ज्ञातार्थ करि। बडे ऐस्वर्ष र्ने की उद्यम करि। कि च हे अपने तेरे समीप बेरनेवाला (यजमान)ना पान हो 🕫 तर् ब्राह्मणः (ऋत्विम्यजमानाः) य पास्विनः हो। क्षोर् श्रीर्प जन न करने वालं यशस्वनः नहीं ॥३॥

त्वामग्ने वृण्ते वाह्मण इमे शिवान्त्राने संवर्णे भवामः। सपत्नहा नीम्झिमानिजिच से गरी जागृह्यप्रयुद्धन्। ३॥ हे अग्ने ये ऋतिग्यजमानाः तुरे पाग के अर्थ भर्जे हें अतो हे अमि संव रणे (ब्राह्मणें सहित एकस्मिन् वरणे सित्रहमारे को प्रान्त हो। हमारे प्रान्त श्रीं का हना हो श्रीर हताविशिष्ठीं का जेता हो। किंच अपने घरमें प्रमाद छोडि साबभान हो।।३॥

> र्हेवाग्ने अधिधार्या रिषं मा ला निक्रेन्यूर्व चिनी निका रिएं। क्षत्रमंने सुपममलु नुम्यसुपस्ता वर्धता तेम्अ

हे अने र्हेव-हम यजमानां में नूथन को अधिक दे। किंच पूर्विचतः (प्रथम अगिन को चितकरनेवाले) अतएव निकारिणः (निर्न्तर्यज्ञ करण पीलाः) तुरे नीचान करें (मा अवजानन्वित्यर्थः) किं च हे अ मने क्षत्रजाति तेरे सुखकरिके व शीकर्ने को समर्थ हो। किं च तेरा उ पसदनकर्ने यष्टा अनुपहिंसिनः सन् धन पुत्रादिकरिबंदे॥४॥ क्षेत्रणाने खायुं मध्रम्भ मित्रणाने मित्रधेये यतस्य।

मन्धेये यतर गाय एको मग्ने विह्ने हीरि श्रामे तू सिनियों को यज्ञ कराय। केसाहे तू कि स्वायुः (शोभन हे श्रायु-जीवन जिस का वा शोभन श्रायु । मनुष्य-यजमान हे जिसका बोह। कि च हे अग्ने मिन(सूर्य) सिहत वर्तमान होते मिनधेये यतम् मिन (यजमान) का धेय (कार्ययागलक्षण) तहां गानिक स्यज्ञ गृह में निष् मित्र(यजमान)का धेय (कार्यपागलक्ष्मण) नहां यत्न करि (यजमानक्-स यज्ञ गृह में दीप्त हो। केसा है तू कि एजाओं करि यज्ञमें शाह्यान्यः। १०

शति निहा शति सिधो स्विनिमत्य एतिममे विश्वा ह्याने दुरिता सहस्वायास्मभ्येष्टं सहवीराध्यं रुखि दी: गई॥ हे अग्ने हि(निश्चय) सबपापां की नू निवारि। क्या करिके कि नि हः(मारनेवानीं को अति क्रमण करिके। कुत्सिता चारें को अति। अन्यमनस्कों को अति। अदातारों को अति। अर्थीत् सबदुष्ठों को अनिक्रम्य पापका नाशकरि। किंच निर्नार हे अपने हमारे अर्थ

युत्रों सहित धन दे ॥६॥

अनाधुयो जातवेदा अनिष्ठतो विराहमे क्षत्रभृद्दी दिही ह। विश्वा आश्रीः अमुञ्चन्मानुषीर्भियः शिबेभि रद्य परिपाहि नो वधे ॥७॥

हे अग्ने इस कर्मविषं वर्तमान तू सब दिशाएँ त्रकाशि। केसा है तू कि अनायुष्यः पराभवितं अश्वाक् जातंवदाः (जातहे थन वा ज्ञान जि स से) अनिष्टृतः (नहीं हे हिंसित किसी से। विविध एजमान क्षत्र की यु-पुकरता। किंच मानुषी भियः (जन्मजरा मृति देन्य शोका दिकाः) को निव र्तपन्सन् शानों में हमें रक्षा करि॥ ॥

इहंस्पते स्वितबेधियेन्धं स्विधितं चित्संतर्थश्सिश्ची पाधि। वर्धयेनं महते सोभगाय विक्रां एन्मनुमद न्तु देवाः॥ण्॥

हे हहस्यते हे सिवतः इस यजमान को कमीभित्त करि किंच चित्र चित्यर्थे संशितं चित्र शिक्षित को भी संत एम् (अतितरं) शंशिशादी शिक्षाकरि। किंच वडे ऐश्वर्ष के अर्थे इसे वढा। विश्वे देवा इस यज मान को अनुमद्नु (तृप्ता हृष्टा वा भवन्तु > हों हृह स्पति सवित्र व्हा स्यां सामिथेन्य कु भूतो शिन रेवोच्यते वाक्यहं वा एकेन हृहस्पति स्वता । ए।।

अमुत्रभूयात्ध यद्यमस्य हर्दस्यते श्राभिश्वास्तरम् -द्यः। प्रत्योहताम्त्रिना मृत्युमस्माहे वानामग्ने भि वजा श्राचीभिः॥४॥ हे इह्स्पेत तू अमुत्रभूयात् (परलोक गमन गर्ण से छुटा अर्घात् मर्ण से रक्षाकरि। अथ (अथ) यमकाभय (परलोक भय नरक पाता दि तिस) सेभी वचा। किंच अभि शाप (लोकापवाद) में भी छुटा। दे-वताओं के वैद्य अश्विनी कुमारो इस यजमान से मृत्यु को निवर्त करो किन्हों करिके कि शाचीओं कर्मी करिके अत्र छहस्पति राग्नरेव सा मिथेनी प्रकर्णस्याग्नेयत्वात्॥ अ॥

उद्दं तमम्परिखः पर्यन्त उत्तरम्। देवं देवा जास्यी मर्गन्म ज्योति रुन्मम्॥१०॥

व्याखाता २०.२१ ।। १०॥

अ॰ २ जुर्धा श्रीस्य समिधी भवन्त्यूर्धा शुक्रा शोचीर्थ्याने। द्युमत्तमा सुप्रतिकस्य सून्ताः॥११॥

द्वादशाश्री देवत्या उक्षिति विषमपादा आग्नेयं। गिना हरा। अग्निः त्रजापतित्वेन सूर्यते तेन त्राजायत्या अपि। ता आग्नयः प्राजापत्या यद्गिन्यप्रत्र तेनायेय्यो यत्रजापति मश्री एएतेन प्राजापत्या इति श्रुतेः। इस अग्नि की समिधाएं अधी (देवगामिन्यः) होती हैं श्रेष् तेजांसि अधी होते हैं। केसे तेज कि श्रुद्ध। द्युमत्तमा(विश्वकाशका केसे अग्नि के कि सुष्ठु मुख् जिसका। तथा यजमान पुनकी। जो ऐसा तिसे स्नृतिकर ते हें इति श्रेषः। १९।।

नन् मधी प्रतेन।१२॥

देवींगिन मधुर्घृतकरि यन्तमार्थी की छिड़ के मावयद है कि यन् मेंच

+ पर्न अन्पति नेप प्रति पति श्रुते:। त बहुत हो कि जिसकरिमार्गछताभ्यक्त हों। केसा हेब कि तन्त्रनपात हैं। जल का पोत्रकाश्वसुरः (प्राणवान् । विश्वदेदाः (सर्वधनः। देवों मेभी हैं। दीनिमान् श्रेष्ठ ॥१२॥

मध्वी युर्ज्ञ नेक्षसे प्रीणानी नराषार्धसी अपने। सुक्रहे

हे अग्ने तू मधु खाद्घुत करि यज्ञ को व्याप्त है। केसा है तू कि देव ताओं को तृत्रकरता। नरं शंस(ऋतिओं करि आशंस-स्तुत।शोम नकार्ग। दीन्निमान्। विश्वोत्यादक। विश्ववार(सर्वो करि सेवितवास व को अङ्गी करता॥१३॥

अञ्चायमेति पार्वसा घृतेने डाना वन्हिर्नम्सा। अगिन ११ सुचीर अध्वरेषु प्रयत्सु ॥१४॥

यह अध्यं अध्यं मं वर्तमान अग्निको प्राप्त करता है। केसा कि ज्ञा नवलकि क्ताना तथा बन्हिः (बहुता है यज्ञभारको यज्ञनिकी है कः। क्याकि कि घृत हिर्विक्षण अन्त्रसे उपलक्षिताः जुह्वा द्यापहण किर इतिशेषः॥९४॥

स यक्षतस्य महिमानमग्नेः स ई मन्द्रा सुप्रयसेः। वसुश्रेतिष्ठो वसुधातमश्रा१५॥

वीह अधर्य इस अगिन के महिमान को पजे और मरजनक हिवयें देव। केसे अगिन के कि सुप्रयसः (शोभन हें अन्त्रजिस के। केसे अ गिनके महिमान की यजे कि जी वसुः वास्यिता अति चेत्रयतायनों का दात्तमः॥१५॥ हारे देवीरन्वस्य विश्वे व्रता देदने ग्राग्ने । उर्व्य

द्वारो देख: इस अगिन के वत (कर्म)धारण करती हैं। पीछे सवदे वता अगिन के । के सी हैं द्वार कि विशालान्तरा। तथा स्थानों से ऐख र्प कराती अधीत ऋतिजों को स्थान देती ताः सुमः॥१६॥

ते न्द्रीस्य योषिए दिन्य नयोनी जुषासानको। इमं यज्ञ -

अहोराति देव्यो हमारे इस यज्ञ को रक्षाकरें। केसी हैं ते कि अगिन की भाषीएँ। तथा खर्गम्ये। केसे अगिन की यीनि में कि गाई त्य स्थान न में स्थित के इति प्रेषः नकारः पादपूर्णः। केसे यज्ञ की कि अक्षर् (अकुटिल) की ॥ १०॥

देवा होतारा उक्छमधर नो गने जिह्वामि गृणीत म्। कृणुतं नः खिष्टिम्॥१०॥

हे देव्या होतारो (अतिनवायू) तुम हमारा शोभन यजन करे। किंन्व ह मारे यज्ञ को ऊँचा (देवमार्गगामी) करो। अतिन की ज्वाला को वर्णनक रो अर्थात् समीची वन्हिज्वालाहे यह स्तुतिकरो॥१०॥

तिस्रो देवीर्वहिरेदहें सदन्तिया सर्स्वती भारती।म ही ग्रेणाना॥१६॥

तीनों देवि इस बर्हि पर बेठें। कोन तीनों कि इडाए थिवी स्थानों सर स्वती (मध्यस्थाना)भारती (खुस्थाना। मही (महती) गृणाना (स्तुविन इ ति विशेषण ह्रयं तिस्रणाम् ॥१४॥

## तनस्तुरीपमद्भितं युरुक्ष त्वष्टी सुवीर्यम्। एयस्योषं वि

तृष्टा देव निसं(प्रसिद्ध)थन की पृष्टि को हमारी नाभि प्रनि छोडि (नाभि पर छोडा उत्सङ्घ में गिरता है इति भावः किसे थन की पृष्टिकोकि हमें पीघ्रप्रापक। अञ्जल (महान्। पुरुक्त (बहुतों में निवास कर्ता। साधु वीर्या। अर्थात् ऐसे थन को दे॥२०॥

वनस्पते वंस्ञा रर्गण्समना देवेषु। अग्निहंब्य हं श्रीमता स्वयाति॥२१॥

जिनः शमिता हव्यको संस्करता है यतः अतो हे वनस्पते तिस् संस्कृत हव्य को अवस्रज(सुड्युख से अवाचीन डालि। केसा है तू कि आत्मा करि देवों में हिव देता॥२१॥

शाने खाहा कृणुहि जातवेद इन्द्रीय ह्यम्। विश्वे देवा हविरितं जुषन्ताम्॥२२॥

हे अग्ने हे जान प्रेसान होवे को इन्द्र के अर्थ खाहाकार किर केरे। किंच विश्वे द्वा इस हवि को सेवन करें॥२२॥

अ॰३ पीबी अन्ता रियहर्धः सुमेधाः भेतः सियिति नियुताम भिष्ठीः। ते वायवे समनसो वितस्युविश्वेन्तरः सपत्या नि चकुः ॥२३॥

अधितं वायवे नियुत्वते शक्तं तूपरमालभते इति इतस्य पशोः पीवीक् अन्ता रियव्य द्रत्याद्याः षर् याज्यानुवाक्याः। द्वे वायुदेवत्ये विषुभी व सिष्ठदृष्टे। शक्तो हि वायुरिति खने भोनो वायुः जिन नियुत्वें (शक्तें) को सेवन करताहै ने नियुतः समानमनस्काही वायु के अर्थ विशेषणिति हैं हैं। केसे अर्थों कि पुष्ट है अन्न जिन्हें। का तिन्हें। तथायन की बढ़ाते। केसा खेत कि शोभन बुद्धि जिस की। अर्थों का आत्रयणीय। एवं बायु करि किये अखयोग में नरः (अविजः) सर्वाण्येव शोभनापत्यत्राप-कानि करता हुआ कर्म इति शेषः॥२३॥

ग्ये नु यं जज्ञ तू रोहंसी में ग्ये हेवी धिषणा थाति हैव म्। अधं वायुं नियुनः सन्धत स्वा उन खेनं वसुंधितिं निरेकं॥ २४॥

ये रेदसी घावापृथिवें। जिस बायु को जत्यादन करती हुई तु (क्षेप्र) किमर्थम् कि धन(उदकरूप)के अर्थ। बुद्धि को देती वाणी देवी देव (वायु) को धारण करती है धन के अर्थ रोदसी के सजाव में भी बा यु विना जगड़ारण एक से वायु जत्यादितः। अध उत्यत्यनन्तर्मेव उत्तिश्चय) निजाम्बा वायु को सेवन करते हैं। कहां कि निरे के (बहु जना की ए स्थान में। के से वायु कि म्वेत वर्ण को। तथा धन के धार-यितार को। 128।।

शापों ह यहंहतीर्विश्वमायनार्भ द्धांना जनपंनी रानम्। नती देवानार्थं समवर्ततासुरेकः कसे देवाप हविषा विधेम ॥२५॥

हे जनापित देवत्य विषुभी हिरण्यगर्भ प्राजापत्यह छे प्रथमा ह्यायिका खा पो हवा ग्रद्भग्रेसलिलमेवासेति १९-१-६१-ब्राह्मण्मेतयोः कण्डिकयो नि-दान भूतं बोध्यम् । ह(प्रसिद्धी) जब कि जल विश्व को प्राप्त हुए। केसे जल कि बंद्रलाः। तथागर्भे (हिर्एयगर्भलक्ष्ण)को धार्ण करते अतए व अग्नि(अग्निस्पहिरण्यगर्भ) उत्पादन करते ततः संवत्सरेषित गर्भ से देवता शों का प्राण्यूत्वशात्मा लिङ्ग शारीर रूप हिर्ण्यगर्भ उ

त्यन्तदुः आ। प्रजापितस्य हिर्णयगर्भ के अर्थ हविदेते हैं ॥२४॥ यश्विदापे। महिना पर्यप्यद्वसं द्याना जनयनीर्यिह

याश्वरापा माहना प्यप्यू द्वा र्गा प्राप्त होता है जिसे देवाय हितया है कि स्माप्त की श्वाप की स्वाप हितया है कि स्थापन करती। यज्ञको की श्वापन करती। यज्ञको के श्वापन करती। यज्ञको के श्वापन करती। यज्ञको के श्वापन करती। यज्ञको के श् चिद्प्यर्थः शोर जो अन्तर्यामी देव महिमा करि पूर्वीका जलें। के देखता हुआ। केसी जल कि दक्ष (कुश्ल) प्रजापति की स्थापन करती। यज्ञको उत्पन्न करती । अर्थान् सृष्टिकर्जी। ओर जो देवताओं के जयर एक देव रहा तिसदेवता के शर्य हिव देने हैं ॥२६॥

प्र याभियासि दाश्वाधंसम्बा नियुद्धिवीयविष्टयें दुरो ए। नि नी रिपर्ह सुमोर्जस युवस्व नि वीरं गव्यमध्य च राधः॥२०॥

देवायुदेवत्ये विषुभा विस्षष्टछे। हे वाया तू जिन नियुतां (अश्वाशें) करिके याग के शर्थ यक्तगृह में वर्तमान हविदेत्तवन्त यजमानको अभि मुखजाताहै तिन नियुतों करि आके हमारे अर्थ यनको है। केसे धन कि सुष्ठु भोगिये है। किं च पुत्र श्रीर गी श्रम्बरूपथन की दे। अ शा नी नियुद्धिः शतिनीभिर्धर्हं सहस्रिणीभिरुपया हि यज्ञम्। वायो जिस्मिनसर्वने माद्यस्व यूयं पातस्ति भिः सद्दी नः ॥२०॥

हे वायो शिश्वाशां किर हमारे यक्त को त्राप्त हो। केसी शिश्वाशां किरिके शितनी सहितनी शितसहस्त्र संख्या हैं जिन्हों की-भाव यह हैं कि ब हु वाहन तर्पण में समर्था हैं। शीर शाकर इस तीसरे सवन में ति त हो। श्रय पादेन करिका शाह- हे करिका: कल्याएंग किरिके तुम हमें रक्षाकरों॥२ण।

नियुत्वीन्वाय्वागे ह्ययर्थं खुक्रोध्श्रयामि ते। गन्तीसि सु-न्वतो गृहम्॥२४॥

षष्ट्रचो वायुदेवत्याः वायव्येष्ठकापश्चपक्षे वणदीनां याज्यानुवाक्या त्वेन नियुक्ताः आचा गायवी गृत्ममदहष्टा। हेवायोयतः सुन्वतः(म -नमान के)ग्रह प्रति तू गमन शील है। अतः अश्वावान् हो आ। यह शुको ग्रहः तुम्प्रति प्राप्त हो। शुकादि ग्रहाणां पात्रं तमेवेति भावः॥ भा

वायो युको न्य्रयामि ते मधो न्यायं दिविष्ठिषु । आयोहि सोमपीतये स्याही देव नियुत्वता ॥३०॥

अनुषुपुरुमीटा जमीट हुछ। हे वायो श्व गृह तुरे प्राप्त हो। केसाशु क्र कि दिविशिषु(द्यो: प्रार्थना करियेहे जिन्हें। करि-पन्ना: १) मधु (रस्) का अप (सारभूत) अयोत् यन्तरस में श्व जगह सारभूत है। किंच है देववायो अत्वावता रथ करि सोमपान के अर्थ आ केसा है तृ कि या जमाना दिकों करि स्पृहणीय: 13011

वायु रेग्रेगा यज्ञभीः साकं गुन्मनसा युज्ञम्।शिवोनि

वे गापञ्यो।वायु कल्याणस्या अन्याशीं करि चिन सहित सादर

+ जातिष्टोमेन खाकामो यनेतेस्युक्तेः।

यम् को चले केसा कि आगे चलने वाला। यस्त्रीः सम्बक्ति त्रहोता कल्याण् कर्णाः

वायो ये ते सहस्रिएं र्यास्क्रिश्रगिह । नियुत्वान्से मंपीतय ॥३२॥

हे वायो जे तर् सहस्र मंख्याकाः रथाः हे तिन रथें। करिसीमपान के अर्थ आगमन करि। कैसाह तू कि अश्वायुक्तः † ॥३२॥

एकंया च द्राभिश्व खभ्ते द्वाग्यामिष्टये विर्धेषाता च।
तिसाभश्च वहंसे विर्धेषाता च नियुद्धिवायविह ता
विमुच्च ॥३३॥

निष्णु अनयश्ची पात्राणि मुच्यन्ते। हे खभूते निजासमृद्धिर्जगद्रूपा जिसकी से) हे बायो एक दश हो बीस तीनि और तीस अश्वाओं क रिके जे पात्र बहे हे ते पात्र इसयज्ञ में विशेषेण छोडि। पन्त चका-राः समुच्यार्थाः ॥३३॥

नवं वायद्वतस्यते त्वष्टुजीमात रङ्गुन। अवार्थस्यावृती-

गायती का द्वित्स्योव्यश्वहष्टा। हे वायो हे त्रहतस्य ते (सत्यके पालक) हे त्वष्टुर्जामानः (कादित्य से जल लेकर वायु गर्भना हे फिरि हिष्ट हो ती है दस कारण वायु का दित्य का जामाना। हे कड़ुन (काश्वये रूप) तेरे अन्त्रों की कार्यना करते हें ॥३४॥

अ॰ ४॰ अभि लो यर नोनुमो॰दुग्धा-इव धेनवेः।ईश्रीनम्स जगतः खर्रशमीशीनमिन्द्र तस्युषं:॥३४॥ हहतीसते हहती इयं प्रगायं विस्ष्व हृष्ट मिन्द्र देवत्यम् । रयन्तरं ह सिणी पक्षे इति श्रुतेः । नान्यो ध्योगिये दित्यधर्यो गीनं बिहितम्। अतः सम्मां योनय ऋचः पहाने ननेन्द्रः प्रगायो रयन्तरस्य यो निः। हे श्रूर हे इन्द्र हम तुरे आभि मुख्यकरि अत्यन सुति करते हैं।(तन हृष्टानः) जैसे अदुग्धा गीएँ वत्माओं को सुति करती हैं। केसे तुरे कि जङ्गम के ई शान स्वर्ध श्राप देखता है वा आदित्य। को स्यावर के प्रभु अर्थात् नियन्तार को ॥३५॥

न लावाँ २॥ इसन्यो हिच्यो न पार्थिवो न जातो न जीन-ष्यते। अश्वायन्त्री मयवनिन्द्र वाजिनी ग्रचन्त्रस्वा हवामहे॥ ३६॥

है मध्वन्(धनवन्)हे इन्द्र दिवि में हुए छों विधे तेरे सह प्रानहीं है इति प्रोयः और न हुआ और न होगा। इस हेतु हम तुमें बुलाते हैं कैसे हें हम कि अश्वों को कामयमानाः। हविर्युताः। गोकामाः। श्र र्यात् गोघोडे वे ॥३६॥

त्वामिद्धि हवामहे साती वाजस्य कार्वः। त्वा छुनेषि न्द्र सत्यति नर्त्त्वा काष्ट्रास्ववितः॥३०॥

त्रराह्यमेन्द्रः प्रगायः प्रान्यहष्टः हहताम्त्रो योनिः अध्योगीनस्योत्तेः आद्या हहती द्वितीया सतोहहती हहदुत्तरे पक्षे इति अतेः। हेइन्द्र काखः (यज्ञों के करनेवाले)नरः (त्ररतिज)हम तुर्भे वुलाते हें-इत् एवार्थे हि निश्चये। किस निमित्त कि अन्त के लाभ निमित पात्र्यातिमित्त दिग्वजयनिमित्त । केसे तुर्भे कि सातें

श्रुतिस्युन्ताचार्रतों निषिद्धत्यागियों)के पालक की। नया श्रश्वप्राप्ति निमिन।त्वा प्रान्दा वृत्तिराद्रार्था॥३०॥

स लं निश्चित्र वज्वहत्त धृषाुया मह स्तवानी ज्ञादिवः। गामश्वर्धे रथ्यमिन्द्र संकिर स्त्रा वार्ज न जिग्युषे॥३६॥ हे चित्र (आश्चर्यकारिन्) हे वज्वहत्त हे ज्ञाद्रवान् हे रन्द्र सो तह-मारें गो जोर अश्वदे। केसे अश्व कि रथवहन समये। केसा हे तृ कि आगल्भ्य जीर तेज करि स्त्यमानः। केसे कि जेसे जिग्युषे(जीतते) अश्व वा हस्ती के अर्थ) अन्त देते हें तैसे हमारे अर्थ हे॥३०॥

कया निश्चन आर्थवद्नी सराहेथः सर्वा कया शचिष्ठ-या हुता ॥ ३४॥

तिस्रो गायत्र्य इन्द्रदेवत्या वामदेवष्टशः वामदेवप्रसाम्नो योनिः वाम देव्य मात्मनिति त्रुतेः अन्त्या पादनित्रुत् सप्ताक्षरित्रपदाः पूर्वः र्वः इन्द्रपदमत्त्रपद्मन्त्रपत्रायम्। इन्द्रः किस कती (अवन तर्पण वा त्रीणन्) करिके हमारा सहाय आभिसुख्येन होताहै। तथा तिस अतिशयवती पागिक्रया करिहमारा सरवा होता है। केसा इन्द्र कि चित्रः विचित्रवाष्ट्र ज्य। सदा वर्धमानः॥३६॥

कर्त्वा सत्या मदीनां मर्रहिष्ठा मत्मदन्धेसः। इटा विंद् रूजे वस्तु॥४०॥

हे द्न्य अन्य(सोमस्पञ्चन)का कः (अंश) मन कर्ताहै। केसा किमव जनक हवियों के मध्य मंहिष्ठ-त्रेष्ठ (अत्यन्तमव्जनक वा अत्यन्तप्र काश्राता वा बढाता। जिस अंश करि मन हो हढों कन काविधनोंकी तू चूर्ण करता अर्थात देने को तांडि- तोडिकर देतांह ॥४०॥ अभी खु एः संखीनामविता जीरितृ एएम् । श्रांत भवास्य नये ॥४१॥

हे इन्द्र तू पालन के अर्थ भनं प्रकार प्रात (बहुतरूप र्खता)है। केसा है तू कि मित्रों सुनि कर्न वानों हम ऋति जो का पालिय ता ॥ ४१॥

यज्ञा-यंज्ञा वाश्यानयं गिरा-गिरा च दक्से। म-म वयम् मृतं जातवेदसं वियं मित्रं न शंहिं सिषम्॥४२॥ वृचः त्रगायः आग्नेयः तथमा शम्युदृष्टा यज्ञायज्ञियस्य साम्ने। योनिः।यज्ञायज्ञियं पुद्धमिति श्रुतेः। द्वे बहत्यो तृतीया सतीबह ती। अनेक यहीं में अन्या-अन्या स्तृति करि के तुँमें वा तुम्होरेअ र्थे अगिन को स्तृति करता हं। कैसे अगिन कि उन्साहिन वा बलव न्त को। अमरणध्म को। जात हे ज्ञान वा धन जिस से तिसे पीतिज नक को। जैसे कोई मित्र को सुनि करता है तहत् अग्निको सु

ति कर्ता हूं। अत्र विकर्णव्यत्यः॥४२॥ पाहि नो अम्न श्एकंया पास्तुत द्वितीयया। पाहि न गीर्भिसिसभिर्जी पते पाहि चेत्सभिवसो। 118ई॥

भगेद्दशाः हे अग्ने हे अनों के पालक हे वसी (वासियत वा वसुमन्) एक गिरा ऋग्लक्षणा करिक स्तृतः सन्द हमें रक्षाकरि। श्रीर दूसरी यजुर्लक्षणाः से सुनः सन् हमें रक्षा करि। नीनें। नरुग्यजुः सामले

अद्यो व्साआवन्ते त-म्योः गिर्नात्वपाये के गीनः

क्षणकों) सैस्तु । चारें (सम्यजुः सामनि गद्लक्षणकों) से स्तु राख पद्म का व्यादि रूपा चतुर्थी गीः॥४३॥

ऊर्जी नपात्र सं हिनायमे समयुरी श्रीम ह्व्य दोतये। भुब्दा जेषाबिना भुवेद्वधन्यन बाना तन्त्रीम् ॥४४॥

शम्युद्दश्वा यजमानीं । र्यु प्रार्थियते । है अध्योजिल के पोत्र अगिन को सो तू तर्पण करि। क्यों कि यह अगिन हमें दू छा कर ता है अतः हि वियों के दानार्थ संकल्प करते हैं। यतः यह अन्तें में रिक्षिता होता है और श्रीरें भाषी पुत्रादिकों के श्रीरें) का रिक्षिता होता है। अगिन अन्त श्रीर रिक्षिता वर्धि । यतः हमें चाहता है अतः हि दिन के अर्थ तिसे संकल्प करते हैं ॥४४॥

संवत्मर्गानिस परिवत्मर्गानिस वात्मर्गानिस वात्मर्गानिस वात्मर्गानिस कल्पन्तामधी कल्पन्तामधी कल्पन्तामधी कल्पन्तामधी कल्पन्तामासी कल्पन्

र्ति सर्वे हिनायां चतुर्थो न्तुवाकः ४ र्तिश्री स्त्रक्षयनुषि माध्यन्दिनीयायांवाजसनेयसर्वे हिनायां दीर्घ पारे सम्नवि वे प्रोग्ध्यायः ॥२०॥

अगिन देवत्यं यजुः चित्याग्निमर्शनेविनियोगः। यच्च संवत्सर्मयं-युगाध्यक्षं प्रानापितिमिति ज्यो॰ १: १: ज्योतिः प्रास्त्रोक्तिमिही ज्यते। हे अगिन तू संबन्सर है परिवत्सर है इदाबत्सर है इद्वत्सर है वत्सर है शर्षात् निर्विशेषेण पांच संवत्सरात्मक युग स्पर्हे १। तिस तरे उपसः (प्रातः कालाद्यः कालविशेषाः संगवमध्यान्हाद्यः) अहोराजाः (दिवसः निशाः) अर्धमामाः (पक्षाः) मासाः (चेत्राद्यः) अरतवः (वसन्ताद्यः) कल्य नाम् अपवयत्व करि क्षुन्ना होवें। संवत्सरश्च उपलक्षण मेतत् श्रीतः पांची संवत्स गरिक भी कल्यन्ताम्। किंच श्रमन के अर्थ समन्व श्रीतः प्रसारयः भाव यह है कि संकीच विकास करि। किंच सुपर्णाकारकः विकास से मुप्णाचित् है। तिसंदवतया वाचा सहितः सन् अद्भिरसः च्वरमाणः द्वर्थः (स्थर) मीद (तिष्ठः ४४॥

इति भाष्ये चतुर्योऽनुवाकः ४ श्री वेदाये श्रहीपेन तमाहाई निवार यन पुमार्थाश्चनुरोदेयादी नद्वः मनातनः २०

श्रीमच्छुक्तयजुर्वेदान्तर्गतमाथ्यन्दिनी शाखाध्येतृत्याघ्रपादान्वयवि श्वामित्र पुराधिप श्रीमज्जयिकशोर देववस्मीत्मज रोक्निएपन्द्रपति गिरिष्रसादेन रचिते श्रीवेदार्थ प्रदीपेगिरिधरभाष्येखिल प्रकरणेशीन वर्णानोनाम सञ्जविदेशोध्याय:॥२०॥

हिरि: श्रीम् ओनमोयज्ञपुरुषा य पञ्चामकंद्विरूपंच साधनेर्बद्धारूपकम् स्वानंद दायकंक्रणां ब्रह्मरूपपरं स्तुमः २० इन्द्रमिड:सीचामणिकोऽध्यायः (प्रनापर्ताष्वसर्स्वसद्धः)

विकतिः

होतो यसन्समिधे-द्रेमिडस्पदे नाभी पृथिब्या अधि। दि बो वर्ष्यन्समिध्यन् अञ्जोजिष्ठ ऋषिणीसहंग वेत्वाज्यस्य होन्यज्ञ ॥१॥

अंममोपाज्ञबत्काय गिरित्रसादसंज्ञेन श्रीवेदार्श्वपदीपके वसुनेत्रमिनेश्यायेसाँ शिष्ठःसमीपेतेरू

अयमध्यायः सीत्रामणीसम्बन्धी सीत्रामएयङ्गभूतयो रेन्द्रवायोधस्यो राद्यनपन्धोः त्रयाजानुयाजप्रेषस्यः ततन्त्र अजापत्यन्विसर्खत्याः धौ यस्य ऋषयः। आधेःनुवाके एका त्ये। न्द्रपत्रोः सम्बन्धिन आत्रीदेवता समित्तनूनपादित्यादिदेवताकाः प्रयाजानां प्रेषाः होता यश्तर्सामधेन्द्र मित्याद्या होता यक्षदिन्द्रमित्यन्ताः क॰११। हलायुथमते सर्वाणि पजू र्वेषि १-४ई महीबर्मते आधीवि०१ ४ ई २१ २२ ३५ ३ई अतिज्ञानी २ ४.....४.१२.१५.१७.१८.२४.४०.४२.४३. ब्रा-ःप्र•८.४१.४*६. द्*०.पाक्तरीर ११:१३:१६-२७-३०-३२:३४-विक्तित १६-२३-उ-४६-उ० क्रित १४-अतिया बारी २०-२८-२४-३४-प्रा- ज०२३-०प्राना २५-०प्रत्यष्टि ३३-ब्रा-स० ३०.३७.४४.४४.बा-गा०४६.अ०.+॥ अथ मन्बार्थः। देव्या होता समिथा (हिनभूत समित्वाष्ठ करिवा समिथा प्रीदेवत एसहित द्न्द्रकी यजे। जी एन्द्र नीनें। स्थानें। में वीपे हे पहिले इडा(पृथिवी) के पव्य-जनीयप्रदेशभें अग्न्यात्मा करि दी पेहें। दूसरे पृथिवी (अनिरिक्ष भे के नामि।मध्यःविद्युदात्मा करि शिथि। जपर में। नीसरे दिव(स्वरी) केवर्षि श्व प्रदेश में शाहित्यात्मा करि ही पे है। केसा कि च पे एिस्हामोजि

†पृथिबीश्बे नानिरिक्षम् ष्ठ मनुष्यों के अभिभावुकों में अत्यन्त औजिस एवंविधि इंन्ड्रिआ ज्य की पिये। हे मनुष्य होतः तूभी पिज ॥१॥

होनो यक्षतन्त्रन्तिभाष्ट्रितित्र मर्पराजितम्। इन्द्रे देवध्यस्विवे पथिभिर्मधुमत्तभेने गुप्रार्धसेन् तेजस्य विताज्यस्य होन्येज॥३॥

नराशंस देवता सहित तन्नपात शीर इन्द्र देवता की होता यजे। किन्हें। से कि पथियों (जाते हें स्वर्ग की यजमान जिन्हों से तिन हिंवयों) करि। के सीशों कि कितियों (ति करती हैं तिन्हों) तथा मधुमन माशों से। केसे इन्द्र कि पानुशों के जीतनेवांल किसी से भी न पराभूत स्वर्विद्र स्वर्ग की जानते वा अपनों की जानते वा स्वर्ग में विद्यमान की। केसे नराशंस कि तेजिस किर् युक्त। एवं हो देवताशों युक्त दन्द आज्य पिए। शेषं पूर्व वत्। अत तन्त्र पान्त पान्त पंसावेकत प्रयों पिता वित्यु भय बानयं प्रयाजः। शा

होता यक्षिरिन्द्रमीडितमाजुह्वानममर्त्यम्। देवो देवैः सवीर्थो वजहस्तः पुरंद्रो वेत्वाज्यस्य हो-नर्यज्ञाका

होता इडाओं (प्रयाज देवताओं) सहित इन्द्रको यन । केसे इन्द्र कि ई डित (क्टिलिजें किरिस्तुत) आजुह्वान (यजमानं किर आहूयमान वा दे-वताओं को शाह्वयन्त) अमरण यमे को। ऐसाइन्द्र देव आज्य विये के सा देव कि स्वीर्य (समान वीर्य जिस का वोह अर्थात् सब देवताओं में जि तना वीर्य वोह अकेले इन्द्र में। वजह हमा। युरंहर (प्राचुओं के नगरें। को राता। उक्तमन्यत्॥३॥

होता यक्षद्विधीन्द्रं निषद्वरं हेषमं नर्यापसम्।वसुभी स्द्रेरंदित्ये: स्युग्मिविहिंगसदहत्वाज्यस्य होत्यन्॥॥ बहिं प्रयाज देवतापर स्थित इन्द्रको होता यजे केसे इन्द्रकि उपवेष्टाओं में श्रेष्ठ वर्षितार नरें।(यजमानें))के अर्थ हितकारि।सो इन्द्र वसुओं रुद्रें।

शादित्यों तीनों सवन देवों सहित बहि पर भले प्रकार वैठे शोर आज्य पिये। कैसे वसु आदिकों कि सयुक् (समान पोगें) सहित॥४॥

होता यक्ष होना न बीर्युर्ड सहो द्वार इन्द्रे मवर्धयन्। सुत्रायण अस्मिन्य के विश्वयन्ता मृता वधी द्वार इन्द्रेग्य मीर्षे व्यन्ता ज्यस्य होतर्यजं ॥४॥

जेहार: प्रयाज देवा: इन्द्र में श्रीज (इन्द्रियबल) वीर्य (प्रारी रवल) श्री रसह (मनोवल) बढा ते हुए तिन हारों को होना पंजे। श्रीर ते हुए दिन हारों को होना पंजे। श्रीर ते हुए दिन हुए के शर्य विवृता ही श्रीर इसयज्ञ में शाज्य पियें। के सी हार: कि सुखेन प्रक्रेष्ठ गमन जिन्हों में। ऋत (यज्ञ) को बढा ते। के से इन्द्र कि सी चने वाले के शर्य ॥ ५॥

होता यक्षदुषे इन्द्रस्य घेनू सुद्धे मातरा मही। स वातरो न तेजसा वत्सिन्द्रमवर्धता वीतामाज्यस्य होत्यंज ॥६॥

होता नकोषे। पर्जे ओरते तेजकरिइन्द्र को वटावें शोर आज्य पियें तत्र हष्टान्तः सवातरी न (समान हें बाता वछडे जिन्हें। के ते एक शिख के गोर्ट वत्सको जैसे बटाती हें तैसे इन्द्र को बटावें के सी नक्तोषे कि धेन् (प्रीणियचेंगे। दुग्ध को पूर्यन्ये। मात्वन्यालिके। महत्ये।।ई॥

होता यहाँहेव्या होतारा भिषजा सर्वाया हिवयेन्द्रे भिष ज्यतः। कवी देवी प्रचेतसाविन्द्रीय धत्त इन्द्रियं वीता माज्यस्य होत्र र्यज्ञा

देव्ये। होतारे। अयंचारिन रसी च मध्यमः तिन्हे होता यजे और जे हिव करि इन्द्र की चिकित्सतः। इन्द्र के अर्थ वीर्य की थारण क एते हैं। कैसे कि चिकित्सा कु शली अन्योन्यं स्नेह वन्ते। क्रान्तद श्रीनो। ही प्यमाने। प्रकृष्ट ज्ञान जिन्हें का तो॥ ७॥

> होता यक्षतिस्रो देवीर्न भेषजं वये स्त्रिथातवो प्रमु इडा सर्खती भारती मही । इन्द्रेपत्नी हे विष्मती व्यन्ता ज्ये स्य होतर्यजं ॥ ज्या

भेषजरूपा जे तीनों लोक तिन्हें और इडा सरस्वती भारती तीनों हे वी क्षें। को होता यजे और ते आज्य को पियं। केसे हें तीनों कि अवि वायु सूर्य तीनों धर्तार हैं जिन्हें। के। अपिक्तनः (कर्भवन्तः) श्रीती एए वातवर्षा है जिन्हें। के कर्म हैं। केसी हैं तीनों कि महत्वः इन्द्रकी पत्नी एँ (पालियच्यः। हविष्मती एँ॥ ७॥

होता यक्षत्वष्ठार्मिन्द्रं देवं भिषजेर्ह सुयजे घृतिष्ठये म्। पुरुक्तपर्ह सुरेतसं मधोन् मिन्द्रीय त्वष्टा द्धि दि न्द्रियाणि वेत्वाज्यस्य होत्र्यज्ञाक्ष

होतात्वष्टा प्रयोज देवता की यजे। केसे त्रष्टाकि इन्द्र(प्रभु) देव (दाता

र्) भिष्ण (ऐगनिवर्तक) साधु यष्ट्रव्य की घृत करि के प्रोमा है जि सकी तिसे पुरुक्ष (वहुत हैं रूप जिस के तिसे। प्रोमन है रेन (वीर्ष) जिस का तिसे। मधनन (धनवन्त) को श्रोर से लष्टा प्न्यू के शर्धवीर्थी कोधारण करते सन् शाज्य पिये। ४॥

होतो यहा इन्स्पिति ई शिम्तार् ई श्रातके तुं धियो जोष्ठार मिन्द्रियम्। मधी समक्तन्पिथिभिः सुगेभिः खदौति यक्तं मधुना घृतेन बेलाज्यस्य होत् येज ॥१०॥

होता वनस्पति प्रयाज देवता को यंजे। केसे वनस्पति कि उल् खलादिस् प किर हिवयों के संस्कर्ता। पातकतु (बहुक मी) बुद्धि के सेवितार इन्द्रि य (श्रात्मा के हित वा वीर्य स्प) को। वोह वनस्पति मधु स्वादु घृत किर यज्ञ को संमुक्षयन्सन् सुगमन मांगी से मधु (खादु) घृत किर यज्ञ को देवता श्रीं पृति प्राप्त किरे शाज्य की पिये॥ १०॥

होती यक्ष दिन्द्र थ्यस्ताहा ज्यस्य स्वाहा मेदसः स्वाही स्वोक नाथ्यं स्वाहा स्वाहो क्ष्मीनाथ्यस्ताहा ह्यस्तीनाम् ।सहो देवा अज्यिपा जुषाणा इन्द्र आज्यस्य च्यन्तु होत्
र्यजं ॥११॥

होता इन्द्र को यजे। खाहाकार करि आज्य के देवताओं को यजे। खा हाका • मेद के देव •। खाहाका • स्तोकों (सोमविन्दुओं) के देव • स्वाहा खाहा हती: प्रयाज देव •। स्वाहा • हव्यस्कीओं (हव्य सम्बन्धि सुवच नों) के देव •। स्वाहा कार करि आज्यपा देवा: प्रीयमाणा होते और इ न्द्र आज्य की पियें॥ १९॥ श्र०२ हेवं बहिरिन्द्रेहं सुदेवं देवेबीरवन्सीर्ण वेद्यामवर्थयन्। वस्तीर्हतं प्राक्तीर्भूतर्हं राया बहिष्यतोग्त्यगादसुवने वसुधेयस्य वेतु पर्नागश्या

एकादश एन्द्रपशोः सम्बन्धिन एवानुयाज प्रेषाः। देवता विहे एत्यः
॥मेंत्रावरुण किहता है। विहेः संज्ञानुयाज देवता इन्द्र की बढाता है
केसा बिहेः कि शोभना देवा मरु एत्यः जहां वोह। तथा देवों (दाताओं किसा बिहें: कि शोभना देवों में आह्य दित। वस्त (दिन) में हत (त्ना) अक्त (एति) में प्रभृत (प्रकर्षण धृत। जो बिहें: हिवलेक्षण धन किर बिह्म मः बिह्न कि स्थान कि स्वा कि स्व कि स्

देवीद्वीर इन्द्रेष्ठं संयोते वीड्वीर्यामन्त्रवर्धयन्। आ व त्सेन तर्रणेन कुमारेण च मीवतापावीणार्ठ रेणु कैकार्ट नुन्दन्ता वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यर्जण्यः

यत्त गृह द्वारां त्र देवताः ।याम(नियतहोतं हें त्रु त्विजजहाँ कर्म)में जे बारा देविएं इन्द्र को बढाती हुई। केसी द्वारः कि संघाति देहलीकपा ट द्वार शारवारी लाममूहे सित हटा हें (संघाति वना द्वार हट नहीं हो ता॥ ते द्वार रेणुक काट रेणुकों किर ककाट कुत्सित कूप) को नियत करें। किमित्यती विशेषणे। केसे कूप कि वत्स(गोपुत्र) तरुण और कुमार करि श्वामिमुरव्येन अर्वाण(जाते हैं जहां तिस) को। कैसे गोपु

व कि मीवता (हिंसाशील किर्।हिंसाशील (चव्चल) उच्चलना वास-श्रीर कुमार जहां गिरते हैं तिस कूप को रोकें- उपलक्षण मेतन आश-य यह है कि यज्ञ प्रजा के विद्यकारी कूपा दिकों की मार्ग से निवर्तक-रै। श्रीर ते आज्य पियें ।१३॥

वेवीः ज्वासानकेन्द्रे युक्ते प्रयत्मृह्वेताम्। देवीविष्रः प्रा पासिष्टाध्यं सुप्रीते सुधिते वसुवने वसुधेयस्य वीतां य-जे॥१४॥

अहो ग्राधिषाञ्ची देवी(देव्या)यज्ञ में प्रवर्तमाने सित इन्द्र की बुला तीहुई। स्रोर जे देव सम्बन्धिनी प्रजा(वसवी रुद्रा आदित्या विश्वेदेवा मरुत इत्यादिकों)की चलाती हुई। स्रोर ते पिये केसी हैं कि सुप्रीते स्प्र तितुष्टे) सुधिते(सुतग्रं हिते॥१४॥

देवी जोष्ट्री वसुधिती देविमन्द्रमवर्धताम्। अपोव्यन्या घा देवाथं स्पान्याः वंदाहसु वार्षीणि यजमानायशि सिने वसुवने वसुधेयस्य वीतां यजगर्थः।

प्रीति युक्ते देखें। वसुधिती (धनका यारण जिन्हें) से ते द्यावा पृथिखें। अही राचे वा-सत्यं च समाचेति कात्यकाः निरु १००० ४०) ते इन्द्र दे वता को वढाती हुंई। तिन्हें। के मध्य अन्या (एका) अधें। (पापें) और वे वीं (दीं भी ग्यों) की दूरि करती। दूसरी वार्यी (वरणीय भी गयों ग्यों) धनीं को प्राप्तक रातीं। केसी हैं ते कि शिक्षिते (विदि तवेदों - तत्वक्ते। तेपीयें ॥ १३॥ देवी क जी हैती हुंधे सुदु ये पय सेन्द्र मवर्धता म्। इयु मू र्जी मन्या वेद्यत्स विद्या के सपीत मन्या नवेन पूर्व दयमान

पुराणेन नव्मधानामुर्ज मूर्जाहतीः क्रजियमाने वसु वामी िष्ट यजमानाय शिक्षिते वसुवने बसुधेयस्य वीतां यज ॥१६॥ अधसान मन्त्रोक्षो देवना विकल्पः । देव्यो पूर्व प्रेषोक्ते दुग्य करिर्ज्यो बहाती हुंई । केसी हें कि ऊर्जाहती बल्युक्ता आह्वान जिन्हों का ते खुग्ये (हो ग्ध्यो चे सुद्धे (मायुदोहने। तिन्हों के मध्य एका अन्त और दथ्यादि यजमान के अर्थ प्राप्त करती है। दूसरी साम्य (समान भोजन) और सामित (पुन्न दि सहित पान भोजन) को वहती है। जे देविये नये अन्त करि पुराने अन्त्रको पुराने अन्त्र करि नये अन्त्र को यजमान के धारण करती हुई। केसी है कि दयमाने (उक्षन्त्रयो वा हापयन्यो। क्षिक्षिते। वे तिषयें। १९६॥

करती हुई। केसी हैं कि स्यमान (जक्षान्यों) वा क्रपयन्यों। सिक्षिते।
तेषियं ॥१६॥
देवा देव्या होतारा देविमन्द्र मवर्धताम्। ह्नायं प्रार्थमानाः
भौष्टी वसु वार्योणि यनमानाय शिक्षितो वसुवने वसुवेपस्य वीता यन॥१०॥
विकास पार्थिवी शिनः अन्यो मध्यमः। देवी देव्या होतारी दृन्द्रदेव की ब

एकः पार्थिनोधीनः अन्यो मध्यमः। देवो देखो होतारे दृन्द्रदेवको ब ढाते हुए क्षीर यजमान के अर्थ वीर्यो वसुक्षों की आहरण करते हुए। कैसे कि हताधर्शसी (पापनिवर्तको। तो पियें॥१९॥

देवीसित्सित्ति देवीः पतिमिन्द्रमवर्षयन्। अस्पृक्षद्वारतीित वर्ध रुद्देर्यज्ञ र्ध सरस्वतीड्डा वसुमती गृहान्वसुवने ब सुधेयस्य व्यन्तु यजे॥१५

तीनों देवीयें पालक इन्द्रको चंटाती हुई। ताएबाह् भारती(भरत-रविति-

सकी कंक्ति खरीको स्पर्ध करती है। सरस्वती रुद्रों युता यज्ञ की स्पर्ध कर ती। वसुयुता इडा गृहें (सूलोक) को स्पर्ध करती है। ते पियें ॥१०॥

देव र्न्हें। नराशिं सिद्ध वर्ष्य स्त्रिबन्धुरें। देविमन्द्रेमव-धैयन्। शतेने शितिषृष्ठानामाहितः सहस्रिण प्रवर्तने मि वावरूणेदेख होत्रमहितो रहस्पितं सोत्रमित्वनाश्चिर्यवं वसुवने वसुधेयस्य वेतु यजे ॥१४॥

नग्रंस (यज्ञदेव) इन्द्रदेव की बढ़ीता हुआ। कैसा नग्रंस कि ऐन्वर्य नान्। विवस्त्य (तीनें। घएसर हिवधीन आग्नी भ्र जिसके वीह। विवन्धुर (अरुग्यजुः सामलक्षण तीनें। वन्धन जिसके। वीह नग्रंस शिति (प्याम) पृष्ठों गीओं के शत किर आहितः सन् गो। सहस्रकिर अवतें हैं। मित्राव रुण इस नग्रं शंसके हो तकर्म में यो ग्य होते हें हहस्पति ओहात को अरिवनी इसके आध्येव को पोग्य होते हैं। वोह पिये ॥ १६॥

देवो देवे वेनस्पति हिर्णयपणों मधु शाखः सुपिप्यलो देव मिन्द्रमवर्धयतः दिव्मग्रेणास्यक्ष्तदान्ति देवं पृथिवी महिर् ही हसुवने वसुधे यस्य वेतु यन्। २०॥

यूप उच्यते वनस्यतिर्देवः देवों सहित इन्द्र की वढाता हुआ। कैसा किहिर एयमयहें पत्ते जिस के। रसवती शारवा जिसकी। शोभन फल जिस के। जो बनस्पति अय(दुकसी) किर स्वर्ग को स्पर्श करता है अन्तरिक्ष को मध्य किर इति शेषः सर्वतः स्पर्श करता पृथिषी को जनर किर इतिशेषः हट करता। सो पिषे॥२०॥

देवं बहिवीरिनीनां देविमन्द्रेमवर्धयत्। खास्यमिन्द्रे

( )

णासंत्रमन्या ब्ही ७ व्यम्यभू इसुवने वसुधे पस्य वेतु यजे॥२९॥

बर्हि (अनुयाज देव)रून्द्रेवको वढाता द्वा अन्यवर्हिओं की अमिहोता हैके ह पिये। कैसा बहि कि वारितीयों शोष धीओं) के मध्य में देव (दीयम नश्रेष्ठ) खासस्य (सुख आसन करि जहां स्थित होते हें बोह। इन्द्र करि आश्रित ॥२९॥

देवों न्यानिः सिष्ठक हेवमिन्द्रं मवर्थपत्। सिष्ठं कुर्वन निस्वष्टकतिवष्टम् व बरोतु नो वसुवने वसुधेयस्य वेतु यज ॥२२॥

सिष्टकदेवः अग्निः वृन्द्रदेवको वदा ता कुला वीह हमारासिष्ट (साखर ह) करें और पिये। केसा कि स्विष्ट करते सन् स्विष्टकत्नाम (के भन रष्ट को करूंगा यह तिस का अधिकारहै।।२१॥

अग्निम् होतार्महणीतायं यजमानः पचन्पत्तीः प चन्युरो डाप्री वध्निन्द्रीय छार्गम्।सूप्रा अब देवो वनस्पतिर्भवदिन्द्रीय झार्गेन्। अयुनं मेद्सः प्रति प चतार्यभीदवीवभत्यरोडायोन। त्वामद्यः ऋषे ॥२३॥+

तामद्य अयं प्रतीकः उभयवापि । ऐन्द्रपशुसम्बन्धी स्कावाकंप्रेष लामद्यान्तरषे इत्ययं मन्त्र उभयत्रापि ऐन्द्रानुवाके वायोधसानु वाके च प्रतिकोक्तेः आदिमात्रेणेकः सकतो त्रेषः। व्याख्यातः मेषः २१ ५४-६१ ॥ १३॥

अ ३ होता यसत्समिधानं महद्यशः सुसमिसं वरेण्यमिनिम

रे भ-मास्रास्-ना द्वाला-चाउगारश्

# न्द्रं वयोधसम्। गायनीं छन्दे रुद्धियं व्यविं गां वयो दथहेलाज्यस्य होतर्यज्ञ ॥२४॥

एकाद्श वायोधसे पश्री प्रयाज प्रेषाः समित्तन्त्पादाद्याप्रीदेवताः। देखो होता अगिन की श्रीर वयोधाद्न्द्रशायुके दातार वाधारयितार) को यजे। केसे अगिन कि दीप्यमान । वडे यशकरिदी प्र। वरणीय को । क्या करता पजे कि गायनी छन्द वीर्य एकवर्ष हो महीने की गी श्रीर आयुखा – पन करता दन्द्र में दित शेषः। प्रयाज देवता दन्द्र युता आज्य को पिये। हे मनुष्य होतः तृ भी यजि। एव मग्रेश्य।

होता यक्षतनुनपातमुद्धिदं यं गर्भमितिर्धे सिविम-न्दं वयोधसम्। उष्णिहं इन्दं इन्द्रियं दित्यवाहं गां वयो द्धहेत्वाज्यस्य होत्पेन ॥२६॥

होता तन्ननपान प्रयाज देवता को शेर क्योधा द्न्द्र को यंजे अदिति ने जिसे गर्भ में धारण किया अर्थात् तिस इन्द्र को। केंसे तन्नपात को कि उद्भिद्ध (यन्नफलें। के उद्भेतार। पिवन को। क्या करता कि उिष्ण क् छन्द वीर्थ हो वर्ष की गेंगे शेर श्रायु इन्द्र में स्थापन करता॥ २५॥ होता यक्ष ही डेन्य मी द्वितं वृत्रहन्ते मुमिद्धां भिरी छा ठें सह: सो मुमिन्द्रं वयो धर्मम्। श्रन्तु ष्टु मं छन्दे इन्द्रियं

पञ्चाविं गां वयो दधहेलाज्यस्यस्य होत्रयेज ॥२६॥

होता च्राओं प्रयाज देवताओं सहित वयो ११ केसे इन्द्र कि ईडेन्य (सु तियोग्य) को। ईडित (ऋषियों किर स्तुत। अत्यन्त स्वहा। ईडा (सवैंक रिस्तुत्यः। सहः सोंम (बलकरि सोमवदाल्हा स्काको। का करता कि अ नुष्टुप् छन्द इन्द्रिय दोवर्ष छे महीने की गी और वय इन्द्र में स्थापन करता ॥२६॥

होता यक्षत्सुबहिषं पूष्एवन्तममत्ये र्वं सीदनं बहि वि प्रियेश्मतेन्द्रं वयोधसम् । हहती छन्दं इन्द्रियं विक्सं गां वयो दधहेताज्यस्य होतर्यजे॥ २०॥

होता वयो । के से की कि शोभन वहिं। प्रयाज देवता जिस के तिसे पू षणयुक्त । अमर्ग धर्मा। प्रिय अनम्बर्ब हिं पर बे ठे को। का। कि ह हती छन्द इन्द्रिय तीनि वर्ष की गो (का हषभ) ओर आयु इन्द्रमें स्वापन करता॥ २०॥

होता यक्षद्याचे स्ताः सुप्रायणा क्रिता वधो हारी देवी हिर्ण्ययी के ह्याण मिन्द्रं वयोधसम् । पङ्किः छन्दं इहे-न्द्रियं तुर्यवाहं गां वयो दध् ह्यान्वाज्यस्य होत्वर्जा॥

होता हारो देवीं: शेरि ब्रह्मा (परिवृत) वयो शंके सी हारः कि गमनाब काश विद्यमान हैं जिन्हें। में। अत एव शोभन प्रकर्ष करि गमनहैं जिन्हें। में। सत्य की वढ़ाने वाली।हिरएमपी हढाः। क्या॰ कि पड़्कि इन्द इन्द्रिय तीनि वर्ष छेमहीने की गो शेरि वय दूस दुन्द्र में स्थाप नकरता। २०॥

> होतो यशत्युपेशसा सुशिल्पे हं हती ग्रामे नक्तोषासा न देशीते विश्वमिन्द्रे वयोधसम् । विष्टुमं छन्दे दहेन्द्रियं पष्टवाहं गां वयो दर्ध द्वीतामाज्यस्य हो नर्यने ॥२६॥

होता दोनों नकोषा (एविकीर एविके अपर्माग) श्रीरसर्धात्मक वयी गंकिर्म मों की नक्तोषसी कि शोभन हैं स्पिजन्हें। के। सुप्रिल्पे (यद्धे प्रति स्पंति ह ल्यमितिश्रुते । शोभन शिल्य जिन्हें। केते अन्योन्य प्रतिरूपे। बहत्यो। दर्शे ह नीये। क्यार्थक निष्टुप् कन्द दुन्द्रिय चारि वर्ष की गी शीर क्य दुन्द्र में 🞼 स्याण ने वियं॥३४॥

होता यहात्यचेतसा देवाना मुनमं यशो होतारा देवा क्वी स्युजेन्द्रं वयोधसम्। जगतीं हन्दं इन्द्रियमन्ड्रा हं गां वयो स्धं द्वीतामाज्यस्य होतर्यजं॥३०॥

होता देखी होतारी । और वयी शकेसे होतारी कोणके प्रचेतसी (प्रक्रष्ट ज्ञान जिन्हें। का निन्हें। देवाना मुत्त मं यश्रः (युंजी क्रत देव यश्रो रूपें। क वी(क्वान्तर्शनो। समानयोगो।क्वा॰ जगती छन्द दुन्द्रिय शकस्त्रमी हषः श्रीर क्य इन्द्र में स्था । तीपियें ॥३०॥

होता यक्षत्येषास्वती सिक्तो देवीहिरएययी भीरती ईस्ती मेहीः पतिमिन्द्रेवयोधसम्। विराजं बन्दं इहिन्द्रयं धेनुं गा न बयो दथ दान्वाज्यस्य होतुर्यज ॥३१॥

होता नीनों देवियों श्रीर पालक वयो शकेसी नीनों कि रूप समृद्धाः हिरएप ल्रुत देहा । बहती (प्रभाव करि। महती (तेज कारे आदित्येन्द्राम्नि स म्बन्धात्। किनतीनों कि दूडा सरस्वती मारती । क्या । विराज छन्द्र दृन्द्रि य धेख (होग्ध्रीगा) सेर वय इन्द्र में स्था । इन्द्र सहिता तापियें।। ३१॥ होता यक्तन्तुरेतसं लष्टारं पुष्टिवर्धनिरेस्पाणि विभेतं प्रथमपृष्टिमिन्द्रं वयोधसम्। द्विपदं छन्दं इन्द्रियमुक्षाणं

### गां न वयो द्धकेत्वाज्यस्य होत्येज॥३२॥

होता लष्टा जीर्वयो शकेंसे लष्टा कि शोभन रेत जिसका जगदुत्पाद कलाम्। पुत्राद् पुष्टिके वर्धयिनार्। पृथक् (नानाजातियों में) रूपों श्रीर पुष्टिको धारण कराने को। क्या ॰ दिपद छन्द दुन्द्रिय रेतः से कक्षम रूपम ञीर् वस्टू शद्द्र सहित तथा पिये ॥३२॥

होता यक्षद्वस्यति ई शमितार्र शानकंतु ई हिर्एयप र्णमुक्यिन हैं रशनां विभ्नेतं विशे भगमिन्द्रे वयोधस म्। ककुमं इन्दे इहेन्द्रियं वृशां वेहतं गां वयो रधहेला ज्यस्य होतर्यज्ञ ॥ ३३॥

होता वन स्पति शोर वयो ं केसे वनस्पति कि हवियों के संस्कर्ता। वहुक मी।हिरएम्य एनें।वाले। अविथन (प्रास्त्रवाले वा यज्ञवना। रज्जु कीयार एकर्ते अकाना भजनीय। क्या॰ कि ककुपू छन्च इन्द्रिय वन्थ्या श्री

ण करते । काना भननीय। क्या॰ कि ककुप छन्च इन्द्रिय वन्ध्या श्री र गभीप घातिनी गी और वय इ॰ इन्द्र सहत वनस्पति पिये ॥३३॥ होता यक्षत्वाहो कृतीर्गिनं गृहपतिं पृथ्यवर्रणं भेषुनं कृषि क्षत्रिमन्द्रे वयो धर्मम्। अति छन्द्रमं छन्द्र इन्द्रियं बहु हेषुभं गां वयो द्ध्रधन्वाज्यस्य होत्र्यंत्रे॥३४॥ होता स्वाहाकृतीः अयाज देवताओं और इन्द्रको यजे। केसे इन्द्रिक्ष क्षित्र (आगे में गनार) पृथक् (अत्येक) यज्ञों में गृह के पालक। वरुण

क्षित्वें करि वर्णीय।रोगनाशक।क्रान्तदर्शन।प्रहार् से जातार् वयोधा (आयुके दोमार। क्या॰ कि अति छन्द के छन्द इन्द्य (बीर्य) वडे पुष्ट गी और वय इन्द्र में स्थापन करता। इन्द्र सहिताः स्वाहा-

क्रतयः देवाः आज्य पियं। हे मनुष्यहोतः त्वमपि यज् ॥३४॥

अ०४० देवं बहिवयोधसं देवमिन्द्रे मवर्धयत्। गायत्रा छन्देते न्द्रियं चक्षुरिन्द्रे वयो दर्धह्मुवने वसुथेयस्य वेतु यजे॥३५० वयोधसे पणवेवेकाद्रशानुयाजानां प्रेषाः वहिरादि देवताः। वहिदेव वयोधाद्र देवता को वटाता हुआ। केसाबहि कि गायत्री छन्द करिकेच स्त द्निय और वय इन्द्रमें स्थापन करता। वोह बसुवनन और वसुधान के अर्थ आज्यपिये। हे मनुष्य होतः तूभी यजि। एवमग्रेगिय व्याख्ये-यम्॥३५॥

देवी हो गे वयो थस् हं सुचिमिन्द्रमवर्धयन् । अधि। -हा छन्देसेन्द्रियं प्राणिमन्द्रे वयो दर्धहसुवने वसुथेयं -स्य व्यन्तु यजा ॥ ३६॥

उषासानको देवियें दीप्यमाना वयोधादीप्यमान इन्द्र•।श्रानुष्ठुप् छन्द करिबल इन्द्रिय॰ एकं देवी देवं श्राब्दें। दीप्तिवाचको श्रन्यो सु खाचको ॥३७॥

व्वी जोष्ट्री वस्थिती देविमन्द्रे वयोशसं देवी देवमें वर्धताम्। रहत्या छन्द्रसेन्द्रियध्योत्रमिन्द्रे वयो द्वह सुवने वसुधेयस्य वीतां पर्जाग्रण दीष्यमाने देखी(अनुयाज देवते) जोष्ट्रियं दीप्तवयोधा इन्द्र शहहती छन्द करिश्रोत्रेन्द्रियशा३०॥

देवी कि जोहती दुधे सुदुधे पयसेन्द्रे वयो थर्स देवी देव मवर्धताम्। प्रक्तिया छन्दे सेन्द्रिय देशुक्तिमन्द्रे वयो द्धे हसुवने वसुधेयस्य वीतां यजे ॥३४॥

जर्जाह्वान्यो देखी (दात्री) पयकरि दीप्तवयो गकेसी कि दुधे सुरुषे । प द्विक्टन्दकरि अकेन्द्रियना ३४॥

देवा देव्या होतारा देविमन्द्रं वयोधसं देवी देवमवर्धता म्। विष्टुमा छन्दंसेन्द्रियं विषिमिन्द्रे वयो दर्धहसुवने वसुधेयस्य वीतां यजे ॥४०॥

देखें। देवे। (दीक्षें) देव सम्बन्धिमें। होतारें। दीप्तवयो । त्रिष्ठु प् छन्दक रिकानि इन्द्रिय । ॥ ॥

देवीसिस्तिस्तो देवीर्वयोथसं पितिमिन्द्रेमवर्धयन्। जगत्या इन्देसेन्द्रिय हें श्रृष्टिमन्द्रे वयो दर्धहसुवने व-सुधेर्यस्य व्यन्तु यज्ञे॥४१॥

तीनों देवियें मारतीडासरस्वत्यः वयोधा पति द्न्द्रको शजगतीछ्न्स करि बल द्न्द्रिय । अभ्यास आद्रार्धः॥४१॥

देवो नगुप्रिंसी देविमन्द्रे वयोधसं देवो देवमेवर्धय त्। विराजा छ्न्देसेन्द्रियर्ह स्प्रिमन्द्रे वयो दर्धहसुवने वसुधेपस्य वेतुयर्ज॥२४॥

दाता नग्रं सो दैव दी प्रवयोधा इन्द्रदेव शविग्ज छन्द करि स्पर

#### न्त्रियः ॥४३॥

देवो वन्स्पिति विमन्द्रे वयोधसं देवो देवमेवर्धयत्। हिपदा छन्देसेन्द्रियं भगमिन्द्रे वयो दर्धहसुवने वसुधियस्य वेतु यज्ञ ॥४३॥

दाना वनस्पतिर्देव द्योतन क्योधा इन्द्रदेव । द्विपदा छन्द करि भगेन्द्रिय १॥४३॥

देवं बहिवीरितीनां देविमन्द्रं वयोधसं देवं देवमवर्ध यत्। ककुभा छन्देसेन्द्रियं यश इन्द्रे वयो दर्धहमुबने वसुधे यस्य वेतु यन ॥४४॥

वारितीयांकेमध्यदीप्त (श्रेष्ठ) बिहिं देव दीप्यमान वयोधा उन्द्रेव । ककप् छन्द करि यशोरूप दन्द्रिय । ॥ ४ ॥

देवो न्यानिः स्विष्टकहेविमिन्द्रे वयो धर्म देवो देवमेव ध्यात्। अतिद्यन्य क्रन्द्रेसन्द्रियं क्षात्रिमन्द्रे वयो दध इसुवने वसुधेयस्य वेतु यज्ञ ॥४५॥

हाता सिष्ठ कत् अगिनः वैव(दीप्त)वयोधा दुन्द्र वेव शश्रति छन्दछ्न्द करि क्षत् सेवाणरूप दुन्द्रिय शाधशा

> ऋगिनमद्य होतारमहाणीतायं यजमानः पचन्यक्तीः पचन्युगेडाशं बुधन्निन्त्राय वयोधसे छागम्।सूपस्या श्रद्ध देवो वन्स्पतिरभवदिन्द्राय वयोधसे छागेन। ऋष्यं मेषुक्तः प्रति पचतायं भीद्वी ह्रधत्युगेडाशंन। त्वामुखः वर्षे ॥४६॥

इतिसर्हितायां चनुर्यो न्तुवाकः चूतिश्री युक्त यजुषिमाध्यन्दिन प्राखीयायावाजसनेयस हिंहितायां दी घेपारे श्वावि हें शो अध्यायः ॥३६॥ वायोधसपसुसम्बन्धिस्तवाकं प्रेषः। व्याख्यातः काएड ०२३:। इन्द्रा

य वयाधसे द्रतिविद्रोषः॥४६॥

इतिगिरिधर्भाष्यचतुर्धीः नुवाकः ४ श्रीवेदार्घप्रदीपेन तमी हा देनिवार्यन् पुमार्थाश्रव रोदेया धन्तरे व सनातनः २०

श्रीमच्छुक्तयनुर्वेदान्तरीतमाध्यन्दिनीयशाखाध्येतव्याघ्रपादान्वयवि-म्बामित्रपुर्धिपश्रीमज्जयिकशोर्देव बर्मात्मजरें विभए।यनुपतिगिरि प्रसादेन रचिते श्री बेदार्थ प्रदीये गिरिधरभाष्ये सीत्रामणि सम्बन्धि प याजानुयाजपेषनिस्पणं नामाष्टाविर्हेशोश्यायः॥२०॥

हरि: श्रीम् जेंनमायज्ञ पुरुषाय पन्चात्मकं दिरुपंच साधने बहुरूपकम् स्वानंदरायकं कृष्णं ब्रह्मरूपं परंस्तुमः १६ समिद्धोर अ जानाश्वमेथिको स्थायः (अजापितृदृष्टः) समिद्रोग्शु सन्हदरं मतीना घृतमन्ने मधुम्तिन्त्र-उप ० १. मानः। वाजी वहन्वाजिनं जानवेहो देवानं विक्षि प्रि यमा सधस्यम् ॥१॥

#### जैंनमायाज्ञवल्काय गिरित्रसादसंज्ञेन श्रीवेदार्थप्रदीपके । यहनेवयुते श्थाये हयिष्ठिःसमीयेते १५

शास्त्रमेथिकोश्यायः नतोःस्य प्रजापतिक्रिषः। शाद्या एकाद्याविष्टुं मः शाप्तीसंज्ञा श्रश्चलुतयो वामदेवपुत्रेण इहदुक्येन ससुद्रुप्ते एक्षित्र वा दृष्टाः समित्तन्नपादिङादिदेवताकाः। हे श्रग्ने हेजात हि वेद तू देवताश्रों के सहस्थान प्रति प्रियमाविक्ष (देवनाश्रों को तृष्ट्रक हि ति विदानः मतीश्रों (बुद्धिश्रों) के हदर (उदर-गर्भ) कीव्यक्ति हि करता श्रयोत् बुद्धिरहस्य की प्रकाशकर्ता। खादु युत की देवताश्रों है में सींचता। वाजी (चलनवान्। वाजिन (हिव) वहन् (देवताश्रों को प्रका करते सन् त्यकरि॥१॥

घृतेनाञ्चन्तं पृथो देवयानान्यजानन्वाज्ययेतु देवान्। अन्तु त्वा सप्ते पृदिशाः सचन्ताथः ख्यामस्मे यजमान्वाय धेहि॥२॥

अश्वदेवताओं को प्राप्तकरे। केसा कि घृतकि देवताओं के मार्गा (ह वियों 1) की आंजता। प्रजानन् (देवताओं का हिवह यहजानता। एवं प्र रोक्समुक्ता प्रत्यक्षमाह। हे सन्ने (अश्व) दिगाश्रय भूत तुमे सेवनकरें। किंच इस पजमान के अर्थ सन्न दे। अन्न घृत प्रव्हस्तन् पाहाची॥ २॥ र्ड्युश्वासि वन्द्यश्व वाजिन्ना श्वश्वासि मेध्यश्व सन्ने। श्रीतन्त्रुं। देवेवेसुंभिः स्जोषाः श्रीतं वन्हिं वह तुजा तवेदाः॥ ३॥ हं स्ते हेवाजिन् सुत्यहे नमनीयहें शोर श्राष्ठमध्यः (अश्वमेथके अ षे योग्यहें। किंच जात वेदाः अग्नि तुमें देवता शों को प्राप्त करें। केंसा अ ग्नि कि वसु देवताशों करिशीति सहित। केंसे तुमें कि शत (तुष्ट) विन्ह (हिवयों के वोटार) की ॥३॥

> स्ति वहिः सुष्टरीमा जुषाणोरु पृथु त्रथमानं पृथिक्या म्। देविभियुक्तमदितिः स्जोषीः स्पोनं क्रेणवा ना सु-विते देवातु॥४॥

हम बहि सुष्टरीम (साधुल्तरणकरते हैं) अदिति देवी सीर्ण वोह बहिः स्वर्ग लोकों स्थापनकरें। केसी अदिति कि प्रीतिकरि युक्ता। सुरवको करती। प्रीयमाणा केसे बहि किवहत विस्तीर्ण। पृथिवी में विस्तर्यमान। देवता श्री सहित। । ।।।

एता उंवः सुभगी विश्वस्ता विपक्षीभिः श्रयमाणा उदातेः। मुखाः सतीः कवषः श्रम्भमाना द्वारी देवीः सुत्रायणा भवन्तु॥५॥

हे ऋतिज यजमानको तुम्हारीये हारो हेवीः (यज्ञगृह हारो हेव्यः) ईह्य्यीहों। ज पादपूरणः। केसी कि सुभगाः (शोभन श्रीजिन्हों में। ना ना रूपचित्राः। पक्षों (पक्षप्राय कपाटें।) से विक्तार्यमाणः। केसे पक्षों कि अर्ध प्रस्तों। पुनः केसी हारः कि इनक्तो गमनप्रीलाः महत्यः। सतीः (समीचीनाः। कवषः (कपाटजो डने समय प्राब्द कर्तीवा सुवि र । शोभमानाः॥४॥

श्रानाग मित्रावरेण चर्नी सुर्व यज्ञानीमिसंविदा

ने। ज्यामी वार्थ सुहिर्णेय सुशिल्पे ज्ञातस्य योनीवि

हे पत्नीयजमांना तृम्हारे यज्ञ के स्थान में इन एजि दिनको स्थापन कि त्ता हं। केसी एजि दिन कि मित्राबरुणे अन्तर(द्यावा पृथिवीके कि मध्य में) वर्तमाने †। यज्ञें (अगिनहोत्र) के मुख (होमकाल) की कह कि तीं- जे हो यह अगिनहोत्र होमकाल है यह विष्ठ प्रातः काल कहिते हे तदुषस्युपचयेते। साधु हिरण्यं भूतं जिन्हों का ते। अन्योन्यं प्रति हैं ये॥ है॥

त्रथमा विश्व सर्थिना सुवर्ण देवी पश्यनी सुवनानि विश्वा। अपित्रयं चोदना वां मिमाना होतारा ज्योतिः प्र दिशा दिशना ॥ ॥

हे यजमानी तुम्हारे मुख्या होतारी (अयं चाग्निर से च मध्यमः) को में प्रीणितवान् हूं। की हुपी कि सर्थिनी (एकर्था क्देर) प्रोभन ब ऐपि। देवी (दीप्यमानी-दातारी। सब सुबनों को देखते। तुम्हारे चोदना कर्मी) की निर्मिमाणे। प्रदिशा (प्रदेश-अमिनय) करि ज्योतिः दिशनी (आहबनीयाख्यज्योति यष्ट्य यह दिखलाते। १७॥

आदित्येनी भारती वष्टु यक्तर्धं सर्खती सह रुद्देनी आवीत्। इडोपह्ना वसुभिः स्जोषी युक्तं नी देवीर् मृतेषु यन॥ण॥

खादित्यों करियुना भारती हमारे यज्ञ को चाहै।सरस्वती रुष्ट्रें सहित हमारे यज्ञ को रक्षाकरे। अोर चुडारक्षा करें कैसी कि उपहूना (हनो हवा) वसु देवताओं से जीतियुता। एवं परोक्षमभिधाय प्रत्य समाह । हे देवी: (भारती सर्खतीडाः) हमारे यज्ञ की देवताओं में स्थापन करो। ए॥

त्वष्टां वीरं देवकीमं जजान त्वष्टुर्वी जायन आश्वर्षः। त्वष्टेदं विश्वं भुवनं जजान वहाः कर्तारमिह यकि होतः॥४॥

त्वष्ठा वीर(युत्र)को जयन्त करता है केसे पुत्र कि देवका म(स्पण्त्र यापाकरणसमर्थ)को।त्वष्टा केसका प्रांसे अश्वजत्पन्त होता है केसा अश्वकि अर्वा (गमन्प्रील) आश्व (दिष्राः व्याप्त होता वा मक्षणकरता) किंच त्वष्टा दूस सव भूत को जत्यन्त करता। हे होतः एवं वहत कार्यके कतीर त्वष्टा को दूस यज्ञ में तू यजि गर्थ।

शको घृतेन सन्या समक्त उप देवाँ २॥ ऋगुपाः पार्थ एत्। वनस्पतिर्देवलोकं प्रजानन्त्रगिनना ह्या खदिग-नि वस्त्॥१॥

अश्वःपायः (अश्वरूपहिव) ऋतु शः (यज्ञकाल में) आप देवताओं को प्राप्त हो। केसा अश्व कि घृतकि समक्त (पत्नीओं किर समुक्षित । किंच वनस्पति देव हिव यें बहे देवताओं प्रति। केसी हिवयें कि अग्निनें आखादन करि मि छी किंचे ॥१९॥

> मुजापतेस्तपंसा वादधानः सद्यो जातो देशिषे यज्ञमे । रेने। साहणकतेन द्विषा पुरोगा पाहि साध्या द्विरंद स्तु देवाः॥१९॥

हेशमंतू यज्ञ को धार्णकरताह कैस्ति विषयापित के तप करि वर्ध मा-न। सद्यो जातः (अर्णी से जत्पन्त। किंच खाहा कार् कहे हुत हिंव सहित अग्रगामी सन् देवता शें। प्रतिजा तरे गये सित देवता श्रे ष्ठ हिंव भोजन करें॥११॥

अ०२ यदक्रेन्दः प्रथमं जायमान उद्यन्तसमुद्रादुत बापुरी-षात्। प्रयेनस्य पक्षा हिरिएस्य बाह्र जेपस्तुत्यं महिजा-तं ते अर्वेन् ॥२३॥

चयो द्याप्रीस्तुतिरूपास्त्रिष्टुमी भागे बो जमदीन हुए। वीर्षतमा हुए। ख्रास्तुते विनियुक्ताः। हे अर्वन् (अश्व) जवित तृ अक्रन्द (बढे प्राब्द से हीं सत्तु छा) तब तेरा माहात्म्य सुतिया गयह आ। केसी स्तुतिया गयत हाइ- कि प्रयन के पक्षी हिरण के बाह्र इस क्रन्दन से जीते इतियेषः अपर्थात् योग्य किर प्रयनपक्षी वेग किर हिरण बाहू। केसा है तृ किस मुद्र (अन्तिरक्ष वा उद्धि) से जायमान उत वा (अथवा) पुर्ष (प-श्व) के सका प्रा से जत्य हामान ॥१२॥

यमेन द्नं चित एनमायुन्गिन्द्रं एएं । प्रथमो । अध्यति । ष्ठत्। गन्धवी । श्रेस्य र्श्राना मे राम्णात्स् गृहश्चे वसवी निरत्ष ॥१३॥

वसवो श्वाणदेवाः स्र्आदित्यमण्डल) से अश्वको निर्तष्टः (निः तक्षते हुए। ततः वितः (विस्थानो वायु) यमकरि दिये इस अश्वको जोडता हुआ। क्षेर इन्द्र इस अश्वको प्रथम अधिष्ठित हुआ। गव्यक (विश्वावसु) इस अश्वकी र्शना (रज्जु) प्रकडता हुआ। जो ऐसाति- में स्तुति करते हंग१३ग अभि यमो अस्यादित्यो अर्वन्निसं वितो गुहीन ब्रोनं। असि सोमेन समया विष्न आहु से बीए दिवि बन्धेनानि॥१४॥

है अर्वन् तू यम है छीर आदित्य है गोप्य व्रत (कर्म) करि वित (वि स्थान इन्द्रे है। सोम सहित एकी भूत है। एव यमादि करि सायुज्यप्राप्त तुर आदित्य स्पकरिनम में स्थित के तीनि बन्धन बुद्धिमान कहते हैं अस्यनुः सामरूप मण्डलान्तर्युरुष की अर्चिएं तीनि बन्ध नस्पहें फिरुं

नस्तर्महें शिष्ध॥

वीणि नञ्झाहरिव बर्चनानि चीएयसु चीएयनः समु

दे। उते व में वर्णप्रबन्त्यवेन्यची नञ्झाहः परमंज

निर्च म्॥१५॥

हे अर्वन्जहां नेग परमजनित्र आदित्य स्य बुधा कहते हें तहां तरं पूर्वमचीता

तीनि बन्धन कहते हें । जल में तीनि बन्धन कहते हें (कृषि हिष्टे वीज

स्सकरि। समुद्र (अन्तरिक्षं) में तीनि बन्धन (मेघ विद्युत् स्नुनियत्नु) क इनेहें। उतेव-अपोर् वरुए रूपतूमुरेष्ट्रशांस (अर्चन)है॥९६॥

इमा ने वाजिन्वव मार्जनानीमा शफाना स सिन्तुनि धानी। अवी ते भद्रा रशना श्रीपश्यमृतस्य या श्रीम रक्षन्ति गोपाः॥१६॥

हे बाजिन तेरे एन अवमार्जनों (वेतसक्र शिक्तों) की में देखता हूंग शके (खुरें) के सनितः (सम्भन्नियन्तुः पादवास के) इन निधानें उपनें। की देखता हूं। इस यज्ञ में तेरी र्याना(मध्यष्यन्यन्यज्ञूः) देखता हूं। के सी र्याना कि भद्राः (कल्पाण स्त्याः स्तुत्याः। गोपाः (रक्षणकर्यः। जो र्याना यज्ञ को सर्वतः रक्षा करती है।। १६॥

आत्मानं ने मनसारादजानामुबा दिवा युनयनंतरांग म्। शिरी ज्ञपश्यं युथिभिः सुगेभि ररेणुभिर्जे हमानं युनिमारणा

एवमश्वं सुत्वा भविष्यत्कर्मणास्ताति। हे अश्व तेरे आत्मा की मन किर दूरिमें जानता हूं। केसे आत्मा कि अधः प्रदेश से नमी मार्ग किर प्रतंग (सूर्य) प्रति उत्पतन्त की। किंच तेरे शिरको सूर्य स्व हे खता हूं। केसे शिर कि नमी मार्ग किर जेहमान चलता केसे मार्गी कि सुगमों रेणु (उपद्रव) रहितों किर। पुनः केसे कि प्रति (प्र तनशील-गना को॥१०॥

अवा ते स्पर्युत्तममंपश्यं जिगीषमाणमिष आप्दे गोः।यदा ते मर्तोञ्छनु भोगमान डादिष्ठ्र सिस्र अपोषे धीरजीगः॥१ण॥

हे श्रम दूस गोः पर (स्पिकेमण्डल) में तेरे उनमरूप की समन्तात देखता हूं। केसे रूप कि इष (हिवरूप श्रम्न) जीतने की दूछा करता। किंच मनुष्य जब कि तेरे हिवरूप भोगकी समर्पणकरता है श्रमन्तरमे ष तू हिवर्ष (श्रीषधिरूपाः) मक्ष्ण करता है के साहे तू कि श्रत्यन्त मक्ष्यता॥१०॥

श्रमुं ता रथोग्यमु मर्थी अर्वन्ममु गावोग्नु भर्गः

कनीनाम्। अनु वातासुस्तवं स्र्यमीयुर्नु देवा मिमरे वीर्य नेगर्छ॥

हे अर्वन् (अया) रथ नुसे अनुवर्ति हैं द्तिश्रोषः। मनुष्य नुसे अनु। गी तुं वन्याश्रीं का सीभाष्य तुं श्रिशीत् जहां तृ नहां रथादिक हैं। किच त्राताः(मनुष्यसंया) तरे सख्य(मेत्री) को प्राप्त हुए। किं वह-ना देवता तेरे वीर्य (सामर्थ्य) को अनुममिरे (अनुमितवनः ॥१४॥ हिरएयकुको ध्योग्अस्य पादा मनोजवा अवर इन्द्र आसीत्। देवा इदस्य हिव्यमायन्यो। अर्वतं प्रथ

मोग्अध्यतिष्ठत्॥२०॥

जो प्रथम(मुख्य) अर्वन्त(अश्व) को अधिष्ठित हुआ वोह भी इन्द्रापे स्या न्यून या कैसा इन्द्र कि हिरएपश्चरा (हिरएपवन् दीव्रिजिसकी) द्म अश्व के पादा अयः (लोहरूपावा हिर्णयरूपा) के से पादा किम नीवत् वेग जिन्हें। का ते। किंच देवा इस अश्व के हिवलिक्षणभक्ष प्रति आये॥२०॥

र्द्मानामः सिलिकमध्यमासः सर्वं श्रूरेणासो दिव्या सीम्अत्याः। हर्षे सा इव श्रेणिशो यतने यदासिषु दिव्यमज्यमञ्चाः॥ ११॥

सूर्याश्व स्त्येग्णयमश्वः स्तूयते।जविक अश्वाः(सन्नर्विर्यस्थाः)श्रेषी भूताः हंस ऐसे मंलेपकार प्रयत्न करते हें तब दिवि में हुए अज्ञारमम न वा संग्राम)को व्याप्त होतेहें अर्थात् हंस जैसे गमन के अर्थ प्रयत्न करते हैं तेसे अन्य भी। कैसे घोड़े कि इमीन्तासः (प्रेरित है अन्तः श

र्गर्मान जिन्हें का अर्थात् पृथुजयनो रस्ता।सिलिकमध्यमासः(संस ग्ने हे मध्य प्रदेश जिन्हें का अर्थात् छ्रशोद्गा। श्रूरणासः(शीघ्र हे खवायु इ जिन्हें का यहा श्रूरणा रवि तिस के सम्बन्धिनः। दिन्यासः (दिवि में इए। अत्याः (सतत चलते हें - सक्च चक्ता ब्रह्माह पर्यन्त रवि रथ को वह ते हें ॥२९॥

नव शरीरं पनिष्णुवं विन्त वे चिनं बार्न-इब ध्रजीम न्। नव श्रङ्गाणि विश्विना पुरुवारेएयेषु जर्भुराएण चरन्ति॥२२॥

हे अर्वन् तेरा प्रारीर उत्पतनप्रील है। तेरा चित्त गतिमान् वात जैसे वे गवत् सूक्षार्था को जाता। तेरे खड़ (दी द्वियं) वनों में दवाग्नि रूपकरि प्रसर्ती हैं केसी खड़ कि बहुधा विश्विता(विविध खित-विधु चन्द्राकी कि में स्थित। जर्भुराणा (जुम्भ विकसन में विकसित हैं॥२२॥

> उप प्रागाछ सनं वाज्यकी देव दीचा मनसा दीथीन!। राजः पुरो नीयने नाभिर्स्याने पश्चात्कवयी यनि रेमाः॥२३॥

अर्वा(अश्व)विश्वसन्स्थान को समीप आया। केसा अर्वा किवाजी (गमनशाल वा अन्त्रवान्। देवद्रीन्या मनसा तीध्यानः (देवताओं प्रति गये चिनकरि दीप्यमान। किंच इस अश्व के आगे में अन् जस्थापन करिये हैं 1। इस की नाभि में अज स्थापन करिये हैं। इस के पीछे कवयः (च्हित्वजलोग) चलते हैं। केसे कवयः कि रेमाः (स्तुतिकतीरः॥ १३॥

रे क्रच्यायीय न्याज्येयी रखने पुरस्तादि ति **१४-१**-

<sup>†</sup> कीमापीचाः श्वामी नाम्यामिते २५-१

उप प्रागीत्यर्मं यत्स्यस्यम्बी २॥ अछा पितरं मा तरं च। अद्या देवान्तुष्टतमो हि गुम्या अयाशास्ते दासुषे वार्याणि॥ ६४॥

एवसम्बं स्नुत्वा यजमानाह। अर्वान् (अन्व) पिता और माता (द्यावापु-थिव्यो) के अद्ध (समीप) में परम उत्कृष्ट जो सहस्थान तिसके समी-प्राया अन्व के ही देवलोक को जाते हैं यजमान प्रीततमः सन् अद्यः अव। तू देवलीक की जावेगा अधे वं देवल को गये हिवर्दन वते तेरे अर्थ वरणीय भोग्यवस्तु एँ क्षित्र देवगण वा अन्न देवं॥२४॥

अप ३ समिद्धाः अप्रद्या मनुषो दुरोणे देवो देवान्यजास जात वेदः। अपा च वहं मित्रमहश्चिकित्वान्त्वं दूतः कृतिर सि प्रचेताः॥ २५॥

हादशा त्री संज्ञास्त्रिष्टुभः जमदिग्त हृष्टाः समिनन्न पादा ह्यो देवताः है जातवदः (जातज्ञान) मनुष्य (यजमान) के यज्ञ गृह में आज तू देवता कों को यिज। केंसा है तू कि दीत्रदानादिगुणयुक्ता कींग् है मित्र महः (मिन्ने वेंगेने को पूजताहैं) देवताओं को बुला सर्थान् यिज। क्येंकि तू ऐसा है कि चिकित्वान् (केतनवान्) दूत कान्तद शी प्रचेता (प्रक्रष्ट चेतिज सकावीह) स्त्रत एव यिज ॥ २५॥

नन्त्रनपात्यथ ऋतस्य यानान्मधी समञ्जनस्वेद्या सिनिद्ध। मन्मीनि धीभिरुत युज्ञमुन्धन्देवजा चे क्र णुत्यधरं नेरावर्हण

हे ननून पाष् (अग्ने) हे सुजिह्न (शोभनाजिह्ना जिसकी वोह +) अरत

नाना देवत्यानि इ वीवि भक्षयन्त्रिप नीछि छानि करोतीतिवन्हेः शोमनजिद्वत्वम्।

के प्रधां (हिवयां) की स्वर्य (रेचय-भक्षन करि ने स्वा करता किमधु ने यायने प्रस्किर संस्थापन् । किंच हमारे यज्ञ की देवज्ञा (देवता श्रीं प्रतिप्राप्त ना लान कर किरा करा करता कि वृद्धि श्रीं सिहत ज्ञानों श्रीर यज्ञ की समर्थे यन् श्री गमन साधना हमीर ज्ञान श्रीर यज्ञ की वटा के यज्ञ की देव लोक में प्राप्त करि ॥ २६॥ करि ॥ २६॥

नराश्र हैंसस्य महिमान मेषामु पंस्तोषाम यज्ञतस्य य-ज्ञैः। ये सुक्रतेवः श्रुचयो थियंधाः स्वदेन्ति देवा उम-यानि हव्या॥२०॥

न्शशंस(त्रजापितवाँ अग्नि) के महाभाग्य की इन देवता खें। के मध्य में हम खुति करते हैं। केंसे नराशंस कि यज्ञों किर यजत के। इनकि न्हें। के कि जे देवा: उभय हिवयें(सोम खेंगेर इतरें। को) भक्षण कर ते। केंसे देवा कि शोभन हैं कर्म जिन्हों के। निष्णापा:। बुद्धि वाकर्म की स्थापन करते॥२०॥

> आजुह्वान ईड्या वन्यश्वायाह्यने वसुभिः सजीवाः। त्वं देवानामिस यह्व होता स एनान्यश्नीवितो य जीयान्॥२०॥

हे अरने तू आ केंसा है तू कि देवता ओं को बुलाता। सुत्यः। नमनी यः। वसुदेवताओं से समान श्रीतः। किंच हे यह (महन्) जो तू देवताओं का आह्वाताहें सो तू एतान् (आयों को) यजि। केंसा है तू कि द्वितः (प्रे वित वा अभीष्ट) यजीयान् (अत्यनं यष्टा॥२०॥

प्राचीनं बहिः प्रदिशा पृथिष्या वस्तीर्स्या हेज्यते आ

ग्रेग्अन्होम्। व्यु प्रधते वित्रं वरीयो देवेभ्यो श्रादिन स्रोनम्॥२४॥

स्वेति के अप्राप्तिक्ते मंबहिः प्राग्य प्रसीर्धिहै । प्रदिशा (प्राग्य में) इ

मानाः। देवीद्वीरो हहतीर्विश्वमिन्वा देवेम्पी भवत सु

दिनों के अग्र (प्वान्ह) में बहि: आग्र प्रलाय है। प्राट्शा (प्राय प्राप्त कर्मी के लेके आछा दन को। सो बहिं: ली येमान सन् विविध स्तीर्ण होती हैं। केसी बहिं: कि अत्यन्त विस्तीर्ण। देवताओं और अदितिके अर्थ सुरकर (१२६) व्यच्यती रुर्विया विश्वयन्ता पितिस्यों न जनयः शुर्म मानाः। देवी हो रो हहती विश्वमिन्वा देवेस्भी भवत सु प्राय्ताः। १ वेदी हो रो हहती विश्वमिन्वा देवेस्भी भवत सु प्राय्ताः। १ वेदी हो। केसी हारः कि उरुत्व करि गमनवत्यः केसे कि असे पित्त प्रात्ते प्रात्ते के अर्थ अरू केला ती हें। एवं परे क्ष्म मुक्ता प्रत्य मातः हे हारो देव्यः तुम देवताओं के अर्थ सुप्त गमना हो को। केसी कि हहत्यः विश्वमिन्वा (विश्वजाता है जिन्हें। में वे) प्रोप्त मानाः। उर्विया इति हार्विशेषणाम् उरवः (विश्वणानाः) इयाद (द्याज र्यार श्विता ।३०॥ आ सुष्यंनी यज्ते ज्ञपाताः) इयाद (द्याज र्यार श्विता ।३०॥ आ सुष्यंनी यज्ते ज्ञपाताः) इयाद (द्याज र्यार श्विता ।३०॥ आ सुष्यंनी यज्ते ज्ञपाताः) इयाद (द्याज र्यार श्विता ।३०॥ कि लेके योषणे हहती सुरुको अधि श्वियं रे सु क्षिणे ह्याने ।३०॥ क्ष्म ह्याने ।३०॥

क्रिपशं द्योने ॥३१॥

अहो एवं देवते यज्ञ यह में भले प्रकार बेहें। कैसी कि सुखयनी (पर सर हसनी वा साधु खपन्ती यजनी य में ।परस्पर समीपस्थिते।दि वि में हुई। स्वीरूपिणीयें। इहत्या। मुरुको (साभर्णे। सुक्रिवर्श (सुक्रा- दिवसः कपिशा-राति। श्रिय(शोभा) को धार्ण करतीएँ ॥३१॥

देखा होतारा प्रथमा सुवाचा मिमाना युद्धं मर्सुषो यज्ञेथ्ये। प्रचीद्यन्ता विद्येखु कारू प्राचीनं ज्योतिः प्रदिशा दिशाना॥३२॥

वैथी होतारे एसे हें द्ति श्रेषः। केसे कि आद्यो। शोभनवाक् निन्होंकी ती। मनुष्य के यजनयाग्य यज्ञ को निर्मिमाणे। यक्तों में क्रित्वजः। प्रेर्यन्ती। कारू (ख्यंक तीरी) पूर्व दिशा में हुई ज्योति आहवनीय रब्ध को प्रदिशा (अभिनय श्रुतिवाक्य करि) दिशान्ता (पूर्जेंगे यह कहते॥ ३२॥

शानी युर्ज भारती तूर्यमेलिडी मनुष्वदिह चेतर्य नी। तिस्रो देवीर्बिहिरेद्ध्स्योन हें सर्स्वती स्वपंस सदन्तु॥३३॥

भारती दृढा छोर सरखती हमारे यज्ञ को क्षित्र आवं किसी कि मनु ष्यवत् इस कमें में चेतयनी (कमेज्ञान को बोधयनी) यह तीनों का बिशेषण। ये तीनों देवियें सुरवरूप इस बर्हि पर्वेरें। केसीं किशो भन हें कमे जिन्हें। के॥ ३३॥

य द्रमे द्यावापृथिवी जिनेत्री रूपैरिपिर्धे शुद्धवनानि विश्वा। नमद्य होतरिषितो यजीयान्देवं त्वष्टारिम्ह यक्ति विद्वान् ॥३४॥

है होतः आजप्रेषितः सन् तृ लष्टा देवता की इस यज्ञ में यजि। के साहे तू कि अत्यन्त यष्टा। अपने अधिकार की जानता। बोहका कि जो लष्टा ये द्यावा सूमी यें रूपें करि विचित्र कर्ता हुआ। स्वस्त जातों कों रूपें करि विविध करता हुआ। के सी द्यावा पृथिवीएँ कि प्राणियों की जत्यादन करने वालीएँ॥३४॥

उपावस्य सम्या सम्खन्देवानां पार्थ ऋतुया ह बीध्रिषे। वनस्पतिः शमिता देवोः शग्निः स्वदेन्तु ह व्यं मधुना घृतेन ॥३५॥

यजमानो वहति। हे होतः अपने से हविये यज्ञकाल में तू हे। ब्या क रता कि देवता शों के पाय (हिव) मधुर्रस (घृत) करिके संमुक्षयन। देवताओं के इत्युक्तं तानाह-वनस्पति (यूप) श्रामिता देवः अगिनः ये तीनों होता करि संमुज्यदिये हविको अक्षण करें ॥३५॥

> सद्यो जातो व्यमिमीत यज्ञमिनिई बानामभवत्यू रोगाः। अस्य होतुः प्रदिष्युतस्य बाचि स्वाहोक्तर्रे हविरद्नु देवा:॥३६॥

देवा हिव भक्षण करें। केसाहिव कि इस शानि के वाचि (वागिन्स्यो पलक्षित भुख में) खाहा कार करि हत को के साईस काकि होतुः (देवताओं के बुलानेवाले) प्रदिशि(पूर्वदिशा में) ऋतस्य आह बनीयात्मा करि स्थित का। इस किसका कि जो शग्नि सद्य उत्पन्ने द्वाए सन् यज्ञ को विशेष करि निर्माण करता हुआ और जो देवता कों का अग्रगामी (मुख्य)हुआ॥३६॥

केतुं क्रावन्त्रकेतवे पेशो मर्या अपेशसे। समुब द्विरनाययाः॥३०॥

अग्निदेवत्या गायत्री मधुळ्न्दोहष्टानिरुक्ता। हे अग्ने तू उपत् (अग्निहोन्नव नीर्यजमानी) करिउत्यन्त है । केंसाहे तू कि अकेतु (अज्ञानी) अर्थ (मनुष्य) के अर्थकेतु (ज्ञान) की करता अपेश से (विन सुवर्ण के मनुष्यके अर्थ सुवर्ण करता। ३०० जी मूर्त स्पेब मवति प्रतीकं यह भी याति समर्त मुप्य स्थे। अनीविद्धया तन्त्रा जय त्वर्ध स त्वा वर्भ एणे महिमा पियर्तु ॥३०॥

एवमिन सुताश्वरेक्णेयोधा युद्दोपकरणिन च सूयने। भरहाज मुतपायुः संमाङ्गिन प्रत्युचं स्तोति विषु निः। वर्म सूयते। जबिक वर्मी (कषची समदों (संग्रामें) के उत्सद्ग में जाता है तव प्रतीक (से नामुख) जीमून (मेष) का सा होता है। सह माद्यन्ति (तृप्प्रहोते हें) योधा जिन्हों में नाः समदः (संग्रामाः। मेद का मुख विद्युत्तनियत्तुथा गृशीं के जैसे असहा है एवं हत्त्यश्वरथपदात्यस्त्रजालतू येना द शरीं घकरि सेनामुख असहा होता है इत्यर्थः। अतः में कहिता हं कि हे वर्मिन् अस्त प्रारीर करि तू प्रानु शों को मारि के जय को प्राप्त हो। कि चवी ह वर्म की महिमा नुके पालन करें। १९०॥

धन्वना गा धन्वनाजिं जेयम धन्वना तीवाः समदी जयम। धनुः पात्रीरपकामं क्रिणेति धन्वना सर्वीः प्र दिशो जयम॥३४॥

धनुः स्यो।धनुष करिके हम पृष्वी जीतें।धनुष करि मार्ग जीतें। उग्र संग्रामों को धनुष करिजीतें।धनुष श्रानुओं के मनोर्यामावक रताहै। किं च धनुष करि सब प्रदिशाएँ जीतें॥३४॥ वक्ष्यन्ती वेदार्गनीगन्ति कर्णे त्रियहैं स्रकायं परिष स्वजाना। योषेव शिक्के वित्तनाधि धन्वन्त्रमाः दूप हैं समने पार्यन्ती॥४०॥

ज्यास्यने। यह ज्या धनुष के ऊपर में विस्तारिता सती अव्यक्तशब् करती हैं। फेसे कि जेसे कामिनी कामुक के रज्जनार्थ अव्यक्त क हती हैं ऐसे यह भी। केसी ज्या कि संग्राम से उतारती अर्थात् वि-जय करती। यह कोंन कि जोज्या आक्रष्टासती योधा के कर्णप्रति अत्यर्थ आती हैं। केसी कि जेसे अन्य बोलने को इक्ष करता क र्णप्रति आताहै। इसप्रियसखा (इष्ट्र-मित्रवाणस्य) को आलिङ्गन करती॥ ४०।

ते श्राचर्नी समनेव योषां मातेव युत्रं विभृतामु पस्थे। श्रप पात्र्निध्यता छं संविद्याने श्राति द्मे विष्क्ररनी श्रामत्रान्॥ ४१॥

धनुः कोरी ख्येते। ने प्रसिद्ध शार्ती (धनुः कोरीये) उत्सद्ग (मध्यभा ग) में थारण करें प्ररको इति प्रोषः। तन्न रष्टान्तः जैसे माता धारण करती है पुन को जत्सद्गः में। श्रीर प्रानुश्रीं को ताडन करें। केसी शार्त्यों कि शार्ती हैं धानुष्क प्रति तन्न रष्टान्तः कि समान मन हैं। जिनों के ते खियं जैसे कान्त को शार्ती हैं परस्पर संकेत करती हैं। प्रानुश्रीं प्रति रक्षार करती हैं। प्रश्

बहुनिं पिता बहुरस्य पुत्रिश्चाहीणोति समना व्यात्ये। इपुधिः सङ्गाः पृतनाश्च सवीः पृष्ठे जिन द्यो जयित प्रसूतः ॥४२॥ द्षुधिः स्त्यते। जो द्षुधिः (तूण) ब्ह्रतों (बाणें) का पालक है। वर्षीकि बा णें को रखता है। इस द्षुधि के बहुत पुत्र † (बाण समूद पुत्र स्थानीय) † पुरुष्वहून हे (पाल्यमान लात्। सो द्षुधिः संग्रामीं को जानि कर चिश्वा क्रणोति चिश्व यह प्राब्द करता॰ प्राब्दानु करण मेतत् तृण से निकलते हुए बाण में चिश्व यह प्राब्द हो गांहै। और वोह द्षुधिः यानुष्क करि पीरिमें बंधा भी अनुज्ञातः सन् सब प्रानु सेनाएँ जीतता है। केसी प्रानु सेन्यएँ कि सङ्काः (सचन्ते॰ संवध्यन्ते वा संकिथिने॰ योधा जिन्हों मे ने ई ॥ ४१।) रथे तिर्श्वन्वयित वाजिनोः पुरो यत्रे यत्र काम यते सुषा —

र्षा ॥ ४ नवान पाजिताः वुरावश्य पत्र पानवता सुपा र्षिः। अभीर्यूनां महिमानं पनायत् मनः पृश्वाद न्युष्ठिनि र्यमर्थः॥ ४३॥ अर्थेन सार्थिर्थेन रयम्यः सूयने। जगती द्यम्। यो भनसार्थ

ज्ञिन सार्थिरधन रथ्नयः सूयन्त। जगता दूयम्। याभन सार्थि जिस-जिस प्रदेश में चाहता कि में यहां जाउंगातहा- तहां पुरे वर्तमानीं वाजियों की प्राप्त करता है। केसा कि रथ में वैठा। तिसे स्तृति करता दूं द्रितशेषः। द्रहानीं रथ्मयः स्त्यन्ते। हे मनुष्यकी अभीश्रूऔं (र प्रिमओं) के महाभाग्य को तुम स्तृति करें। जे रथिमएँ पिछे में वर्तमान द्वार्द्र मन (अश्वचित्त) को वश्रवर्ति करती हैं ॥४३॥

तीव्रान्धोषान्छएवते रुषेपाणयोग्या रथेभिः सह वाजयनः। अवक्रामनाः प्रपेदेर्मित्रान्धिणनि पार्त्र १॥रनपव्ययनाः॥४४॥

अन्वाः सूयने। हर्षाः (आन्वाः)हाथमें जिन्हें। के ते दुषपाणयः (अन्व वराः) तीव्रघोषों (जय-जय इन शब्दों) को करते हें। अन्वभी र्यस हित चलते हुए तीव्रधोषों (हेषापाब्दों) की करते शीर पातु ओं की मा-पा करते हैं। कैसे अन्य कि पादा ग्रीं (खुरीं) से रिपुओं की अवक्रामना (दुकाराते - रंदिते हैं ॥४४॥

र्यवाहनरें ह्विरस्य नाम यत्रायुधं निहितमस्य वर्म। तना रथमुपं शामि संदेम विश्वाही वयह

सुमनस्यमानाः॥४५॥

शकटद्वारा रथः सूयते। इस (अन-श्वट) का रथ वाहन (रथकी वहता) नाम है । तथा इस का हिवधीन नाम है। जहां (इस शकर

वहता) नाम है । तथा इस का हिवधीन नाम है । जहां (इस शकर वहता) नाम है । तथा इस का हिवधीन नाम है । जहां (इस शकर वहता) नाम है । तथा इस का हिवधीन नाम है । जहां (इस शकर वहता) ने से श्री को उप सादन करते हैं। केसे रथ कि सुख कर को। केसे हैं हम किस वहा शोमन मन जिन्हों केते ॥४१॥
स्वादुष हैं सदेः पितरी वयोधाः के खे शितः शकीवन्तो गशीरः । चित्र सेना इ खेबला अमे थाः स्तोबीर गशीरः । चित्र सेना इ खेबला अमे थाः स्तोबीर उरवी जात साहाः॥४६॥
स्वादु संसदः (सुख जिसे तेसे भले प्रकार सी दें हैं ते। पितरः (रिक्ष तरः। अन्त वा आयु को धारण करते। क छे श्रितः (कष्ट में सेन करते वा दुः त को प्राप्त होकेभी स्वाम सेवन पराः। शकीव नाः (सामर्थ्यवान् वा आयुधवान्। गम्भीर बलाः श्रीर मन्भीर काः। नानाविधा सेना जिन्हों की ते। वाणें करि बल जिन्हों का अम् धाः। नानाविधा सेना जिन्हों की ते। वाणें करि बल जिन्हों का अम् धाः। (कि हिना कुत वा उग्रशासना। सतोबीराः (अश्व मेधयाजिनः नः(सामर्थ्यवान् वा आयुधवान्।गम्भीर्वलाः श्रोर् गम्भीर्

म्बर्धः यहा विद्यमानवलके प्रेर्काः । उर्वः (प्रयुज्ञ घनी रस्का ॥ व्रात साहाः (सूरससूहें को अभिभवते हें ते॥४६॥

ब्राह्मणासः पितरः सोम्यासः प्रिवं नो द्यावापृथिबी अनेहसी। पूषा ने: पातु दुरिताहता हथी रक्षा मानि नीन्अघष्टिंस ई्यात॥४०॥

जगनी लिङ्गोक्तदेवना । बाह्मएणः हमें रक्षाकरें। श्रीर पितर्रकाकरें। के से कि सोमसम्यादिनः वा सोमपानयोग्याखावाभूमी हमें रक्षा करें। केसी कि कल्याणकारिएयो। अपराध निवर्तके। किंच सूर्य हमें पायां से रक्षाकरे। एवं परोक्षेणोन्का प्रत्यक्षमाह हे ऋगवधः (स्त्यको बढाते देवा ३ हमें रक्षा करें। को ई पापी हमारे ऐश्वर्य को न करें अर्था तू हम द्षव्यान हों 🖽 ४०॥

सुपणे वस्ते मृगोः अस्या दन्तो गोभिः संनद्धा पत ति प्रस्ता। यत्रा नरः सं च वि च द्रविन्त तत्रासमय मिषवः शर्म यहसन् ॥४८॥

द्वाभ्यामिषुं स्तोति आद्या त्रिषुप् अन्यानुषुप्। जोवाण सुपर्ण(पिक्ष पिछ) को धार्ण कर्ता है-शोभन पिछ जिस का वोह सुपर्ण (पक्षी) तिस का विकार्सोपर्ए (तत्र इत्वविनगमा भवन्तीति निरु ०२ ५ यास्काक्तेः सुपर्ण शब्द करि तत्पछलंना-वाणपुछ में पिछ के आरोप्यमाणत सि। किंच इस वाणका हनाः (फल) मुगः (रिपुशों को मार्ता। किंचजी वाण गोविकार (स्नायु) करिसंनद्या (वद्या) त्रस्ता (धनुष्मना करित्रेरि तासती) पति (शाचुवल प्रतिजाती है। शीर जहां नर (पेप्हार) भले प्रका

र जाते और विविध प्रसरते हैं तहां (रणमें) वाण हमें सुख देवें ॥४०॥ क्रिजीते परिवड्धि नोग्यमा भवतु नस्तन् । सोमो। ग्लाधिव्रवीतु नोग्दितिः शर्म यह्नतु ॥४४॥

हे नरजीते (त्ररजुगामिनि) हे इषो हमारे विषे मत पतन करि। के च हमारा प्रारीर पाषाण तुल्यहर हो। सोम हमको अधिक कहै। अदिति: (देवमाता) सुख देवे॥४४॥

शार्जङ्गन्ति सान्वेषां ज्यना २॥ उपिजिञ्चते। अश्वीज नि प्रचेत्सो अर्थानसम्बद्धाः चोस्य॥ ५०॥

अनुषुप् । कशास्त्र्यते । हे अश्वाजिन (अश्वचलार्ये और क्षिपियें हें जिस से वीह) हे कशे तू संग्रामां में अश्वों को जय के अर्थ प्रेरिकेसें को कि प्रकृष्ट (प्रार्) हें चेत (मन) जिन्हों के ते। हे कशे जिस तुरू करि अ श्वाग इन अश्वों के सानु (सानु तुल्य मांसोयचित अड़ों) को ताउन करते जयनों (किटिभागों) को मारते हैं। अर्थात् तुर्द्वारोहा जिसक रि अश्वों को वशकरते हें सो तू अश्वों की प्रेरि॥४०॥

अहिरिव भोगैः पर्यित बाहुं ज्यापा हेतिं परिवाधमा नः। हराष्ट्री विश्वा व युनानि विद्वान्युमान्युमाछं सं परिपातु विश्वतः॥४१॥

सप्तिश्वभः। श्राद्या हलायः स्त्यते। हला में स्थित होनेहे हस्ताय (से टक) यहा हलाको प्राप्त है हलाय (प्रकी ख्वाण) पुमास मुक्ते सर्वतः परिपातु (रक्षाकोरे। केसाह हसाय कि सब ज्ञानों की ज्ञानता। तथा पुमान (पुंस्त्य क्र-श्रर। जो हस्ताय भागों (स्वश्रारी स्वयवों) करिक हस्त की वे

ष्टनकरता है। केसे कि अहिरवि (जैसे सर्प भोगों करि खदेह-हस्ताद कें। को वेष्टन करता है। कैसा कि श्चुपेरित ज्यायाः हेति (वाएं) को नि वर्त करता खेटकपक्षे-प्रकोष्ठनाएपक्षे तुज्यायाहेति (प्रहार)कीनि वारण करता(ज्याघातस्य निवारकत्वात्॥५१॥

> वनस्पते वीङ्गङ्गो हि भूया अस्मत्सेखा प्रतर्णः सु वीरेः। गोभिः सनेहोऽश्रिस वीडयंस्वास्यामा ते जय नु जेलानि ॥४२॥

तिस्र ऋचो र्य देवता।हे वनस्पत (काष्ट्रमयर्थ ) तृहढाङ्गहो। केंसा कि हमारा मित्रभूते। प्रतर्णः (संग्रामपार् को जाता। सुवीरः (श्रोभनर्थीजहा। किं च हे रथ यतः तू गोविकार्चमीं सेवड्हे अतः आत्मा को ज़म्भन करि। किंच तेरा स्थाता (रथी) जेतव्य रि पु धनां को जीते॥ ५२॥

> दिवः पृथिव्याः पर्योज उर्द्भृतं वनस्पित्स्यः पर्यार्भृत हैं सहे । श्रिपामीज्यानं परि गोभिग्हनमिन्द्र्यवर्षे र्ठे हिवषा रधं यज ॥ ४३॥

है अध्वर्षी तू हिंव करिके रथको यिज। कैसे रथ कि खुलोक से पृथि वी के सकाश से समन्तात् उद्धत की शोजः (तेजः। तथा हक्षोंसे स वीके सकाया से समन्तात् उद्धत की शोजः (तेजः। तथा हक्षोंसे स हूं मनात् शानीत बल की। तथा जलें। के शोजमान (तेजःसारभूता है अर्थात् द्यावापृथिवी हक्ष्मजल चारें। के तेज करि निर्मित की। तथा किरिरोंग करि बेष्टिन को +यदा गा के चर्म से बेष्टित।तथाइन 🚻 जबित इन्द्रने इन के अर्थ बज्र की मारा तबस्व केबज्भे हुए की

प्रारीर की कढिनता करि प्रतिहत चतुर्घा हुआ यूपः स्प्यः रयः अोर प्रार ये चतुः खएंद्र हें तहा यूप शोर स्पा वित्रों ने गृहण किये रथ शीर शार नृषें। ने +। अर्थात् ऐसे रघ को यनि ॥५३॥

इन्द्रस्य बजी मरुतामनीकं मित्रस्य ग भी वर्रणस्य नाभिः। सेमां नौ हव्यदीतिं जुषाणे देवं रथ प्रति ह

प्रार तृपों ने +। अथीत ऐसे रथ को यिन ॥४३॥

इन्हें स्य वजी महतामनी के मित्रस्य ग भी वर्रणस्य

नाभिः। सेमां नी हव्यदीतिं जुषाणे देवं रथ प्रति ह

व्या ग्रेभाय॥४४॥

हे रथ हे देव सो त्रहिवयं प्रति गृह करि केसा हैं तू कि इन्ह्र का वज्र

(क्नोयनतात्। महतां का मुख्य (देवताओं के जय प्रापकत्वात्।

मित्र (स्य) करिस्त्यमान। वरुण का माभि (हननसाधन †। हमारे

इस हिव के दान की सेवमान॥४४॥ इस हिव के दान की सेवमान ॥५४॥

उपयासय पृथिवीमुत द्यां पुरुवा ते मनुता विष्टितं जगत्। स दुन्दुभं स्जूरिन्द्रेण देवेर्य्रह्वीयोग्नप सेधु पात्रून् ॥११॥

तिस्व मरची दुन्दुभिदेवत्याः।हे दुन्दुभे सी तू पृथिवी शीर द्यां।अना रिक्ष को) उपश्वासय (शब्दित करि। विविध स्थित जगत् स्थावरजङ्ग मादिक) बहुधा तुँमे जानं (यह कि दुन्दुभिनाद करता है। सो तूस त्यना दूर पात्र को निकालि। कैमा है तू कि इन्द्र शीर देवताशों क रि श्रीतियुक्त॥५५॥

आर्जन्य बल्मोजी न आधा निष्टिनिहि दुरिताबा धमानः। अपयोष दुन्दुमे दुछुना द्त इन्द्रस्य मुष्टिग सि वीडयंस्व॥५६॥

हे दुनुमे तू बल (प्राचुंसेन्य) की आकृत्य(रुलाय-भागी-भागी हमारे सबमारे गय इत्यादि शब्द कराय। हमारे की तेज दे। पापों की निरा करें सन् निष्टनिहि (प्राब्द करि। किंच हमारी सेना के सकापा से सुखुनों (दुष्ट म्हानें तिन दुष्ट मान सह प्रा प्राचुक्षें) की नाश करि। क्यों कि तू इ न्द्रका मुष्ठि (मुष्टियत् अङ्गम्त) है अतः हमलोगों को हट करि ॥ ५६॥ अगम् रज प्रत्यावर्तयेमाः के नुमहुन्दु भिवीव हीति। समश्च पर्णा खर्निन नो नरो स्माकि मन्द्र र्यायनी जयन्तु॥ ५०॥

हे द्न्द्र अमू: (प्राचुसेना) को तू समनात् परिक्षेप करि। क्यों कि दुन्दु मि: केतुमत् (प्रज्ञावत्) जैसे अत्यन्त बजें हे अतः हमारी सेना प्रत्यावते य(जयको प्राप्त करिके लोटाय। किंच हमारे नर्(योधा) संचरें हें कें से योधा कि अश्वकासा पतन जिन्हों का ते। किंच हमारे रथस्था यु इमें जयको प्राप्त हों॥ ५०॥ विस्तान किंच

ह्याग्नयः कृष्णग्रीवः सारस्वती मेषी बुनुःसोम्पः पे। एाः प्यामः प्रितिपृष्ठी बाईस्पत्यः प्रात्यो वैष्टदेव ऐ न्द्रोग्रुणो मीरुतः कल्माषे ऐन्द्राग्नः संदेहिनोग्धोरोमःस विज्ञो बीरुणः कृष्ण एकंप्रितिपात्येत्वः॥ प्रणात्वाद्यावि

अश्वमेधेश्रुतिरसित हे त्वेबेते ग्एका दशि न्या वाल भेतेतिश्त गरे ५ १ १ १ त्योरेका दशिन्योः पश्वस्त हे बताश्व किएड का ह्ये नो च्यन्ते तेने मानि ब्रह्मण बाक्यानि द्या देवता प्रतिपादका नि न तु मन्त्राः। क्रष्णा ग्रीवा जिस की बोह कृष्णा ग्रीवं पशु आग्नेषः (श्वीन देवत्यः) १ मेषी सार स्वती (सर्स्वती देवताका) २ वस्तुः (पिद्गल वर्णः पशुः) सो म देवत्यः ३

श्यामः (क्रष्णवर्षः) यूषवेबत्यः ४ शिति (श्याम) पृष्ठजिसका वेद्दशि तिपृष्ठः बृहस्पतिदेवत्यः ५ शिल्यः (विचित्रवर्णः) विश्वदेवदेवत्यः ६ श्रुरुणः (रक्तः) इन्द्रदेवत्यः ७ कल्माषः (कर्वुरः) मरुद्देवत्यः ७ संहितः (हटाङ्गः) इन्द्राग्निदेवत्यः ६ श्रुथोरामः (श्रुथोदेशमंश्रीत) सवितः देव त्यः २० एकः शितिः (श्वेतपाद जिसका) वोह एक शितिपात् (एकपदमं श्वेत श्रान्यत्रकृष्णः) पेत्वः (पतनशील) वेगवान् पश्चः) वरुणं देवत्यः १० एवमका दश्राजाताः ॥ १०॥

अग्नयें भीकवते रोहिता जिर्मु द्वान्धोरी में। सार्वित्रे पोष्णो रज्ञतनी में विश्वदेवी पिश्रामी तूपरी मोरुतः कल्मार्थ आग्नेयः कृष्णो जः सार्वती मेषी बीरु णः पेर्त्वः॥१६॥

हितीयेका दिशानी पशुदेवानाह। गेहित (रक्त) अस्ति (तिलक जिस का सो अनु जान् (छकडे का बेल) अनीकवान् (अनीक-मुखवा सेन्य जिसका उस) अग्निके अर्थ १ अधो गमी (अधोभाग में खेत हो पश्च) सवित दे वंतो २ ३ रजत वर्णा नाभि जिन्हों की वे रजत ना भी हो। पूष देवत्यो ४ ५ पिषाङ्गे (पीते) तूपरे (श्वद्धार हिते) विश्व दे व देवत्यो ६ ७ कल्माष : (कर्बुरः) मरुद्देवत्यः इ क्रष्णा (श्वामः) अजः (मेषः) अग्नि देवत्यः ६ मेषी सार्ख्ती १० पेलः (वेगवान्) वरुण देव त्यः ११ एव मेका द्या। अश्व मेध में एक विंदाति यूप होते हें तहां अ गिष्ठ संज्ञक मध्यम यूप में हो पश्च होनें। एका द्यानियां (क्रष्णा गुष्क पश्च अग्नि देवत्यः १ रोहितान्ति अनु जान्ये नीकवते १ )के बा वे जाते हें शेष विंशत यूपों में प्रत्येक यूप में प्रत्येक पश्च बांधते हैं पर्णा श्वास्त में गायवार्य विवते एर्थन्तराया छा केपाल इन्ह्रीय विष्टुभाय पञ्च ब्र्याय वहिताये की द्वास्यों विक्षेत्रयों प्रयान प्राच्या स्वास्त्रयों प्राच्या स्वास्त्रयों विक्षेत्रयों विक्षेत्रयों प्राच्या प्

द्रितश्री श्रक्त यजुषि माध्यन्दिन शार्वीयायां वाजसने-यस्र हितायां दीर्घपाढे एकोन विर्हेशोग्ध्यायः॥२४॥

अवाग्नि वं मीयस्य पशुप्रेडा शमनु हिशामावे शिर्निवंपती त्युपक् म्य तदाहुर्द शहिववमन्यामिशि निवंपे हिति श्रुत्या दश हिवका वे शि सं से शिः किया तस्या देवता ह वीिष चाह । इमान्यिप ब्राह्मण्या क्यानि न मन्त्राः॥ अग्नि के अर्थ अशाकपालः (आहकपालं। में संस्कृत पुरोडा शकिरे हैं) के से अग्नि कि गायत्री किर स्तृति किये के अर्थ विहत्तोम किर स्तृति किये के अर्थ विहत्तोम किर स्तृति किये के अर्थ रचन्त्रसम् किर स्तृति किये के अर्थ विहत्तोम किर स्तृति किये के अर्थ विहत्तोम किर स्तृति किये के अर्थ विहत्तोम किर स्तृति किये के अर्थ रचन्त्रसम् किर स्तृति किये के अर्थ विहत्ते स्तृति किये के अर्थ विद्या कि स्तृति किये के अर्थ विद्या कि स्तृत्य कि स्तृत्य स्तृति किये के अर्थ विद्या कि स्तृति किये के अर्थ विद्या कि स्तृति किये के स्तृति किये के अर्थ विद्या कि स्तृति किये के कि स्तृति किये के स्तृति किये के अर्थ विद्या कि स्तृति किये के स्तृति किये किये किये के स्तृति किये किये किये किये किये के स्तृति किये के स्तृति किये किये कि

विरूपसाम १३ मिवाबर एों के अर्थ पयकरि कित चरुः कैसें के अर्थि शनुष्य करि स्तु॰ एक विंशस्तोम॰ वैराज साम॰ ४ हहस्पति के अधी च्या के कि चोडु छन्दर विगाव स्तीम रशाक्तर साम रथ सविताके श र्ध उन प्राक्तानः प्रोडाश केसे कि उधिएक छन्द॰ त्रयस्त्रिशास्तोम॰ रेंद्र हास क्षेत्रवं इन्दः स्तोमसहितानि यट् देवताओं को कहि कर् चतुरः कंवलों की कहिता है। प्रजापति देवत्यश्वरः करिये हैं अवि प्णयनी अदिति के अर्थ चरुरेव ए वेश्वानर् गुण्विशिष्ट अनि के अर्घ हादशकपालः पुरोहाशः ४ अनुमति देवता के अर्घ अष्टा कपालः पुरोडाशः करिये हे १० दशहविषी विषेदिवता हवीं व्यपि अखमंधो पयोगित्वा दुक्तानि समिद्दो अञ्चन्ना खमेधिको ध्याय द्रित कात्यायनोक्तेः अनुक्रमएयाम् अ०३ रव०११ ॥ ई०॥

> इति गिरियर्भाष्ये चतुर्थी ग्नुवाकः श्रीवेदार्थ प्रदीयेन तमोहार्दे निवार यन् पुमार्थीखनुरेदिया इमेपुनी युधिष्ठरः अ

श्री मच्छु क्रयजुर्वेदान्तर्गतमाध्यन्दिनीयशाखाध्येत् व्या घ्रपादान्वय विश्वामित्र पुरुषिप श्रीमञ्जय कि शोर देवबम्मीत्म रोक्सिएय न्ह पति गिरियसादेन रचिते श्री बेदार्थ प्रदीपे गिरिधरभाष्ये खिल प्रकर्णे अार्त्री आदि पुरोडाशान्त वर्णनो नामेकोन निर्देशोगध्यायः॥२४॥

समाप्तान्य सन्धि शिष्टः

**जें घान्तिः** 

नं सर्वम्सनन्यतिक्रम्पस्यानमितिष्ठा

हरिः श्रीम् ओनमो यज्ञपुरुषाय पञ्चात्मकंहिरुपंच साधनेबेहरूपकम् स्वानंददायकंकष्णं ब्रह्मरूपं परं स्तुमः ३०

देवसवितदीवध्यायी पुरुषसेथी नाग्यणः पुरुषी श्ट्रहरी अ॰ १॰ देव सवितः प्रसुव यन् प्रसुव युन्तपतिं भगाय। दिसे गन्धर्वः केत्पूः केतं नः पुनातु वाचस्पतिकी चे नः स्वद्रत्॥ १॥

तत्तंवितुर्वरेण्यं मर्गी देवस्य धीमहि। धियो यो नेः ज

विश्वानि देव सविनर्दुतिगानि पर्गमुव। यङ्गद्रं नन्त

विभक्तार्हं हवामहे वसीश्विवस्य राधेसः। सवितारं नृचक्तसम्॥४॥

उंनिमोयाज्ञवल्कापि गिरिप्रसाद संज्ञेन श्रीवेदार्थे प्रदीप के। विर्वेपोश्च्याये प्रकाष्यन्तेपश्रवोनग्रीक्षेकाः १

इतजनर् पुरुषमेधः। हावध्यायो नागयणः पुरुषोः प्ययत्। अतिष्ठा काम न ब्राह्मण गजन्य का पुरुष मेध संज्ञक यज्ञ होता है। चेत्र श्रुक्कद प्रामी में आरम्भ है। अत्र त्रयो विंशित ही क्षा होती हैं हादश्यपसद पन्त सुत्या इति चत्वारिंश हिनों करि सिद्धि होता है। अत्र यूपेकाह शिनीहोतीहै एका द्या अग्नी थो मीयाः पशु होते हैं तिन्हों का अति स् प वा मध्यमयूप में यथे छ नियोज नहें में का॰ २१.१.६.एक वार लिये आज्य करि देव सवितरिति प्रति अस्वा में तीनि ३ आहित यें आ हव-नीय में हो में मत्त्र देव सवितः १९७० तत्सवितुः ३०३५ हे व्याख्या तें १ १११ विश्वानि देव हे गायच्ये सवित देवत्ये क्रमेण प्यावाश्व ३ में भा तिथि ४ ह छे। हे देव सवितः सब पापों को दूर में चला। जो कल्पाण सो हमारे प्रति आगमन करि ॥३॥ हम सविता देवता को बुलाते हैं के से को कि वास्यितुः नाना विध्यन के विभज्य दातार नरों के यथा यो ग्य दृष्टार को ॥४॥

> ब्रह्मणे ब्राह्मणं क्षत्रायं गजन्यं मुरुद्धो वेष्यं तपसे श्रदं नमसे नस्करं नार्कायं वीर्हणं पाप्मने क्रीब मोक्रयायाः अयोगं कामाय पुष्टाल्मतिकुष्टायं माग् धर्माप्रा

ब्रह्मणे ब्राह्मणमिति हे कणिड के तपसो म् नुवाकश्च ब्राह्मण रूप। श्रा तः परं पुरुष मेधकाः पश्चः श्रा अध्याय ममानेः। नतः प्रतियूप एक-एक एका हिशन को नियोग किर ब्राह्मणहीनि अष्ठचतारि श्रासंख्य पुरुषों प्रकामोद्यायोगसद् मित्यन्तों को श्रानिष्ठ यूप में नि योगुकरे इतर यूपों में एका हश-एका हश पुरुषों बर्णायानुहथिनि त्यादीनि को जोडे ॥ ब्रह्मणे ब्राह्मण्य तत्र ब्रह्मणे जुष्टं नियुनज्योति श्रानिष्ठे ब्राह्मण्यस्यमं नियुनिक्त। एवम ये सर्वेषां यूपे एव वन्धनम् चतुर्धन्तं देवता पदं हितीयानं पुरुषपदं बोब व्यम्॥ ब्रह्मा के श्रार्थि

## सि-सुन्त्र-३०३५१३ वेदार्घप्रदीपेगिरिधर्माये

य आसण की नियोग करता हूं र स्त्राय एजन्यं स्वियम्) २ महद्यी वैश्यम् ३ तपसे शृद्रम् ४ तमसे तस्करं (स्तेनम्) ४ नारकाय वीरह — णं (नष्टाग्निं शृरं वा) ६ पापाने की बं (न पुंसकम्) २ आक्रयाये अयो — गूमयसो गन्तारम्) ० कामाय पुंश्वलूं (यभिन्वारिणीम्) ४ अतिकु — ष्टाय मागधं (मगधदेशजं क्षित्रयायां वेश्यपुंसी जातं वा) १० ॥ १॥ — नृतायं सूतं गीतायं शेलूवं धर्मीय सभान्तरं निर्मित् श्रीये भीमलं नुमीयं रेमिठं हसीय कारिमानन्दा — यं स्त्रीष्ट्रां प्रमदे कुमारी पुत्रं मेधाये रथकारं धर्मी —

य नक्षाणम् ॥ ६॥

नुनाय सूतं(ब्राह्मायं। क्षित्रयाज्ज्ञातः सूतः)११ गीताय प्रेल्षं(नरम्)१२ धर्माय सभाचरं(सभायं। चरतीति तम्)१३ निरष्ठाये भीमसं भयकरम्)१४ नमीय रेभं(प्राब्दकर्तारं वाचादम्)१५ हसाय कार्र करणविशिष्टम्)१६ ज्ञानन्त्रय स्वीष्वं(स्त्रियाः सरवायम्)१० प्रमे मदे कुमारीपुत्रं(कानीनम्)१० मेथाये रथकारं(माहिष्येण करिएणं जातम्)१४ धेयोय तक्षणं(सूत्रधारम्) २० ॥६॥

अ०२ तपसे कीलालं मायाये कमीर्र हित्ये मिएकार हैं सुभे वपहें प्रिक्शया द्वकार हैं हैत्ये धनुकारं कमिए ज्याकारं दिखार्थ रज्जुसर्ज मृत्यवे मृग्युम नंकाय खनिनम्॥॥

तपसे कीलालं (कुलालायत्यम्) २१ मायाये कर्मारं (लोहकारम् २२ स्पायमणिकारं (राजकर्नारम्) २३ श्वमे (श्वभाय) वपं (वीजवक्षारम्)

२४ प्राख्यांये इषुकारं(वाणकर्तारम्)२५ हेत्ये धनुःकारं (चापकारिण म्)२६ कर्मणे ज्याकारं (प्रत्यञ्चनकर्तारम्)२० दिष्टाय रज्जुसर्जि (स्केः स्रष्टारं , निर्मातारम्)२० मृत्यवे मुगंधु (मृगग्राहम्)२४ अन्तकाय चनि-नं (श्वनो नेतारम्)३०॥७॥

> न्दीम्यः योज्जिष्ठमुक्षीकीभ्यो निषादं पुरुषव्याष्ट्रायं सु मेदं गन्धनीयम्गेभ्यो बात्यं प्रयुग्भ्य उन्मेत्तर्धं सर्पदे वजनभ्योश्वितिपद्मयेभ्यः किन्वमीर्यतायाः अपिक तवं पिशाचेभ्यो बिदलकारीं योज्ञुधानेभ्यः कारद कीकारीम्॥ण्य

नदीभ्यः पेन्तिष्ठं (पुल्लिष्टो ग्न्यजः) पुल्कसस्तद पत्यम्) ३१ नद्रशीका – भ्यो नेषादं (निषाद पुत्रम्) ३२ पुरुष व्याष्ट्राय दुर्मद सुन्मन् म्) ३३ ग स्थि परि भ्यो जात्यं (सावित्रीयतितम्) ३४ प्रयुग्धः उन्मनम् ३५ स्थि देवजने भ्यः अप्रतिपदं (प्रतीपद्यते जातामीति प्रतिपत् अत्या – विधं विकलिमत्यर्थः ३६ अयेभ्यः कितवं (द्यूतकार्म्) ३० र्यता – ये अकितव मद्यूत क्ततम् ३० पिशाचेभ्यः विदलका रिणि(वंशा – पात्रका रिणीम्) ३४ यातु थाने भ्यः कण्डकी का रीं (कण्डकी कर्म नत्का रिणीम्) ४९॥०॥

> संघये जारं गेहायोपपतिमार्त्ये परिविनं निर्मत्ये प रिविविदानमराद्या गिरिधिषु यति निष्ठित्ये पेश्रका रिविविदानमराद्या गिरिधिषु यति निष्ठित्ये पेश्रका रिधि संज्ञानीय स्मरकारीं प्रकामोद्योपस्दं व र्णायानुरुधं बलायोपदाम्॥४॥

## कि पुन्त्र-शन्तर्ह- वेदार्धप्रदीपेगिरिधर्भाष्ये

संधये जारस्यपतिम् ४१ गेहाय उपपति (व्यभिचारिणम्)४२ त्रार्थेः परिवित्तम् (जवे किन्छे न्दम्)४३ निर्मेत्ये परिविविदानम् (अन्ति ज्येष्ठे जववन्तम्)४४ त्राह्ये देव्ये एदिधिषुः पतिम् (ज्येष्ठा-वां पुत्र्यामन् वायाम् दा एदिधिषुः तत्यितम्)४५ निः क्रत्ये पेषा-स्कारीं (क्तपकत्रीम्)४६ संज्ञानाय समरकारीं (कामदीप्तिकरीम्)४० प्रकामोद्याय तत्मं ज्ञाय देवाय उपसीदतीत्युपस्त (समीपस्थितस्त म्)४० एकानिन छेनियुनिक्त ॥ १६ त्रय द्वितीये यूपे) वर्णाय अनुस्थते (ज्ञुसर्तीत्यनुरुत्तम्)१ वलाय उपदाम् (उपदर्ति त्युपस्त सम्पायनदातारम्) २ ॥४॥

उत्मादेभ्यः कुन्न प्रमुदे वामनं द्वाम्यः स्वामध्रस्त्री-यान्थमधर्माय बधिरंपवित्रीय भिष्ठं प्रज्ञानीय न-क्षत्रद्योमापिकाये प्रक्रिनस्प्रिक्षायोऽअभिष्र-क्षिनं म्योद्ये प्रक्रविवाकम्॥१९॥

उत्सादेभ्यः कुर्ज्ञ(वक्राङ्गम्)३ प्रमुदे वामनं (हस्वाङ्गम्)४ द्वाभ्यः सम् मं (सर्वदाजलिक्षन्तने म्)४ स्वन्नाय अन्धं (ने नहीनम्)६ अधमी य बिधरं (कर्णेन्द्रियहीनम्)३ पिवज्ञाय भिषजं (वेद्यम्)६ प्रद्या नाय नक्षत्रदर्शे (नक्ष्त्राणि दर्शयित, गणकम्)४ आशिक्षाये प्रक्रिनं (प्रक्षवन्तम्) प्रक्षमादि प्रष्टार मित्यर्थः)१९ उपिक्षाये भिष्ठिनम् १९ ॥ (अध्य ततीये यूपे)। मयोद्ये प्रक्षिववाकं कृतान्त्रकान्यो विवनिक्त ज्रूते स प्रक्षविवाकस्तम्)९ ॥१०॥ अर्मभ्यो हिन्तिपं जवायात्र्वपं पुष्टेर्यं गोपालं वीर्याण वियालं नेजेसे जपालिम राये की नाशं की लले य सराकारं भवायं गृहपधं श्रेयेसे विन्धमाध्ये स्थाया सुक्षनार्म् ॥१९॥

अर्मभ्यो हित्तपं(गजपालकम्)२ जवाय अश्वपं(तुरगपालकम्)
३ पुष्टेचे गोपालकम् ४ पीर्याय अविपालम् ५ तेजसे अजपालम्
६ द्गये कीनाशं(कर्षुकम्)कीनाशः कर्षुके यमे)३ कीलालाय
सुगकारं(मद्यक्तनम्)६ भद्राय ग्रह्रपंशिह पालकम्)४ श्रेयसे किन्
थं(वित्तं द्धातीति वित्तथस्तम् धनकर्तारम् १० आध्यक्ष्याय अनु
सत्तारं(सार्थ्यनुसारिणम् ११ ॥१९॥

भावे हार्बाहार् प्रभायोग्छा नेयुधं ब्रध्नस्य विष्टपीया भिष्ठेक्तारं विष्टियाय नाकाय परिवेष्टारं देवलोका य पेशितारं मनुष्यलोकाय प्रकार्तार्हें सर्वेम्यो लोकेम्य उपसेकार्मवं कार्य बधायोपमन्यितारं मेथाय वासःपल्यूलीं प्रकामाय रजिय्वीम् ॥१२॥

अय चतुर्थ यूपे। भाये सर्वाहारं (काष्ठानामाहर्तारम्) १ प्रभाये अग्न्येथम् (अग्निमेथयतीति तमग्नेर्वर्धकम् २ ब्रध्नस्य विष्ठपाय सूर्यलोकाय) अभिषेक्तारम् ३ वर्षिष्ठाय नाकाय (उत्कृष्टस्व गोय) प्र-रिवेषणकर्तारम्) ४ देवलोकाय पेशितारम् (पेश्व अवयवे विष्रती— ति पेशिता तम् अतिमाद्यवयवकर्तारम्) ५ मनुष्यलोकाय प्रक-रितारम् (कृ विद्येषे विश्वेष्ठारम् ६ सर्वेम्यो लोकेम्यः उपसेक्तार— मुपसेचनकर्तारम् ७ अवः अरत्ये वधाय उपमन्यितारम् प्रमन्या नकर्तारम् प्रमधाय वासःपल्यूलीम् वाससा प्रकालनकर्तारम् । पल्यूल प्रक्षालनछेदनयोः) ४ प्रकामाय रजयित्रीं (वस्त्राणं रङ्गा-कारिर्णां नारीम्) १०॥१२॥

म्रतये लेनहं स्यं वेरहत्याय पिरीनं विवित्तेये क्षा-र्मोपद्रष्ट्रपायानुक्षतारं बलायानुच्रं भून्ते परि-ष्कृत्दं प्रियाय प्रियवादिन्मरिष्ट्या अश्वसाद् थ्रख्-र्णाय लोकाय भागदुवं वर्षिष्ठाय नाकाय परिवे-ष्टारम् ॥१३॥

मृतये संनहर्यं (सेनस्येव हर्यं यस्य तम्) १९ ॥ ॥ १५ ख्र पञ्च मे यूपे वेरहत्याय पित्रुनं (पर्हत्तसूचकम्) १ विवित्तें क्षनां (प्र-तीहारम्) २ शोपद्र ष्ट्र्याय अनुक्षतारं (प्रतिहार सेवकम्) ३ बलाय अनुचरं (सेवकम्) ४ भूमे परिक्षन्दम् (परितः क्तन्दित रेतः सिच्च-ति तम्) ५ प्रियाय प्रियवादिनं (मधुरभाषिणम्) ६ अरिष्टें अश्व-सादम् (अश्वारोहम्) २ खर्गाय लोकाय भागदुषम् (भागं दुग्धे भागदुषस्तन् विभागप्रहम्) ए विषिष्ठाय नाकाय परिवेष्ठारम् ६ १३॥

मन्यवे यसापं क्रीथीय निस्रं योगीय योक्तार्हें शोकीयाभिस्तीरं क्षेमीय विस्नोक्तारं मुत्कूलिकुले भ्यस्तिषिनं वर्षे मानस्कृतर्हें शीलाया ज्ञनीकारी निर्सित्ये कोशकारीं यमायास्म्॥१४॥

मन्यवे अवसापमयस्तपं लोहतापकम् १० क्रोधाय निसं(नितगं सर्तारम्)११ ॥ अथ्य षष्ठे यूपे) योगाय योक्तारं योगकर्ता

रम् १ प्रोकाय अभिम्तारं (संसुरवमागद्धन्तम्) २ श्रेमाय विमेक्ता
रं (विमोन्जनक्षरम्) ३ उत्कूलिनक् लेभ्यः विश्विमम् (विषु तिष्ठतीति
विष्ठी तम् विद्यादिषु स्थितं शीलवन्तिस्त्यर्थः ४ वपुषेमानस्क्रतं
पूजाया अभिमानस्य वा कर्तारम् सक् द्धान्दसः ५ प्रीलाय आद्धा-नीकारीम् (अन्जनविद्याक्त्रीम्) ६ निक्किये कोशकारी (खङ्गाद्याव-रणं कोशस्तत्कारिणीं स्वियम् ७ यमाय असूम् (न स्ते मा अस् ता-म् वन्ध्याम्) ७ ॥ १४॥

यमायं यमस्मर्थर्वभ्यो वितोका ध्रसंवत्सग्यं पर्यायि गीं परिवत्सग्याविजाताभिदावत्सग्यातीत्वेशिमद्दत्स-गर्यातिष्ठाद्वरीं वृत्सग्य विजेर्जग्ध्रं संवत्सग्य पर्वि-क्रीमुभ्यो जिनसंधर्धं साध्येभ्यश्चमम्मम्॥१६॥

यमाय यमसं (युग्मप्रसिवतीम्) श्रेश्यविभ्यो विते कां (निर्पत्ति म्) १० संवत्सराय पर्योयिणीम् (पर्यायो ग्नुक्रमसहतीमनुक्रमज्ञा म्) १० ॥ ॥ अथ सप्तमे यूपे। परिवत्सराय श्रविज्ञाताम् (अप्रसृत्ति म्) १ इट्वावत्सराय श्रवीत्वरीमत्यनं कुल राम् पुंश्वली कुल रेत्वरी २ इद्वत्सराय श्रविष्ठहरीम् (श्रविक्तन्दित स्वित इत्यितस्कद्वरी स्वन्देवन्त्रनात् खी बेपें। ३ वत्सराय विजर्जगं (शिष्ठिल श्रीराम्) ४ संवत्सराय पलिक्तीं (श्वेतकेशाम्) ५ वह सुम्यः श्रविन संधं (चर्म संवत्सराय पलिक्तीं (श्वेतकेशाम्) ५ वह सुम्यः श्रविन संधं (चर्म संवात्ररम् ६ साध्येम्यः चर्मनं (चर्माभ्यासकरम्) १ ॥ १५॥

सरीम्यो येवर्स प्रस्थावराम्यो लग्नां वेषान्तान्यो बेन्दं नेड्नुलाम्यः शोर्थालं पार्यं मार्गार्मवारायं केवर्तती- र्धिय ख़ान्दं विषंभेश्यो मैनालथ्यं सनेम्यः पर्णकं गु हाम्यः किरात्र् हें सानुभ्यो जम्भकं पर्वतेभ्यः किम्य रुषम्॥९६॥

संगम्यो धेवरं (केवनीयत्यम्) ए उपस्थावराभ्यः दापाम् (दाश्च दा-ने दानार्म् दापो भीवरे वा ४ वेपानाभ्यो वेन्दं (विन्दे निषादा पत्यम् १९ नङ्गलाभ्यः प्रोष्कलं (मत्यजीविनम् श्रुष्कला मत्याके जीवित नम्) १९ ॥ श्रिश्चाष्ट्रमे यूपे। पाराय मार्गारम् (मृगारेख्न्यं मार्गार्स्सम्) १ अवाराय केवर्तम् २ तीर्थेभ्यः आन्दम् (अिद्यास्य) स्वाप्ति आन्दम् अत्यास्य केवर्तम् २ तीर्थेभ्यः आन्दम् (अिद्यास्य) स्वाप्ति आन्दम् वार्षो मीनान्ति वार्यित जालेर्से। मीनालक्तद्पत्यम् । ४ म्वनभ्यः पर्णकं (भिल्लम्) ५ ग्रहाभ्यः किरानम् ६ सानुभ्यः जम्मकं (जिम नाप्राने जम्भयतीति तम् हिंसकम्) १ पर्वनेभ्यः किम्यूरुषं कुत्सिनन्रम्) ए ॥ १६॥

बीमसाये पोल्कसं वर्णाय हिरण्यकारं तुलाये वा णिजं पश्चादोषाये ग्लाविनं विश्वेग्या भूतेभ्यः सि ध्मलं भूत्ये जागर्णमभूत्यैखपनमात्ये जनवादिनं व्युद्धाः अपगुल्भर्धं सर्वेश्वरायं प्रक्षिदेम् ॥१०॥

बीभताये पोल्कसं(पुत्कसापत्यम्) ४ वर्णयं हिर्णयकारं (स्वर्ण निष्पादकम्) १९ तुलाये वाणिजं (विणिगपत्यम्) ११ ॥ ॥ अप्रथ नवमे पूर्प)। पश्चादोषाय ग्लाविनं (ग्लें) हर्षक्षये अहस्रम्) १९ विश्वभ्यो भूतेभ्यः सिध्मलं (सिध्मार्यरोगवन्तम्) २ भूत्ये जागर णं जागरूपकम्)३ अभूत्ये खपनं(पायालुम्)४ आर्त्ये जनवादिनं जनान्वद्यति तम्)५ व्युद्धे अपगल्भम् ६ संप्राराय प्रक्रिदं(प्रदेदन कर्तारम् १ ॥१९॥

> श्रक्षगजायं कितवं कृतायादिनवहुं वितिये कृष्यि न हायग्याधिकल्यिनमास्कन्दायं सभास्याणुं मृत्यवे गोव्यक्षमन्त्रकाय गोधातं क्षुधे यो गां विकृतननं भिक्षे माण उप्तिष्ठति दुष्कृताय चर्काचार्य पाप्मने से-लगम्॥१८॥

अक्षराजाय कितवं (धूर्नम्) ए हताय आहिनवह प्रीम् (आहिनवो होषसं पप्रपित तथाभूतम्) ४ वेताय कित्यनं (कल्पकम्) ९० द्वाप राय अधिकित्यनम् (अधिकल्पना कर्तारम्) १९ ॥ ॥ अश्य ह्यामे खूपे) आस्कन्त्य सभास्थाणुं (सभाया स्थिरम्) ९ मृत्यवे गोव्यक्तं गाः प्रीत गमन पीलम्) २ अन्तकाय गोधातं (गवां हन्तारम्) २ ६६ धे यो गां विकृत्तंनं मिक्षमाण उपितष्ठति यः पुमान् गां विकृत्तनं किन्ह नं मिक्षमाणे याचमानः उपितष्ठते तं याचितारं ६३ थे देवे आ लभेत ४ हु । इताय चर्काचार्यं (चरकाणां गुरुम्) ५ पाप्मने मेलगं सीलगां दृष्टमत्वपत्यम्) ई ॥ १०॥

> मृतिश्वकायाः अर्तनं घोषाय मुषमन्त्राय बहु बादिनम् ननाय मूक्षे पान्दाया उम्बराधानं महसे बीणाबाहं कोषाय त्रणवध्यमेवरस्यरायं प्राह्मध्यं बनाय बनुपम् न्यती र एषाय दाव्यम्॥१४॥

वृतिश्वकांये अर्तनं(हुः रिवनम्) श्वोषाय भवं(जल्पकम्) ए श्रन्ताय ब हुवादिनम् ४ श्रननाय मूकं (वाग्विकलम्) १ श्राब्दाय श्राडम्बर्ग् घातम् (श्राडम्बरमाहन्ति तम् कोलाहलकर्तारम्) ११ श्रिणेकादशे यूपे) महसे बीणावादं (वीणावादनकर्तारम्) १ कोशाय तृणवध्म-म् (तृणवं वाद्यविशेषं धमित तथाभूतम्) २ श्रवरस्पराय सङ्ख्यं शङ्ख्वादकम्) ३ वनाय वनपं (वनपालकम्) ४ श्रन्यते। ग्रायाय वा वपं (वनवन्हिपम्) ४ ॥१४ ॥

नुमीय पुंखल्थं हसाय कारीं यादं से पाबल्या ग्रीम एवं गणकमभिको पाकं तान्महंसे वीणावादं पीणिंद्र तूराव्धमं तान्तुनायान्दायं तल्वम् ॥२०॥

नमीय युंश्रल्(दुष्टं नारीम्) है हसाय कारिं (करण्ण्रीलम्) श्या-दसे शाबल्याम् (शाबलः कर्बुरवर्णः तद्यत्यम्तां स्वियम्) ए ग्राम-एंय (ग्रामनेतारम्) श्रे गण्कं (ज्योतिर्विदम्) १९ श्रिमको श्रकं (निन्दक् म्) १९ तान् बीन्महसे जुरुं नियुनज्मीति एकादशे यूपे श्रालभते ॥ ॥ एवं प्रतियूप एकादश-एकादश नियुक्तें। में जे श्रिधिक (श्रविश्वष्ट) हैं तिन समाप्ति पर्यन्तें। को दूसरे उद्धित यूपमें नियुक्त करें श्रीरते वीण्णवाद पिण्यमित्यादीनि एत्र्ये क्वष्णं पिङ्गाक्षमित्यन्ताः चतु । ईश्रहें ततः श्रयेतानष्टें। विरूपान् इत्यष्टें। श्रीर मागधा दीनि चतुरः एवं विद्वपति दूसरे यूपमें पूर्वीक्ता एकादश एवं सप्तिनं शत् ३०। तानेवाह। वीण्णवादम् पाणिष्यं हस्ततालवादकम् तान् बीन् नृत्ताय शालभते ३ शानन्दाय तलवम् (वा गतिगन्धनयोः क यनं हिंसातलं हस्तादितलं वाति वाद्यमुखं हिनत स नलवस्तम् वाद्यवाद्कम्)धः॥२०॥

अग्नये पीवानं पृथिये पीरमर्पिएं वायवे चार्छाल मनिरिक्षाय वर्धेशनिर्नि दिवे खेलुतिर्हे स्पीय हर्ये सं नक्षेत्रभ्यः किर्मिरं चन्द्रमेसे किलासमन्हें खुक् पिद्राक्षर्धं राज्ये क्षणं पिद्राक्षम्॥२१॥

कानये पीवानं (स्यूलम्) १ पृथिवे पीरसिर्ण (पीरेनासनेन स पीत गक्कति पीढसंपी तं पङ्गम् है वायवे चाएडालं चएडालकर्म णम्) अन्तरिक्षाय वंशनर्तिनम्(वंशेन नर्तनशीलम्) दिवे ख स्तिमलीमित्रार्कं खल्वारिमत्यर्थः ४ सूर्याय हर्यक्षं (हरितनेवम्) १॰ नक्षत्रेम्यः किर्मिरं(कर्बुरवर्णम्)१९ चन्द्रमसे किलासं(सिध्म रीगवन्तम्)११ अन्हे अक्तवर्ण पिङ्गाक्षम् ९३ एन्ये क्वष्णवर्ण पि ङ्गासम् ५६ ॥ २१॥

अधेतान्छी विरूपानालम्ने गिरीर्घे चातिहस्व चा तिस्यूलं चातिक्षशं चातियुक्तं चातिक्षणं चातिक् ल्वं चार्तिलोमप्रं च। श्रश्लहा श्रत्रीह्मण्यासे प्रीनाप त्याः। माग्धः पुँचली कितवः क्रीबोध्यूदा अवाहा णास्ते प्राजापत्याः॥२२॥

द्ति सर्वं हितायं। दितीये मनुवाकः २ इति श्री शुक्त यजुषिमाध्यन्दिन प्राखीयायां बानसने यस्टें हितायां दीर्घपाढे निं हें शोरध्याय: ३०

ततः इन बस्यमान आर्टी विरूपी (पर्स्परविरुद्धप) ष भारत्यी की आलम्भ करें। तानाह। अतिदीर्घ (लम्बा) १ अतिहस्य (की मा) २· अतिस्थूल ३· अतिस्रप्ता ४· अतिश्वक्त ४· अतिस्रवाः ई· अतिकुल्ब (रोमरहित) अतिलोमश (सर्वोङ्गन्यापिरोम) का ते आहें। ऋद्भ ब्राह्मए चितिरिक्ता पश्च होते हैं श्रीम ते शिंहो त्राजापत्या(प्रजा पितरेवना के हें 🕂 अन जाति नियम से पूर्वी में जाति का नियम नही है वीणा बादादय श्वतुर्देश अतिदीर्घादयो छो। एवं द्वाविं प्रतिः प्रेयाः तथा मागधः १ पुंत्र्यली २ कितवः ३ स्तीवः ४ ये चारें भी भूद्र ब्राह्मण व्यतिरिक्ताः प्रजापति देवताः पूर्वी सहित षड्डिंशिति हें ते सब दूसरे यूप में नियोज्याः ॥ ॥स्वा के नियोगाननर तिन नियुक्त पुरुषें। की सहस्रशीषी पुरुष दूति ३१-१-१६ षोडपार्च अनुवाक करि इ क्षिणत उपनिष्टे। होत्वद्भिष्टोति (होत्वदिति प्रथमोत्तमयोि स्विर्व चनम् ऋगन्तानां प्रणवेन संधानं च।यथा।सहस्र शीषां पुरुषः -•्ङ्गुलो ३। पुरुष एवेव ६-• रोहितो ३म्। एवमभिष्टोति। ततः आल म्भन क्रमसे यथादेवत प्रोक्षणादि है। ब्राह्मणादि कों के पर्यान क रणान्तर दृदं बुद्धणे रूदं सत्राय द्त्येवं सबों का यथा स्वस्वदेवते। द्देषा करि त्याग है। ततः सब ब्राह्मणादिकों को यूपों से खोलि करि उत्सर्जन करें (खोड़ें ‡। तनः एका दिशानी के पशुर्शों से संज्ञपना दि-प्रधान यागान्त वनस्पति याग करिके स्विष्टकत से पहिले अक्षर्यु आज्य की संस्कार करि एकवार लिये आज्यको लेकर डोम् पुरुष वेवताभ्यो ब्रह्मादिभ्यः शाहवनीय में होमें डोम् ब्रह्मऐस्वाहार क्ष

र अधार उत्तमाना स्भत र र्त्युपक्रम्य वे वे प्राक्षावत्या भवन्तीति १२६ २००० युतेः। इ साध्यमिक स्थार्एय यश्चनीवत् क्षेत्रे नाते हें इन्हेंग का हिंसन नहीं है।

वाय खाहा २ मरुद्धाः ३ तपसे ४ तमसे ४ द्रत्यादि अञ्याय पर्यन्त च तुर प्रीत्युत्तर शतसंख्याकों १०४ के अर्थ तितनी ही घृताहती होमिके सिष्ठ क्रदादि उदवसानीयानः कर्म किर अन्तमें यजमान अयंते यो निः ३-१४ द्तिमंत्रेण त्यात्मा में अग्नियं आरापण करि अद्यास म्भृत हृति ३१.१७-१२ षडुच अनुवाक से सूर्य की उपस्थित करि पीछे अनदेखते आरएय को जाके संन्यास करे।गाईपत्येश्वरा रिणमनुप्रहत्याहवनीय अतररिणमात्मन्त्रानी समारोप्याराष् ब्रजेरिति युग्ङ्वायनोक्तेः।यदि पुरुषमेधके श्रनन्तर् ग्राम वासेस्र तिहैं उद्वरानीयान्ते सायमाहती होम के अर्एय में अरनी स मा रोपण करि उत्तरनारायण से अर्क को उपस्थान करि देवयन न को आदीपन करिके घरकी चले घर में आ मन्यन करि अपिन को स्थापन कोरे श्रीर यथेछ यज्ञों को करें। अयमिय पक्षो गिता। तत्युरुष मेधाननारं संन्यास एव॥२२॥

> इति गिरिधर भाष्ये दितीयोश्नुबाकः श्रीवेदार्थ प्रदीपेन तमोहार्दे निवार्यन् युमार्थीश्वतुरेदेयाहिराजयुरुषः परः ३०

श्री मच्छ् त्र यजुर्वे रान्तर्गतमाध्यन्दिनीय शाखाध्येतः व्याप्रपादान्य य विश्वामित्र पुरिषेप श्रीमज्जयिकशोरहेव वर्माज रोकिम लेयन यति गिरिप्रसादेन रचिते श्रीबेहार्थ प्रदीपे गिरिधर्भाष्ये नरमेधि काः पश्चवर्णनो नाम त्रिर्हे शोग्ध्यायः ॥३०॥

डों शान्तिः

श्रानिः

शानि

हरिःश्रीम् उांनमो यत्त पुरुषाय पञ्चात्मकं द्विरुपं च साधनेर्बेड स्पक्तम् स्वानंददायकं कृष्णं ब्रह्मस्तं परं स्नुमः ३१

श्रय पुरुषु स्कानुवाक प्रयमः १

अ॰ २॰ सहस्रंप्रीर्धा पुरेषः सहस्राक्षः सहस्रंपात्। स भूमिर्धं सर्वतं स्यतात्यं तिष्ठ ह्पाङ्गुःलम् ॥२॥ जांनमो याज्ञ वल्क्याय गिरिष्रसाद संज्ञेन श्री वेदाधे प्रदीपके नरमेधो म्ध्याय एषएक विंशो भ्यमीर्थते ३१

का॰ २१.११ ११ नियुक्तों बाह्मणमित्यादि पशुक्षों की सहस्त शीर्षितिषेति शर्च अनुवाक कि ब्रह्मा होत्वत् (चिः प्रथमा विः उत्तमा इत्यादि उक्त प्रकार से) स्नुति केरे ॥नारायण पुरुष हृष्टा जगद्दी जपुरुष देवत्याः षोडश अञ्चः पञ्चदशानुष्टुभः षोडशी विष्टुप् । ब्रह्मणे ब्राह्मणि त्याद्याः पुरुषमेश्व स्त्य परमातमा के अवयव पूर्वाध्याय के अन्तमें कहे तिन्हें। का अवयवी पुरुष यहां स्नुति करिये हैं। अव्यक्त महदा-दि विलक्षण चेतन जो पुरुष-पुरुषान्त परः किंचिदित्यादि श्रुति षु (पुरुष से नहीं है परे को ई इत्यादि श्रुति में) प्रसिद्ध सर्व प्राणिस मिश्च स्त्य ब्रह्माण्डदेत विराजनामा है। केसा कि सहस्व शीर्षा । (असंख्यात है शिर जिस के ने सब प्राणियों के जे शिरहें ते सब तिस देह के अन्तः यातित्व से तिसी के हैं यह सहस्व शीर्षत्व है- एवममेन पि। असंख्यात

प्रिते गृहकं सर्वावय वीपलक्षणम्।

हें नेन जिस के +। असंख्यात हें पाद जिस के +। सो युरुष भूमि(ब्रह्मा-एडलोक रूपा वा पञ्चभूतें। को ब्याप्त हो द्शाङ्गुल परिमित देश को अ ध्यतिष्ठन् । शतिक्रमण करि अवस्थिताहै। दशादुःलिमस्युपलक्षणम् अर्थात् ब्रह्माएड से बाहिर भी सर्वतः व्याप्त हो अवस्थित यहा नाभिके कशीति इति ॥ स पुरुषोभ्व देवता तथा च श्रुनिः १३:६:२:१:द्मेर्षे लोकाः पूर्यमेव पूरुवी योश्वं पवते सोश्स्या पुरि श्रोते तस्मान्पुरु ष इति ॥१॥

पुरुष एवेद्र सर्वे यहूतं यच भाव्यम्। जुतामृतत्व-स्पेशानी यदनैनाति रेहित ॥२॥

जो यह वर्तमान जर्गत् सो सब पुरुष ही है और जो भूत जगत् सेोर् जो भविष्य जगत् बोह भी पुरुष ही है (जैसे दूस कल्प में वर्तमाना। करि वेहा। सब विगर पुरुष के शवयव हैं तिसी ही भूत भविष्य कल्यों के भी द्रष्टच्य हें चृति भावः। शेरि अमृतत्व (देवत्व) का स्वामी बोह पुरुष जिस से प्राणियों के भोग्य अन्त (फल-निमित्तभूत) करिश्र पनी कारण अवस्था की अतिकम्य परिष्टर्यमान जगद्वस्था

को बास होता है तिस से पुरुष है। अपर्यात् प्राणियों के कर्मफलभोग के अर्थ जगदवस्था स्वीकार से नहीं है तिस का यह वस्तुत्व ॥२॥ एतावीनस्य महिमातो ज्यायात्र्य पूर्व । पादी स्य विश्वी भूतानि चिषादेस्यामृते दिवि॥३॥

श्वनीतानागतवर्तमानकाल सम्बद्ध यावत् जगत है एतावान् (सर्वी गि) इस पुरुष की महिमा (स्वकीयसामध्य विशेष विभूति) है न तु वास्तव स्वरूप है वास्तव तो पुरुष है और यह महिम्म (पुरुष) जगजाल से ज्यायान् (अति प्रायेनाधिकः। एत दुभयं स्पष्टी कियंते - इस पुरुष के सब भूत (काल वयवर्ति प्राणिजात) पादः (चतु खीं प्राः) इसका अविशिष्ठ (विपालवरूप) अमृत (विना प्रार्हित) वोह दिवि (खोतनातमक - स्वप्रका प्रास्वरूप) में अवितिष्ठे हैं इति शेषः। यद्यपि सत्यं ज्ञानमननं ब्रद्धोत्याम्नात पर्वह्म की इयता के अभाव से पाद चतुष्ठय निरूष एक को अपने को अपने को अपने ति श्रास्व है पूर्ति विवक्ष तत्वाम्याद स्वो प्रस्था सः। १॥

विपावृद्धे उद्देत्युरुषः पादीः स्येहामवृत्युनः। ततो वि ष्रुङ्ग्यकामत्साषानानपाने ग्राभि॥४॥

को यह त्रिपात्युरुष संसारस्पर्श रहित ब्रह्म रूप ऊर्धः उदेत् (इस इषज्ञानकार्य संसार से वहिर्भूत यहां के गुण होषों से अस्य छ उत्क र्ष करि स्थित हुआ। तिस का पाद (लेशजगद्रूप) इस माया में किरि उत्पन्त हुआ (स्टिष्ट संहार करि फिरि-फिरि खाता है। फिरि झाया में खा कर निरन्तर उदवतिर्थगादि रूप करि विविध हो ज्यान हुआ का क रिके कि साधानान शने अभि अर्थात् अशनादि व्यवहारीपेत चतन प्राणिजात अधानरहित अचेतनगिरिनचादिक ते अमिलस्य स यमेव विविध होके व्याप्त हुआ।।४॥

तती विराईजायत विराजी न्याधि पूर्वः। स जाती न्य त्यंरिच्यत पश्चाइमिमयी पुरः॥५॥

विश्वङ व्यत्कामदिति यदुक्तम् तदेव प्रपच्च्यते । तिस् आदिपुरु व से विगट् (ब्रह्माएडदेह) हुआ (विविधग्जें हे वस्तुएं जहां इति विगर् विरार् देह के ऊपर उसही देह की अधि करण करिके पुरुषः तिसदेहानि मानी एक एव पुमान् हुआ अर्थात् सर्ववेदान्त वेद्यः पर्मात्मा स्वमापा करि विराइदेह ब्रह्माएडस्प की स्टिज के नहां जीव स्त्य करि प्रविश्य त्र ब्रह्माएडाभिमानी देवता आत्मा (जीव) हुआ रे। किं च सो हुआ विगर् अपुरुष अतिरिक्त देवतिर्य इन्मनुष्यादि स्पहुआ पीछे (देवादि जीवभ व से जपर) भूमिको सजा रति शेषः श्रयः (भूमि स्डाने के श्रननार्) तिन जीवीं के पुर्(पूरेहें सात धानु ज़ीं से- शरीर) सजे ॥५॥

नस्मा यं ज्ञात्से वृद्धतः सम्मृतं पृषद् ज्यम्। पृष्ठ् स्तार

के वायुक्या नार्एया ग्राम्यास्त्र ये ॥६॥ ए॥

तिस सर्व हत् (सब होमियं है जिस में तिस पुरुष मेध) यज्ञ से पृष्व ज्य (द्धिमिश्रित श्राज्य- द्थ्याज्यादिभीग्यजात) सम्यादित है पु रुष करि द्तिप्रेषः।तथा वोह पुरुष वायु देवता काः तिन(प्रसिद्ध) पशुक्षीं को उत्पन्न करता हुआ। तिन किन्हे कि जे आर्एयाः आर् में द्व (एहरिएगढ्य) श्रीर जेगाम्याः (गाव में द्वए गवाम्बाद्यः) निम

प्रसुकों की किया॥६॥६॥

तस्मी खुज्ञात्से वहुत कर्चः सामीन जिल्लारे। छन्दी थित जिल्लोरे तस्मा खजु स्तरमी एजायन ॥०॥ ४॥ तिस सर्वहुत यज्ञ से कर्चाएँ और सामाएँ उत्पन्न हुई। अभिर गाय- खादीनि छन्दांसि उत्पन्न हुई तिस से यजु उत्पन्न हुआ (कर्यज्ञः सामा और छन्दां विना यज्ञ नहीं सिद्धि होते॥०॥ ४॥

तस्मादश्वी अजायन्त ये के चीभ्यादतः। गावी इज चिरे तस्मात्तरमञ्जाता अजावयः॥८॥ १०॥

तिस यज्ञ से अश्व उत्पन्न हुए नया जे कोई अश्व से अतिरिक्त गर् हैभाइपः और अश्वतराः उभयइना (ऊपर नीचं हाँन युक्ता) हें ने भी उत्पन्न हुए। तथा ह (स्फुटं) और तिस यज्ञ से गोएं हुईं। किं च तिस यज्ञ से छेरी और मेडी हुईं। नहीं पश्चओं विनायज्ञ सि है होता। ए॥ १०॥

ने यसं बहिषि घोक्षस्पुरुषं जातमेयनः। तेने देवा स्थयजन्त साथ्या स्टबंयस्य ये ॥४॥ ७॥

यज्ञ साथन भूत तिस पुरुष को पश्चत्व समस्कर यूप में बंधे को वर्डिओं से मानस यज्ञ में श्रोक्षणादि संस्कारों से संस्कार करते हुए। केसे को कि स्टिश्सेश्रामे हुए पुरुषत्व करि उत्पन्न को (एतज्ञ प्रामेवीक्तम् ततोविएड जायत विराजी श्लाधिपूरुष् । इति। ति स कुष्मरूप पश्चकरि देवा: पूजते (मानस्याम करते) हुए कीन ते देवा: इत्युवाह कि जे साध्या: (स्टिश्साधनयोग्या: प्रजापतिप्रभृत यः। और ने तदनुकूला नरषयः(मन्त्र दृष्टार्ः) ने सबभी यज ने हुए॥४॥७॥

यत्पुरुषं व्यद्धुः कित्या व्यक्तस्ययन् । सुर्वं किमस्या-सीतिकं बाह्र किमूरू पादा उच्येते ॥१०॥ १२॥

प्रकोत्तर स्पेण ब्राह्मणहिस्छि वक्कं ब्रह्मवादिना प्रका उच्यने।
प्रजायित के प्राणरूपा देवा जब कि पुरुष को व्यद्धुः (कालकरिंउद्याद्यन् नव कितने प्रकारों करि विविध कल्पना करते हुए कि
इस पुरुष का मुख क्यांदें कींन बाहुएँ और कींन करते हैं किं च पाद
भी कींन हैं।।१९॥ १२॥

ब्राह्मणेश्स्य मुर्त्वमासी ह्याह राजन्मः कृतः। क्ररू तर्दस्य यहेष्यः पुद्धार्थः श्रृहोश्त्रेजायत॥११॥१३ पूर्वी क्रप्रश्रोतराखाह। ब्राह्मण (ब्रह्मजाति विशिष्ट पुरुष) दस प्रजापति का मुख्हु आ (अथीत् मुख से जत्यन्त। राजन्य (स्वनियत्व जातिविशिष्ट) बाहू कतः (बाहुत्व करि निष्पादितः। तब द्सप्रजा पति के जेकरू तद्रूप नेष्र्य सम्यन्त (करूशों से जत्यादितः। तथा

इस के पैरों करि खड़त्वजातिमान् पुरुष उत्यन् हुआ ॥११॥ ॥१३॥ चन्द्रमा मनेसी जातश्वक्षीः स्पीरक्षजायत । द्वीची द्वायुर्श्व प्राणश्च मुखीद्दिन रजायत ॥१२॥१४॥

यथा तथ्यादिद्रव्याणि गवादयः पदावः ऋगादिवेदाः ब्राह्मणा दयो मनुष्यात्र तस्मावुत्पन्ताः एवं चन्द्राद्यी देवा आप तस्मा-देवोत्पन्ता द्रत्याह। मन के सकाषा से चन्द्रमाहुत्या सक्ष्यांस स्यैत्रन्ता वायु भीर प्राए श्रोच से उत्पन्त तुन्ना मुख्से अगिन उत्पन्त तुन्ना ॥१२॥ ॥१४॥

नाम्या आसीद्नारिक्ष शिष्टों शीष्टों शोः समवर्तन। प्र द्या भूमिर्दिशः श्रोबात्तयां लोकां २॥ श्रेकल्पयन्॥१३॥

यया प्रजापतेर्मनः प्रमृतयश्चन्द्राहीनकल्प यन् तथान्ति क्षाहिली कानित्याह नाभ्येति- प्रजापति की नाभि के सकाश से अन्तिरक्षद्वज्ञा शिरसे थाः (स्वर्ग) उत्यन्त्रद्वज्ञा। पेरों से सूमि उत्यन्त दुई श्रोज से दि शार्षं उत्यन्त दुई तथातिस(उक्त प्रकार) करि सूरादि लोकों को प्रजापति के सकाश से कल्पना करते द्वराज्ञ पल हानो त्सुकाः काला इतिशे षः ॥१६॥ ॥१६॥ ॥१५॥

यत्युरुषेण ह्विषा देवा यज्ञमतन्वत । वसन्तीःस्यासी-

जन कि (प्रवीक्त क्रम सें) देव प्रारि में ही देवता उत्तर सृष्टि सिद्धार्थन हा द्रव्य के अनुत्यन्त्रत्व किर मन से हिविष्ट किर संकल्प्य पुरुषाख्य हिवियों से मानस यत्त की विस्तारते हुए तव इस यत्र का वसन्त चर नु आज्यत्व किर संकल्प करते हुए एवं ग्रीष्म इध्मत्वकीर संकल्प करते हुए एवं ग्रीष्म इध्मत्वकीर संकल्प के एते पुरुष के एवं प्राराणित हिविष्ट किर संकल्प ते हुए। पहि ले पुरुष के एवं सामान्य रूपत्व से संकल्प है अनन्तर वसन्ता विकी का आज्यादि विशेष रूपत्व किर संकल्प इति च्रष्टच्यम् "यहां कि का आज्यादि विशेष रूपत्व किर संकल्प इति च्रष्टच्यम् "यहां कि का खाल्यत्क्रम है- इस महन्त्राके अनन्तर तं यत्त म् ४ फिरितस्मा समान्त्र तीन्यां क्रम से ६ ७ ७ नतः सप्तास्यासन् १४ यह कम अपिक्षतहें ॥१४ ॥६॥

जब कि देवाः (अजापति प्राणेन्द्रिय रूपा) मान सयज्ञ की करते पुरुष प शुमब्धन् (विराट्पुरुषको ही पशुल करि भावना करते हुए। यह ही अभियाय पहिले १४ युरुषेण हविषेत्युक्तम् तव इस संकल्पितयज्ञके सातां गाय चादीनि इन्हांसि परिथयः द्वाए ए ए सिक जाहवनीय के तीन परिधि खोनर वेदिक तीनि आदित्य सातवा परिधि प्रतिनिधि रूपहें 👯 तिः सप्त ३+) ॰ एकविंशति संख्याकाः समिधाएँ किई(हाव्शमहीने पा च तरतुएँ ये तीनों लोक यह आदित्य इकीसवा इकासा दार अल इ अल करि कल्पना किये वा तीनि सातगुने छन्दवर्ग समिश्वक्तताः गायच्या दीनि सप्त ७ अतिजगत्या दीनि सप्त ७ क्रत्या दीनि सप्ते-गायच्या दीनि सप्त ७ अतिजगत्या दीनि सप्त ७ क्रत्या दीनि सप्ते-गायच्या दीनि सप्त ७ अतिजगत्या दीनि सप्त ७ क्रत्या दीनि सप्ते-गायच्या दीनि सप्त ७ अतिजगत्या दीनि सप्त ७ क्रत्या दीनि सप्ते-विकाश्या ॥११॥

प्रेत्री युर्च प्रमुख्या ॥१६॥

सन्त ते हुनाकं महिमानेः सचन्त यन पूर्व साध्या
सन्ति देवाः॥१६॥

पूर्व प्रमुख्याने संक्षित्याह। देवाः(प्रजापति प्राण स्त्रा) यज्ञ

सन्। ते ह नार्क महिमाने : सचन्त यत्र पूर्व साध्याः

(यथोक्तमानसंकल्प) करियज्ञ (यज्ञस्वरूप प्रजापति) को पूजते द्वार तिस पूजन में तिन(प्रसिद्ध) धंर्मी (जगद्रूपविकारें। केथार्की) प्रश्न में। (मुख्यभूतें) के। द्वार (एतावता सृष्टि प्रतिपादक सूक्त भागार्थी: सं गृहीतः) अथोपासनतकलानुवादकभागीर्थः संगृह्यते। यञ्जि सविराट्पाप्तिरूप) नाक (स्वर्ग) में पूर्विसाध्याः (पुराने विराड्याः

शिसायकाः) देवाः तिष्ठं हं तिस वि ग्रह प्राप्ति स्त्रस्वर्गे की ही ते महिमा नः (तिस के उपासक महात्मा)प्राप्त होते हं । सृष्टेः प्रवाह नित्यता ह श्रीयति तहुक्तम् सूर्योचन्द्रमसे। धातायथा पूर्व मकल्प्रय दिति॥१६। इति पुरुष सूक्तानुवाकः प्रथमः॥१॥

ञ्जयोत्तर्नार्यणो मद्भः

अ० २ जुद्धाः सम्भेतः पृथिवे रसीच विश्वकर्मणः समवर्ते तामे । तस्य तष्ठी विद्धंद्रूपमेति तन्मर्त्यस्य देव त्वमाजनमग्रे॥९७॥

का ॰ २१-१-१७-१७- वेधानवी (उदवसानी येष्टिः) तिस के अन्त में अन्येत योनिरित्यिन आत्मा में समारे हिए करि तिस उध्माए की सुर्व में प्रवेश करिके अद्भाः सम्भृत इति षष्ट्र चे ना तुवाके न स्र्यं को उपस्थित करि पीछे न देखते वन को जाकर ग्राम को न आवे अर्थान् वान प्रस्थ हो। यद्वा ग्राम में वास करने को इच्चा कर्ता अरणि हों। में अग्नी समारे पण करि अर्की पस्थान के अनन्तर ग्राम में जाकर प्रश्ति को केरे। इतिस्वार्थः । अद्धाः सम्भृत इत्युत्तर नाराय ऐना दित्य मुपस्थाने येति १३-६-२-२० वर्क णिडका उत्तर नाराय एम् । उपान्ये हे अतुष्ठभो शेष्मित्र हुमः आदित्य देवत्याः । यूर्वक लेप युरुष मध्याजी आदित्य स्पं प्रमुक्त प्रस्त्य वेश्व केरिक स्वार्थः (जल) और पृथिवी के सकाश (पृथिव्येषा ग्रहण् भूत्य क्विंश सक्त प्रस्त्य वेश्व कर्म (का केरिक स्वार्थः (जल) और पृथिवी के सकाश (पृथिव्येषा ग्रहण् भूत्य क्विंश सक्त स्वार्थः (जल) और पृथिवी के सकाश (पृथिव्येषा ग्रहण् भूत्य क्विंश क्विंश क्रिक स्वार्थः (जल) केरिक अग्र (पहिले) में हुआ अर्थात् भूत पञ्चक और काल के सवीं प्रति कारण हों ने से युरुष मध्याजी के लिक श्रारि में काल के सवीं प्रति कारण हों ने से युरुष मध्याजी के लिक श्रारि में

पाँचीमूत तुष्ट शीर काल ततः तुष्टां से कोईक रसविशेष कलरूप उत्तमजन्मप्रदृद्धा। तिस रस के रूप को थारण कर्ना व्यक्ता आदि त्यं) प्रतिदिन उद्य कर्ता है। अग्र (पहिले) में तिसमर्त्य (प्रविषमे थया जी मनुष्य) का आजान (मुख्य) देवत्व है सूर्य रूप करिके। द्विविधा देखातें कर्म देवाः (अक्षष्टकर्म करिदेवत्व को प्राप्ताः) शीर आजान देवाः (सृष्टि की आदि में उत्पन्नाः) ते कर्म देवाशीं से श्रेष्ठ हें १॥१०॥

वेदाहमे तं पुरुषं महान्तेमादित्यवं तं तमसः पुरस्ताव तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्या विद्योते ये नाय॥१०॥

इस महान्त (सर्वीत्कष्ठ) पुरुष सूर्यमण्डलस्य की में जानता हूं इतिऋ षेवचनम् कैसे कि आदित्य वर्ण (आदित्य कासा वर्ण जिसका तिस्उ पमान्तर् अभाव से खोपम) तथा तम (अविद्या) से दूर (तमर्हिताति स आदित्य के जानकर् मृत्युको अतिक्रामति (परं ब्रह्म को जाता है। अयन (आश्रय) के अर्थ अन्य पन्या नहीं विद्ये हैं (सूर्यमण्डलान्तः) पुरुष को आत्म रूप जानना ही सुक्ति है। १०।

मुजापितश्चरित गर्भे श्चन्तर जायमनो बहुधा विजायते। तस्य योनि परिपर्यन्ति धीरास्तरिमेन्ह तस्युर्भुवना-नि विश्वा ॥ १६॥

जो सर्वातमा त्रजापित ह्रव्य के भीनर् स्थितः सन् गर्भ मध्य में त्रके श करता है। श्रीर् जो उत्पद्यमानः नित्यः सन् ब्रुधा(कार्यकार्ण रूपकरि) विजायने (मायाकरि प्रपन्त्र रूपेण उत्पन्त होताहै। धीर्ः श्रिम्बिर्ो तिस प्रजापित के पोनि (स्वरूप)को देखतेर अहं ब्रह्मास्म जानते)हैं। सब सुबन (भूतजात) तिस ही कारणात्मा ब्रह्म में स्थितहें। अर्थात् सब तदात्मक हैं॥ १४॥

यो देवेभ्यं श्रातपति यो देवानी पुरोहितः। पूर्वी यो देवेभ्यो जाते। नमी रुचाय ब्राह्मय ॥२०॥

जो प्रजापित आदित्यस्प देवताओं के अर्थ प्रकाशे हैं और जो देव ताओं का पुरोहित (सबकार्यों में नीत) है और जो देवताओं के सका पा से प्रथम उत्पन्न है तस्मे आदित्यायनमः (तिस आदित्य के अर्थ नमस्कार) के से कि रुचः (दीप्यमान) के अर्थ तथा ब्रह्मये (ब्रह्मके अ पत्प ब्राह्मिका ब्रह्मावयव भूत के अर्थ ॥२०॥

रुचं ब्राह्मं जनयंन्ता देवा अग्रे तदंबुवन् । यरेंबेवं ब्रोह्मणे विद्यात्तस्य देवा अस्वचेशे॥२१॥

देवाः (दीप्यमानाः प्राणाः) रूच (शोभन) ब्राह्म (ब्रह्म के अपत्य जा दित्य) को उत्पादन करते हुए बोह वचन बोले। वोह क्या अत आह कि जो ब्राह्मण हे आदित्य तुर्ने एवं (उक्त बिधिकरि) उत्पन्न जाने ति स ब्राह्मण के देवता वशी होते हैं अर्थान् आदित्योपासिना जगत्यु ज्य होना है॥ १९॥

> श्रीश्रं ते लक्षीश्रं पत्नीवहो गुने पार्श्वे नक्षेत्राणि रूपमुश्चिनी व्यक्तिम्। दुक्तिनिवाणासुं मेरद्वाण सर्वेलीकं मेरद्वाणाश्रः॥

द्तिस हें हितायां दितीयो जुवाकः २

इति श्री श्रुक्त यजुषिमाध्यन्दिन शाखीयायावाजसनेय-सर्वेहिताया दीर्घ पाढे एक निर्वेशो ध्यायः॥३१॥

चरिषरिद्यं लुवा प्रार्थयते। हे आहित्य श्री शीर लक्षी तेरी पिल गं (जायास्थानीये लहे प्रये) हैं। तिस किर सर्वे जनाश्रणीय हो ता हैं के ह श्री (श्रीयते न्याश्री। अर्थात् सम्पत्। जिस किर लिखेये (देखिये) है ज नों किर वाह लक्ष्मी अर्थात् सीन्द्यं। अहो एवं तेरी पार्श्वस्थानी ये। नक्ष्म श्रीण (गगन में चलने वाले तारा) तेरा रूप (तेरे तेजसे भारें) हैं। अश्विनी (द्यावा प्राय्वेयो ने) तेरे व्यात (विकासित म सुरवस्थानी ये) हैं। जो ई ह प्रा तिस तुमें याचना (कमे फलको द् खा) करते वा अन्ते छा करते सन् इ छा करता है। कि से वर्णायं तत्राही अर्सु (परलोक) मे (सम) इ पाण (परलोक समीचीन हो यह इ छा अर्थात् अमोये छत्व से इ ष्ट्र होता है। सर्व मे (मम) इपाण (सर्वलोकात्म में हों उ यह द छा अर्थात् सुक्त हों के। सर्व रविल्व दं इ होति साम श्रुते: ॥ २२॥ इत्युक्तर ना रायगो मन्त्रः॥

॥ समाप्रश्वायं पुरुष मेर्थः॥

इतिगिरिधर्भाष्येद्वितीयोश्नुवाकः २ श्रीवेदार्थे प्रदीपन तमो हार्दे निबार्यन् पुमार्थाश्चतुरोदेया द्विराज पुरुषः परः ३१

त्रीमच्छुक्तयजुर्वेदान्तर्गतमाध्यन्दिनीय शाखाध्येत्रव्याष्ट्रपादान्वयवि न्दामित्रपुराधिय त्रीमज्ज्ञयिकशोर देव वर्मात्मज रेविनरोग्य न्द्रपति गिरित्रसादेन रचिते श्रीवेदार्श प्रदीपे गिरिधरभाष्ये पुरुषमेध प्रकर्णेषु रुष स्कानुवाक सूर्यो पस्यान वर्णनो मामेक विर्वेशोऽध्यायः॥ ३१॥

रे अञ्चलते बादु तसी अधियती आधियती बानापृषिद्यी इमेही है सर्व मञ्जूबात

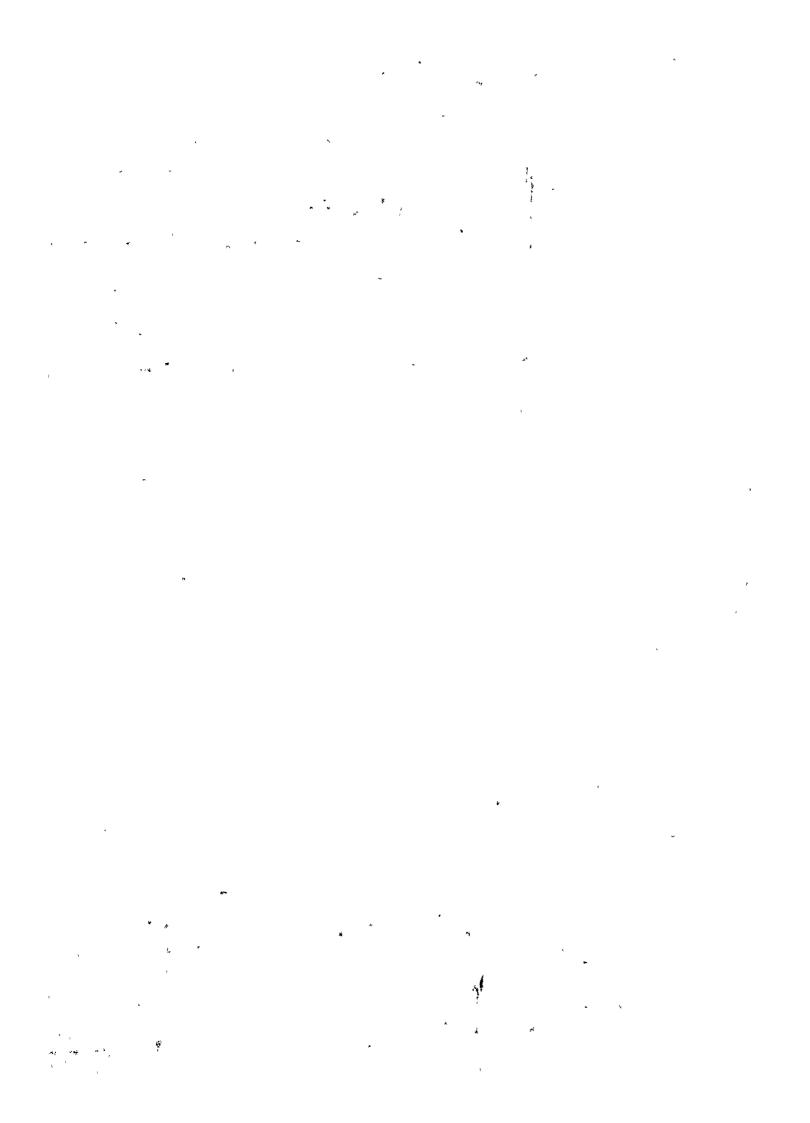

## प्रसिद्ध पत्र

विदिन हो कि कि समाध्य मह झून्य है इसहेतु विद्यानों के घर शि प्रश्नु चने के अर्थ २१ पृष्टा का खाउ बांधा न्यांछा विर प्रथम ३) प्रति खाउ का जाक मह सूल मगाने वाले की देंना होगा और उक्त भाष्य के ६ खाउ होंगे विद्यानों को उचित है कि पुर्ण पुक्तक की न्यो छावर प्रथम देवें आगे जो इक्का शुभ भवतु ।

## श्रीश्रक्तपनुषि

माध्यन्दिनीयाशाखीयावाजसंनयर्सर्रहिता श्रीव्याघ्रषादान्वयगिरित्रसादवर्मरिचत श्रीवेदार्थप्रदीपारव्यगिरिधरभाष्यमहिता

ख्याड ई

चिग्जीवगरुडध्वजेनलिखिता

वेषामेति प्रसिद्धिंगते शतिषाचीनेविश्वामित्रपुरीयनवलाख्यदुरीस्य

व्याघ्रपाद प्रकाशकाष्मयन्त्रालय

पिएत द्वारका नाथश्मेगोः धिकारान्मुद्रिता संवत १४३० शका १७४५ इन्तर १८७४ म्ते ० ६.

सार्वमिधिकमन्त्रोति ही तिंशाः ध्यायर्द्यते ३२ एक विंद्रो पुरुषमन्त्रा उक्ताः। अय सर्व मेध मन्त्रा उच्यन्ते प्रवायु मछे त्यस्मात्माक् ३३५५१ स्वयम्भु ब्रह्म हृष्टाः आत्म देवत्याः सप्त मे इति आप्तार्याम संत्रिके सर्वहोमे विनियुक्ताः आप्तीर्यामः सप्त महर्मव तीत्युपक्रम्य सर्व जुहोति - सर्वस्याप्त्रे सर्वस्यावरुखे इति श्रुतेः १३ ७ १९ ६ ॥ हे अन्तु षुमा। विज्ञानात्मा परेणात्मना विश्विष्ठो धन्या-दिखोतत्रो तत्वेनो पास्यो धिभीयते। अगिनः तदेव कारणहे (ब्रह्मेव) आदित्य वोहही हे वायुवोही हे तेसे ही चन्द्रमा। श्रुक प्रसिद्ध। ब्रह्म इयोलक्षण) ब्रह्मेव। प्रसिद्धाः जलानि प्रसिद्ध प्रजापित मी बोह ही ब्रह्मेहे॥१॥

सर्वे निमेषा जित्तिरे विद्युतः पुरुषाद्धि।भैनेमुर्धे न तिर्यद्धं न मध्ये परिजयभत्॥२॥

सर्वे निमेषा- त्रुटिकाशा घर्षै आदिक कालविशेष अश्वियुरुष के स काश्मे उत्पन्न हुए। केसे पुरुष से कि विशेषेण प्रकाशमान। किंच कश्चिद्पि इस पुरुष की उपरिभाग में नहीं परिगृह्णाति-गृहणाकरता। न र्से चारें दिशामें नपरि॰ मध्य देशमें भी नहीं गृहूण करता अर्था त् यह प्रत्यक्षादिकों का विषय नहीं है + जग्भत्-ग्रहे। प्रतिर जुहे।

त्यादित्वेन रूपम्॥२॥
नतस्य प्रतिमाः श्रीस्त यस्य नाम महद्यप्राः। हिर्
एयगर्भ दत्येष मा मा हि ह सीदित्येषा यस्मान्त्र जा
त इत्येषः॥३॥ १ न- भः। अशहि-षाइ । ॥॥
हिषदा गायती। तिस पुरुष का प्रतिमा (प्रतिमान विषेष्ठ वस्तु
नहीं अत एव नाम (प्रसिद्ध) बडायश जिसका अर्थात सर्वाति किय
शा है। हिरएयगर्भ इत्येषोः नुवाकस्तु नर्दनः हिरएयगर्भः यः मा
हिसी ज्ञानिते नियेका एषा १२,१९२। यस्मान्त जातः इन्द्रश्च समाविति छ ६६१ ह्यूची न्तुवाकः। एताः प्रतीकचीदिताः पूर्वे पिरतत्वा इदिमाने हिन्ताः ब्रह्मयन्(जपे)च सर्वी अध्येयाः। एवं सर्वच ॥३॥

एषो हे देवः मुदिशोश्च सर्वोः पूर्वी ह जातः स खु गन र्भेश्यानाः। स एव जातः स जिन्व्यमीणः प्रत्यस् ज नीरित स्वितीमुखः॥४॥

र्ये चतस्र सिष्ट् भः। यह प्रसिद्ध † देव सब दिशाओं की व्याप्त हो स्थि में तहें। हे मनुष्यकी यह प्रसिद्ध प्रथम उत्यन्त है। गर्भ के मध्यमें

बोह ही स्थित है। ओर वोह ही उत्पन्न है। ओर वोह ही उत्पत्समा सहै। प्रत्य इति पदार्थ) को अञ्चन करता है। सर्वतः मुखा स्वव यव जिस के (अचिन्त्य प्रक्तिहै॥४॥

यस्मीज्ञातं न पुरा किं चुनैव य श्रीबभूव भुवनानि। विश्वी। प्रजापितिः प्रजयी सर्हर्गणस्त्रीणि ज्योती-श्रंषि सचते स षोड गी।।१।।

निस से पहिले कुछ भी न हुआ और जो सब भूतजातों की समन्ता झावयामास। वोह षोडशावयवलिङ्ग श्रारी प्रजापति प्रजाकरि रममाण तीनि ज्योतिसं(सूर्यचन्द्र श्राम्निस्पी) सेवन करता है॥ श्र

येन द्योर्गा पृथिवी चे हरा येन ख स्तिमतं येन का के: । यो श्रुन्ति स्त्रे स्त्रे विमानः करेंमे देवायह विषा विधेम॥६॥

जिस पुरुष ने द्यो उन्नूर्ण दृष्टि का देनेवाला किया इतिशेषः। शेरि तिसने पृथिवी दृढ की (सबप्राणियों का यार्ण दृष्टि का ग्रह्ण शेरि अन्तिष्यादन यह भूमि की दृढता है। जिसने आदित्य मण्डल को थाँमा श्रीर जिसने स्वर्गथामा। जो अन्तिर्भ (नभ) मंजल (दृष्टिरूप) का निर्माता। तिसे ह्योडि किस देवता के अर्थ इविदेते हैं। अर्थात् किसी के अर्थ नहीं ॥६॥

यं क्रन्दंसीम्झवंसा तस्तभाने खुभ्येक्षेतां मनसारे जमाने।यज्ञाधि सर् उदिता विभाति करेंमें देवाये हविषा विधेम। आपी ह यहहतीर्घश्चिकार्यः॥ क्रन्सि(द्यावापृथिवीएँ) जिसपुरुष को मन कार साधुक्त यह देख नीं हुई केसी हैं क्रन्दसी कि अवसा-हिविस्मण वृष्टिजन अनकिर प्राणिजात को यांभतीँ। शोभ मान हैं। सूर्यजिन द्यावा पृथिवी श्रींसे उदित हो अधिक प्रकाशतावा शोभता है तिसे छोडि किस देवता के अर्थ हिवि देते हैं।। आषी ह यह हती। २००२५ पश्चिदापः २००२६ देप्रती की के जपादा बध्ये ये ११०११

अर २ वेनस्तर्यश्यनिहितं गुहा सद्यत्र विश्वं भवत्येकनी डम्। तस्मिन्तिदर्शं संच विचेति सर्वर्शं स भातः श्री तश्च विभूः प्रजासु॥ ए॥

बेनः (विदित्तवेदान्त रहस्यः पण्डितः) तत् (ब्रह्म) की देरवता (जानता) है। किस तत् को कि ग्रहा (रहःस्थान) में स्थापित हुई पासत् (नित्याजिस ब्रह्म विषे विश्व (कार्यजात) एकनी ड (एक ही है आश्रय जिस का अर्थात् अविभक्त मविशेष कारण मेव) होता है। तिस ब्रह्म में यह भूतजात संहार समय जाता और सर्ग काल में निकलता है। सोपर्म मात्मा प्रजाविषे औत और जीत (कर्ध्व तुन्तु में पट जे से प्रार्थ भावकि रि जीतः तिर्यक्तन्तु में पट बेसे प्रीतः) है। केसा है कि विभूः (कार्यकारण स्थिण विविध होता है) सब बोह ही है। एग

य तबेचित्यतं तु विद्यानीन्धवे थाम विभेतं गुहास त्। बीणि प्रानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद् स पितः पितासत्॥क्षा

गंधर्व (वेद्वाचाको विचार करनेवाला वेदान्तवेना) विद्वान् (परिडत

सित्र अमृत(शास्त्रत) नत् (ब्रह्म) की प्रक्षेष्ठन कहे गुह्म विषे विद्यमानधा म (स्वरूप) विभूत (सर्गास्थिति प्रलय रूप से विभन्न । किं च इस अमृत के तीनि पद (स्वरूप) गुहा विषे निहित हैं (तीनि पद सर्गास्थिति प्रस्य वा ३ वेद ३ काल वा ब्रह्म अन्तर्यो मी विज्ञानात्मा । किं च जो तीनि पदों को जानता है वोह पिता (परब्रह्म) ही होता है ॥ ४ ॥

स नो बर्स्नुर्जिनिता स विधाता धामीनि वेद सुवना नि विश्वी। यत्रे देवा अस्तिमानशानास्ति नि खे मन्त्रध्येर्यन्त॥१०॥

वाह परमात्मा हमाए बन्धुवन्मान्य है उत्पन्न करने बाला खोर वाह थारण करनेवाला। वाह सब भूतजातों खोर खानों की जानता। श्रान्पादिक देवता गीसरे खान (स्वर्ग) में खेळ्या बंते हैं। केसे हैं देव ना कि अगृत (मोक्षप्रापकज्ञान) को जिस बूख विषे व्याप्त हुए। माव यह है कि बूख निष्ठज्ञान को प्राप्त हुए स्वर्ग में देवता मोदते हैं। १०० प्रीत्य भूतानि प्रीत्य लोकान्प्रीत्य सर्वा: प्रदिश्रो। दिश्राश्च । उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मनात्मानं मु-भि संविवेषा। १९०।

ब्हानीं सर्वभूतेषहमस्मि सर्वाणि भूतानि मयीति ज्ञानवतः स बिभेथयाजिनी मुक्तिरुच्यते। किं च सर्वमेथयहोगीप न ज्ञानं प्र-षानम् ब्रह्मज्ञानवती पजमानस्याग्निहोत्रादयोगीप पज्ञाः सर्व मेथा एवेत्याह परीत्य भूतानीति कण्डिकाम्याम् ॥ एवं ज्ञानवान् सर्वभेथयाजी श्रात्मा(जीवरूप) करि ज्ञात (यज्ञा) के श्रात्मा (अधिष्ठा तार् परमात्मा) की प्रवेषा करता अर्थात् ब्रह्मही होता है। क्या करिके कि सब भूतों की ब्रह्मत्वेन जानि। सब दिशा और विदिशाओं की तन्त्रूपा जानि के। प्रथमोत्यन्त्रा (न्रयीहरावाचा) की उपस्थित हो। संसेच्य-अर्थात् यज्ञादिकरिके। अपिहि तस्मात्युरुषाद्भीव पूर्व मस्ज्य ते-ति श्रुते: प्रथमा वाक् वेद्ह्या। ११॥

परि द्यावीपृथिवी सद्य द्वा परि होकाम्परि हिर्गः परि स्वः। तरतस्य तन्तुं वितंतं विद्युत्य तद्पर्यन्तदं भवन्तदासीत्॥१२॥

सर्व मेथयाजी नत् (ब्रह्म) को देखना है ब्रह्म हो होना वास्तव्य से ब्रह्म ही हो। भाव यह है कि अज्ञान निष्टृति वेखना और होना है। क्या कर के कि द्यावापृथिवी सद्यः तहू पेए जानि कर लोकों दिशाओं और खादित्य की तहू पे०। गुह्म वस्तु पुनः -पुनः कथिनं चिनमारोह तीति पुनरुक्तिः। ज्ञात (यज्ञ) के तन्तु (कर्तव्यता) को जैसे प्रसारा तेसे समान करि अर्थात् यज्ञ करिकंग १२॥

सर्स्सात्म मुनं त्रियमिन्द्रस्य काम्यम्। सुनं मेथा-मयासिष्धंस्वाही॥१३॥

ब्त उत्तरमक्कयं मेधा याच्यते चतुर्ध्या श्रीयीच्यते। श्रधमा गाष् त्री लिङ्गोक्तदेवता। श्रीन द्रव्यदान श्रीर मेधा को याचना करताहूं। केसे श्रीन को कि यत्र गृह के पति श्रिचिन्त्य शक्ति इन्द्र के मित्रधनमे धार्थियों करि कामनीय॥१३॥

यां मेथा देवगुणाः पितर् श्रोपास्ते। तथा मामुख मे

<sup>†</sup> तदेव स्नालंदु तद्भवामिति श्रुतेः ब्रह्मेव सन्ब्रह्माप्येतीति श्रुतेश्च ब्रह्मरूपस्य जीवस्याद्यान-निवृत्तिरेव ब्रह्माश्चिरित्यर्थः।

थयानं मेथाविनं कुरु स्वाहो॥१४॥ अनुषुप्। हे अग्ने तिस मेवा से आज मुके मेथावी (बुद्धियुक्त) करि स्वाहा सुहतमस्तु। तिस किस से कि जिस मेथा की देवता छीं के समू ह और पितर पूजते हैं। अर्थात देवपितमान्या बुद्धिहमार केहि॥१४॥ मेथा मे वर्रणे दरातु मेथाम्गिनः प्रजापितः। मेथा मिन्द्रेश वायुत्र मेथा याता हैदातु मे स्वाही ॥१६॥ लिङ्गोक्त देवतानुष्टुप्।वरुण मेरे अर्थ मेथा देवे अग्नि और प्रजा पित मेरे॰ देवें इन्द्र अीर वायु मेधा को देवें याता मेरे॰ खाहा सु

हतमस्तु॥ १५॥ र्दं मे बहा च क्षत्रं चोभे श्रियमश्वताम्।मिरेव देधनु श्रियमुनमां तस्ये ने खाहा॥१६॥ र्ति सर्वे हितायाहि नीयो नुवाकः २

र्ति श्री शुक्त यजुषि माध्यन्दिन शाखीयायां वाजसने य सर्वेहितायां दीर्घ पारे हानि हं द्योग्ध्याय:॥३२॥

मन्त्रीत्र देवतानुष्टुप्।श्रीकामीःनयाश्रियं याचते। ब्राह्मएजाति क्ष वियजाति ये दोनों मेरी श्री को सेवन करें। देवता मेरे विषे उत्तमा श्री की स्थापन करें। प्रसिद्धा तुरु श्री के अर्थ सहत हो। श्री मेथेविन यज्ञा सिद्धेसे प्रार्थ्यतं॥१६॥

> इतिश्रीमिर्धर्भाष्येद्वितीयेश्नुवाकः २ श्रीवेदार्थ प्रदीपेन तमोहार्देनिवरयन् पुमार्था अनुरोदेयात्वयं ब्रह्मसनाननः १२

षीमच्छुक्त यज्ञुर्वेदान्तर्गतमध्यन्तियशाखाध्येतव्याष्ठ्रपादान्वयवि श्वामित्र पुराधिप श्रीमज्ज्ञयिकशोर् देव वर्म्मान्मज रेविमणेय च-पति गिरित्रसादेन रचिते श्री वेदार्थ प्रदीपे गिरिधर्भाष्ये गिरिप्र सादसर्वस्व सर्वमेधवर्णने।नामब्राविर्हेशोरध्याय।॥३२॥

> हरि: श्रीम् जीनमीयत्त पुरुषाय पश्चात्मकं विरूपंच साथनेवीतु रूपकम् स्वानन्द हायकं क्रषांब्रह्मरूपपरं सुमः ३३

अ०१ श्रम्याजरासा समामिर्त्रा अर्च्डूमासाः श्रम्नयः पा वकाः। श्रितीचयः मात्रासी मुर्ग्यवी वनुष्टि वा यवा न सामाः॥१॥

> डोनमो याज्ञ वल्काय गिरिष्रसाद संज्ञेन वयस्त्रिष्ठाः प्रदीपके सर्वमेथो ब्रह्मयज्ञारम्भान्नो श्थापर्सिने स

सर्वमेथे शनशेम संस्थेशिन शुसं प्रथमे हिन अस्याजरास क्रियाद्या महे अने इत्यन्ताः सम्बर्ग झन्ने शिनदेवत्याः पुरेर वि भविन । पुरेर क्याब्देन सर्गूपा ग्रहणमन्त्रा उच्यने न या जूरूपाः स्थि पुरेर गिति श्रुतेः। उक्थ्यमहाविश्व देवपाली वतहारियोजनेषु यजूरूपे ग्रहणमन्त्रे सत्यपि तं वा श्लापुरे रक्षं गृहणमन्त्रे सत्यपि तं वा श्लापुरे रक्षं गृहणमान्त्रे स्व गृहणमान्त्रे सत्यपि तं वा श्लापुरे रक्षं गृहणमान्त्रे स्व गृहणमान्त्रे सत्यपि तं वा श्लापुरेष रक्षं गृहणमान्त्रे सत्यपि तं वा श्लापुरेष स्व गृहणमान्त्रे सत्यपि तं वा श्लापुरेष स्व गृहणमान्त्रे सत्यपि तं वा श्लापुरेष स्व गृहणमान्त्रे स्व गृहणमान्त्रेष स्व गृहणमान्त्रेष

निवर्त्यन्ते नीपयामादीनि॥ ॥ आधे हे रेन्द्रवायवग्रहस्य पुरे रुची । वत्सप्रीहष्टाग्नेयी विष्ठुप् आ वायवित्यस्याः १०० स्थाने। इस यजमान के अग्न्ययः ऐसे ही केसे कि अजरासः (वाईक्पहीना) इमामरिवा यरें के रक्षकाः (अरिवाः वैग्यां से वाण करनेवाले यहाद-मामरिवाद हमनीय- एक्समें। से नारकाः। अर्चनीय धूमोपलक्षिताज्वा-ला जिन्हें। की ते अर्चेह्रमाः। पावकाः (सोधकाः। श्वितीचयः (यजमा-न का उज्जलत्वबदाते। श्वावासः (क्षिप्रफलप्रदाः। भरणकर्तारः। व नर्षदः (बन-काष्ट में स्थितः। वायु-इव दीप्रारः। सोमा-इव य-जमानेष्टदाः॥ १॥

हर्यो धूमकेनवो वानजूना उप द्यवि। यनने इथे

गायनी विरूपष्टष्टा इन्द्रवायू इत्यस्याः अञ्चनसः व्राम्यः वृथक् (नानाप्रकारेण) स्वर्ग चलने को यत करते हैं। की एणः कि हितवणीः ध्यूमके तबः (धूमण्व ज्ञापवक जिन्हों का ते + वात-ज्ञाः (बात कि प्रसार जिन्हों का ते ॥ आ वाये) इन्द्रवायूः इमे अञ्चलः अनयोः स्थाने एते है उक्ते ॥२॥

यजी नी मित्रावर्रण यजी देवाँ शाँग्जरतं हुहत्। अने पक्षि खं दमम्॥३॥

गायत्री गोतमहस्य मैत्रावरुणस्य पुरोरुक् अयं वामित्यस्याः अधि स्थाने। हे अपने हमारे मित्रावरुणा यजि। देवताओं की यजि। बडे यज्ञको यजि। अपने गृहको यजि॥३॥

+ राषावरिनदेषत्यमग्निहोचम्।

युस्वा हि देवहर्नमाँ २॥ अभन्या ॥ अभने र्यारिव।नि

आश्विनग्रहस्य पुरोहक् या वी कप्रोत्यस्याः स्थाने ७.११ व्या-स्यानेयम् १३.३०॥४॥

दे विरूपे चरतः सर्थे अन्यान्या वृत्समुपेधापये ते। हरिर्न्यस्यां भवति स्वधावाञ्चुको अन्यस्या दहणे सुवर्चाः॥५॥

स्वार्षिक्ष कुल्लहृष्टा विषुप् तं प्रत्नधेत्यस्याः ७ १२ स्थाने। दे राज्यहिन निर्नार प्रवृति हैं। की हृषो कि विविध स्प जिन्हों के हिन् प्राण एकि । सहार प्राण प्रयोजने। अन्यान्या (अन्या श्रीर अन्या) वत्म को अस्ति कि (क्षीर पिलाती) अर्थात् अन्या (एक्ती) रावि वत्म (अगिन) स्थाना के से माना।।१॥ १। अन्या दिवस स्त्पा वत्स (आन्तिय) को उप १। विश्व में माना।।१॥ स्या (राविमें) हिर्: (हिर्तविण अगिन) अन्ववान् होता हिल्ला अगिन भूमो याज्य आदित्य श्रीभन तेजादिम्ब ताहै। यहा है द्यावा पृथिवेश अगिन भूमो स्वधावान् रविदिवि सुवर्षा हुप्यते॥ १॥

अयमिह प्रथमो थायि धातिमहीति यजिष्ठो अध्य रेष्ठीष्ठ्रीः। यमप्रवानी भूगवी विरुद्धवनेषु निवं विस्व विशेविशे॥६॥

मन्थिग्रहपुरीरुक् अयं वेन इत्यस्याः अर्ह्यस्थाने। व्याख्याता २ १५ ॥ ६॥

<sup>🕈</sup> ऋन्हि सूर्य देवायमाग्न होत्रम्।

बीलि श्वा बी सहस्रीएयिनं बिर्धेशचे देवा नवे चासपर्यन्। ओक्षेन्छ्तेर्स्तरणन्बिर्दरमाञ्जादिद्योते रं न्यसादयन्त॥॥

विश्वामित्रहरू तिष्टुप् विश्वदेव देवतस्याग्रयणग्रहस्य पुरोरक्ये देवास इति अध्याने। त्रीणि शतानि त्रीणि सहस्राणिएतिं शत्री र नव देवाः यथा १२ १६ १ एते वस्वादिगणा देवा अग्नि की परिचरते हैं। यहा गमोक्ता देवाः नवेवाङ्कास्त्रि वृद्धाः स्युदेवानां द्याकें गेणेः ते ब्रह्मविष्णुरु द्राणं शक्तीनां वर्ण भेदत इति ते च १३३ १३३ १३३ एतावन्तो भवनि। कथं परिचर्नि तदाह ते घृत करि अग्नि की सींचित असे (इस अग्नि के अर्थ) वहिः आद्यादन करते अनन्तर मेव हें। ता को वर्ण करिके हो वक्ष में विद्यताते हैं। घृत सेचनविहः स्तरणहो तृवर्ण मेवाग्निपरिचर्यतिभावः ॥॥॥

मूर्धाने दिवान्त्रप्ति प्रिष्टिच्या वेश्वान्त्सृतन्त्रा जात-मुग्निम्। कृविष्टें सम्माजुनिष्टें जनीनामासन्ता पाने जनयन देवाः॥ ७॥

प्रकृतिवदेव ध्रुवग्रहपुरोरुक्। व्यारव्याता ७.२४।। ए॥ श्रुगिनर्तृत्राणि जङ्गनद्रविणस्पुर्विषम्ययो। समिद्रः सुक श्राहृतः॥४॥

गायवी भरहाज रष्टा ऐन्द्राग्न ग्रहपुरोरुक् इन्द्राग्नीग्आगतमित्य स्याः अवश्स्याने। अग्नि पापों को अत्यन्त नापा करता है। किसमे कि विविधा पूजा करि। कैसा अग्नि कि हविर्लक्ष्मणधन को इन्हरा करताः दीप्पायुद्धानिमन्त्रितः।४॥

विश्वेभिः सोम्यं मधन्दर्द्रेण वायुनी। पिबी मि वस्य धार्मभिः॥१९॥

गायनी मेथातियिह छा वै खदेव ग्रह पुरोरुक् औ मास ऋषेणीय स्याः ७ ३३ स्थाने। हे अग्ने विश्वेदेवाओं इन्द्र और वायु सहितसे म मय मधु को पी। केंसा है तू कि मिन के नामें किर स्तृत इति योषः 🕇 ॥१०॥

> आ यदिषे नुपतिं तेज आन्ट शुचि रेतो निषि कं धोर्भी के । श्रानः शर्धमनवद्यं युवानथंखा यं जनयत्त्र्यंच ॥११॥

† त्यानेवरुणे मापसे पत्नं मिन्नो भवसित्त के विष्टुप्शिक्तिमुत्पराश्रारदृष्टां मरुत्वतीयग्रह् पुरोक् इन्द्र मरुत्व इत्प स्याः अध्याने। जब कि तेज का हेतुभूत हवि नुपति। यजमान के पालक अग्नि) को व्याप्त होता है अर्थात् जब अग्नि में हिंद हो मिये हैं तब अग्नि रेत (जगहीजभूतजल) को द्यों के समीप अनिर् क्त में उत्पन्न करता है और मेघरूपेण पुरः ष्टृष्टि हारा करि करता है। केसा तेज कि वृष्टि के अर्थ देवतो हे या करि अगिन में हत। खचि स्मान्त्र संस्कृत किसा रेत कि प्राई (बलहेतुभूत) अनवद्य (निदेषिप्र शस्य। युवतुल्य(परिपक्करम् हद। स्वाध्य(चिन्तनीय-सवसृष्टिक चाहते हैं। अर्थात् हिंब करि तर्पित अगिन अष्टमास करि जलकी निष्पादन करिके वर्षी में वर्षता है। व्यवहित पदो मन्त्र:॥११॥ अग्ने पार्ध महते सीभगाय तर्व ह्यून्नान्युन्यानि

## सन्तुः सं जीस्पत्य हं सुयममा कृष्णु ष पात्र युताम्भि -

विषुप् अवदुहिता विश्ववाग्रहश हितीय मरुत्वतीय पुरेरुक् मरुत्वन्तं हष्ममित्यस्याः १ ३६ स्थाने। हे अग्ने तू बल को प्रकट करि किस लिये कि बड़े सोभाग्य(लोकस्थिति) के अर्थे। तेरं उदयही ते सुम्न (हविलेक्षण अन्न वायपा) उत्क्रिष्ठ हों। किं च जास्यत्यरजा यापत्य पत्नीयजमानरूपा) को सुयम (जितेन्द्रियमन्योन्या बहु गग) करि। किं च पाचुत्व को इछा करते औं तेजवानों को पराभव दे ॥१२ त्वाथं हि मन्द्रतममर्क पोके च हुमहे महि नः श्रो ष्यंग्ने। इन्द्रं न त्वा प्रावसा देवता वायं पृणानित रार्थसा नृतमा:॥१३॥

निषुभरहाज हुए। माहेन्द्र ग्रह पुरोरुक् इन्हो नुविह त्यस्याः अ अभ्र स्थाने। हे अपने हम तुमे वरण करते हूँ केसे तुमे कि अतिया म्मीर् किन्हें। से कि अर्कशोकेः (अर्कवत् ही प्र मन्त्रों अविञ्चत ब्रह्मच र्य करिययोक्त अथीतों से ।क्यों कि हमारे सोच को तू सुमता है। किं च मृतमाः (मनुष्य श्रेष्ठाः) तुम देवता को हिवस्त्य अन्त्र करि पूर् ण करते हैं। केसे तुमे कि बलकरि इन्द्र नेसे और वायु निसेश्वि न को ॥१३॥

ते श्रमे खाइत शियासः सन्तु स्र्यः। यन्तारे ये मुघवीनी जनीनामूर्वीन्स्यन्त गीनीम्॥१४॥ दे हहत्यो आदित्य गृह पुरोरुची आद्या वसिष्ठहरू। अन्या प्रक

है शुन्कर्ण । देवता छों सहित तू पत्त को सुनि। केसे देवता छों किवन्दि छों में हिवपें की वहाते तिन्हें कि । साथ चलने वालों। कि च मित्र अ पिमा और पातर्यावाणः। प्रातः काल हिव को प्राप्त होते हैं ने- प्रातः स वन में जिन्हें। की हिवः प्राप्त है ॥१५॥

विश्वेषामिदितिर्युचियांना विश्वेषामितियमानुषाणा म्। श्राग्निर्देषानामवं श्राहणानः सुमुद्धीको भवतु जातवेहाः॥१६॥

निष् बोातमह छादित्यग्रह दिधिश्रयणे विनियुक्ता यत्रो देवानामित्य स्याः प्रश्वाने। अपिन ऐसा हो केसा कि सब वेवताओं के मध्य में ज दितिः (नहीं हे खण्डन जिसका- अदीन) केसे देवता ओं कि पत्राही। तथा सब मनुष्यों के पूज्य देवताओं के हिवर्लक्षण अन को परिच रण करता। सुमुडीकः (शोभन सुख जिससे। जातवेदाः॥१६॥

महोग्श्रानेः समिधानस्य शर्मएयनागा मित्रे बर्रो। स्वस्तये। श्रेष्ठे स्थाम सवितुः सवीमिन् तहेवानामवी

नस्य ता सविद्याभ विश्वस्त्राभा

## न्या बुगीमहेगरूग

लुशोधानाकदृष्टा त्रिष्टुप् सावित्रगृहपुरोरुक् वाममद्येत्यस्याः क इस्याने। देवताओं के तिस हिवलिक्षणा अन्त्रको हम संस्करते हें। क सित कि सूर्य की आज्ञा में +। केंसी आज्ञा कि श्रेष्ठ (अन्यदेवता) ओं की आज्ञा से सूर्य आज्ञा उत्कृष्टा। केंसे हम कि अगिन मित्र ब रुण के आश्रय में अपराधरिता। केंसे अगिन कि पूज्य दीप्यमान के ॥१९॥ अगिन षुत्संज्ञं अथममहः समानः॥॥

अ०२ आपश्चित्पयु स्तर्गे न गावो नक्षेन्त्रतं जेरितारेस्त ग्इन्द्र। याहि बायुर्ने नियुनी नोग्अछा त्वर्धे हिथी भिर्देयसे वि वाजीन्॥१०॥

इन्द्रस्तु दुक्यो हितीयमहर्भवित तस्येन्द्राग्रहा भवन्येन्द्रः पुरेरु-चः सर्व मेन्द्रमसर्वित सर्व मेथे श्रुतिः १३००१ १४। ततः इन्द्रस्तुतं ने ते उक्यसस्य सर्व मेथस्पहितीयेग्हिन आपिष्ठिदित्यादि इसं तण्ड्रत्यना हादश करचः तं प्रत्या अयं देनः महा इन्द्रः कदा चनस्तरिः कदा चन प्रय-स्मीति पच्च प्रतीकोक्ताः एवं सप्तद् शेन्द्र देवत्याः रेन्द्रवायवादिस्-विवान्तानां ग्रहाणां ग्रहणमन्त्राः॥ ॥विसिष्ठ हष्टात्रिषु प् रेन्द्रवाय-वस्य पुरेरुक् आ वायो इत्यस्याः ००० स्थाने। हे इन्द्रः करित्वजतेरे वक्तको व्याप्त होते हें। आपः चित् (निग्राभ्याक्त्या जलभी सोम को वय-ती हें। तच हष्टानाः स्तर्यो गावो न (जेसे सोम सवन कराने वाली वेद स्त्या वाणी सोम को बटाती हें तेसे जलभी। अत एव त् हमारे अभिम् स्वाप्त हो कि जसे वायु अपने नियु लें। असे। स्वत एव त् हमारे अभिम्

तू वुद्धिओं वा कमी करि अनों को विविध हेता है अत एव आगमन करिग१८॥

गाव उपावतावतं मही यक्तस्य र्प्सुदी। जुमा कर्ण

हिर्एययां ॥ १४ ॥

तिस्रो गायत्रः आधा पुरुमीढाजमीढदृष्टा ऐन्द्रवायवस्य द्वितीया पुरोरुक् दुन्द्रवायू द्त्यस्याः ७ ७ स्थाने। गाव उच्यन्ते हेगीन्त्री अब त(कूप+ चालालरूप)के समीप में प्राप्तहों जो। (हानार्थम् चालाला नित्य स्वातालस्य के समाय म प्राप्तहाला एक स्वाताल स्वा

विस्षष्टिष्टा मेवावरुणपुरंगरक् अयं वामित्यस्याः 🍑 🏕 स्थाने। आज सूर्य उदिने सिन भिन्न अर्थमा सिनता और भग जो नेरता है सी कर्म करे द्ति शेषः। नहीं है अपराध जिसका वेह अनागा द ति चतुर्णा विद्रोषणाम्॥ २०११

> छा सुते सिन्चत श्रियर्ध रोहस्योरिभिश्रियम्। रसा र्धीत रुष्मम्।तं प्रव्यायं वेनः॥२१॥

सुनीति हष्टाश्विन पुरोर्क् या वामित्यम्याः अ११ स्थाने।रस (नदी) व्रवभ (वर्षितार् सोम) को पुष्ट कर्ती हैं †। तिस सोम के

नदीसमीपे हि सामीत्यते!!

अभिषुत होंने में समन्तात् साँ ची चमसों में इति शेषः वरित्रजः प्रति वचन मेतत्। केसे द्वषम कि प्रथिदी के आश्रय की ने। सर्वतः शोभाजि सकी तिसें॥ तं प्रत्यथाः अयंदिनः दे प्रती को के सुक्र मन्यिनोः प्रक्र ते अ१२:१६: पुरेहन्दी॥११॥

ज्ञातिष्ठनं परि विश्वेष्य मूखिन्त्रयो वसानश्चरति खरीचिः। महत्तहृष्णेष्य सुरस्य नामा विश्वक्षेपेण्य मृतानि तस्यो॥२२॥

विश्वामिन्नहृष्टाग्र्यणपुरोहक् ये हेवास इत्यस्याः १०१६ स्थाने।
इन्द्रस्य वृष्टिकर्मीन्यते। विश्वेदेवाः समनात्स्थित इन्द्रको परिरक्षतः
वनः। सो इन्द्र सर्वतः चलता है। केसा है कि श्रियो वसानः (देवता कें
की दीन्नि शाक्षाह्म करता) खरोचिः (अनन्याधीन दीन्निः। किंचिक श्वरूपः (विश्वको निरूपण करता इन्द्र) जिस कारण जलों को आ-स्थितवान् वृष्णः (इन्द्र) का वोह प्रसिद्धनाम वास्त्वो वृज्ञहा इत्यादिः। केसे वृष्ण कि अमुर (प्राणवानः सावधानः प्रज्ञावान) का ॥२२॥

य वी महे मन्देमानायान्धसो र्जी विश्वानं एय विश्वामु वै। इन्द्रेस्य यस्य सुमेखर्ठं सहो महि अबी नुम्गं च रे हेसी संपर्यतः॥३३॥

सुचीकदृष्टा तिषुप् ध्रुवग्रहपुरोरुक् मूर्थानमित्यस्याः ७ १४ स्थाने। हे ऋत्विजो तुम विश्वानर (सबयजमान जिसकेतिस) के अर्थपूजा करो केसे कि बडे के अर्थ। तुम्हारे हिवस्य अनकिर मोदमानके। विश्वम् (स बिखापि वासव होता है जिस से तिस के। कि च द्यावाप्रधिवी जिसब न्द्र की इन पहार्थों से पूजा करते हैं किन्हें। से कि शोभन यज्ञ बल बड़ा यश और बन। अर्थात् जिस की द्यावाभूमी मखादिकों सेमान ता करते हैं तिसे पूजी ॥२३॥

बुहिन्निद्धम एवं। भूरि प्रासं युयुः स्वर्रः। येषामिन्द्रो

विशोक हथा गायवी ऐन्द्रान पुरेरक ब्न्द्राग्नी इत्य स्याः अधिः स्थाने। युवा(समर्थ) इन्द्र जिन यजमानों का सखा है इन्हें। का इन्द्रम् हानेव होताहै। प्रास्त (शस्त्र) सूरि (बहुत) स्वरः (खड़े) पृथुः (विशाल। य ज्ञबहुल्य सामास्यत श्वत्यर्थः॥ २४॥

इन्द्रेहि मत्यन्थ्रंसो विश्वेभिः सोम्पर्वभिः। महाश उन्निष्टिरोजसा॥२५॥

मधुछन्ते दृष्टा गायवी वेश्वदेवपुरोहक श्रोमास इत्यस्याः १०२१ स्थाने। हे इन्द्र शागमन करि श्राके हिवर्लक्षण श्रन्न श्रोर्सो मांशुश्रों करि तन्न हो। केसा हे तृ कि तेज करि श्रेष्ठ । श्रिमयष्ट्य १२११ इन्द्री ह्व में हुणों छर्धनीतिः प्र मायिना मिनाब पेणीतिः। श्रह्न्यु हें समुप्राधावनेष्वाविधेना श्रन्य हों समुप्राधावनेष्ठा विधेना श्रन्य हों समुप्राधावनेष्ठा विधेना श्रेष्ठी हों समुप्राधावनेष्ठा विधेना श्रेष्ठी हों समुप्राधावनेष्ठा विधेना श्रेष्ठी हों समुप्राधावनेष्ठी हो

विश्वामित्रहृष्टा त्रिष्टुप् प्रथममरुखतीयपुरोरुक् इन्द्र मरुत्व इत्यस्याः ७१३५ स्थाने॥ इन्द्र इत्र (देत्य)की युद्ध के अर्थ दकता दुआ। मायावी देत्यों का मारता है। व्यसमहन् (सुष्ट की मारता है) तिसे कहाँ कि वनों में अर्थात वनस्थों की मारता है। रामा

एं बेना आबिः अक्रणीत् (यजमान स्तुति करते हें यह देवताओं में अकट करता है। केसा है इन्द्र कि पार्चनीतिः (चतुरङ्ग बल में नीतिः जिसकी। वर्ष नीतिः (नानारूपथारी। उत्राथक् (चोरां का दाहक॥ २६॥ कुत्त्विमिन्द्र माहिनः सन्त्रेकी यासि सत्यते किं तेन द्त्या।समृद्धमें समराणः खुमानेवीचेसानी हरिवा यत्ते अस्म। महा २॥अद्नुशेय शोजेसा कहा चन सारी

रीस करा चन प्रयुक्ति॥२०॥

ञ्रगत्यदृष्टा त्रिष्ट्रप् सप्राह्ममरुलतीयपुरोरुक् मरुलन्तिमत्यस्याः **७ ३६ स्थाने। इन्द्रं** प्रति मरुद्वाक्यम्। हे इन्द्र हे सत्पते (श्रुतिस्मृतिस स्चार्यों के पते)तू एक (असहाय) हो कर कहां जाता है तेरे गमन में क्या प्रयोजन है। केसा है तू किमाहिनः (पूज्य वा उत्सववान्। किं-च भले तकार चलने सन् शोमन वचनों से तू प्रख्ता है कि कों नसा पन्या यह लोगों से (एकाकित्वात्।हे हरिवः इन्द्र हमेंसे उस एका की गमन कारण को कहि क्यां कि हम तेरे हैं इस हेतु कहि +॥ तिस्त्रः प्रती को क्ताः तत्र महाँ इन्द्र इत्यस्याः अध- माहेन्द्र ग्रहणे विनियोगः 'नृवदित्य स्याः अधि स्थाने करा चनेति ५ २ ३ हयो सदित्य ग्रहणे विनियोगः॥ २०॥ छा तन रहन्द्रायवेः यननाभि यरअर्वे गोमनं तित्रे त्सान्। सक्कत्वं ये पुरुपुत्रां महीथं सहस्रधारां बृहती

दुर्दु स्मन् ॥ १६॥ शक्तिसुत गोरीवितिहरू। त्रिषुप् आदित्यग्रहस्य दक्षिश्रयंगे विनियो मर बन्नो देवानामित्यस्याः ए ४ स्थाने। हे इन्द्र मनुष्य नेरा वीह कर्म पूजते हैं।

कि जे मनुष्यंभीमरूप अन्त को सर्वतः हिंसा करने (सुवाने) चाहते हें किसे अन्त कि गोमना (निग्राभ्या लक्षणों दक युक्त । की। किं च जे मनुष्य मृत्ये को हु हते ते भी तेए कमसुत करते हैं। किसी भूमि कि सक्वत्त्वम् (एक वार ही सवती हिरण्यथान्यादि देती है) पुरु पुत्रा (बहुत पुत्रा । महस्रधा-वार ही सवती हिरण्यथान्यादि देती है) पुरु पुत्रा (बहुत पुत्रा । महस्रधा-वार ही सवती हिरण्यथान्यादि देती है) पुरु पुत्रा (बहुत पुत्रा । महस्रधा-विज्ञात को थारण करती। वडी। अर्थात जे वित्र सोमा भिषव करते शेर जे क्षित्रय मूमि को दुहते (पालके देतहें) ते इन्द्र का वृत्र वथादि कमें सुति करते हैं नहीं को ई अन्य दुर्बु हि॥२०॥

र्मा ते थियं प्रमेरे मही मही मस्य स्ते विषणा यने आनु जे। तमुत्सवे चे प्रस्वे चे सासहिमिन्द्रे देवासः श्वेसामदन्त्र नु॥२४॥

कुत्सहशा जगती साविच पुरोरुक् वामम द्येत्यस्याः च ई स्थाने। हे इन्द्र इस अपनी थी (वृद्धि- स्तृति वा कर्म) को तेरे अर्थ समर्पण करता हूं। तुरु केसे कि प्रज्य के। केसी बुद्धि कि बड़ी जिस से इस यजमान की थिषणा (बुद्धि वावाक्) क्रियमाण स्तोज में तुरे च्याप्त करती हैं। किं च देवता ति स इन्द्र को स्तृति करते हैं। कहां स्तृति करते हैं कि उत्सव (अभ्युद्य) की र प्रसव (ग्रुवी धनु झावा पुजा दिस्प जत्सव) में। केसे इन्द्र कि बल करि श्रुकों के अभि भवितार को ॥२४॥ इन्द्र स्तृत्सं ज्ञं हितीयमहः समाप्तम्॥ अ०३ विभाइ ब्रुहत्यिवतु सोम्यं मधायुर्व धं धन्नपताविद्युन्ति तम्नी प्रजाः प्रेपोष पुरुष्धा विरोजिति॥३०॥

क सर्वे पंदाकी पृथिवीत उत्पद्यनी।

स्थ तृतीयमहः सूर्यस्तुत् तथा च श्रुतिः १३.७.१ ५ सूर्यस्तुदुक्यस्न नीयमहर्भवित तस्य सीर्या ग्रहा भवित्त सीर्यः पुरोक्चः सर्वर्दशोर्यः मसदिति। चतुर्दश पुरोक्चिस्तिः प्रतीकोक्ताः एवं सप्तदश क्रिचः सूर्यस्तुत्संते उक्थ्यसंस्थ सर्वमेधस्य तृतीयग्हाने ॥ ऐन्द्रवायवादिसा विवान्तानां ग्रहाएं। पूर्विक्तक्रमेण ग्रहण्मचा बेथ्याः ॥ विभाइसी पेहष्ठा जगती ऐन्द्रवायवपुरोक्क् । विविधराजमान सूर्य सोम्यस्ते मरूप हवि)को पिये केसे सोभ्यकि बडे मधुरस्तादु को। जो सूर्य श्रान्म कर्म किर प्रजा पालन करता शीर पृष्ठि करता बहुधा श्रीभे है। कैसाहै कि प्रस्ति (यजमान) में अरबाएडन आयुस्थापन करता। वात करि के प्रेरित (वातकरि प्रेरित रिव मएडल भूमता है इति प्रसिद्धः ॥३०॥ उद्भुत्यं जातवैदस देवं वहन्ति केतवेः। हुशे विश्वान्य सूर्यम्॥३९॥

तिस्वः अस्कएव हृष्टाः आद्या ऐन्द्रवायवस्य द्वितीया पुरोक्त् । व्याख्या ता ७ ४९ ॥३१॥

येनी पावक चक्ष्मा भुर्एयन्तं जनाँ २॥ अनु। संव व

गायद्यी मेद्रावरण पुरोरक्। सर्वमेधे पस्याकारेणणिनश्रीयते तद्रपमात्मानं सम्पाद्य मुक्तिमाश्रीति तद्य प्राध्ये ते। हेपावक (की धक्योजिस दशन करि त्रुभुणपन्न (भुरण्यु-क्षित्रयाती पिस सहस्रक्रा-त्माकरताहें तिस्र) को देखना है। अर्थात् सर्वमेध पाजि भुरण्युपक्षित्र स्वयः आत्मा को करिके खर्गजाते को जिस दर्शन करि देखनाहै। निसीद र्शन करि हम सुरएयें को हे वह्ए (सूर्य) देखि॥ ३२॥

देव्यावध्यपूर्वार्गत्र र्घेन स्र्यत्वा। मधा यश-

113311

आश्विनपुरोरुक् गायबी। हे रेब्ये। अश्वियों अश्विनो तुम रथकार आ क्षेत्र के रथ कि सूर्य की सी कान्ति जिस की। आके मधुर हिवि(सोमपुरो डाश्रह्थ्यादि) करि यज्ञ को बहु हि विकरों। तं प्रत्वथा अ १२ अयं वेनः अ १६ चित्रं देवानाम् अ ४२ तिस्वः प्रतीकोक्ताः आद्ये हे स्रेक्त मन्यि पुरोरुचे। तृतीयाग्रयणस्य ॥३३॥

> खा न इडोभिर्विद्धे सुशक्ति विश्वानेरः सिवता दे-व एतु । अपि यथा युवानो मत्स्था नो विश्वं जर्ग दभिषित्वे मनीषा॥३४॥

अगास्यह छा विष्ठुप् श्रवपुरोरुक्। विश्वनरहितकारी सिवतादेवः हमारे यज्ञ गृह में आव। केसे कि इडाभिः सुशिक्तः (जेसे इडा म-क्षण किर शोभना पांसा जिस में अर्थात सब इडा भक्षण करते हैं तिसे आवे यडा इडाओं किर शोभन प्रशंसायुक्त यज्ञ गृह में। एवं सूर्य सुक्ता देवानाह हे जरारहिताः देवताओं तुम निश्चय आग-मन काल में त्र हो छो तेसे हमारे जगत् (अचगवादिकों) की बुद्धि किर तृप्त करी। अर्थात् जेसे आप लोगें। किर तृष्ति करिये तेसे हमा-री प्रजा तर्यणीय है। १४॥

यद्यं कचं वृत्रहन्तुदगा श्रमि सूर्य। सर्वे तिस्त्र

## ते वर्रा॥३५॥

श्रुतकक्षमुतकक्षदृष्टा गायवी ऐन्द्राग्नपुरो हक्। हे रवहन् एवि जनित अन्धकार के नाशक । हे स्पृहे इन्द्र (ऐ अर्थ युक्त) आज ज हां कहीं तू उदय होता है सो सब तेरे वश में है इति शेषः यद्वाजो कुछ प्राणिजात उदय होता सो सव तेरे वशा में है अर्थात् सवों का नेरक तूही है।।३५॥

त्रिणिविश्वदेशीतो ज्योतिष्कदेसि स्य।विश्वमामा सि रोचनम् ॥३५॥३६

प्रस्करवदृष्टा गायत्री वैश्वदेवपुरोरुक्। हे सूर्य तृ तेज का कर्ता है ओर विश्व को प्रकाशना अर्थात् अग्नि विद्युन्तस्त्र ग्रहनाएओ में नेरा ही नेज है। केसे विश्व कि दीप्यमान को नेरे प्रकाश किर दू तिभावः। केंसा हे तू कि तरिणः (अतिक्रमण करता नभोवर्त्भमें। विश्वका दर्शनीय ॥३६॥

> नत्स्यस्य देवत्वं नन्महित्वं मुध्या कर्नोवितन्धें सं जभार। यदेदयुक्त हरितः सधस्यादा द्रात्री वासस्त नुते सिमस्मै॥३७॥

कुत्सह हे हे विषुभी मरुत्वतीययोः पुरोरुचे। सूर्य का वोह दे बतानुभाव ओर वोह महाभाग्य ऐन्धर्य है वोह क्यों कि कर्तीः (ई म्बर्कार्यश्रेष्ठ जगदूप के मध्य में विस्तारित अं मुजाल को संह रता है अर्थात् नहीं को दे एता हुए। अंखजाल के असारने वा संह र्ने की समर्थ है। किं च जब ही हरित वर्ण रिश्मिओं की अपने में

<sup>†</sup> हुने में रिपी ध्याने हानवे वासवी गिरा विति कीशत

आरोपण करता सथस्थ (सह तिष्ठे हें अंश्रुजाल जहां तिस व्योममण्डल में अर्थात् सन्ध्या काल में पीतवर्ण अंश्रुओं की जब कि व्योममण्डल में अपने में योजना है। अनन्तर ही रात्री सर्व वस्तु की तम में आछा दन करती है। ३९॥

तिन्मवस्य वर्रणस्याभिचक्षे स्यी स्तं कृणुते धोरूप स्थे। अनन्तमन्य बुद्रीदस्य पार्जः कृष्णमन्यद्वरितः स म्भरिता।३०॥

सूर्य द्युलोक के उत्सङ्ग में मित्र छोर वरुण के तिस रूप को कर ताहे कि जिस रूप से जनों को देखता अर्थात् मित्ररूप करि सु कृतिछों पर श्रमुगृह और वरुण रूपकरि दुः क्रित छों का निगृहकर ता इस सूर्य का एक रूप अनन्त (काल छोर देश करि परि छे द्या रूप त (श्रुक्त दीण्यमानविज्ञानयनानन्द ब्रह्में व) है। अन्यत् (दूसरा) कृष्ण दें तलक्षण रूप) हरित दिशाएँ वा इन्द्रियें धारण करती हैं। इन्द्रियग्रा ह्य देतरूप एक छोर दूसरा श्रुद्ध चेतन्य अद्देत रूप ये दो रूप सूर्य के सगुण निर्गुण हैं अर्थात ब्रह्म सूर्य ही है। ३०।।

बएमहाँ शाःश्रीम सूर्य बडीहित्य महाँ शाःश्रीम । मह-ति स्तो महिमा पनस्पते हता देव महाँ शाःश्रीमा १६० जमदिन हृष्टे दे बहतीस्तो बहत्यो । आद्या माहेन्द्रपुरो हक्। हे सूर्य प्रोरे है कर्मी मंजगत्को वह (सत्य) तू महान् (श्रेष्ठ) है । हे शादित्य श्रा हान करता है अंखु छोंको ) सत्य तू श्रेष्ठ है । किंच तु ह बडे निय की महिमा लोकों करि सुति करिये हैं । हे देव श्रद्धा (सत्य) तू बडा है । पुन रुक्तिरादराष्ट्री ॥३४॥

बर्म्य श्रवंसा महाँ शान्त्रीस स्वा देव महाँ शान्त्री सि। मुन्हा देवानामसुर्यृः पुरेहितो विभु ज्योतिरद्य भ्यम्॥४०॥

शादित्यग्रह प्रथमग्रह एगम्। हे सूर्य सत्य श्रव (धनवायपा) करिकेत् महान् है। है देव सत्य तू महत्व करि देवताओं के मध्य में श्रेष्ठहें। के साहे तूकि श्रमुर्थ : (श्राणिहित:) पुरोहित: (श्रग्र में स्थापित- सव कार्यो में पूज्य क्यां कि सब देवताओं की पूजा का सूर्यार्थ हानान्तर ही श्रधिकार्स। व्यापक श्रनुपहिं स्य तेज तू ही है। १४०॥

त्रायन- इव स्य विश्वेदिन्द्रस्य भक्षतः वस्ति जाते जनमान् श्रोजसा प्रति मागं न ही थिम ॥४१॥

न्मेथहश हहती। आदित्यस्य पुनर्ग्रहणम्। स्र्वे को आश्रयन्त (र्ष्मीएं) ही इन्द्र के सब थनों (हिश्थान्यनिष्यन्यादिकेंं) को विभाग ग करि प्राणियों को देनी अर्थात् इन्द्र दत्ता हिश्व को भूमि में विभाग करती हैं। किं च हम निन्ह ही थनों करि उत्पद्यमान पुत्र में नेज स हितथारण करते हैं। केंसे कि जेंसे अपने भाग को पुत्रादिकों में बार-ण करें हैं ॥ ४१॥

> शाद्या देवा उदिता स्यस्य निर्हेह्सः पिष्टुता निर्व ब्ह्यात्। तन्त्री मित्री वरुणे मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी श्वत द्योः॥४१॥

कुत्सदृष्टा विषुप् द्वादित्यग्रहश्रयणे विनियोगः ।हेदेवाः(रूप्रमयः)

हमें पापों से बुहाओं शीर दुर्यशों से पृथक् करें। कहां कि आज के दि न सूर्य उदय में हमें सुद्ध करें। किं च मिच वरुण अदितिः सिन्धुः प्र थिवी और द्योः हमें यूजें अर्थात् अङ्गीकरें॥४१॥

श्रा क्रष्णेन रर्जसा बर्तमाना निवेशयन्त्रमतं मत्पै व च। हिर्ण्ययेन सिवता रथेना देवा याति सुवनानि पत्रयेन्॥४३॥

शादिः रसो हिरएयस्त्पष्टश त्रिष्ठप् सावित्र पुरोरुक्। सविता देव ता हिरएमयरय करि आता है। क्या करने कि क्रष्णा रज रात्रिलक्ष ए सहित पुनर्भमण करने अमृत (देवादिक) और मर्त्य (मनुष्यादिक) की अपने-अपने प्रदेश में स्थापन करने भुवनों का देखने कि कीन भला और कीन वुए करते यह विचारने ११४३॥ ततीयं स्थिस्तु दुक्य महः समाप्तम्॥

अ॰ ४॰ प्रवाहने सुप्रया बहिरेषामा विष्यतीव बीरिटः इयाते। विष्यामकोरुषसः पूर्वह्ती वायुः पूषा स्व स्वये नियुत्वीन्॥४४॥

अय चतुर्थमहः विश्वदेवस्तृत् तथा च श्रुतिः १३ ७ ९ ६ वे श्वदेववचतुर्थमहर्भविति विश्वदेवा ग्रहा भविन वेश्वदेव्यः पु रोरुच इति। वेश्वदेवस्तृति चतुर्थि न्हि एकाद्या पुरोरुचः षद् प्रतीकोक्ताः इति सम्नद्या ऐन्द्र वायवादि साविज्ञान्त ग्रहा एं पु रोरुचो ग्रहणमन्त्राः ॥ विस्षृष्टशा निषुष् ऐन्द्र वायव पुरो रुक्। इन यजमानां के कल्याणार्थ अन्तरिक्ष में वर्तमान वायु अपेर यूषा आते हैं। केसा वायु कि निषु संसा अर्थी वाला। किस सा मय कि एवि ओर दिवस के प्रथमाह्वान अगिन हो नहीं मसमय में हिन् न के पूर्वाह्वान में एवि आता है एवि में वायु वायु सखल करि अगिन जानना एवि हो म के अगिन देवत्यत्व से। तन हस्रान्तः जैसे विशा पती (हो एजा) मनुष्यां के गए में आते हें नहत् ते भी निन्हें। के कल्पाएण श्रीते हैं। इन किन्हें। कि जिन्हें। की बहिए शोभन प्रस्तरए प्रस्तिये हें।। ४४।। इन्द्रवायू इहस्पति मिन्नाग्नं यूषणं भगम्। आदित्यान्मारे नं गए म्

मेधातिषद्वष्टे हे गायज्यो आद्या ऐन्द्रवायवस्य पुनर्ग्रहणे हिती या मैत्रा वरुणग्रहणे । इन्द्रवायू वहस्पति मित्र अग्नि पृषाभग आदित्यों मरुत्सम्बन्धिगण इन्हें। को आद्वान करताहूं ॥४५॥ वर्रणः पाविता सुवन्मित्रो विश्वाभिस्तिभिः। करतां

नः सुराधसः॥४६॥

वरुण और मिन सब र्क्षणप्रकारों से प्रकर्षण रक्षक हों। किंच हमें शोभन धनवान् करें ॥ ४६॥

अधि न इन्हें मां विष्णे सजात्यानाम्। इता मर्रतो अधिनाः। तं प्रत्यायं वेनो य देवास्याना न दुडा-भिर्विश्वेभिः सोम्यं मधीमास्यवणिधृतः॥४०॥

क एवस्त कु सी दि हुए। गायत्र्याश्विन पुरो रुक्। दे एन्द्र हे विष्णो हे मरुतः हे अश्विनी हमारे इन सजाती यों के मध्य तुम आहेंगे। राज प्रतीकोक्ताः तं प्रत्नया ० १२ स्वक्रगृहे अयं वेनः ० १६ मन्य ग्रहे ये देवासः ७.१४० साग्रयणस्य आन स्डाभिः ३३ ३४ श्रव स्य विश्वेभिः सोम्यं मधु ३३.१० रोन्द्राग्नस्य जीमास्यर्विणी धृतः ७ ३३ वेन्बदेवस्य ग्रहणे॥४७॥

म्यान र इन्द्र बरेण मित्र देवाः शर्धः प्रयन्त मारुतान विष्णे। उभा नासत्या रुद्रोग्नंध गनाः पूषा भगः सरे स्वती जुषना॥४८॥

प्रतिस्वरष्टा विष्टुप् मरुत्वतीयपुरोस्क्। हे अपने हे इन्द्र हेक्स्ए हे मित्र हे देवताओं हे मरुद्रणः शोर हे विष्णो तुम वल देवी। एवं म त्यक्षमुक्ता परोक्षणमाह होने। नासत्याः (अश्विनी) रुद्रः अध (अ मागनाः (देवपत्यः) पूषा भग शोर सर्स्वती सेवन करें हिवयें॥४८॥

इन्द्रानी मित्रावरुणादिति स्तः पृथिवीं द्यां मरुतः पर्वताशास्त्रपः। दुवे विष्णुं पूर्वणं जलेणस्पतिं भग नु शहंसहं सविनार्म्तये ॥ इस।

काष्पपोवत्सार्दृष्टा जगती सशस्त्र मरुत्ततीयपुरेरक्। इन्स्मनी मित्रावरुगेंगे अदिति स्वः (आदित्य) पृथिवी चुलोक मरुतः पर्वतों स यः विष्णु पूषा व्रह्मणस्पित भग शंस (स्तुत्य)सविताः इन्हें क्षित्र र सा के अर्थ वुलाता हूं ॥४४॥

असमे हड़ा मेहना पर्वतासे। तुब्हत्ये भरहूती सुनाषीः। यः पार्रेसेते सुब्ते धायि पुत्र इन्द्रेज्येष्ठा अस्मा शार श्रवन्तु देवाः ॥५०॥

पन्च विषुभः आखा प्रगायदृष्टा माहेन्द्रपुरोरुक्। जीनर् शंसा

(श्रह्मां) की करता है स्तीवां की प्रकर्षण जपता है पज्राध्याति तथनः) सन् हेता है हिवयं तिसे और हम यजमानों को देवाः र् सा करें। के से देवा कि हम यजमानों के विर्वे धन के सेकारः। रुष्णः (रुलानेवाले श्रावु औं को। पर्वतासः (उत्सववन्तः। हवासुर्वध के अर्थ र्घ संग्राम में बुलाये एकम तथः। दुन्द्र है ज्येष्ठ जिन्हें। का ते। ऐसे दे वा रक्षा करें।। ५०॥

ङ्मर्वाञ्ची श्रम् । भवता यजना आ वो हार्दि भयमाने नो व्यययम्। नार्धं नो देवा निजुरो हकस्य नार्धं कर्तादेवपदी यजनाः॥॥११॥

गार्त्समहो कूर्मेद्द ए दित्यस्य प्रथमा पुँरोरुक्। हे यजनाः (यजनं नाय तेवा यष्ट्याः) हेवाः आज तुम हमारे अभिमुख हो छो। क्यें कि में भयमान तुम्हें मन करि बुलाता हूं। किं च हे यजनाओ हमें हक से रक्षा करें। कें रक्षा करें। कें से कूप हक कि निजुर (हिंस क) से। सीटीयों करि उतर ते हें तिस कूप से ॥ ५१॥

विश्वे श्राद्य महतो विश्व रक्ति विश्वे भवन्त्व ग्नयः स मिद्धाः। विश्वे नो देवा अवसार्गमन्तु विश्वे मस्तु द्रवि एं। वाजी श्रुसे॥ ५२॥

लुशोधानाकर छादित्यपुनर्ग्रहणे। व्याख्याता १८-३१-॥५२॥ विश्वे देवाः शृणुतमर्छं हवं मे ये श्युनारिक्षे यण्ड-प द्यवि छ। ये श्रिगिनिज्ञह्वा उत्त वा यजना आसद्य-स्मिन्बर्हिषि मादयश्वम्॥५३॥ सुहोत्रदृष्टाहित्यग्रहस्य द्वा श्रयणे विनियुक्ता। हे विश्वेदेवालोजे नुम अन्तरिक्ष में स्थित हैं। शेरि जे स्वर्ग समीप में शेरि जे विन्हुस् खाः शेरि जे यजत्रा ते सब नुम मेरे शाह्वान को सुनें। शेरिसुनिवे बहिंशों पर बेंदि तन्न हो शो॥४३॥

देवेभ्यो हि प्रद्यमं यत्तियेभ्योः मृत्त्व हं सुविसं भागमु त्तमम्। शादिहामानहं सवित्रकूर्णुषे न्यूचीना जीवि ता मार्तुषेभ्यः॥५४॥

वामदेवहृष्टा जगती सावित्र गृहस्य पुरे रुक्। हे सिवतः निश्चय उ दय समय में यित्र यार्ह देवताओं के अर्थ तृ उत्तम भाग (अग्निहोत्र रू प) की प्रेरता (आज्ञादेता) है। कैसे भाग कि अमृतप्रद की। उदय के अन्तन्तर ही रिष्मसमूह की प्रसार ता है। किरिमनुष्यों के अर्थ जीवन हेतु कर्मी की विस्तारता । कैसे कर्मी अन्त्रचीनी रिष्मसमूहानु गतें। १। अर्थ न् लीकि वैदिक व्यवहार का प्रवर्तियता तृ है ॥ ५४॥ द्ति वेश्व देवसुच नुर्थमहः समाप्तः॥ ॥ समाप्ती । यं सर्व मेथः॥

अथानारभ्याधीतं मन्त्रगणं आदित्ययात्तवल्क्य दृष्टम्

अ १ प्र वायुमको हर्ता मनीषा हर द्रीयं विश्ववार्षं र प्रथम्। द्युनद्यामा नियुनः पत्यमानः कविः क्विमि यक्षमि प्रयज्यो॥५५॥

अय पञ्चदशपञ्चदशवयोदश्चीत्वयो नुवाकाः पुरो रुचे। ना रभ्याथीताः श्रोत कर्मण्यविनियुक्ताः ब्रह्म यक्ताही आदित्ययात् वल्क्यहष्टाः पित्रमेथपर्यन्तम्। पञ्चदशक्यः देच प्रती को केः

स्थैरियान नरमेव आियां कर्मसु प्रवृतेः

<sup>🛊</sup> ममसि तद्भावात्

एवं सप्त इशकः पुरेरुगणः। करिन्वहृष्टा निष्टुप् नायुद्वत्या।
हे प्रयज्यो (प्रकर्षण यजिते अधर्या) वडी बुद्धि करिके आभिमुखे-न त् षायु को प्रकर्षण यजने चाहता है। केसा है तू कि ज्ञानी। केसे वायु कि महाधन। विश्ववार (सव के वर्णीय वा सर्वव्यापक। यजमा-न के अर्थ देंने योग्य धन करि रख को पूर्ने वाले। दीप्यमान नि-यमंन वाले। नियुत्संज्ञक अश्वों करि चलते। क्रान्नदर्शन। अर्था-त् ईहृष्ण वायु को यजि॥ ४४॥

ब्र्न्स्वायूर्ड्मे सुता उप प्रयोभिरागतम्। इन्द्र्वो व-सुप्रान्तिहि॥५६॥

च्याखाता ७.८.॥५६॥

मिन्हें हुने यूतरेशं नर्रणं च रिक्रारंसम्। धिये हु-

दे मधुद्धन्दोद्द गायच्ये। शाद्या लिङ्गोक्तदेवत्या। मित्र शोर्व रुए को शाह्वान करता हं। केसेको कि पूतदक्ष (सदाचार कोधन पुत्रादि करि बदाता। रिपादस (दुष्टें। को नापाकरता। केसें। कोकि घुताची (घुतहोमते हें जहां तिस) धिप (कर्म) को साधन करते॥ ५०॥

रसा युवाकेवः सुना नासत्या र्क्क बहिषः। आयोतर्थं रहवर्तनी एतं प्रत्यायं वेनः॥५०॥

क्षात्रिनी। इयोरिश्वनोरेकस्य दस दित नामाप्रस्य नासत्यद्र ति। हे दस्ते(दर्शनीयो) हे नासत्यो(सत्यवादिनो) तुम आशोको कि अपभियुत हें सोमा इति शेषः। कैसे सोम कि युवाकवः (तुम्हेंच हते यह कि हमें पीवें यह बूछा करते यहा श्रीन में मिश्री होते हैं वृक्त हैं बहियें जहां ते। केसे हो तुम कि रुद्रव हमनशीलो। तंत्रन था ७-१२- अयं वेन: ७-१६-एते हे प्रतीकोक्ते॥५०॥

विद्यदी सरमा रूगणमद्देमिहि पार्थः पूर्व्य हें संध्या कः। अग्रं नयत्सुपद्यक्षराणमञ्जा रवं प्रथमा जीनती गीत्॥ १६॥

कुशिक हष्टा विषुप् इन्द्रदेवत्या। पहिली सरमा (त्रयील क्लामा एी) यझ को प्रतिपादन करती है। कैसी सरमा कि सुपदी (शोभनप व सुन्निज्ञःनाहें जिसमें) अकारादिक अक्षरें के प्रास्त की ज्ञापन करती। जो कि तिस सरमा को अध्येषु जाने ते। पायः (सामलक्षण अन्त को। क्या करे क्यें। कि वेदें। के अभिज्ञका सामकएडन की अ थिकार नहीं। कैसे पाथ कि सोमाभिषवग्रावों करि श्रभिषुत। महत् उपाश्वन्त यभिन्द्र वायव पात्रां में पूर्व गृहीत। संहेव हवनार्थ चलते। पजमान की मुख्यत प्राप्त करने वाले को (यज्ञ करि यजमान मु ख्य होता है "एव मधियर्ज मन्त्री व्याख्यातः। बहुचाना तु संवा+ दस्क्रिमिदम् ऋक्स ॰म ॰ ३ २ ३ १ अ ० ३ २६ । तत्र पितिरसुरैर्दे व गोयने अपहते इन्द्रेण देवश्वनी तद्वीत्ये प्रेरिता तद्भिप्रायेणवा रन्यायते।सरमा (देवश्वनी) इन्द्र करि गवान्वेषण के अर्घ प्रहिता सती जब कि गिरि के द्वार को प्राप्त हुई तब इन्द्र ने हिव (अन्न)की क्या किया कि तिस के अर्थ दिया। फिरि शोभनपाद्युक्ता बोह सर मा अनपद्रत गीओं के पालको प्राप्तहर्द । प्रथम गोओं के रम्भाने

को जानकर सामने गई। कैसा अन्त कि बड़ा। पूर्छ (पूर्व-प्रेषणका-ल में तेरी प्रजा अन्त्रादिनी करूं गा यह प्रतिज्ञात। सध्यक् (इतरें। सिहत भोज्य ॥ ५४॥

> नृहि स्पश्चमिविदन्नस्यम्साद्वैश्वान्गत्युर्एनार्म् ग्नेः। एमेनमव्धन्नमृता अमत्ये वेश्वान्रं क्षेत्रिज्ञ त्याय देवाः॥६०॥

विश्वामित्रहष्टा त्रिष्ठु ह्वेश्वानरी। देवाः वेश्वानर (अगिन) सेल न्य स्पश (दूत) शीर पुर एतार (सवकार्यो में पुर सर) की नहीं प्राप्त हु ए। आईम् (अथ) अमृता (देवा) इस वेश्वानर की वटाते। केसे कि अगिन अमरणभर्मा की पजमान की क्षेत्र प्राप्ति के अर्थ। ६०।।

जुगा विष्निना मुधं इन्द्राग्नी ह्वामहे। ता नी मृ जात र्रुष्ट्रिंगहरण

भरहाजहरा ऐन्हारनी गायत्री। हम इन्हारनी को आह्वान करते हें केसे इन्हारनी कि उद्गूर्णबली। हिंस कों को नाश करते। वे इन्हारनी हमें ईहश भयानक संग्राम बा कर्म में सुख देवें॥ हर॥ उपस्मि गायता नरः पर्वमानायेन्द्रवे। अभि देवाँश। उद्यक्षिते॥ हर॥

देवल्हण सितहणा वा सोम देवत्या गायवी। हेनरः (ऋति जः) दस सोमके अर्थ उपगान (उद्घातृष्णास्त्र को अनुसर्णाकि वो लो-लोबें) को करे। कैसेसेम कि पवमान (द्र्णपवित्रकरिहोणकलपा की चलते। संमुख देवताओं के यजने की द्र्लाकरंग के अ र्घ॥६२॥

यं त्वहिहत्यं मधवन्त्रवर्धन्य शाम्बरे हरिवो ये गिवें ष्टी। ये त्वा नूनमनुमदिन्त विषाः पिवेन्द्र सोम्हें सगागो मुहद्भिः॥६३॥

विश्वामित्रहशा है त्रिष्टुभी इन्द्रदेवत्यास्तिसः। हे मधवन् जे
महतोगए। देवाः छत्रहनन रूप कर्म में तुमे जहिवीरयावेत्यादि ब
चनां से बटाते हुए। हे हरिवः (हरिनामकाश्वयुक्त) शम्बर सम्बन्धि
युद्ध में जे तुमे वटाते हुए। श्रीर जे महतः पणि असुर करि हरी ह
ईगो के दृष्ट (प्रत्याहरएए) युद्ध में तुमे बटाते हुए। श्रार जे विशाः (मे
धाविनः महतः) निश्चय तुमे उत्कर्ष देते वा तृप्त करते हैं। हे इन्द्र ति
न महतें करि गए। सहित हो सोम को पान करि (आतः नेः महत्व
तीयादि युद्ध को पी॥६३॥

जिनिष्ठा उगः सहसे तुग्यं मन्द्र सोजिष्ठो बहुलामि-मानः। अविधिन्तिन्द्रेम्रतश्चिद्वं माता यद्वीरं द्धनद

निष्ठा ॥ई४॥

गोरीवितिष्ठछा। हे इन्द्र त्वल के अर्थ उत्यन्त हुआहे। केसे वलकि वेगवान्। केसा हे त्वि उत्कष्ट। स्तृत्य। अत्यन्त ओजस्वी। वलािम मानः (सवजगत् मेरी विस्ति यह भूपिष्ठािभमनः। यहां दन वध में ईष्ट्रण इन्द्र की महतः भी बढाते हुए स्तृति सहायों करि इति रेषाः। और इन्द्र सीभाग्य गर्भकालीन को यह कहिने हे कि अदिति माताः। धनिष्ठान्या वीर इन्द्र की गर्भ में धारण करती हुई ॥६४॥ त्या तू ने इन्द्र वृत्रहन्त्रस्माकं मुर्धमारोहि। महानमुही भिर्द्धातिभिः ॥ई॥

वामदेव हुष्ठा गाँपती। हे बुत्रह्म् (आवर्क पापों के नाशक) हे इन्द्रत्र हमारे प्रति क्षिप्र आ और आके हमारे देव यजन देश की प्राप्त हो। केंसा है तू कि बडी रक्षाओं करि महान् जो दूसरों को रक्षा करता है बोह महान् कहलाता है ॥ ई॥।

त्विमन्द्र प्रतृतिष्ठिमि विश्वी असि स्यथे। अप्रास्तिहा जिन्ता विश्वतूरिस न्वं तूर्य तरुष्युतः । ६६॥

न्मेध हरे हे ऐन्ध्रो पथ्या वह ती सतो वहत्यो। प्रक्रष्टा हे हिंसा जिन्हों की जहां वा पांचु वा संग्राम तिन प्रतृतिर्ति जो में हे इन्द्र त्सवक्ष कुमेना के को भारता है। किंच यतः सब रिपू जों को मारता है ततः श्राचु जों को मारि। के साहे त् कि अपास्तिहा (प्रंसार हितो) दुर्श का वन्ता। जिनता (स्वपक्ष प्रशंसोत्या दकः। ईई।।

अनुं ते सुषं तुर्यन्तमीयतुः शोणी शिशुं न मात ए। विश्वारते सुषंः अययन्त मन्यवे वृतं यहिन्द्र तूर्विसि॥ई॥।

हे र्न्स्शोणि (द्यावाप्रथिवीस्थालाक जिरे बल को अनुगमन कर ते ब द्रुत मानते हैं। केसे बल कि शत्रु ओं के हिंसक को। अनुगमने हशा-नः जैसे माता पिता वालक को अनुगमन कर ते हें यस्य वला ह द्यावा पृथिव्याव प्यविभीतामिति निरु १ १ १ पास्कः। ते देव प्र पञ्च यति सब शत्रु सेनाएं तेरे की थसे खिन्ता हो गी हैं अर्था द तेरे कोध दर्शन से उद्दिग्न हें युक्त मेतत् क्यों कि युद्ध में इन्द्र तू देवासु रें करि अबध्य वृत्र को मार्ता हुआ। ई०॥

युत्तो देवानां प्रत्येति सुम्नमादित्याक्षे भवता मृह्य नाः। आ वोःवीची सुमतिर्ववृत्याद् हें हो श्विद्या विर वो विन्त्रासेत्। ईण

कुत्सहष्टा निष्टुप्।व्याखाता ५ ४ ।।६५॥

अत्येभिः सवितः पायुभिष्टुर्छं शिवेभिर्द्य परिपाहि नो गर्यम्।हिरेणपजिह्यः सुविताय नर्यसे रक्षामावि नीज्यवर्षितंस देशात ॥६४॥

भरहाज हष्टा जगती सवितृ देवत्या। हे सवितः (सव के उत्यन्त करने वाले) पालनों किर हमारे गय (घरवाधन) की तू आज सर्वतः पालि। कैसे पालनों कि अनुपहिंसितों। शानों। केसा है तू कि हिर एयजिह्न (हिएए) वत् अचलाजिह्ना जिसकी । सत्यवाक वा हित रमणीया ज्वाला जिस की १। किंच नवंतर सुखके अर्थ हमे रक्षा किर। किंच की ई अघ्यं स (शातु) हमारे जपर समर्थ न हो । ६४ ।। पञ्चमः पुरो रुग्गणः समानः अ० ६ प्र वीर्या अचयो हिंद्र रे वाम खर्यु भिर्मे धुमनाः सुता से । वह वायो नियुती याह्यका पिवी सुतस्यान्यं सो म रीय ॥ ७०॥

र्या। १०॥ पचद्रा ऋचः हे प्रतिकोक्ते एवं सप्तद्रश्कः पुरेर्ह्यां समूहः। व सिष्ठ हृष्टा विष्ठुप् वायुदेवत्याः। हे प्रतीयजमानी तुम्हारे होमाः चू-क्रिणिहरः। केसे होमाः कि प्रवीर्या ज्ञानोद्धवा ऋत्विज जिन्हों के

+दिराणं कम्मादित्यादि हिन निरु•२:१३: यास्कोक्तः निर्मलाः। श्रध्यर्नेताश्रीं ( ऋतिग्विशेषीं) करि सुताः। मधु (निग्ना-म्यास्त्रजल) वन्तः। एवं पूर्वार्थे पत्नी यजमानी सम्वेश्य वायुमाह है बायो (सर्वत्र चलनेवाले) नियुत संज्ञ अर्थों को तू देवयजन को प्राप्त करिके सोमाभि मुखवा सोम प्राप्ति की आ। श्रीर श्राकर मद ( तृष्ति वा मनता) के अर्थ अभिषुत सोम के अंप्रा को पी ॥ ७०॥ गाव जपावतावृतं मही युक्तस्य रृप्सुद्री । उभा कर्णी हिर्एययो॥ ७२॥

व्याखाता ३३-१४:॥७१॥

कार्ययोग्जानेषु कत्वा दक्षस्य दुगुणे। रिपार्सा सथस्य ज्ञा॥७२॥

वस्ति गायवी मेवावरणी। हे रिशादसे। (श्वप्सियतारे) मित्रा वरुणे। यजमान के सथस्य (देवमनुष्यों के सह सोमपानस्यान) में तु म आश्री। केसे यजमान कि काव्ययो: (तुमक्रान्तदर्शनों ज्ञानसमुच्च यकार्यों) के हित समन्तात जन्म में सोमपानार्थ आविर्भूत देव यजन मूमि श्रीर यक्त गृह में यज्ञ कर्म करि हस्स (उत्साह बान् यजमान केय च को वढावो द्रायर्थ:॥१२॥

> दैन्यावधर्युग्आगत् हें र्घेम् स्र्यत्वचा। मध्वा यज्ञहें समज्ञाये।तं प्रत्वयायं वेन: ॥१३॥

व्याखाता ३३-३३ । तं प्रत्वया ७-१२। श्रयं वेनः ७-१६ । इति हे प्र नीकोक्ते॥७३॥

तिरुश्चीना वितेती रिषमरेषाम्धः स्विदासी ३ हुपरि

## खिल्मी३त्। रेतोधा श्रासन्महिमान श्रासन्ख्या अवस्तात्प्रयंतिः प्रस्तात्॥ १४॥

परमेशी प्रजापित हुए। निष्टुप् भाव हुना देवत्या भावेखु पदा थेखु हुन त्तः स्थितो भावद्वतः पर्मात्मा सोग्स्या देवता। श्राग्यए। गुहे विनि योगः क्रमपाठाल्लभ्यते ततोश्धियत्तं तावद्याख्यायते। आध्वनी-यादुनेता निग्रम्यास्वासिञ्चिति ताः पवित्रे यजमानस्तनी ग्रहम हणमा ध्रुवादिति का॰४-५-१७ कात्यायनेनोक्तम् तद्भिप्रायेएण च्यते। इन पूयमान सोमों की रिष्मएँ ऋजीयादिक किनयाम क रशापवित्र लक्षणः तिर्येङ एव बिलारिन हें उद्गाता सें। करि र्ति शेषः। तिस दशापवित्र के नीचे दुःशा शीर् अपर्दुःशा। कि च तहां एके परार्था ग्रहचमसाथव नीयद्रोणकलक्षार्यः रेत (जग दुत्पनिवीजसोम)को बारण करते हैं तेरे तोधा (संमाधार भूता) हैं + तथा यरे पहार्थाः संगरसस्या नहां आधेय होके महिमान (ज जिल्हा) हैं। आधाराधेयभाव करि यह सब यज्ञात्मा ही स्थित हैं इ-जिल्हा। हैं। आधाराधेयभाव करि यह सब यज्ञात्मा ही स्थित हैं इ-ति भावः ‡। किंच स्वधार अन्त तहूप्) अवस्तात् (होम से पहिलेकी चे) रहा। प्रयतिः (प्रयत्नवान् होमानन्तर लक्ष्य फलकः सन् )परमा त् (उत्हाप्ट) हुआ। । अथाधिदेवतं व्याख्या। इन प्रसिद्ध सूर्य-प्रमुखों के एक सुषुमण्यवो रिष्म तिर्ष्यीन। विस्तृतः सन्बि-श्रु, म् खुलोक से नीचे स्वित् हुई और उपर स्वित् हुई (स्वितितिव-विक्ति। किंच वोह रिष्म रेन विश्ववीज उदके की धारण करने हा-श्रु रहिई भा और-और रिषम एमहात्म्याथ्यायिका हैं (विश्वप्रकाश-

र्ने ब्रिश्यणं ब्रह्महिदितिस्तृतेःभगवृत्ती ० २५ १ १ स्ती २४ । भ सूर्यस्तु हवा रहे एषि हिष्टिविनिर्माम येने याः सर्वाः प्रजा विभर्तिति खुते ।।

नेन। किंच स्वधारअन्निन्यादकः वोहही रियम अवरः (भूम्यभि मुरबः) प्रयतिः (प्रयत्न से ऊर्धमुखः सन्) परस्तात् (परः अत्करः - दर्पा नमान करि देवताओं की तृष्ति देनेवाली है। तथो कं छन्दे। यथुती क्रान्दोग्योपनियत् ५ १-६) असी वाः आदित्यो देवमधित्युपक्रम्य म वे वेवा अञ्चलिन पिवन्येत देवामृतं ह्या तृप्यनीति॥ श्रयाध्यात्मपक्षे व्याख्या।नास हासी हिति संप्रचे ध्यात्म प्रतिपा द्वे स्क्रे अष्ट॰॰॰॰ १॰मएड॰१॰ ११ १ बहुचा रुमामृचं पठिना तव नासदासीदिति निर्स्तसमस्तप्रपद्धां प्रतयावस्थामनृद्य विश्व वीजमविद्योक्ता।कामस्तद्ग्रेसमवर्ततेति पादेन च काम उक्तः। म नसे रेतः प्रथमं यहासीदितिपादेन पुण्या पुण्यात्मकं कमेक्तिम्। ए बमविद्या कामकर्माणि स्षिहेत् न्युक्तातेषां स्वकार्यं जनने शेष्ट्र माह तिर्श्वीन द्ति। दन अविद्याकामकर्मी का रिष्म जैसे कार्यन वर्ग वियदा दि विस्तृतः सन् तिर्वक् अवस्थितः मध्य मस्थितः हुन्स खोर नीचे और जपर अर्थात सूर्य रिमवत युगषत्सर्व व्यापी हुआ। नेदब विभज्यने रेतोथा इति। स्रष्ट कार्य वर्ग में कोईक रेतोथा वी जभूत कर्म के कर्तार् श्रीर्भोक्तार् हुए दूसरे महिमानः (महान्त-वियुला वियदादयः भाग्ना द्वारायं माया में इत्यर सव जगन् को सजि और आप प्रवेषा करि भोक्ताभीग्य स्पेण विभाग कर ता हुआ। तिन भोतृभोग्यों के मध्य में स्वधा (अन्त्र) भोग्य प्रपञ्च शयसात् (निकृष्ट) हुआ प्रयतिः(भोक्ता) पर्त्वात् (उत्कृष्टः) अ र्षात् भोक्त प्रपन्चाधीन भोग्यप्रपन्च किया॥ ७४॥

आ रोद्सीः अपृण्वा संमिह्जातं यदेनम्प्सीः अ धोर्यन्। सोन्अध्राय परिणीयते कविर्त्यो न वा जैसातये चेनोहितः॥७५॥

तमेव वैश्वानग्रयं मोक्तारं परमात्मानं स्तोति। विश्वामित्रस्था जगती भाववृत्तदेवत्या विश्वानग्रदेवत्याः जब कि अर्णी से जत्यन्तमात्रद् स वैश्वानग्रको कर्मवन्त पजमानाः कर्म में स्थापन करते हुए तब बोह द्यावाभूमी को सर्वतः प्रताहुआ। न केवल द्यावापृथिवी किंतु मह त्र(प्रभूत)स्वः (अन्तरिक्ष) को स्यात्मा करि प्रताहुआ। अर्थात् ने लोक्य को जारगत्मा करि प्रित किया। गाईपत्यादीनां लोकत्वं श्रु त्योक्तम्। अयं वे लोको गाईपत्यो द्योगहचनीय इति। उक्तार्थमेवि ह्योगित स इति वोह अग्नि याग के अर्थ सर्वतः अति अणीत (आर्ना-ध्रीयादि धिष्यगिद्कों में प्रकर्षण प्राप्तकिया है। नयने हृद्यानः अन्तियोन वाजसातये (नेसे अश्व अन्त्रलाभके अर्थ सर्वतः प्राप्तकिर्यहै। वेसे गजा अश्ववान् भोगजात को प्राप्तहेता तहत् विष्ठ शनिको सेवमा न ब्रह्मलेकान्तभोगों को इति भावः। केसा अग्नि कि सर्वद्या। सन्तके अर्थ हित अर्थात् सर्वभोगसम्यादकः॥ १॥।

व्वयेभिर्ववहन्तमाया मन्दाना चिहा गिरा। शादुः पेराविवासतः॥ १६॥

विस्पष्टशा भाव त्र नदेवत्या (इन्द्रागिनदेवत्या) गायत्री। जे इन्द्रा ग्नी आद्भूषों आयोषो वित् लोकिकवावस्तो में से भी) आते हैं। वे उक्यो गिग (स्तोचात्मिका सृद्धि) करि परिचरण करिये हैं य नमानीं करि द्ति पोष:। कैसे हें वे कि वृत्र (आवर्कपापे) केश्रित ज्ञा येन हन्ना ।स्वभाव से मोदमानी॥°६॥

उपं नः सूनवो गिरंः श्रुएवनव्मृतस्य ये। सुमृडी का भवन्तु नः॥७७॥

सुहोन्दृष्टा वैश्वदेवी गायवी। जे मरणहीन प्रजापित के पुत्र (विश्वदेवा) हैं ते हमारी गिरा समीप आकर सुने ओर सुनिके हमारे शोभन सुख करने हारे हीं॥ ७०॥

> ब्रह्मणि मे मृतयः शर्वं सुतासः खर्म र्पर्ति अभृतो मेश्लिद्रिः। आश्रीसते प्रतिर्हयन्युक्येमा हरी वहत् सा नोश्लिखं ॥२५॥

तिस्रिष्ठभः हे इन्द्रमरुत्संवादे इद्रमरुद्देवत्ये आद्येश्मस्यष्ट हे। इन्द्रो मरुतः सहचरानाह हे मरुतः ब्रह्माणि (मन्ववाक्यात्म क स्तृति वचन वा आज्योदि हिवयें) मेर स्वभूत हें चोल्नावाक्ये ग्म्यादि देवान्तर्सम्बन्धेन प्रतीयमानान्यिय सर्वदेवता प्राणामनः मुम् इन्द्र के ही ते हें इति भाव। मननयुक्ता स्तृति यें भी मेरी सुखोत्यादिका हैं। तथा अभिषुतासोमा मेरे अर्थही हें इस हे तु यक्त में चलना चाहिये इतिभावः। किंच मुम् करि प्रकर्षण किया अदि (बज्) जाते ही सस्य (बेमे) प्रतिनहीं प्रतिहत होता केंसा बज्र कि शत्रुकों को सुखाता अत एव चलने में राक्षसादिकों का बप्रूव नहीं है। केंबल हिव आदिक ही मेरे मजानना। अपि तु यज्ञमान अर्थना करते हें जिन उक्य प्रास्त्रों से बोह स्तोवशस्त्रभी मुत्रे चाहते हैं। किंच हमारे ये हरी घोडे यज्ञाभिमुख मुत्रे प्राप्त प्रकरते हैं छात एव हमें शीघ्र चलना योग्य है इतिभावः। यहा व्यक्तिस्मा व्यक्तिस्मा विकास मानाः प्रहतः छाड़िः (सोमाभिषवग्रावा) श्रुष्यः (सुखरूषः) एतत्सर्व मम शं (सुखं) अर्थयति (ज जमयति) समानमन्यत्।। ७०॥

अनुनुमा ते मघवन्त्रकिर्नु न त्वावाँ शाम्यसि देवता विद्यानः। न जायमानो नश्ते न जातो पानि करि व्या कृणुहि प्रदेशाण्डः॥

एबिमन्द्रेणोक्ता मरुतः प्रताहुः। आ इति स्मर्ण (हमजानते हैं कि) हे मधवन् (धनवन् हन्द्र) तेर किसी करि नहीं नाशित महाभा-ग्य इति शेषः। नु (निश्वय) नहीं कोई भी तुम्से महाभाग्यनाश इति शेषः। नहीं केवल तेरा ऐश्वर्यमात्र किंतु सर्वज्ञत्वमपीत्याह तेरे सहश विद्वान् देवता नहीं है। किंच हे प्रवृद्ध (पुराण पुरुष) जिन् न कमीं वृत्र वधादिकों को तू करता है तिन कमीं की वर्तमान शेरि भूत देवमनुष्यों में नहीं करता है। शेरि न करेगा उत्पस्प-मान इति शेषः। अर्थात् तीनों काल में तेरे सहशा नहीं है इस हेतु तू यज्ञेशाहें । ॥ १४॥

निर्देश भवनेषु ज्येष्टं यती जन्न ज्यास्तिषन्माः। सद्यो जन्मनो निरिणाति पात्रूननु यं विश्वे मर-न्यूमाः।। ए०।।

आधर्वणो हह दिवह या माहेन्द्री विष्टुष् । भुवनें (भूतजातें) में

न करने • अ • २ • अ • २ दे म • १ अ • २३ सू • ६ एकस्य निनी बिक १ स्नेको पास हु । धाकाएने मनीषा अहं स्र्रेशिंग कतो विक्नो नानि च्यव्मिन् इदीश एका ॥ १० ॥ इदानी मिन्

बेह ही ज्येख (श्रेष्ठ) होने हार सर्वोक्त ह ब्रह्म या कि निस ज्ये ह से उत्कृष्ठ एन्द्र इन्ना। केसा कि त्वेषन् माः (तेजोधनः) कार्य ह-ह्या कारण महत्वं कल्पते। किंच जो इन्द्र जायमान एव तत्करण राष्ट्र को मारता है। किंच सब देषता जिस इन्द्र को असुत्व क्र रते हैं। केसे सब देवता कि रक्षक हैं॥ ७०॥

दमा उ लो पुरुवसो गिरो वर्धन्तु या मम। पावुक वर्णाः अवयो विपश्चितोश्म सोमरन्यत॥ ११॥

मेथातिथिहरे आदित्यहेवत्ये हे सहत्यो। हे पुरुवसे (बहुधना-दित्य जे मेरी ये गिरः (श्रास्त्रस्पा वाचाएँ तुरे बटा वें। किंच विद्यं सः (तेरे स्वरूपाभिन्ना उद्गातारः) स्तोमों (स्तोजें) वहिष्यवमानाहि। करि तुरे स्तुति करते हुए। केसे विद्यंसः कि पावकवर्णाः (अपिन-तुस्यतेजसः ज्ञह्मवर्चसवनाः) अत एव अचयः (अद्वागमा) अन् र्यात् स्तोजपास्त्ररूपा गिरः तुरे स्तुति करती हें। १८९॥

यस्यापं विश्व आर्थी हासः प्रोवधिपा अरिः। ति रश्चिहर्ये रूपामे पवीर्षि तुम्येत्सो अञ्चले र् यिः॥ परे॥

हे आदित्य यह सर्वोग्पि आर्थः (वर्णात्रम विहिनक मी नुष्ठाता) हो कर दासवत सर्वदारक्षणीयः शेवधिषाः (निधिरक्षक क्रपणः) नेरा शत्रु। किंच एवंविध क्रपण अर्थ (धनस्वामी वा वेण्य) विषेत्र-नर्भूत (भूमिगर्तादिक में निक्षिन्नोग्पि) तिस का घननिचयः नेरे अर्थ ही व्यक्त होता है अर्थात् क्रपण का घन तेरे अर्थ अपयुक्त हैं पक्षहर एगदि करि नतु क्रपण भोग के अर्थ होता है। कैस अर्थ कि रशमः (धनापहर्ता) अपियादितिरस्कार करि आत्माही के हिंसक विषे पवीरवान् । आयुधवान् इन्द्र है। धनि करि अतिष ल से गुन्नमिप धन को छीनि कर धर्मिष्ठ के अर्घ देताहै इति भाव:॥६३॥

अयर्ध सहस्वमृषिभिः सहस्कृतः समुद्र-इव प त्रये। सत्यः सोग्नेस्य महिमा गृेणे पावी युक्तेषु विज्ञराज्ये ॥ ५३॥

मेधातिथि दृष्टादित्यदेवत्या सतोबृहती।यह आदित्य स्प इन्द्र उद थिवत अथित (व्यापक) दुश्या । केंसायह किसहस्र संख्याक ऋषि यों (अतीन्द्रियार्थदिशियों) करि बल में युक्त किया रे। किं च आदि क्रीत्य की वोह महिमा सत्य (अवितय) ओर बल सत्य है। यज्ञों विषे वित्रों के एज्य (सोत्र्यास्त्रसंघ) में स्तृति करता हूं तिस महिसान -को इतिप्रोषः। अर्थात् सोत्रशस्त्रीं के संघ में परन करि सो यह क्री स्तृति करिये है। एर्।

अदेखेभिः सवितः पायुभिष्ठु है शिवेभिरद्य परिप हि नो गर्यम्। हिर्णयजिह्नः सुविताय नव्यस् रक्षामा किनी अध्यक्तिस इयान ॥ ०४॥

व्याखाता ३३ ६४. ॥ ५४॥ घष्ठः पुरोरुगाणः समाप्तः॥ आ नो युन्नं दिविस्पृशं वायो याहि सुमन्मिश · 5.40 A. छनाः पवित्र अपरि श्रीणानो ध्यर्ध स्को अवा

## मिने गण्धा

व्याप्याय समास्थनं वयोदश करनः प्रतीकोक्ताश्च तस्त्रश्चेति ऐन्द्र वायवादिसावित्रान्तानां ग्रहाणां ग्रहणमन्त्राः पूर्ववत् ॥ जमदिग्नदृष्टा वायुदेवत्या । वृहत्य शाद्या नव द्वादशी च दशस्यकादशीवयोद्शयः स् तो वृहत्यः। हे वायो हमारे यज्ञ को श्रागमन करि केसे यज्ञ कि छुलोक व्यापि अर्थात् करिव ग्यजमान वेदुष्य शोर विक्षणासम्पन्नत्वसिर्का में भी श्रूयमाण को। श्रागम्य किं फलमतशाह कि पान मध्यस्य दशाप विच के उपर में होत्चमस करि विक्चिमान यह सुद्ध (त्ररजीयकल्कर-हित) सोम (रसात्मा) त्वदीयभागत्व करि मुम्से संस्कृत है॥ ७५॥

इन्द्रवायू संसंहशां सुहवेह हेवामहे। यथा नः सर्वे इ-जनीं नमीवः संगमे सुमना असंत् ॥ एई॥

नापस दृष्टेन्द्रवायवी। इस यज्ञ में हम इन्द्रवायू को बुलाते हैं। केसे इन्द्रवायू कि भले प्रकार देखते। शोभना ह्वानी। तेसे बुलाते हैं कि जिसे इमा-रे सर्व एव जनाः (प्रज्ञपोत्रादि) ऐसे ही केसे कि व्याधि रहित संगम (धनप्र-विवासमागम) में सुमनाः (शोभनिवताः वा जहार शीर वक्ता ॥ एई॥

सर्विग्रित्वा स मर्त्यः पाश्रमे देवतातये।यो नूनं मिवावर्तक-

जमहिनहृष्टा मेचावरूणी। निश्चय जो मनुष्य शिमनलाभ श्रीर इष्ट्र इति (हिन के एन) के अर्थ मिचावरूण को सेवन करता है। बीह मनुष्य इस हेतु (सेवनरूप)करियमनियम श्रमीद युक्तहोगाई। केसोई वेह कि देवतातिः विकास के कर्म- यहा के अर्थ समृद्धिवान (यज्ञसम्यतिक्षमधनारुप हो) श्रा न्त होता है। सत्य वचन बा सत्य युक्त होता है। १००॥ आयात मुपेभूषतं मध्नः पिवतमित्रना। दुग्धं पयो वृषणा जेन्यावस् मानी मर्धिष्टमार्गतम् ॥ ५०॥

विसिष्ठहरू श्विदेवत्या। हे अश्विनो तुम यज्ञ प्रति आशो। शोर आ के यज्ञ को अलं करें। मधुर सोम को पिशो। किंच हे यज्ञ फल के सींचनेवाले शो हे जेन्यावस् (जेतव्य वा जित समन्तात यन जिन्हें) करि ताहशो वश्री धनें। तुम वृष्ट्युदक दुग्ध को अन्तरिक्ष से दुहा-शो। किंच हमें हिंसा न करें। किं बहुना तुम आशो। आदर्ग्ध पुनर्व चनम्॥ पण।

> त्रेतु ब्रह्मण्सितः प्रदेखेतु स्नृतो। अल्ली वीरं न-पे पंक्तिराधसं देवा युनं नयन्तु नः॥ष्टे॥

कलहृष्टा वेश्वदेवी। ब्रह्म(वेद) का यित (हिराखगर्भ) हमारे यज्ञ की प्रकर्षण शावे। तथा देवी (हेवतात्मा) स्तृता (प्रियसत्यस्वरूपतिस् की वाणी वयी रूपा) यज्ञ की प्रकर्ण किं च यष्ट्र व्या हेवा हमारे यज्ञ की करावें। केंसे यज्ञ कि वीर (प्रावृद्धों के विशेषेण उन्मूलियतार) की। मनुष्यों के अर्थ हित की। पङ्किराधस की (इन्द्र का पुरे डापा ह्यों धीनाः प्रूष्ट कर्मा सरस्वती के अर्थ दिशिमवा वरुण की प्रयस्या यह हितः पङ्कि हैं दिनाराषास प्रातः सवन दिनार पंस माध्यन्ति न सवन सक्तवार सेस तृतीय सवन यह नार एं सपंक्ति हैं वीणि सवनानि पश्चरपवस्थाः पष्ट स्वन्थः यह सवन पङ्किः दन पङ्कि श्रें करि समृद्धि जिस की वा पङ्कि संस्थिते हैं जहां निस की। ब्रह्मणस्त्यादवः ऐसे

यज्ञ को हम लोगों से करातें इति सर्वार्थः॥ ए४॥

चन्द्रमा श्रुप्तन्तरा सुपर्णो धावते दिवि। र्यि पिश-गं वहलं पुरुस्पृहर्धे हिर्रिति किनेक्सत्॥ ४०॥

स्वास्यस्त तितह हो इतिपरिणामवादिन्येन्द्री। आहुते हो मद्रव्यस्य परिणामा द्युपर्जन्यपृथिवी पुरुषयोषात्मकपञ्चाग्निक्रमेण परि पाकः इति तु पञ्चम्यामाहृतावापः पुरुषवचसो भवन्तिति श्रुत्योक्तः तं वहत्येषा ऋक्। अधियः तावदर्थः। चन्द्रमा देवताः से का आल्हाद करता) लगारूप सोम अभिषुतः सन् जल (वसती वर्ग निगाभ्यादिजलों के) मध्य में रसरूप करि स्थित अग्नि मे हुतः सन् सुपर्ण (गरु डाहाति वा साधुपतन) हो के दिव में प्रीष्ट्र चलता है। हिरितवर्ण सोमही दिव में गया पर्जन्य रूप को बारण करि उदक्त सानद्वार से धान्यभाव को प्राप्त होता अर्थात् वीहि आदि अन्दर्भ पहोता है। केसा धान्य कि पिशंग (परिपाक करि पीतवर्ण) होता है। वहल (असंख्यान-चतुर्विध भूतग्रामजीवन पर्याप्त । पुरुस्पृह (बहुत्त काल स्थान्य को इक्का करते तिसरूप) होता है। केसा हि कि कनि काल एर्जन्यरूप अन्यरूप अत्यर्थ गर्जना ॥४०॥

देवं सेवं बोरवंसे देवं-देवम्भिष्टेये।देवं-हेवं हें हवेम् वाजसानये गृणान्ती देव्या थिया॥ ४९॥

मनुहस्रा वेश्वदेषी। देवं-दिवं + (जितने देवता तिन तुम्हें पालन के अर्थ हम बुलाते हें। अभिलिबतिफल प्राप्ति के अर्थ देव-देवं हम्बुक् अन्त्रताम के अर्थ देवं-देवं हु । कैसे हें हम कि देवसा (देवतायाया) त्म्यानु संधानपरा)बुद्धि करि सुति करते वा स्वरादि सोष्ठवकरि दीप्य भाना सुति करि सुति करते ॥४१॥

द्वि पृष्टोः अंगेचतागिनवैत्वान्गे बहन्। स्मयी वृधान आजेमा चनीहितो ज्योतिषा बाधते त-मे: ॥४२॥

इन्द्रसुतमेधहृष्टा वैश्वानरी। जो अग्नि द्युलोक में पृष्टः (सिक्तः) आदित्यात्माकरि स्थितः सन् प्रकाशे है। केसा अग्नि कि सबन रें का हित। बडा। कि च वोह अग्नि खप्रकाश करि लोकानु गृह के अर्थ गित्रजनिततम को निवर्त कर्ता है। केसा कि पृथिवीस्था मन्युं कि विश्वे हित से वर्धमान अत एव ओजसो चनोहितः खो प्रियाकक्षम तेज करि अन्त के अर्थ हित अर्थात् अन्तिनिष्पाद कः।। ४२।।

इन्द्रीग्नीःश्रपादियं पूर्वागीत्पह्न तीभ्यः। हिली शि री जिह्नया वार्वद्श्वरं द्विर्धेशत्पद्धा न्यं क्रमीत्। ध्रश्ने सहोत्रहण इन्द्राग्निदेवत्या प्रवित्सका। हे इन्द्राग्नी यह स्वयं प्रह्र रिहता जवापाद्युक्ता सोती हुई प्रजा के अर्थ प्रथम भाविनी सती आती है आर वोह तिस प्रजा के शिरो हित्बी (निद्रात्याजन करि के रिप्यी वा आप अशिरस्कासती) प्राणियों की वागन्द्रिय करिश्वस् करती हुई प्रसरती है। एवं चरती हुई जवा एकदिन (अहोराज) करि विश्वतसंख्याक पदों (गमनसाधनभूत मुहतें) को निर्वत्स में कमती है। यहा वाक्यक्षे श्र्या इन्द्र (प्राण) अग्नि (पुरुष) है इन्द्रानी तुम्हार एतकर्म जो पार्राहता (गद्यात्मिकाश्रयीलस्णायह काणी) त्रथम भाविनी सती आता है पार्युक्तों रामायणभारताहिकों कात्मक वाल्मीिक व्यासादि वाणीके सकाया से विद्याचा त्राणी का आ त्योक्तम् ततो बहीव प्रथम सञ्चतित एवं प्रथमजाया वाणी का आ विक्ततत्व निर्णय करि मानुष्या वाणी का विक्ततत्व कहिता है हिली शिर इति प्राधान्यात् आख्यातपद मुच्यते अभ्याज गां इएडे म शुक्तां गां हण्डेनाभ्याजेत्येवं लेकिक्या वाणी पद प्रयोगित्यमा भाव से प्रिरः स्थानीय आख्यातपद को हिला (छोडिके) विद्युषः (विद्वानोंकी) वागिन्द्रिय करि अतिवदन्ती सती चरित प्रकार्ण होती है। एवं चर्नी वोह वियागरें के निक्रमण करती है (यहाँ पर प्राच्या अप्राप्ता से ले मुख्य पर्यन्त विश्वस्कृति पर प्राप्ता विक्रमण करती है (यहाँ पर प्राच्या अप्राप्ता से ले मुख्य पर्यन्त विश्वस्कृति को कामित। एवं वाणिक्षके की शास्त्रा

> देवासी हि बा। मनवे समन्यदी विश्वे साकर सर्वा यः। ते नीरअस तेरअष्रं तुचे तु नी भवन्तु बहिं बिदं:॥४४॥

मनुहृष्ठा वैश्वदेवी। ते प्रसिद्धा विश्व देवाः एकी हुए। शान (वर्तमा नकाल में) हमारे की घन प्रापकाः हों। पुनः भविष्यत्काल में हमारे तुनों। (पुनः विष्यत्काल में हमारे तुनों। (पुनः विष्यत्काल में हमारे तुनों। (पुनः विष्यत्काल में हमारे मनु नामक मुनि (मन्बद्धि) के शर्ष समन्यवः (एकमत्य को श्रामः का कोश्व सहित वर्तमानाः अर्थात् हमारे श्रामुहनन के शर्ष कोश्य कोश्य का सहत्वा सहत्वा सहत्वः (दानसहिताः अर्थात् हानारः ॥४४॥

न्तियाशस्य मान निर्म ११० १६

अपायमद्भिश्रास्ती रशिक्त हो खेन्द्री चुन्यामेवत्।दे वास्तं रन्द्रे स्रख्यायं यमिरे वृह्द्वानी महित्रणार्थश्र नृमेथहरे हे महत्व हुणविशिष्ठेन्द्र देवत्ये।हे बृहद्वानी (बडी दिवि श्रींवाले) हे महत्तणः (महतहंगणित्र सकेवोह) हे दून्द्र देवाः (वसु ह्यादित्याः) तेरे सख्य (मेत्री) के अर्थ येमिरे केसे कि दुन्द्र हमकी स विभाव के अर्थ वहणकी इस अभिप्राय से अपने की संयत करते द्वार सी तू अभिशायों (शत्तु प्रयुक्तापवादों) की निवर्त करता है। अ य (पीछे) द्युन्ती (अन्तवान् वायशस्वी) सर्वतः धनवान होता है। केसा है तू कि अश्रित्तहा (निन्दित असुरों का मार्ने हारा। दुन्द्रः (ऐन्वर्यवान् । भाव यह है कि जी दुष्टहन्ता अभिशापना शक्यश्र स्वी तेजस्वी वह भृत्यस्व्य है तिस के सख्य की अन्य भी यत्न करते हैं यह युक्त है। ४५॥

प्र व इन्द्रीय बहुते मरुतो ब्रह्मार्चत। बुवर्ठ हैन ति बुवहा शतक्रेवुर्वेजेण शतपर्विणा॥४६॥

हे मरुतः अपने खामी इन्द्र के अधे तुम ब्रह्म (वेद सामरूप स्तोन्न) को प्रकर्षण उच्चारण करो। केसे इन्द्र कि बडे। ततो वृबहार विक अपने आयुध शानि हारा। किस करि कि अपने आयुध शानि हे वर्ष (धाराएँ वा यान्यियें) जिस की तिस वज्र से। केसा वृबहार कि शातकतु (बहुकमा वा बहुप्रज्ञ। धिर्ण

अस्येदिन्द्री वावृधे वृष्ण्यर्थं श्रावो मदे सुतस्य विष्णिवि। श्रद्या तमस्य महिमानमायवोः नुषु वन्ति पू

वियो। इमा उ तायस्यायम्य हें सहस्रमूर्धक षु एः। 1150011

इतिसर्हे हितायां सन्नमाश्नुवाकः इतिश्री सक्तयजुपिमाध्यन्दिन शाखीयायां वाजसने

यसर्व हिताया दो घ्रं पाठे त्रयस्त्रिर्देशो अध्यायः ॥३३॥
मेथातिथि हष्टा माहेन्द्री। इन्द्र इस ही यज्ञमान के वृष्ण्य (वीर्य) आरे प्राव (बल) की बढ़ाता है। कहां से कि अभिषुत सोम के विष्णु (सर्वप्र- क्रियापक मह में से यहा विष्णे। (यज्ञ मं अभिषुत के इतिसम्बर्धः मार्थे। इप्रात सोमपान करि मन नन गर्ना मना ने निर्मा के विष्णु (सर्वप्र- क्रियापक मह में से यहा विष्णे। (यज्ञ मं अभिषुत के इतिसम्बर्धः मार्थे। अर्थात् संमिपान करि मन इन्द्र यजमान के महात्म्य और बलकी बढाता है। किं च इन्द्र के तिस (उक्त) यञ्चन (बीर्योदिनर्थन स्प्रमिह मान) को रूस काल में भी मनुष्य आनुयूर्व्याए स्तुति करते हैं त वद्दशन्तः जैसे पूर्वव्हिषिस्तुति करते हुए ऐसे अवभी मनुष्य स्तु ति करते हें द्त्यर्थः॥द्मा उत्बा-यस्याग्यम् अयं सहस्रम् १३०५-**ण्यः अर्ध्व अयु गाः ११-४२ गताः प्रती कोक्ताः ॥ ४७॥** 

> द्तिभाष्येसप्तमी भुवाकः १ श्रीवेदाये प्रदीपेन तमोहार्दे निवारयन् पुमायोश्वतुरोदेयात्स्यं ब्रह्मसनातनः ३३

भीमन्यु स्वयनु वेदानारीतमाध्यन्दिनीयशाखाध्येत्या घ्रपारान्वयवि मामिन युग्धिपित श्रीमज्जयिकशोर देव बर्मात्मज रेकिंगणय नुप तिगिरिअसादेन रचिते श्रीबेदार्थे प्रदीपेगिरिधर भाष्ये खिल प्रकर्णे सर्व मेथादिब्रह्मयज्ञारम्मान्तवर्गनोनाम वयस्त्रिष्ठंशोध्यायः॥३३॥

हरि:श्रीम् **जानमायन्यपुरुषाय** 

पन्नात्मकंद्विरुपंच साधनेबद्धास्पकम् स्वानंद दायकं क्षष्णं ब्रह्मस्पेपरं सुमः३४

यज्जायंता दूरमुहिति हैवं तदं सुप्तस्य तथेवैति। दूरगमं ज्यातिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसं बल्यमस्तु॥१॥

> **जंनमायाज्ञवल्काय** गिरियसाद संज्ञेन श्रीवेदार्थप्रदीपके चतु (चं प्रोत्यमध्याये जिल्पजार्थे ईर्य ने ३४

अनार्भ्याधीतोध्यायः श्रापित् मेधात् श्रादित्य याज्ञवल्कहरा मंत्रा पारे विनि युक्ताः॥ षड्चिस्त्रिष्टुमो मनोदेवत्याः शिव संक ल्पष्ट छाः। ऋषिर्वद्ति। नन्मेमनः शिव संकल्प मस्तु - शिवः (कल्प एकारी-थर्मविषयः ) संकल्पजिसका तसा हो अर्घीत मेरे मनमें सदा धर्म ही हो न कदाचित्पाप हो। वोह क्या कि जो मन जागूत् पुरुष का दूरकी चलता अर्थात् चक्षु गद्य पेक्षा करि दूरगामीहै। श्री को देव (विज्ञानात्मा- आत्मग्राहक १। शीर जी मन सोते हुने ए पुरुष का जिसे गया तैसे ही फिरि आता (स्वायकाल में सुब्रा) वस्थाविषे फिरि आजाता है। शीर जो द्रंगमम् (द्रःचलता अथी त अतितों आगतवर्तमान विश्वक्र व्यवहित पदार्थीका ग्राह-शोर जो देव (विज्ञानात्मा-शात्मग्राहक 🕇। शोर जो मन सोते हु-

ज्योति। प्रकाशक प्रवर्तक प्रवर्तित ही श्रीत्राचीन्द्रियें स्वविषय में प्रवर्ते हैं। आत्मा मन करि संयुक्त होता है मन इन्द्रियों से दून्द्रिय अर्थे से इस न्यायाकि से मनः सम्बन्धमन्तरातिन्हें। की अत्रवृति है। ता हुआ मेरा मन प्रान्तसंकल्प हो।। १॥

> यंन कमीएयपुसी मनीषिएों युन्ने कुएविने विद्धे षु भीरोः। यद पूर्व पक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनेः शि वसंकल्पमस्तु॥२॥

मेथावि लोग यस में जिस मन से कमी को को हैं । किन्हों में कि विद्धां यसम्बन्धि हवि एदि पदार्थों के सान् में। केसे मेथावि नः कि अपसः (कर्मवन्तः सदाकर्मनिष्ठः। तथा थीराः (यीमन्तः। शोर नी मन अपूर्व (इन्द्रियों से प्रथम वा आत्मरूप। शेरि जी या जने की प्राक्त। शोर नी प्रनाशों (प्राणिशों) के प्रारीर के भीतर में स्थि न हैं ने ताह्या मेरा मन शिवसंकल्प हो ॥३॥

> यत्र्ज्ञानेमुत चेतो यृतिश्च पज्योतिर्नर्मते प्रजा सं । यस्मान्त्र श्वरते किं चुन कर्म क्रियते तन्मे मनेः शिवसंकल्पमसु॥३॥

जोमन प्रकर्षण ज्ञान जनक शोर जो सामान्य विशेषज्ञान जनक शोर जो धेर्यरूप। शोर जो जनों के मीनर में वर्त मान द्वाए पर ज्योतिः (सबद्रि-यों का प्रकाशक। शोर जो अमरण थिमें आत्मरूप जिस से करतमें जिस मन विना कोई भी कर्म नहीं करते हैं अर्थात सब कर्म में आ णिशों के मन की पूर्व प्रवृत्ति हैं। ताष्ट्रशा मेरा भार।।

<sup>‡</sup> इतरेन्द्रियाणि बहिः छानि मनस्वन्तरिन्द्रियमित्रर्थः।

येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतम् मृतेन सर्व म्।येन युज्ञात्मायते सुप्तहीता नन्मे मनेः शिव-संकल्पमत्तु॥॥॥

निस मन करि यह सब परिग्रहीत (सर्वतः ज्ञात) है। यह कि स्त वर्तमान भविष्यत् कालसम्बन्धि वस्तु अर्थात् विकाल सम्बद्धव स्तु में मन प्रवर्ते हैं श्रोत्रादिक तो प्रत्यक्ष ही गृहण करतं हैं 'केंसे जिस कि अमृत (प्रात्वत मुक्तिपर्यन्त अर्थात् श्रोत्तादिक नाषा हो ते हैं परंतु मन अनम्बर है। श्रीर जिस करि यज्ञ (अग्निष्टोमाहि) विस्तारिये है। केंसा यज्ञ कि सन्न होता (देवताश्रों के आह्वाता होता १ प्रशास्ता २ बाह्मणान्ह हंसी १ पोता ४ नेष्टा ५ शार्गिश ६ अन्नावाक भी है। ताहण भाषा

> यस्मिन्नुचः साम् यर्ज् थंषि यस्मिन्यतिष्ठिता स्थनः भाविवाराः। यस्मिश्चित्तर्धे सर्वमाते प्रजानां तन्मे मनः शिवसेकस्यमस्तु॥५॥

जिस मन में ऋचाएँ प्रतिष्ठिता हैं जिस में समाएँ प्रतिष्ठिता जिस में यज्ञिष प्रतिष्ठिता हैं †। तत्र हष्टान्तः। जैसे रथचक की ना भि के मध्य में आरा प्रतिष्ठित हैं तहत् छन्दजाल मन में। किंच प्रजा ओं का सर्व (सर्वपदार्थ विषयि) चित्र (ज्ञान्त) जिस मनमें ओत प्रोत (परजेंसे) निहित हैं †। ताहण मेरा मन प्रान्तव्या-पार हो॥ ५॥

सुषार्थिर्श्वानिव यन्मेनुष्यान्त्रनीयते भीश्व

🕇 मनः स्वास्थ्ये एव ज्ञानोत्यत्तिर्मनीवैयाग्रेज्ञानाभावः।

। अनिष्टोमसप्त होतारो भवनि।

े मनसःस्वास्थ्ये एव वेव्वयीस् न्याः वस्य प्रतिष्ठतत्वम् अञ्चम्य इति छान्देग्यं मनस् एव खा एप्राक्तिः प्रतिषादिताः।

चनाशीयोगीस न मनसः कि चनायीयोग्सी

भिवाजिन-द्व। हुत्सतिष्ठं यद्जिरं अविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु॥६॥

जो मन मनुष्यें। को इधर् उधर् से अत्यर्थलाताहै (मनः प्रेरिता ही प्राणीवीर्त हैं मनुष्यग्रहण प्राणिमान का उपलक्षक है। तत्र हसं न्तः। जैसे श्रोभन सार्थि कशा करि अन्वों कोलाता है। द्वितीयो ह्ष्ट्रानः जैसे शोभनसार्यी रिष्मकों करि असीं की लाता है इत्यनुषङ्गः। उपमाद्यम् प्रथमायां नयनम् हितीयायां नियम नम् तेसे मन प्रवर्ते और निपछे हे नरें को इत्पर्यः। शीर जोमन हर्य में स्थित है (हर्य में ही मन उपलिभे में हैं। श्रीर जो मनश्र-कि जर् जर्रहित-बाल्प योवनस्थाविरों में मनके तिस अवस्थात्व मै। शीर जोमन वेगवत् । ताहश्र०॥६॥

षितुं तु स्रीषं महो धुर्माणं तिवंषीम्। यस्य वितो व्योजमा वृत्रं विपर्वमुर्द्यत्॥७॥

अगस्य दृष्टा उषिएक् अन्त्रसुति। तिस् बल के घार्यितार् अन्तको स्तृति करता दूं। तिस किसे कि जिस अन्न के बल करि नितः (निस्या न-रुन्द्र) वृत्र(देत्य) कोवि पर्व (विगतसम्बन्धन) करिके विविधम-र्न करता हुआ अथोत् र्न्द्रने दृत्र अन्तवल ही से मारा॥७॥ अन्विद्नुमते त्वं मन्यासे शं च नस्कथि। क्रत्वे रक्षाय नो हिनु प्र ए आयू छंवि तारिषः ॥ ए॥

चतस्रोः नुष्मः ष्रयोरनुमतिर्देवता। इत् निपातीः नर्षकः। हे अ नुमते तू इमारे कहे को बोधन करि। और हमारा सुख ही करि। पु

नः हमारे कतु (संकल्य) और दक्ष (तत्समृद्धि के अर्थ) अर्थात् सं कल्पिसिद्धि के अर्थे हमें प्राप्त करि हमारी अवस्थाएं वटाया का अर्नु नो द्यानुं मितर्थ्य देवेषुं मन्यताम्। अग्निसं हव्यवाहेनो भवतं दाशुषे मयः॥ ४॥

अनुमित आज हमारे यज्ञ की यज्ञिय देवताओं में आजा देवे श्री र हिवयों का वोढा अग्नि यज्ञ को यशकों च हिवयें देनेवाले य जमान के अर्थ अनुमत्यग्नी सुखरूपो हों वें ॥४॥

सिनीवालि पृथुं छुके या देवानामसि स्वसी। जुषस्व हव्यमाहतं क्रां देवि दिदिष्टि नः॥१०॥

दे गृत्समहर्षे आद्यासिनीं वाली हेवता।हे सिनीवालि हेयुयुषु के(पृथुकेपाभारे वा महास्तुते वाप्युकामे) जो तू देवताओं की भि गिनी (बहनि)हें सो तू आहुत हव्य को ग्रहण किर और हे देवि ह-मारे अर्थ प्रजा को दे॥१९॥

२९० २ पर्च नृद्धः सर्रस्तृतीमिषयिन्ति ससीतसः। सर्रस्तृती तु पञ्चषा सो देशे भवत्सरित् ॥११॥

सर्स्वतीनदीदेवत्या जिड्ड बहत्या थाः पाँच निद्धें सरस्वती की जाती हैं के सी कि समान हैं प्रवाह जिन्हें। के ते। सो सरस्वती ही पञ्चथा देश में नदी हुई (पांचीं अपने नामीं की छोडि सरस्वती ही हुई ॥१६॥

त्वमंग्ने प्रथमोग्यद्भित् अधिर्देशे देशानामम वः शिवः सर्वा। तब व्रते कुवयो विद्यमापसोः जीयन्त मुरुवो भाजहस्यः॥१२॥

चनस्र आग्नेयः द्वे जगत्ये। आङ्गिर्सो हिरएयस्पृष्ट छे अन्ये चि षु बनुषुमी भारते। देवस्रवा देवसानश्च हृष्टे। हे अग्नेतृ देवताओं का आद्यो मित्रभूतः त्हरिं का। केसा है तृ कि अङ्गिराः (अङ्गोका रस वा यजमानों के अर्थ सुख। ऋषि (हृष्टा। देव (द्योतमान। शिवक ल्याणः। किंच तरे व्रत (वर्तमानकर्म) में मरुतः ऐसे हृषः। केसे कि कान्तदर्शिनः। विद्यनाप्सः (विदितकर्माणः। भाजहृष्टयः (शोभ मान आयुध जिन्हों के ते ॥ १२॥

तं नी अने तव देव पायुभि मेघोनी रक्ष तन्तु श्र बन्ध । जाता तोकस्य तनेये गर्वामस्यनिमेष्ठें रक्षमाणस्तवे व्रते ॥१३॥

रक्षणार्थी मन्त्रः। है अँग्ने हे देव (धोतमान) हे खुत्य तेरे कर्म में ब र्नमान थनवानें। (यजमानें) को पालि। हमारे श्रीरें को पालि। किन्हें। करि कि अपने पालनें। से क्यें। कि तू सावधान पालनक रते सन् पुत्र पीत्र खोर गोखों का रक्षक है। १३॥

उत्तानायामवंभग् चिकित्वान्त्यः प्रवीता वृष्टे एं जजान। अरुषसूपी रुप्रदस्य पाज र्डीयासु वी व्युने जनिष्ट॥१४॥

जो इडा (यथिवी) का पुत्र अग्नि वयुने (प्रज्ञान) कर्तव्यमें) अज निष्टः (दुःखा। कैसा कि अरुषस्तुपः (अहिंसक है ज्वालोछाय जि सका वोह। इस सम्निका दीप्त बल उत्ताना (अर्णी) में अवाची न हर। चिकित्वान् (अरिणबलको जानता। ब्याबल इति चेत् जो अरिण कामिता सती सेक्तार् अग्निको तत्काल बत्पन करती है सो अग्नि उत्पन्त हुआ॥१४॥

इडायास्वा परे वयं नामा पृथिच्या अधि। जानवेदो निधीमहाग्ने हचाय बोदवे॥१५॥

हे जातवेदः (जातप्रज्ञान) हे अग्ने पृथिवी के स्थान देवयजना स्य में ओर पृथिवी की नाभि उत्तर वेदी के मध्य में हवि वहा ने के लिये हम तुने स्थापन करते हैं ॥१५॥

प्रमन्महे शवसानाये श्रूषमाङ्गुषं गिर्वेष्टसेश्या द्वित्स्वत्। सुवृक्तिभे स्तुवन् करेग्निः याचीमा के नरे विश्वताय॥१६॥

चतत्त ऐन्द्रा स्त्रिष्टु में हे ने वाह है। हम इन्द्र के अर्थ स्तोम विवृ द्रादिक के अमन्म हे (जानते हैं। के से स्तोम कि बल हेतु। ओर अ कि (मन्त्र) अर्चाम (उच्चारण करते हें। अप्तिक स्त्रु कि प्रावसानः ने जिसे स्ताम जाना और मन्त्रु पढ़ा तहत् । के से हन्द्र कि प्रावसानः विलिभ लखमाण के अर्थ। पुनः के से कि गिर्वण से (गिरा स्तु विकास सम्भजवाता है आत्मा की अभिलिषतदान से स्तात् यों के अर्थ वागिर किर इसे देवता भजते हैं तिस के अर्थ। पुनः के से कि प्रोभना स्तृति ओं किर स्तृति करता है तिस के अर्थ यजमा नों को द्रिशेषः के पुनः के से कि नर्द्रिय के अर्थ। पुनः के से कि

के तदुक्तम् लमङ्गः प्रश्राहं शिषो देवः श्विष्ठमत्यमिति ६०५७ ।

र मनुष्य देवा ब्त्युने देवाना विप्राणं चस वित्यम्

विश्वताय (शेरिदानवलादिलक्यस्यातिके अर्था ॥१६॥ त्र वी महे महि नमी भरधमाङ्गुष्यु है शवसानाय साम। येना नः पूर्व पितरेः पद्ता अर्चनोः अ जिरसो गा अविन्दन्॥१९॥

बड़े बल को अभिलषमाण इन्द्र के अधे बढ़े अन्त्र को तुम स मर्पण करे। मुनियां का पुत्रादिकों प्रति वचन है। आड़ु ब्य सोम आधाष के अर्थ दित साम उच्चारण करें। क्यों कि हमारे पूर्व पि तरः अड़िर्सः जिस अन्त्र और साम करि अर्चन करते गाः। सू यिकरणें को प्राप्त हुए वोह ही सामां का लोक है वोह साम उच्चा रण करो। केसे अड़िर्सः कि पट्जाः। आत्मस्वरूप को जानते गरें

दूछिनं ता सोम्पासः सखायः सुन्वन्ति सोमं द्रषे ति प्रयोथिसः तितिक्षन्ते आभिष्रीस्तं जनानामि न्द्र तदा कश्चन हि प्रकेतः॥१०॥

हे भारते देवश्रवा देववातश्र हृष्टे।हे द्न्द्र तेरे सकापा से को द्र भी लोकान्तरः त्रकेतः (त्रक्ठष्टोज्ञानविष्ठोषः) समन्तात् यतः हो ना हे श्रतः सखायः (ब्राह्मणः) तुरे दृक्का करते हें श्रय जे ब्राह्मणः श्रुश्रवार्थसः (श्रनूचानाः) ते । विसे ब्राह्मणः कि सोम

सम्पादिनः। इस्नीति क्यं ज्ञातम् नवाह यतः ते सामको श्रिम षव करते हैं। श्रीरहिवयों की धारणकरते हैं। किंच जनी केश किन्मिर करिवने। को सनने स्पर्णन प्रवीताकपांत्रस्य

भिश्रासि (दुर्वचन) को सहते अर्थीत् मनोवाकायसंयताः सा

न्तिपराः हैं॥१८॥

न ते दूरे पर्मा चिद्रजा थस्या तु प्रयोहि हरिबा हरिभ्याम्। स्थिराय वृष्णे सर्वना कृतेमा युक्ता गावाणः समिधाने अपनी ॥१४॥

हे हिर्वान् हटसे हर तुम्सेक्त के अर्थ समिध्यमान अगि में ये प्रातः सवनादीनि किये हें और ग्रावाणः अभिषव कर्म में जोडे हें रस हेतु हरी अर्थोकरिके आगमन करि। ननु स्वर्ग से अतिदूर में कैसे मेराजाना यह नहां कहता है कि द्रदेपास्थस्थान नुमें दू र नहीं हैं अर्थात् अति दूरभी तेरे निकट हैं दस हेतु आ ॥१४॥ अर्षादं युत्सु प्रतनासु पिष्ठि ख्रिक्ष मृक्तां बुजनेस्य गोपाम्। मरेषुजाछं सुक्षितिर्द सुश्रवसं जर्यन्तं ता मनुमदेम सोम॥२०॥

चनसः सोमदेवत्यासिष्टुभः गोतमहृष्टाः हे सोम सुक् अयन्त (उत्क र्षणवर्तमान)को अनुमदेम (अनुसरण करते हमहृष्ट हों वें। केसे तुरे कि युद्धोंमें अनिम्भूत को। पुनः केसे कि सेनाओं केप्रतिपाल यितार। दिविको सम्भजन करते। जलों को सम्भजन करते। बल के रक्षक। संग्रामा के जेतार। सुनिवास। शोभनकीर्तिवाले को॥२०। अ०३ सोमी धेनुई सोमो अर्वनामा गुई सोमी वीरं कर्म एयं ददाति। सावन्यं विद्युष्ट समेर्थ पिनुष्ठवर्णा यो ददाप्राह्समा १२०।

जी यजमान इस सोम के शर्थ हिन्देताहै तिस के शर्थ यह सोम धेनु देताहै। श्रीर शीघ्र अश्वको सोम देताहै। श्रीर बीर्पुन्र को सोमदे ना है। कैसा पुन कि कर्म में साञ्च। गृह में साधु।यज्ञ में साधु। पित्राज्ञाकारी (विनीत॥२१॥

त्विममा श्रोषधीः साम विश्वास्त्वम्पो श्रिजनयस्त्व गाः। त्वमातंतन्योवन्तिरिक्षं त्वं ज्योतिषा वि तमो ववर्ष॥२२॥

हेसोम तू ये सब श्रोषधीएँ जल गोएँ उत्पन्न करता हुआ। तू विसीर्ण जनिरक्ष को विस्तारताहुआश्रीर तू तेज (श्रादित्यात्मा) करि अन्थकार को दूर करता है श्रयीत् सर्वीत्मा तू है॥२२॥

देवेन नो मनसा देव साम गयो भाग है सहसावन्त-मियुध्य। मा त्वातन दी शिषे वीर्युस्योभये पः प्रचि कित्सा गविष्टो॥२३॥

हे देव सोम बलवन् देवसम्बन्धि मन सहित धन के भाग को ह मारे अर्थ दे। एवं हान प्रवृत्त तुरे कोई मत वाँधी। कुतस्वमेवमुच्य-सम्बूति चेत् यतः तू वीरकर्मका ईश्वरहे। किंच गविष्टे। (सोभिषण विषयमूता में) दोनों लोक प्राप्त्रयीचिकित्सा करिख्यम्य लोक प्रति बन्धक विद्यको निवर्तकरि। देवमनको प्राप्त हो लब्धयना खोल्प्य रेगा सत्कर्मकरते जैसे खर्ग को जावं तेसे करि इति वाक्यार्थः। या अष्टे। व्याव्यत्ककुर्मः पृथिव्यास्त्री धन्च योजना स् प्रतिन्धून्। हिर्ण्याक्षः सविता देव आगाह्य ह त्रो हासुष् बायोणि॥ २४॥

चनसः सावित्र्यः शाङ्गिर्सोहिर्एयसूपदृष्टाः दिनीया जगती

तिष्टुभोऽन्याः। बोह सिवना देव आंवे। क्या करने कि हविदेनेवालेय-जमान के अर्थवरणीय एतों को देने वा स्थापन करने। के सा किहिर एयाक्षः एहिरएयकी सी कानियुक्त नेत्र जिस के वा अमृत दृष्टि। वो ह कोंन कि जो सिवना पृथिवी सम्बन्धिनी आंधे क्लुभः (दि शाएँ) प्रकाश करता हुआ। श्रीर जो तीनि थन्व (लोकों) को प्रका । श्रीएजो योजन गव्यूनि को शादि । अध्व (मार्ग) परिमाण विशे यों को प्रका श्रीर जो सप्तसिन्धु श्रों गङ्गादि सप्तनदी श्रों) को प्रका । उपलक्षण-मेनत सर्वजगत्यका शकः सविना रहीं को देने शावे। १२४॥

हिर्ण्यपाणिः सिवृता विचर्षिण्ड्मे द्यावीपृथिवी ग्झन्तरीयते। अपामीवा बार्थते वेति सूर्यम्भि कृष्णे न रजसा द्यामृणोति॥ २५॥

सिवता (प्रसिवता) स्येः होनो द्यावापृथिवी छों के मध्य में जबिक आता है तब अन्धकारलक्षण रोग को निवर्त करता है। अध्यज ब कि अस्तमय समय में जाता है तब अन्धकारलक्षण किर्धुलो क को अभिव्याप्त करता है। केसा सूर्य कि हिर्ण्यपाणि। कताक

न प्रत्यवेक्षक ॥२५॥

हिर्एयहस्तोश्अस्रः सुनीयः सुमृडीकः स्ववा या त्वर्वाद्। अपसेधन्यस्रो यानुधानानस्याद्देवः प्र तिदोषं गृणानः॥१६॥

जो देव (रवि) राश्नेसां और यातुधानीं (असुखकारें) को अपगमन कराते सन् उदय होता है वोह देव हमारे अभिमुखआवे। कैसादेव कि हिरएय हमाः हिरएय हानार्थ हाथ में जिस के वा रूपेण। असुरः (प्राणंको हेता। सुनीयः (कल्याणसुति। साधुसुरवियता। धनवान्। प्र प्रतिहोज (प्रतिजन दोष अप्रति स्मृति विहितधर्म पराड्युरवें। के जित ने होष तिन) को उचारण करता उप भोगार्थ को इत्यभिष्ठायः॥ १६॥ ये ते पन्याः सवितः पूर्व्यासी श्रेणवः सुकृता खन्द्रिं। क्षे। तेभिनीं श्रिष्ट पृथिभिः सुगेभी रक्षां च ने।

अधि च बुहि देव॥२७॥

हे देव हे सवितः पन्थाः (मार्गाः) अन्तरिक्ष में साधुक्तताः (धात्रा) वर्तहै। केसे हें ते कि पूर्वकालों में हुए। रेणुरहित। तिन मार्गा करि हमें अवत्रा-प्रकरि इतिप्रोषः। पुनः चलता हमें रक्षा करि। भेगर अधिबृहि अङ्गीक रिके कहि कि ये मेरे वाहमारा जोहित वोह उपदेशकरि यहा अधिक कहि कि ये महा यात्रिक हातार हैं। केसे मार्गा कि सुगमनें। अबी त् अन्त पान प्रभूतों करि॥ २०॥

ज्मो विवतमिक्नोभानः शर्म यहतम्। भविद्रि

याभिं स्तिभिं:॥२ए॥

शाश्विन्य सिद्धः एका गायची प्रस्काप्वहृष्टा। हे अश्विनी तुमहोनी हमारे अर्थे अविदीर्णा (अ खण्डिता) पालनी सहित पार्म (सुखबा प्रार्ण) को देखी। और दिये सुख की पालन करे स्त्यूर्थः॥२०॥

अर्यस्तीमित्रना वार्चम्से हतं नो हता वृषणा मनीषाम्। अद्यूत्ये वस्ते निह्नये वां वृषे च नो भवतं वार्जसाती॥२४॥ **गन्धमध्यन्याध्यनागमानामुपलक्षकम्।** ध्यम् न ध्रत्यम् यूत्रम् मासन् ध्रृताद्गातं क्रमाप्य न भवतामवसुन्धात द्यूत दे निष्टुभी कुसहष्टे। हे अश्विनी हे स्प्रांनीयों हे सेकारी तुम हमारी वाणी को कर्मवती करें। तथा हमारे मन की रखा की कर्म वती करें। अर्थात मन वाणी से यज्ञ करें तैसे करें। क्यों कि इम तु-में बुलाते हें किस निमित्त कि अधूत्य(सन्मार्गागत + अन्न केरा-नार्थ। किंच वाजसानि (यज्ञ में) हमारी दृद्धि के अर्थ हो शो ॥२४॥ द्युभिर्कुभिः परिपातम् स्मानि के भिर्श्विना सो भे गेभिः। तन्त्री मित्रो वर्षणे मामहन्तामित्तिः सिन्धुः पृथिवी १ उत्र द्योः॥३०॥

हे अश्विनो दिवसें। श्रीर गित्रयों करि हमलोगें। को सर्वतः रक्षा करें। किन्हें। से कि सोभगों शोभनधनों) अनुपहिंसितों से अर्था त् अखिएडतथनों से हमें रक्षाकरें। किंच मिन्न वक्षा अदिति सिन्धु श्रोर द्यो ये हमारे उस तुम से किये पालन को पूजन करें अर्थात् मानें॥३०॥

अ॰ ४० आ क्रणोन रर्जमा वर्तमानो निवेशयन्त्रमृतं मर्त्य च।हिर्णययेन सविता रथेना देवो पाति सुवनानि पर्यन्॥३१॥

ब्याख्याता ३३-४३ ग३९॥

शा राचि पार्थिवर्ठं रजेः पितुरंत्रायि धामितः। दिवः सदार्थसे बृह्ती वितिष्ठसञ्जा त्वेषं वर्तने तमः॥३२॥

भरदाजपुर्वी कप्यपादषा एनिदेवत्या पथ्यावृहती।हे ग्नि जिस

तुरु करि पार्थिवं रजः (पृथिवीसम्बन्धिलोकः) पितुः (मध्यमलोक) के स्थानें। सहित समन्तात् प्रति है। श्रीरजी तू द्युलोक के स्थानें। की महती सती व्याप्त होती है। तिस तेरा तम श्रावर्ति तथापि प्रवर्ति है कैसा तम कि त्वेष (महाप्राग्भार्॥३२॥

उषस्ति च निर्मा स्थापनि वाजिनीवति। येने तोकं च

उषो देवत्या गोतमहृष्टा युरेषिंगक्।हे उषः हे वाजिनीवृति(अन-विति) हमारे अर्थ वोह (प्रसिद्ध) आश्चर्यकारि महनीयधन वे किजि-सथन करिहम युत्र शोर पेत्र (सवसंतानवर्ग) को पुष्ठ करें ॥३३॥

हम युत्र शोर पोत्र (सवसंनानवर्ग) को युष्ठ करं ॥३३॥ प्रानर्गिन प्रानिर्द्ध हवामहे प्रानिभित्रावर्रणा प्रानि रिवनो। प्रानर्भगं यूषणं ब्रह्मणस्पति प्रानः सोर्गमुन रुद्ध हेवेम॥३४॥

सन्नर्चे विस्षष्ट ष्ट्रं आद्या जगती बहुदेवत्या। हम प्रातः रेपुनः पुनः दून देवताओं को बुलाते हें-इति प्रत्येकं सम्बध्यते। किन्हें कि अनि को स्नु भिनाबक्रोंके अधिने भगः पूषाः बहुस्पति सोमः शीर् के दुन्हें।। १४॥
दुन्हें।। १४॥

पानिनं भगमुग्रहें हुवेम वयं पुनमदिनेयो विधती। आश्रियं मन्यमानस्तुरिश्चद्राजी चिद्यं भगे म् सीत्याहे॥३५॥

यच्च भगदेवत्यास्त्रिष्टुमः।हम तिस भग(आदित्य)की बुलाते हैं।कै से की कि प्रातः जयनशील।उग्र (उत्कृष्ट वा उन्नूर्ण दान। अदितिके पुत्र। तिस किसे कि जो जगत का धारियता। शोर जो श्राध्नित्र (मही तृप्त होता वा समन्तात् तृप्त होता वा अतृप्त वुसुक्षितः वरिहो वापि) जिस्त्र में भजता है अर्थात् उद्यको इत्याह क्या करने कि म्बार्थ सिद्धि के अर्थ पूजने बोह ही स्योद्य में भिक्षादि करिकि चित पाता है ततः उदय को वाञ्छा करता है। तुर लातुराभी जिस भग को भजता है उदय को दिवस में तिस के सुखोदय से रोगी की राजि कष्ट सेजा तो है यहा तुरायमः बोह भी मारण के अर्थ दिनों को गिनता है। राजा भी जिस भग को भजता है इत्याह तिस के उदय में ही राजों की व्यव हार द्यान करि सर्वेष्ट सिद्धि है। ३४॥

भग वर्णेतर्भग सत्यंगधो भगेमा धियमुद्देवा द्देनः। भग व नी जनय गोभिरश्वेर्भग व नृभिन्द्वननःस्य-म॥३६॥

ते भगः हे प्रणेतः (प्रकर्षण्यन को प्राप्त करता है) हे भगः । हे सत्यर् धः (अविनन्दर धन जिसका बोहः) हे भगः त्र्थनको देते सन् हमार्र (रे) इस धी (प्रज्ञावाकर्म) की ऊंची (चा) चला जेसे स्क्षार्थी को देखें नेसे करि इति भावः। किंच हे भग हमें गो और अश्वों करिबदा। हे भग हम मनुष्यां (प्रज्ञादिकों) करि मनुष्यवन्त प्रकर्षण हों ॥ ३६॥ खुते हानीं भगवन्तः स्यामीत प्रियाव क्या स्थान्त्र न्हाम्। जुताहिता मयबन्त्त्र्यस्य व्यं देवानिष्टस्म तो स्याम॥ ३०॥

हे मधवन् (धनवन्रवे) ओर्भी हम ऐसे भगवना (धनवन्तवाज्ञान

र शादरार्थ पुनः सम्बोध

वन्ते। हों श्रीरसूर्य के अस्तमय में भग । श्रीर मध्यदिन में भग । श्रीर सूर्य के उदय में भग । किं वहुना सर्व हा हमारी धनवना हो दूत्यर्छ।। किं च देवना श्री की कल्याण बुद्धि में हम हों अर्थात् देवना हमारे में श्रीमना अनुग्रह विषया बुद्धि धारणकरें।। ३०॥

भग एव भगवाँ २॥ ३० भन्तु देवासेन वयं भगवनाः स्था -म। तं त्वा भग सर्व द्जीहवीति स नी भग पुरएता भवेह ॥३०॥

हे देवताओं भग ही भगवान्(धनवान्) हो (फिरिक्या अदाताधनी हे वताओं किर इतिभाव । तिस भगदन धन किर हम भगवन हों।ए वं देवानुत्व्याध्य भगमाह हे भग सव ही मनुष्य तिस (प्रसिद्ध) तुंके इष्ट्रसिद्धि के अर्थ अत्यन्त श्राह्मन करता है हे भग सो तू इस हमारे कर्म में अग्र्यायी हो अर्थात् अग्रेसर होके सवकायों को साधि॥३०। समध्रायोषसी नमन दिख्कावेव अर्चये पदार्थ। अर्वाचीनं वसुविदं भगे नो र्ष्यमिवास्त्री वाजिन

श्रावहन्तु ॥ ३६ ॥

यातः काल के अधिष्ठातारदेवता अध्वर् के अर्थ प्रही होते हें के से कि द्धिकावा(अश्व) जैसे अग्न्याथान के अर्थ श्रुचि पद की। ने देवाः भग (आदित्य) की हमारे अभिमुख आगमन करावें के से मा ग कि वसु (धन) लाभ होता है निस से तिसे। पुनः के से कि जैसे वाजिनः (वेगवन्त वा अन्तवन्त) घोडे रथ को चलाते हैं ॥३४॥ अश्वीवती गी मेतीर्न अषासी वीर्वतीः सदमुक्रलु भ द्याः । घृतं दुहाना विष्वतः प्रपीता यूयं पात स्वस्ति भिः संदी नः॥४०॥

उषोदेवत्यानिष्टृप् । उषा ए सदाकाल हमारे अज्ञानलक्षणपार को झुडाव। केसी उषाएँ कि अञ्चवतीय गोमती एँ वीरवतीएँ क ल्याणस्याः जलको शर्तीएँ सर्वतः धर्मार्थकामें। को बढातीएँ। एवं परोक्षं प्रार्थ्य प्रत्यक्षमाह हे उषाची तुम खितचीं (अविना श्रींकिर हमें रक्षा करो ॥४०॥

यूष्नव वर्ते व्यं न रिष्येम् कर् चन । स्रोतार्स म्ब्रह स्मसि ॥४१॥

हे पोष्ये गायवीविष्टभी आद्या सहोवहष्टा हितीयाकाजिष्य हुछ। हे पूषन् तरे कर्म में वतमाना हम करापि विनापानहीं कि च इस कर्म में तेरे खुतिकतीरः हों॥४१॥

प्यस्पद्यः परिपति वचस्या कामेन कृतो श्रम्यान उकेम्। सनी एसबुरुथे श्वन्द्राग्रा थियं-धियर्ड सीखधानि अयूषा ॥ ४२॥

को पूषा अर्क देव को सर्वतः या महोता है के सा कि वाञ्छितवेहे क्त वचन करि श्रभिमुखीकिया। कैसा शर्क कि सबमार्गी कासा मी। वोह पूषा हमारे अर्थ प्रोकनापा करने हारे साधनों को देवे कैसे शोक नाश करने हारे साथन कि चन्द्रागाः आल्हादक हैं अग्र जिन्हें की निन साधनें। के करने में आल्हाद होता है खुनः पू षा सव कर्मों को प्रकर्षण सिद्धि करावे ॥ ४२॥

बीणि पुरा विचेकमे विष्णुगीपा अरीम्यः। अती धर्माणि यार्यन् ॥४३॥

वैष्णच्यो गायच्यो मेथातिथिहष्टे द्वयार्ऋची रेकवाक्यम्।जावि-ष्णु (यज्ञ) तीनि पदों (ऋग्निबाखादित्याखें।) की वाप्रहुआ। के सा विष्णु कि जगतका रक्षक अहिंस्य। क्या करने कि इन तीनि पदों घर्मो (पुएयां-कर्मा)की धारण कराने॥४३॥

निह्यांसा विपन्यवी जागृवार्थसः समिन्धते।विश्ली-

र्यत्पर्मं पद्म् ॥४४॥

निस विष्णु (यज्ञ) का जो पर्मपद (ब्रह्मलक्षण) वीह ब्राह्मणलोगप्र का प्रति (उपास ते) हैं। के से बा बि विगत है संसार व्यवहार जिन्हें से

कार्यते (उपास ते) हैं। के से ब्रा॰कि विगत है संसार व्यवहार निन्होंसे कि स्वासाः जागरणशीलाः श्वित्रमताः ज्ञान कम में समुज्यक रने होर ॥४४॥

श्वति भुवनानामभित्रियो वी पृथी मेथु दुधे सुपे श्रीमा द्यावापृथिवी वर्रणस्य धर्मिण विकिभिते व स्वासा श्रीमा द्यावापृथिवी देवत्या। द्यावापृथिवोवहण श्रीहत्ये) की य रणपिति कि हटी हं अर्थात् वरणने अपनी श्रीकि से हटी करीं। केसी हं ते कि श्वतवती एं (उसक वती एं ) भ्रतजातें। कि अर्थाणी से । उद्यो (वस्ती एं) प्रथिव्यो (प्रथा ने । उदक की की आत्रयणीयें। उद्यों (वसीणें। पृथियो (पृथुनं +। उदक की बुहनेहारीएँ। मुस्पाएँ। जरारहिते। भूरिरंतसी (वद्धतरेतवालिएँ) स-.. ब भूतां के रेत निन्हें से ही उत्पन्त होते हैं ॥ ४५॥

ये नेः सपत्ना अप ते भवन्तिन्त्राग्निम्यामवंबाधामहे तान्। वसवी रुद्रा श्रीदित्या उपिर्स्पृश्री मोग्रं चेतार मधिराजमंकन्॥४६॥

विष्टु चिह्न्यहण लिङ्गोक्तदेवता को हमारे श्राच ते अप (अपगतवी यो निरुद्यमा प्रामव) हो। यतः हम तिन शबुसों की इन्द्रागिनवल करिनाश करें। किंच आंधे वसु एका दश्रुह द्वादश्रुशदित्य ये मुँभेंग्सा करें। केसाकि उच्चस्थानस्थित। उक्तष्ट। ज्ञातार। अधिपति। ईश्वर॥ ४६॥

खा नीसत्या विभिरेका द्शेरिह देविभिर्यातं मधुपे यमिश्वना। प्रायुक्तारिष्टं नी रपार्थस मुक्तार्दे से धतं देवो भवतर्दे सचास्वा॥४०॥

हिरायस्पहण जगती अश्विदेवत्या। हे नासत्या हे अश्विना वि गुण एकादशों (त्रयित्वं शत्मंख्याक) देवां सहित मधुपय (सामपान) प्रति आशी। किंच आयु बहासी। पापां की नाश करे। हो भी ग्य को नाश करें। संयुक्ती होखी। अस्री वसब इत्यादिना त्रयित्वं शहेवा गणिता:॥४०॥

एष व स्तामों मरत इयं गीर्मीन्स्यर्थ मानस्य का रेश एषा योसीष्ट तन्तु च्यां विद्यामेषं चुननं जी रहानुम्॥४०॥

लगस्यहृष्टामारुती विषुप्। है मरुतः कारोः(यनमानका)यह्सी म श्रीर यह गीः सत्याक्षीर्वियावाणी) तुम्हारे श्रध बते हैं इति प्राष्ट्राकेंस्यजमान कि मान्दार्थ(में मेरा द्सस्वस्वामिसम्बन्ध-

की दारण करता है ति सवीतराग) की यहा सुरे दारण करता इस वं श्रामुखों के प्रत्यय को स्थापन कराता तिसकी। वा मन्दार (कल वृक्षितिस) तुल्य अयोत् कामपूरक की। मान्य (मानाहें) की। किंच हे मरुतः तुम अन्त्रनिमिन्त करि आर्छी किस् लिये कि हमारे वाल्य योवन स्याविर अवस्था सम्बन्धिनी देही की स्थित्यर्थे हमारेश रीर हटी करने के लिये इतिभावः। किंच शन्त्र शोर बलको हम प्राप्त हों के मे अन्त बलकि जीवित रात् (अन अोर् बल को प्राप्त हो इति प्रार्थना॥४५।

> सहस्तीमाः सहस्रन्दस खावृतः सहप्रमा ऋषयः सप्त देव्याः। पूर्वेषां पन्यामतु हर्षे यीर्ग अन्वालेन

भिरे रथ्यो न रश्मीन्॥४४॥

क्रिषिसिष्टिमितपादिका विषुप् प्राजापत्यो यज्ञहरू।दिव्याः सप्त क्र ष्यः - देव(त्रजापित)के ये (त्रजापित प्राएमभिमानिनः सप्त ऋष्यः भरद्वाजः कश्यपः गोतमः अत्रिः वसिष्ठः विश्वामित्रः जमद्गिन संज्ञाः । अन्वालेभिरे (सृष्टवन्तः सृष्टियज्ञ की दृतिशेषः। का करिके कि अधरानकल्पीत्पन्तों अवसिताधिकारों केमार्गी को देखि अर्थात् पूर्वकल्पोत्पन्त ऋषियों करिजेसे सनागया तेसे स-जते हुए।सूर्याचन्द्रमसीधाता यथापूर्वमकल्पयदित्युक्तेः।वैसिक कि जैसे रथ्यः (रथमें साधु) दृष्टदेश प्राप्त्र पहिले रिशन्त्रीं (प्र-ग्रहों) को आलभते (स्पर्णकरता वासजता है) तेसे ने मी सृष्टि य त्तको सजते हुए।कैसे ऋषयः कि स्रोमसहिताः। गायत्र्यादि छ-चें करि सहिताः। आवृत्(कर्म) सहिताः। अद्यासत्य प्रधान कर्मी वे ञनु प्रातारः। प्रभा सहिताः (शब्दप्रमाण परोक्ष्मणतत्परः।थीराः (धीमन्त:॥४४॥

आयुष्य वर्चस्पर ग्यस्पाष्यमोद्धित्म्। इदर्र हिर् एयं वर्चस्वज्ञेत्रायाविशतादु माम्॥५०॥

तिस्बः उचिग्क् शकरी त्रिष्टुमः दक्षदृष्टाः।हिर्एयस्तुतिः। यह हिर् एप ज य के अर्थ मुरू विषे तिष्ठे। कैसा कि आयु के अर्थ हित नेज के अर्थ हित धन का वर्धक उद्भित् (धनवा स्वर्ग का प्रकाशक)व-चेंस्वत् (अनस्युक्त ॥५०॥

न नद्रशेथित पिशाचास्तरिन देवानामोर्जः प्रथ+ मुज्र थरितत्। यो विभान दासाय्गार हिर्ण्यहं स देवेषु क्रणुते दैधिमायुःसमनुष्येषु क्रणुते दीर्घमायुः स्पर्भा

गक्षसलोग श्रीर पिशाचलोग तिस हिर्एयको नहीं हिंसाक्रस-कते ब्यों कि यह हिरएय प्रथमोत्यन देवताकों का तेज ही है। अत एव जी हिरएय की हाक्षायण(अलंकार्त्व) करियारण करताहै बाह देवलोकमें बहुत कालतक वसता है श्रीर बीह मनुष्य लेक में अपनी आयु की दीर्घ करता है (मनुष्पायु की अतिक्रम्य जीवता है ॥५१॥

> यदावधन्सभायाण हिर्णयह श्रातानीकाय सुम न्स्यमानाः। तन्मः आबिधामि शतशार्दायायु-ष्मान्तरदेष्टियंयासम् ॥५२॥

राक्षायणाः (दक्षवंश्रोत्यन्ता बाह्मणाः) जिस् हिर्ण्यकोशानानी

क (बद्धत सैन्यों वाले) एजा के अर्थ वाँधते हुए। के से स्वाय एए हि सुमनस्पमानाः (मन में श्रीमनध्यान करते श्रीभन मन करते बेहि हिरएय अपने में वाधता हूँ किस लिये कि शत शारहजीवने के अर्थे। जिस प्रकार हिरएय बन्धनाख्य करिमें दीर्घजीवी श्रीरजरदृष्टि जिस को ब्याप्त वा जरा प्राप्त शारीर ही के तैसे बाँधता हूं ॥ ५२॥

उत नोगहिर्वुध्यः शृणेत्वज एकपान्यथिवी सं मुद्रः। विश्वे देवा ऋताव्यो ह्वाना स्तुता मन्त्रीः कविष्रास्ता श्रवन्तु॥१३॥

त्र जिन्व हष्ठा विषु प्। श्रीर श्रिहें बुध्यः (रुद्र विशेषः) सुने हमा रे वचनों की इतिशेषः श्रज एकपात् (रुद्र वाष्ट्राणः) सुने श्रीर्षु थिवी सुने श्रीर समुद्र सुने श्रीर विश्वे देवा सुने। श्रीर सुनि के ते श्रिह बुध्याद्यः हम की पालन करें कैसे हें ते कित्रका (सत्यवा यक्ता के बटाने हारे। मन्त्रीं करि स्तुताः। किवशस्ताः (मेथाविशेंक रि यूजिताः। ५३॥

द्मा गिरं शादित्येभ्यो युतस्तः सनाष्ट्राजभ्यो जु ह्वा जुहोमि। शुणोतुं मित्राग्श्रर्यमा भगो नस्तुविजा तो वर्रणो एक्षोग्शर्याः॥१॥

गार्तमरोक्रमहरा आदित्यदेवत्या त्रिष्टुप्। इसवाणी जुद्र(स्तुका) करि आदित्यों के अर्थ होमता हं (स्तुतिलक्षणावाणी वृद्धिरूपासु चा करि आदित्यों के अर्थ समर्पण करता हूं। केसी वाणी कि घृत-स्त्र (धृतप्रसारिणी वा घृतहोमसह-चरिता। केसे आदित्यों कि चिर- । नह बहुद्यः प्रजापत

काल दीय्यमानां के अर्थ। वोह सुचाह्यमाना हमारी वाणी सुने कोंन कि मिन्न अर्थमा और भग। नुक्जातः (त्वष्टा वा वान । ब

गरिर सम र्थाना स्वर्गी लोकमी युस्तनं जाए ना सवस्ती च ने वी ॥५६॥ ना जगती। सम मरवपः (प्राणाः त्वक् चश्चः श्रद श्राण मनो बुद्धितक्षणः) शरीर में व्यवस्थित हैं ते ही ह ना अस्त्वाल सावधान जैसे ते से श्रीर को रक्षा करते हैं। ते सांते के आपः (व्याप्त होते हैं दे ह को। तहां तिन मरवी खों की लोक गम ना बस्था में देवों (दीप्य मानों) प्राणायांना) जा गरण करते हैं। वे वित अस्व मंत्रों। नही निद्रा जाती है जिन्हों में। तथा जिन्न महत्ता स्था श्री व्याप्त स्था श्री व्याप्त स्था श्री व्याप्त स्था श्री व्याप्त स्था

तृची ब्रह्मण्स्पतिदैवतः हे बृहत्यो अधारोकएवह हे तृतीयानि-चा॰ शार्थकाये है। क्या कि हम देवता शों की चाहने हारे तुरे याचना करते हैं अतः आगमनकरि। तरे आने के समीपमें महतः आवें। कैसे महतः कि सुदानवः (श्रीभनदातारः। हेर्द्र

तूभी सहगमन के अर्थ प्रकर्षण शीघ्र हो॥५६॥
प्र नूनं ब्रह्णस्पतिर्मनं वदत्युक्यम्।यस्मिनि
न्द्रो नर्गण मिन्नो अर्थमा देवा खोकार्थस चिक्रिरे॥५०॥
ब्रह्मणस्पति निश्चय उक्य्य(शस्त्रयोग्य मन्त्र)को प्रकर्षण उन् चारता है कि जिस मन्त्र मं इन्द्रः वरुण मिन्नः अर्थमा खोर्श न्य न्यदेवाः निवासों को करते हुण। अर्थात् सर्वदेवाधारभूत प्रा-स्त्रपठनीय मन्त्र की कहिता है॥५०॥

जल्माएसित तमस्य यन्ता स्कर्य बाधि तनयं च जिन्द । विश्वं तद्भद्रं यद्वेति देवा वृहद्दे दे म विद्धे सुवीराः। य र्मा विश्वा विश्वकर्मा यो नेः पितान्त्रपते अन्तरम् नो देहि॥५७॥ इतिसर्धे हितायारेषष्ट्रो अनुवाकः

इति श्री सुलयजुषिमाध्यन्दिन प्रार्वीयायां वाज सनय सर्वेहितायां हीर्घपाठेचतुर्स्विर्देशोः ध्यायः॥३४॥

हे ब्रह्मणस्पते यतः तू इस जगत का नियना है अतः प्रार्थना है कि मेरी कही खित की बोयन किर। अगर मेरे तनयों (अपत्यों) की प्रीति किर। देवाः जिस भद्र (कल्याण) की पालन करते हैं वोह सब भद्र हमारे की हो इति प्रोषः। किंच सुवीराः (कल्याण-पुत्राः) हो कर हम यत्र में हहत् (महत्) बोलें (देवो-भोगो इत्या-दि उच्चारण करें । अथ चतस्रः करिडकाः प्रतीको काः यर्मा विश्वा सुवनानि जुह्नत् १००१० विश्वकर्मा विमनाः १००२६ यो

नः पिता १९०२० श्रन्नपते ग्नस्य नो देहि ११० घर प्रति।ता प्रस्य यद्गे अध्येयाः ॥५०॥

इति भाष्ये पष्टो श्नुवाकः ६ श्रीवेदार्थे प्रदीपेन तमोहार्देनिवास्पन् पुमार्थाश्चनुरोदेपात्त्वयं ब्रह्मसनातनः ३४

श्रीमच्छुक्तयजुर्वेदान्तर्गतमाध्यन्दिनीयशाखाध्येतृब्याष्ट्रपादा-च्चय विश्वामित्र पुराधिप श्रीमज्जयिकशोर देववम्मीत्मजरी-विभणेय नुपति गिरिप्रसादेन रचिते श्री वेदार्थ प्रदीपेगिरिधर-माध्ये खिलप्रकरणे ज्ञह्मयज्ञवर्णनी नाम चतुस्त्रि रेशोभ्या-यः ॥३४॥ ॥समाप्ती ग्यंत्रह्मयागः॥ ॥ ॥

> हरिंशोम् जोनमायज्ञपुरुषाय पञ्चात्मकंदिरुपंच साधनेवीद्वरूपकम् स्वानंददायकंक्षणं ब्रह्मरूपंपरंस्तुमः १४ अथ्यापस्य पितरो देवता शादित्या ऋषयो देवाबा

अ॰ १॰ अपेती येन प्रणयोऽसुमा देवपीयवेः। अस्य लो कः सुनावतः॥ शुभिरहोभिरक्तिभिष्ठीक्तं यमो ह दात्ववसानम्स्रे॥१॥ + अ-तः। अग्रु-श्री। द्गारा। अंनमीयाज्ञवल्क्याप गिरित्रसाद संक्षेन श्री वेदार्थप्रदीपके

यञ्चित्रं प्रोध्यमध्यायः पितृमेधार्थक्षेते ३५

त्रयस्त्रिर्दे शैष्याये सर्वमेधसम्बन्धिनः कियतो मन्द्रानुनका प्रवायु मछेत्यारभ्य ३३,४५ अनारभ्याधीतान्मचानुक्ताचतुर्स्विशेर ध्याये नानेव समायोदानीं पश्चित्रंशेश्याये पित्रमधसम्बन्धि नो मन्त्रा उच्यन्ते स च पित्रमेधो मृतस्य वर्षास्पर्णे भवति वर्षे रमृतो हु विषमवर्षेषु भवति एकतार्कनक्षेत्रे चित्रादे। देशे चाग्री षे शर्दि माघे भवति॥पित्मेध करनेहारे द्विन करि कुम्भ में अस्थिसंचय करिये हैं। क्षीर मृतक के जितने अमात्य युन पी व हैं तितने कुम्भ कर्मदिन में लाइयें हैं छोर कुम्भें से अधि क छत्र हैं। नतः अएए में कुम्भ विषे किये अस्थितं चयन की ग्र मसमीप में लाकर शया में कुम्म की स्थापन करि वस्त्र के एक देश से वेष्ट्रन करि लोहमय बाजों के बाजते जीर वीए। के बाजते में मृतक के पुत्र पीन उत्तरीयों श्रीर वीजनाशों से शस्य कुम्भको बीजने हुए तीनि-तीनि प्रहिक्षणएँ फिरें। कोईक साचार्यिस्त्रियें। की भी फिर्ना कहिते हैं। ग्विके पूर्व मध्यअपर भागों में तिसदि न विषे बद्धत अन्तदान करते शोर नाचते गाते बजाते छोर श्रीर कुम्भ के अर्थ अन्न को उपहर्त हैं। फिरि उपप्रात अस्थिकुम्भस हिताः पूर्वीत कुम्भों शीर छत्रों केलेकर ग्राम से दक्षिण दिशाकी बा-हिर चलते हें अध्यर्ययजमानामात्या । प्रम्यानाना कर्ग करते जैसे र्बि उस्य हो तेसी राचि में आरम्भ करना तहां वन में चलिके ग्राम सेमार्ग से सोर अश्वत्य तिल्वक हरिद्र सूर्जक विभीतक सेव्यान्त क कीविहारादिकों से दूर में सन्यवृक्षग्रह्मादिवृत वा जघर वाज

द्वप्रवण दक्षिणप्रवण वा सम में वा सुख्वतारि रम्य में वन वा ज दक से पूर्वभाग वा उत्तरभाग में वर्तमान ग्रेतवान् वीरण तणवान प्रदेश में इम्शानार्थं हिन्नीए युरुष्यमाए क्षेत्र की मान कर्ते हैं। पैत्वां हि पुरुषं समचतुर्सं कृता क्र्गामध्येषु प्राङ्क्वः स समा धिरिति यजुः परिशिष्ट १००२ श्रुल्वाक्तविधि करि वोह चतुरस्त्र अ नर् और पश्चिम से पृथु(विद्याल) होता है। नव साधन प्रकार। पूर्व दक्षिणपार्श्वी से नी अञ्जूल अपने वयो एशांश करि अञ्जूलचतु र्थ भाग सहित पुरुषप्रमाणमध्य में न्यून करियें हें पश्चिमीनर्पा र्श्वी से नितने पुरुषप्रमाण से अधिक नचा हि- पुरुषमात्र क्षेत्र की अक्लाया प्राची करिके तिस के प्रान्तों में प्राक्कृत रिव सार्था छाद प्रा कुलहीना पुरुषद्वयत्रमाणा जभयतः पाशा रज्जु की मध्यमदेशमे सॅलक्षणाकरिके पूर्वा श्रुङ्कां से तिस की पाश छोडि मध्यलक्षण करि दक्षिण से चलाय देक्षिण कोण साथियेहे नतः साधीष्टादशा दुःलाधिका युरुषद्वयप्रमाणा रज्जु उभयतः पाशा को मध्यलक्षणपुं-ना करिके शङ्काशों के पापा छोडि मध्यलक्ष्मण करि उत्तर्तः चलाय उत्तरकोण साधिये है इति। नतः पूर्वादिकोगों में पालाश शमीबा-रण अप्रमय चारि श्डुल्एँ रिवयें हैं। इस कमें करनेहारों के निक र में कोई यजमान पुरुष म्एपूलक ऊंचा करिके धार्ण करे। क र्मसमाप्ति में घरकी आकर तिसे घर में ऊँची करें प्रजावृद्धिके अ र्थ। इत्यादि वीध्यम् ॥कात्यायनः २१:३:३२ अप्राहिक्तिएयनिन प्यादिन कीई हुई रज्जुसे तिस क्षेत्र को समन्तात् अप्रदक्षिण

स्विता ते शरीरेभ्यः पृथिव्यां लोकमिछतु।त

का २१ २ ३४ फिरिज़ ध्वयुं तिस पलाश्रशाखा को दक्षिणाना-हो निकालि परिश्रितों से वेष्टन किर तिस क्षेत्र के दक्षिणतः वा उत्तरतः के ६ बेलों किर हल को जोड़े तिस युज्यमान में युङ्के ति सम्येष्य सिवतिति मन्त्र को जये ॥ गायत्री। हे यजमान सूर्य तेरे श्रीरों के अर्थ पृथिवी में स्थान को दक्का करे (सिवता की आजावि ना कोईभी है गने को समये नहीं होता। दितीयं वाक्यमाह तिस स विता किर दिये क्षेत्र के संस्कारार्थ अनुदाह: युक्ता होवें॥ २॥ वायुः पुनातु सविता पुनात्वरनेभीजसास्यिस्य वर्चसा। विसुच्यनामुस्तियाः॥३॥+

का • २१-४-१-२ अध्ये सर्वतः वेष्टित रज्जुकी अनुलक्षीक रिके वायुः युनात्विति प्रतिमन्त्रं पादेन-पादेन सीताएँ (इलाई) यें- हरिया) अपदक्षिण क्रथे(जोतें) नहां पहित्रो सीता उत्तर पार्च में पश्चिम को क्षे दक्षिएतः सीर्योजनपशेगि तिससी र(हल)को अप्रदक्षिण उत्तर् से लाकर पहिले उत्तर से ही क भे भा चत्वारियज्थिष ११३ है-पं०२ ४ है-वि॰ लिङ्गोक्त हैवतानि। हे पृथिवि तुरे वायु पुनातु विद्रि। सूर्य तुरे विद्रारे। अगि दीप्ति करि भू विक्री अगर सूर्य तेज करि तुरे विद्रारे॥ का॰ २१ ४ ४ एवं पूर्विक्त चारा मन्त्रों है के चोरां पार्श्वों में कर्षण करिके मध्य में भी सर्व क्षेत्र जैसे कुछ हो ने हैं नेसे परिमिताः सीताः करिके वेलीं को इल से छोडे विमुच्यना भितादे-ज॰वृषदेवत्यम्। उसा(धेनुतिस) के अपत्य उस्त्रियाः। अनुदाहः) सीर्मे छूटें ॥३॥

श्रमुखं वो निषदा ज द्विलासय यत्सनवय प्रवम्॥ हा का॰ २१-४ हल को दक्षिण दिशा में चुपके से फेंकि जुते से बाद में सर्वीषधि बोवे ॥ श्रमुषु प्रचारमाता १२ ७४ ॥ ४॥ चित्रा ने प्राराणि मातुरुपस्य श्रमावपतु। नस्मे

मिने में संवीषिध बोवे ॥अनुषुप् व्याख्याता १२-७४-॥४॥
सविता ने प्रिशिश मातुरुपस्य अपने पतु। तस्मै
पृथिवि पं भव॥५॥
का॰२१-४ १-तिस पुरुषमात्र सेत्र के मध्य में मृतक के अस्थियों

, + बा-तु। स्मास-तु।र्गाज-सा।उगस्-सा।कः।वि-पाः।ल्।।३॥

म्सनंस भाष्ये नेरार्धे प्रकाशे मः १ ज्यव्यः मृत्ये चर्धम्

की गिश करें और यह कर्म स्वीद्य काल में कर्तच्य है 🕇 ॥ सविस देवत्या गायत्री।हे यजमान सूर्य तेरे शरीरें (श्रस्थियें) कीमाता (पृथिवी) की उपस्थ गोदी) में स्थापन करें। हे पृथि तिस सविता करि स्थापन किये पजमान के अर्थ सुखरूपा हो॥५॥

युजापीतो त्वा देवतायामुपीदके होके निद्धाम्परी। ऋषं नुः शोश्चंचद्घम् ॥६॥

उष्णिक् प्रनापितदेवत्या अस्थिनिवापे एव विनियुक्ता। असा विति नाम ग्रहणम् अनुदानत्वादामन्त्रितम्। हे देवदन उद क समीवर्तिस्थान में प्रजापित देवता विषे तुरे स्थापन करता हूं। वो ह प्रजापित हमारे पाप की अप्यर्थ दहे यहा हमारे से निकालि हमारे शतु को हहे का है।

परं मृत्याग्छनु परेहि पन्या यस्तेग्अन्य इतरो देवयानीत्। चक्षेष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मा ने: प्रनाथं रीरियो मोत वीरान् ॥७॥

का० २१ ४ ७ विस्णा को चलिकर चुपके से कुम्भ को डालि कर सोटि!यह कोई विष्र भेजाहै तिस के कुम्भ को उपलिकर लीटते में यजमान वा अध्ये जेंपे "मृत्युदेवत्या त्रिषुप् संक सुकहन्ना। हे मृत्यी पराङ्युर्व होके पर (अन्य) पन्या के अनु गमन करि। नमेव दर्शयति जो किनेरा पन्या देवपान मार्ग में दूतर्(तुह्य) अन्य(पितृयानाखा) है। किं च चक्षुष्मान्।जा नी) अपोर सुनने हारा तेरा कुछ एक कहिता हूं (आद्रार्थ क्व

<sup>+</sup> यथा कुर्धतीयम्युत्यादिति १३ ७३ १२ भुते।।

नम् नहि तस्यादृष्टमश्रुतं वास्तिषष्ट्रपर्धेचतुर्थेभे क्या कि हे मृत्यो हमारी प्रजा (संतित वंश परम्परा) को मत हिंसा क रि श्रीर हमारे वीरों (प्रतीं) की मत हिंसि ॥ ॥

यं बातः यहिं हि ते घृणिः यं ते भवन्विष्टेकाः। शं ते भवन्वग्नयः पार्थिवासो मा त्वाभिर्श्न **श्वन्॥**णा

का॰ २१.४ : ए प्रांवात इति हो मन्त्रों करितिन मध्य में न्युप्तश्त स्थिशों को पयाङ्ग (जो अस्थि जिस अङ्ग का तिस अस्थि से तिस अङ्ग)को कल्पना करि प्राक्शिर पुरुषाकृति करिके ति स के मध्य में पादमात्री इष्टका की चुप के से रखें ॥ हे ऋचा वतु ष्टु ब्रुहत्यो विश्वदेवदेवते।हे यजमान वायु तेरा सुखरूप हो।हि (पुनः)घृिएः (सूर्यकिर्एाः) तेरा सुभद्द छका मध्य में शीर प्रतिदि शा तीनि-तीनि डाली हुई तेरी सु•हों। स्रोर समिएं तेरे सु•हों। श्रीर पृथिवी में हुए श्रानिए तुरे सर्वतः न तपावं ॥७॥

> कल्पन्तां ने रिशालुभ्यमापः शिवतमास्तुभ्यं म वन्तु सिन्धेवः। अनिरिक्षि शिवं तुभ्यं कलेना ने दिशाः सर्वीः॥४॥

दिशाएँ नेरे अर्थक्षुप्ता होवें। जल नेरे अर्थ फल्याएकारिए। ए होंवें। अगिर सिंधुएं (समुद्र वा निहर्ए) कल्या । अपनारिक्ष आका शा तेरे अर्थ कल्याए। कारिहो। सब दिशाएँ तेरे अर्थ क्रुता हो। आ दरांघे काल्च्यांघं वायुनवचनम्॥४॥

सर्वायः। अत्र जहीं मार्गिवा येग्असेन्छ्वान्वय मुत्तरेमाभि वाजीन्॥१९॥

का॰ २२ ४ ४ २२ गर्त वा पूर्व वर्जित हाषी (जुती) हुई दिया से मृदा लेकर तिस से विश का मुखिमत क्षित्रय का उरोमित वेश्य काऊ रूमिन खीका भगमित शूद्र का जानुमिन वा सवीं का जानुमिन ऊँचा रमशान की करि शेवल श्रीर कुशाशों में शाछादि तिसके दक्षिणतः हो गर्त खोदि दूधजल में सम्पूरि प्रमणान के उत्तर में सा त॰ गर्ती की खोदि दक्षिणोत्तरें। की जल करि पूरि उत्तर् गर्ती में छाधर्यु यजमान अमान्य तीनि पाषाणां को डालि कर अप्रमन्त तीरिति मन्त्र करि तिस गर्त के ऊपर चलते हैं। विश्व देवदेवत्या विष्यु सुचीकहरा। हे मिन्छो। यह पाषाणवती नदी चलतीहै इसहेत् तुम उत्राने के अर्थ प्रयत होन्त्री। उठो (अभिमुखहोन्त्री) प्रकर्षेण ति स नदी की तेरे। किमिति क्यों कि इस प्रदेश में जे अशिवाः (अशा) न्ताः दुष्टा राक्षसादयः)हं निन्हें हम परित्याग करते हें निन्हें केत्य गने में सुख करों वाजें(अन्न विशेषों)को हम प्राप्त करवेंगे रिश अपाधमप किल्वेष्मपं क्रत्यामपो रपः। अपाम र्गा त्वम्समस्य दुः खन्यर्छ सुव ॥११॥

का॰२१.४.२३. ते अमात्या यज्ञोषवीतिनः होके जल का उपस्प श्रीकरि हाथ में लिये अपामार्ग करि अपने प्रारीर को शोधें के चित् अपामार्गवीजों से उद्दर्तन करें।।लिङ्गोकानुष्ट्य अनःशेष- दृश दुः स्वप्ननाशनी। हे अपामार्ग तू हमारे सकाश से अध(मान-सपाप) को दूर चलाय। छोर किल्विष (कीर्ति भेदककायकपाप) को दूर च॰। कृत्या (परकृत अभिचार) को दूर। छोर रपः (वाचिक पाप) को दू॰। छोर दुः स्वप्न से उठे असुरवरूप फल को हम से दूरि चलाय॥ १९॥

सुमित्रिया न आप शोषधयः सन्तु दुर्मित्रियास्त-

का॰ २९.४.२४ सुमितिया इति मन्त्रेण स्नान करिके न्तनवर्तं को धारण कियं अनुदाह मिति मन्त्रेण वृषपुछ को स्पर्शक-रि उद्वयमिति मन्त्रेण यजमानामात्या ग्राम को आते हें यद्ध पि यहां सुमित्रिया इस मन्त्र से स्नान कहा नयापि सुमित्रिया इतिजल अन्तिलि करिलेके दुर्मित्रिया इति शानु को सीन्ते का॰१४ ५ ५५ इयं विधेयम् । दुर्मित्रिया चिष्म इति यामस्य हेष्यः स्यानां दिशं परासिम्त्रनेनेव तं पराभावयतीति १३ ए॰ ४ ५ अन्तेः ॥व्याख्याता ६ २२ ॥ १२॥

> अनु द्वाहमुन्वारमामहे सीर्मयथ खुक्तरे।स न् इन्द्र-इव देवेम्यो वन्हिःसंतरणो भव॥१३॥

अनुषुप् अनुडुद्देवत्या उत्तरोर्थर्चः प्रत्यक्षकतः ततः सर्वना-म्नोर्थ्याहारेण सामर्थ्यम्।हमस्विस्ति (अविनाष्ट्रा) के अर्थ अ नड्डाह को स्पर्शकरते हें केसे कि सुर्मी के अपत्य को।हे अनड्डान् सो तू हमारा दुःखनाष्ट्राक हो। कि च तू विहर देवताओं का वीरा। तत्र दृष्टान्तः जैसे इन्द्र देवताखों के अर्थ तार्क है॥१३॥ उद्द्यं तमेसस्पर् स्वः पर्यन्त उनेरम्। देवं देवता सूर्युमर्गन्म ज्योतिरुत्तमम्॥१४॥

उद्दयं निमिति ग्राम की आते हैं। ब्याख्याना २००२१ ॥१४॥

द्मं जीवेभ्येः परिधिं देधामि भेषां जुगादपर्गः अर्थमेतम्। श्तं जीवन्तु यारदेः पुरुचीर्नार्मः त्यं देथता पर्वतेन॥१४॥

का॰ २१.४.२६ खिनवासग्राम श्रीर प्रमणान के मध्य में वहामा-री मृदा का देला शध्यपुं ही रखें ॥ मृत्यु देवत्या मनुष्यदेवत्या त्रिषु प् संकसुक हुणा जीवें। (विद्यमान जन्तु श्रीं) के शर्थ परिधि (मर्यादा) को स्थापन करता हूं कथिमित चेत् कि इनजीवों के मध्य में अपर् (को ई) क्षिप्र (वेदोक्त श्रायु से बरें) इस श्रर्थ (पित लोक गमनकार्य को उद्देश करि) नजावे। ये जीवाः णतवषी युषः हों केसे प्रातवर्षी युषः कि पुरूचीः (हानाध्यनयागानुकूलाः। किंच पर्वत (लोष्ट रहेले) करिही मृत्यु को अन्तर्हित करें ये जीवाः॥११॥

अग्न आयूथ्विपवस् आसुवीर्जिमिषे च नः। श्रा रे बाधस्व दुक्नाम्॥ १६॥

का॰ २१·४·२६ कज्जलादि करि नेवें। को श्रांजि तेल से पेरें को चु परि श्रोपासन करने आवस्थ्याग्नि को दर्भी से परिस्तरण क रि बारण बुक्ष के अवयवें। से चारि ४ परिधिश्रों को चारें। दिणा में चुप के से गरिव वारण सुवा कारि एका आहति दो २ सचा ज़ों † से होमें। ख्रोपासनः प्रेनस्येव नस्येवाहारेण निरसनियला हिति हिरिस्वामिनः कर्नुरंवो पासने होम स्तस्येक देश निरसनिम ति कर्का ह्यः॥ व्याख्याता १४०३० ॥ १६॥

> भाषुष्मानग्ने ह्विषां वृधानां घृतप्रतीकां घृत मेनिरेधि। घृतं पीत्वा मधु चारु गर्व्यं पितेव पु वम्भिरेक्षतादिमान्खाहो॥१०॥

अग्निदेवत्या विषु व वेरवानसहस्रा। हे अग्ने तू ऐसा हो केस कि आयुष्मान् (चिरंजीवी। तथा हवियों कार वृद्ध। तथा गृत मुख जिसका। घृत उत्पतिस्थान जिस का (उत्तरवेद्याथारणा-भिप्रायमेतन्। सो तू गो सम्बन्धि घृत को पीकर इन जीवें को समन्तात् रक्षाकरि। तव हस्रान्तः जैसे पिता पुत्र को रक्षा क रता है। केसा घृत कि मधुर चार (सुगन्धि) स्वाहा (सहनम-स्तु॥ १०॥

परिमे गामनेषत् पर्यगिनमहषत। देवेषेकत्। श्रवः क द्रमार्गारश्यादेषेषिति॥१८॥

का॰ १९ ४० अश्वर्य यजमानामात्यों का परिहा (रक्षण) मंज्ञक मन्त्र परीमे ग्रामिति कहें ॥ इन्द्र देवत्यानुष्ठुप् भरद्वा-जात्मजिशिरिम्बिढह छा। ये जीवलोग गो (अनङ्गाह,) की प रिणीतवन्तः (अनुडुत्युकालभनाभित्रायम्। अोर ये जीवलो ग अग्नि को परिहृतवन्तः (यस्मिन्तग्नावेतत्कर्म कृतं तं परि नहः (अद्वारेणेपासनं निरस्पतीत्येतदभित्रायम्। ये देवाः (कर्म में प्रकाश करते ऋखिजः) तिन्हें। में श्रवः (दक्षिणाल-क्षणा अने) करते हुए। अतः इन कर्मी से झतझत्य हुए इन जी-वें। की कीन तिरस्कार करने की समर्थ होगा (अ श्वयप्रतिक्रि-या ये हुए इति सावः ॥ १८॥

क्रव्यादेम्गिनं प्रहिणोमि दूरं यम्गञ्ये गछतु रिप्रवाहः। दुहेवायमितरो जातवेदा देवेभ्यो ह्यं वहतु प्रजान्॥१४॥

का॰ २१ ४ २ २ श्राह्रतिहोम के अनन्तर जहां हुता तिस शीपासन के एक देश को निर्मे नेत का ही उपासन इस पक्षमें
सब को निर्मे कव्यादिमित्यर्थन ॥ अगिनदेवत्या तिष्ठु प्। जिस किर पुरुष जलता है तिस क्रव्याद अगिन को अपुनरागमन के अर्थ दूर पहुंचाता हूं वोह गया हुआ क्रव्यादानि यम के राज्य प्रति जांवे कैसा कि रिप्रवाहः (पाप का नाश कर्ने । यह
कव्यादाग्नि में इतर (अन्य) जात वेदाः (जातः प्रक्षानोः गिन्)
इस घर में देवता शों के अर्थ हिव को प्राप्त करे क्या करिके
कि अपने अधिकार को जानिकर ॥ ॥ इति पितृ मेधः समाप्तः ॥
उपधानासन्दी वृषम अजीर्ण यवां को तिस के दक्षिणात्व क
रि देवे जो इछा होतो सुवर्ण दि भी देवे॥ १४॥

वहं व्यां जातवेदः पितृभ्यो यत्रैनान्वेत्य निहितां न्यराके। मेदसः कुल्पा उप तान्त्ववन्तु सत्यारा

वामाशिष्यः संनेमन्तार्थः स्वाही ॥३०॥
जातवेदीदेवत्या त्रिष्ठु प्। अस्या विनियोगः श्रीतस्त्रे नास्तिगृ
ह्य स्वेशित तथा हि पारस्कर् भ्यः मध्यमाष्ठका गीपश्च करि
करिये हे तिस्थेतु की वपा की होमे वह वपामिति मन्त्रेण॥हेजात वेदः (जात है धन जिस से) पितरों के अर्थ त् वपा (धेनुसम्बन्धिनी चमेविशेष) को प्राप्तकरि । पराक्रान्त (द्र्मी) जिस देश में स्थापितों इनिपतरों को त् जानता है तहां प्राप्त करि इत्यर्थः। तिसवपा
से निकले मेद्धातुविशेष) की कुल्याः (निद्यें) तिन पिनरों प्रति
उपस्रवें (प्रसरें। किंच इन देनेहारों के आशिषः (मनोर्थाः) सत्याः
अवितथाः) प्रद्विहों। स्वाहा (सुद्वतमस्तु। स्वाहितिस्रिमन्तं यजुः॥२०।
स्योना पृषिवि नो भवानुक्या निवेशनी। यद्यानः

यार्म स्त्रयाः ॥ अपं नः श्रास्त्रेचत्यम् ॥ २१॥ पृथिविदेवत्या गायची मेथातिथि दृष्टा। अस्या अपि श्रोतेविनियोगे नास्ति स्मार्ते प्रस्तररोहण श्रयने विनियोगः। तथा हि पार स्कर् २२ स्थाना पृथिविनो भवेति दक्षिण करवर करि पूर्वे में शिर करिके श्रयन करे॥ हे पृथिवि तहमारी सुखस्या हो। केसी हे तू कि अनुक्षरा (नहीं हैं चोर काँ हे दुरवदायि जिस में। तथा निवेशनी (साधु प्रतिष्ठाना। तथा सप्रयाः (सर्वतः विस्तारसहिता। विच हमारे अर्थ श्रमे (श्ररण) हे ॥ अतः परं यज् । तद्विनियोगी गृह्यस्वे सम्बन्धिमरणनिमितं स्त्राने जलायनादने तथा हि पारस्कर १२१० सब्यस्यानामिकया अपनीद्याप नः शोष्ट्रचर पारस्कर १२१० सब्यस्यानामिकया अपनीद्याप नः शोष्ट्रचर पारस्कर १२१० सब्यस्यानामिकया अपनीद्याप नः शोष्ट्रचर स्थानामिकया अपनीद्याप नः शोष्ट्रचर स्थानामिक स्थानामिक

यमिति। यह जल हमारे पाय की अत्यन्त दहे ॥२१॥
श्रुस्मान्त्रमधि जाते। यस तद्यं जीयता पुने।।
श्रुस्मा स्वर्गायं सोकायः स्वाहा ॥२२॥
दितसिंहितायां द्वितीयोशनुवाकः २
दितसी सुक्त यज्ञिमाध्यन्दिनशाखीयायां वाजसने
यसिंहितायां दीर्घपारे पञ्चितिरंशोः ध्यायः ३४
का॰ २५.७.३० साम्निक की पात्र प्रतिपति के अन्त में दाह से प्रवित्व वा भाता वा सन्य बाह्मण आज्याहृति की होमें ॥ अमिन देवत्यागायती अनिरुक्ता। हे अपने तू दस यजमान से आधानका
लमें अधि उत्यन्त है। इस सेतु यह यजमान तुरु से उत्यन्त हो। असा
विति विशेषनाम वचनः नथा हि देवदन स्वर्गलोक की प्राप्यर्थ
तुरु से उत्यन्त हो। तेरा वंशा ही हो इतिभावः। स्वाहा सुहुत मस्तु॥२२॥

श्रीवदार्थत्रदीपेन नमोहांर्दिनवायन् प्रमार्थाञ्चतुरोदेयाद्गयाधीशोगराधरः ३५ श्रीम च्छुक्तयजुर्वेदान्तर्गतमाध्यन्दिनीयशाखाध्यतृच्याद्मपादान्वय विन्धामित्र पुराधिप श्रीम ज्ञयिकशोर देवत्रम्भात्मजरोक्तिणेयन्तुपति गिरिष्ठसादेन रचिते श्री वेदार्थप्रदीपे गिरिधरमाध्येपितमेथ वर्णनोनामपन्द्व निर्हेशोञ्ख्यायः॥३५॥॥श्राहितोग्नुवाक्तंरव्याण३५॥ द्तिसवीनुक्रमणिभाष्येगिरिप्रसादरचिते चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थे।दिल्यमचाः श्राम्बनस्यासितेपक्षेण्यावायां वुधवासरेण ग्रहनेत्राङ्कः भूवर्षे रिवल्यमचाः समागमन् ॥ अतःपरं पच्चित्रस्थापे श्रुक्तमन्त्राभविष्यन्ति॥

इति श्री गिरिधर भाष्ये हितीयोः नुवाकः र

| ख्य संक्षेपतः रिवल्यमन्त्राएंगं सू <del>ची</del> पत्रम् |           |                         |            |        |                             |    |
|---------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------|--------|-----------------------------|----|
| पृष्टा                                                  | पद्भि     |                         |            | पङ्किः | _                           |    |
| £03                                                     | É         | अनुक्तमनाभाषः           |            |        | अय सर्वमेधः                 | -  |
| . ५ <u>८</u>                                            | १६        | आग्निकीम्थायः           | 6006       | •      | श्राप्तीर्यामः              |    |
|                                                         |           | सीजामिएकाज्य            | ायः १००८   | 80     | अग्निष्टृत्                 |    |
| 38                                                      | 8         | एन्द्र पशीः प्रयाजाना र | वेषाः १०१५ |        | इन्द्रसुत्                  |    |
| ३६                                                      | 7         | ऐन्द्रपशोऽनुयाजभेव      | 7: 8020    |        | स्परनुत्                    |    |
| ४०                                                      | <b>२१</b> | वायोधसे पद्गी प्रयाजें  |            |        | वैष्वदेवस्तुत्              |    |
| ४४                                                      | 7         | नायोधसे प्रशावनु वान    |            |        | ब्रह्मयत्तः                 |    |
|                                                         |           | आश्वमधिकोन्ध            | गयः १०३०   | १६     | <b>भनायुमञ्जेत्यनुवाक</b> ः |    |
| 1                                                       | ४%        | आशीसंज्ञा अञ्चस्तुत     | पः १०३६    | ₹      | प्रवीरपेत्यनवाकः            |    |
| ध्र                                                     | ધ્        | आत्री स्तुति स्त्याः    |            |        | शान इत्यनुवाकः              |    |
| 12                                                      | şz        | आश्रीसंज्ञा:            | १.५२       | - 1    | यन्जायतः                    |    |
| [2]                                                     |           | अगिनस्तुतिः सङ्क्राम    | 1 1        |        | ग्वन <b>य</b> ः             |    |
|                                                         |           | स्तृतिस्व               | A POEO     |        | त्यात्यः<br>होमी घेनुम्     |    |
| 1 9                                                     | १३        | द्वावेका दिशान्यो       | ९० हा ४    | 1      | •                           |    |
|                                                         |           |                         |            | 1      | या क्रष्णन                  |    |
| ध्र ह                                                   |           | हावथ्यायोपुरुषरे        | - i - i -  | 1      | ्षन्तव                      |    |
| Y                                                       | 1         | होममन्त्राः             | १०७३ ३     | 3      | न नत्                       | e. |
| •                                                       | •         | पुरुषमेथकाः पश्चाः      | 8036       | E F    | पेत्मेथमन्त्राः             |    |
| E F                                                     |           | रुष स्कानुवाकः          |            |        | इति सूचीपत्रम्              |    |
| • E                                                     |           | क्तर्भारायणी मन्त्राः   |            |        | a Broad                     |    |

वित्रामित्रपुरीयनवल हुर्गस्थव्याप्रयादमकाश्रीकाश्मयन्त्रालये मुद्रितम् विक्रमाब्दाः १४२४ शकाब्दाः १०४४ चैत्रक्काणः भृगुवार् ज्ञाम् शानिः ३

## हरि छोम्

## अंनमो यज्ञ पुरुषाय

पञ्चात्मकं दिस्तं च साधनेर्बद्धस्तकम् खानन्दरायकं क्रषां ब्रह्मसं परं स्तुमः ३६

मनं वाचं पञ्चाध्यायी सध्यहजायवरोगे हरशे स्ताद्योगध्याधः प्रान्त्यकी वैमादेवः मनं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये साम प्रारंग प्रपद्ये चक्षुः मोतं प्रपद्ये। बागोर्जः सहोजी मार्थ प्रारंग्यानी भरण दथ्यहाङाधवर्णनता नासत्ये। चपुरं दरम् वेदे पञ्चभिरध्यायेः स्रक्तभाष्यं तमो म्यहम्

पञ्चाभ्यायी अधर्वण के पुत्र द्यीच ने देखी (वध्य इह्वा म् आधर्वण एतर्ह अक्तेनं यज्ञिवदं चकारेति १४-१-१-१९ अतेः) उग्रश्वे त्याग्नि को मन्त्रः १४-७-१९ अग्निहेंह्हद्येनेत्यादि अध्यायसमाप्ति पर्यन्त आश्वमधिक हें १४-७-१९ तिन दोनों को छोडि के एका १६-७-१९ तिन दोनों को छोडि के एका १६-७-१९ प्रवर्ण की आदि और अन्तमं अन्वं वाचिमिति अध्याय करि प्रान्ति कर्ण करना स्वाध्याय मन्त्र पाह अवर्ण मन्त्रों की आदि में दूस अध्यास के दर्शन से एका एवोक्तम् का अनुक्रम १४-४॥

## डोनमोपाङ्गवल्काय गिरिजसादसंज्ञेन श्रीवेदार्थप्रदीपके जध्यायःशानिपाठार्थःषद्विर्धश्रोध्यंसमीर्यते ३६०

श्रध्यायो विश्वदेवदेवत्यः।पञ्च यज् र्रंषि लिङ्गोक्तदेवत्यानि। तरम् पावाचा की में प्रपद्ये (प्रवेशकर्ता) प्रारण जाता हं ।यजुस्स म न को प्रश्वाणस्त्य साम को प्रश्विक्ष इन्द्रिय खीर श्रोत्रेन्द्रियको प्रश्वायव प्रजापति के लिङ्ग को प्रश्वाय यह है कि चयीविद्याशी-र लिङ्गाश्वरिको प्रवेश हुए प्रवर्ग्य नही नाश करे ।तथा वागि-न्द्रिय श्रोज (मान सबल धाष्ट्रप) शीर पुनः शोजोग्रहण से श्री र बल है शीर प्राण्यानो (उद्धासनिश्वासवास्त्र) ऐते एकी भूताः सन्तः मुस्विषं वर्ते हैं । श्रतो ग्य प्रवर्ग हम लोगों को न मारे इतिभावः ॥१०

यन्में छिद्रं चक्ष्येषों हर्ष्यस्य मनेसो वातित्रक्षं कु ह्स्पतिर्मे तह्यातु। यां नी भवतु भुवनस्य यस्पतिः। श् बृहस्पतिदेवत्या पद्भिः। प्रवर्ग्याचरण करि इति योषः। मेरीचक्षु रिन्द्रिय का जो छिद्र (अवरवण्डन) हुआ। हृदय वा वृद्धि का जो छिद्र हुआ। मन का वा जो अतितृणण (अतिहिंसन। प्रवर्गिच रण करि जो चक्ष्य बृद्धि मन का व्याकुलत्व हुआ बृहस्पति। वे वगुक्) मेरेतिस छिद्र शोर अतितृणण को द्धातु (संद्धातु-छिद्र को निवर्तकरें। भूतजात का जो अधिपति अवर्ग्यरूपी यन्नः से। हमारे को सुखरूप हो। अर्थात् बुहर्मिति करि छिद्रापाकर्ण से अवर्य कल्याण रूप हो॥२॥

भूभेवः स्वः नत्सं वितुर्वरेष्यं भगी देवस्य धीमहिः थियो यो नः प्रचीदयात्॥३॥ १ स-स्वाध्यान-स्वर्धाः क्या नश्चित्र श्राभुवद्ती सदावृधः सखा। क्या प्राचिष्ठया वृता॥४॥ कर्त्वा सत्ये। मदीनां मर्रहिष्ठो मत्सदन्धेसः। हुद्दा चिदा रूजे वसु॥४॥ श्राभी षुणः सर्वीनामिवता जिरिद्धाणाम्। श्रातं भवास्यतिभिः॥६॥

भू भुवेः खः त्रीणियज्ञ र्ठिषः तत्सवितुः कया नः कत्त्वाः अभीषु णः एतास्वतस्व सर्चो व्याख्याताः ३० ३५० २००३४-४१० अभी षुण इति इस तरचा में प्रातं भवास्यूतिभिः यह च ज्ञवचन है पहिले जतये यह पाढ या। जितिभिः ( अवनों के हेतु औं भेग्रा त (असरव्य) रूप है॥३॥४॥५॥६॥

क्या तं ने ऊत्याभि प्रमन्द्से वृषन्। क्या स्तो तथ्य आर्थर॥१॥

इन्द्रदेवत्या गायत्री अनिरुक्तेन्द्रपद्दीना। हे वृषन् (सेक्तः इन्द्र क्ष्में किस जित (तर्पण-हिवदीन) करि हमलोगों को सर्वतः वृष्टः । करताहै। खेर किस जित करि सुति करनेवाले यजमानों के अर्थे आहरण करता है धनरेने को इति शेषः तिन होनों करित्रेस

मर्द-स्त्रे जाडो यह मोदे स्तुती गती

हम करते हें इतिभावः॥७॥ इन्द्रो विश्वस्य राजित । शं नीम्अस्तु द्विपदे शंच तुष्यदे॥ए॥

हिपदा विराद्। जगत का इन्द्र (परमेश्वर महावीर वाशादित्य) राजित (प्रका थे। वा ईश्वर है। सी हमारे हिपदों (युत्रादिकों) कासु रव रूप हो शोर चतुष्यदों (गवादिकों) का सुखरूप हो॥ देग

ं यां नी मिन्नः यां वर्रणः यां नी भवत्वयेमा।यां न

दे अनुषुभो। महावीर के प्रसाद से मित्र (भक्तों में सेह रख ता है) देव हमारा सुरवरूप हो। वरुए (अद्भी करता है भक्तकों) सुख । अर्थमा (चलता है भक्त प्रति) हमा । वृन्द्र (देवेप्रा) हमा । वृहस्पति (देवगुरु-वेदों का पालक) सुख । विस्तीर्ए है पादन्यास

जिसका वीह विष्णु (ब्यात्र) हमारा १॥४॥ या ने वार्तः पवता थ्रं या ने स्वतु स्वीः। या नः

किन क्रदहेवः पूर्जन्योः अभिवंदितु ॥ १०॥ बायु हमारा सुरवकारी (अपरुष और अव्याधिजनकः) वहे। सूर्य (वेरणाकरता है जनों को अपने-अपने व्यापार में) सुरबरू प (अदहन और मेषजरूप) हमारे की किरिणें प्रसीरे । पर्जन्य (प्र रता है जल को वा पहिले उत्पन्न हो ता है जल इस किर्प जिन्ये प्रोहे वः) हमारा सुरवकर (काप्रानिक्षार रहित जैसे तेसे) सर्वतः सिचे केसा कि किन क्रद त् (अत्यन प्राब्द करता ॥१०॥ अहानि यां भवन्तु नः यहिं राजीः प्रतिधीयताम् यां ने इन्द्राग्नी भवतामवीभिः यां न इन्द्रावर्रः एए रातहेच्या। यां ने इन्द्रापूषाएए वाजेसाता या मिन्द्रासोमी सुविताय यां योः॥१२॥ †

हिपबागायती। दिन हमारे सुरबस्स हो रात्रीः सुरबस्त्याः हमारे वि वे प्रति स्थापन करे महावीर इति शेषः ॥ प्रांन इन्द्रामी तिष्ठुप्। इन्द्राग्नी पालनों करिके हमारे सुरबस्त्य होवें। हिवस्त ते। इन्द्रा बरुती हमान अन्त्र के दान निमित्त भूत में इन्द्रप्य संज्ञी देवी हमान इन्द्रसोमी देवी सुरब निमर्थम् कि सुविताय (साधुग्न मन वा साधु प्रसव के अर्थ। तथा थां (रोगों के शमन के अर्थ। यो। भयों के प्रयक्तरण के अर्थ। अर्थात् रोग और भय की निवर्त करि सुरबस्ती हों॥ ११॥

यां नो देवीर्भिष्टयां आपी भवन्तु प्रातये। यां यो

र्भिस्वन्तु नः॥१२॥

गायती। ही प्यमाना जल हमारे श्राभिषेक वा श्रभीष्ट शेरिया-म के अर्थ मुख्यस्या हो (हमारे स्तान शेरियान में जल मुख्य स्वी होर्वे। जल रोगों का प्रमन शेरियों का प्रयक्तरण श्र-भिसर्वे अर्थात् भय रोगनापा करें॥१२॥

स्योना पृथिवि नो भवानृक्ष्य निवेशनी।यहा नः शर्म सुत्रथाः॥१३॥ ज्यापो हि शा मयोभुवस्ता न ऊर्जिद्धातन।महे रणाय चक्षंस॥१४॥ यो वेः शिवतेमो रसस्तस्य भाजयतेह नेः उपा तीरिव मातरः॥१५॥ तस्माग्अरं गमाम वे। यस्य क्षयाय जिन्वेय। जायो जनयेथा च नः॥१६॥

स्योना पृथिवि।व्याखाता ३५-२१ ॥ उपापोहिष्ठा। तृची व्या ख्यानः ११-५१ — ५३-॥१३॥१४॥१५॥१६॥

अ २ धोः प्रानिर्न्तिश्वरं प्रानिः पृथिवी प्रानि रापः प्रानिर्वधयः प्रानिः।वनस्पतेयः प्रानिविन्द्वे देवाः प्रानिविद्वस्य प्रानिः सर्वे रेप्रानिः प्रानिरेव प्रानिः सामा प्रानिरेधि॥ २०॥

यजूर्धि संदृशि जीव्या समित्यनानि क॰१६ । युनोकस्या जी प्रान्ति प्रान्ति और अन्ति रिक्षस्या जो प्रान्ति भूलोकस्या जो प्रान्ति जलस्या जो प्रान्ति औषधिस्या जो प्रान्ति वृक्षस्या जो प्रान्ति नित सर्वदेवस्या जो प्रान्ति ब्रह्म (त्रयीलक्ष्णण व) परं तिस्। स्या जो प्रान्ति सर्वजगद्र्या जो प्रान्ति सक्य से ही जो प्रान्ति बोह् प्रान्ति सुरू प्रति हो । अर्थात् महावीर् प्रसाद से सब प्रांन्तिस्य मुरूप्रति हो । यहा दिवि अन्ति हम पृथिवि द्त्यादिकों में जो प्रान्ति वोह सुरू प्रति हो । १९७॥

> हुते हर्रहे मा मिवस्य मा चक्षेषा सर्वाणि भूता-नि समीक्षनाम्। मिवस्याहं चक्षेषा सर्वाणि

<sup>🕆</sup> सप्रम्यर्थे प्रवमा ब्रिमिक्रियन्वयः।

मृतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे॥१०। हतं। ह विदारे विदीर्ण जराजर्जितं निषश्रीरे) हे महावीर मुद्दे तृ हटी करि यदा हते। विदीर्ण कर्म विवें) मुद्दे हटी (अखिद्र कर्म) करि यदा ससुविरत्व और से कृत्व से हित शब्द करि महावीर हैं। हे हे ते। महावीर मुद्दे विरा क्षें वार्ल तदाहु सब प्राणी मुद्दे मिन की आंख से देखें न बेरी की हिष्ट से अथात सबीं का प्यारा हो की चे में भी सब भूतों को मित्र की आंख से देखें। सब मेरी प्यारे हों। मित्रचक्षुः शान्त होती है मित्र किसी को नही मारता खेंगर मित्र की कोई नहीं मारता एवं परस्पर अद्रोह करि सबों को न मारता मित्र की आंख से हम देखते हैं॥१०॥

हिन हर्दे मा। ज्योति संहिशी जीव्यास् ज्योति संहिशी

हे हते (वीर) मुंभे हटी किर्+। हे महावीर तेरे संदर्शन विषे मंज्ये क् (चिर) जीऊँ। पुनरुक्ति रादरार्था ॥१५॥

नमस्ते हरेसे शोचिषे नमस्तेः अस्त्वर्चिषे। छ-न्यास्तेः अस्मत्तेयन्तु हेतयः पावकोः श्रस्मभ्यं हैं शिवो भवगरः॥

व्याखाना १७-११।।२०॥

नमस्ते श्यस्त विद्युने नमस्ते स्तनियत्ववे । नमस्ते भगवन्तस्तु यतः स्तुः समीहसे ॥ २१॥

दे अनुषुभी। हे भगवन् (महावीर्) तुरु विद्युद्र्य के अर्थ नम

स्कार् हो तेरे तिस गर्जितरूप के शर्थ नमः । जिस कारण से स्वर्ग जाने के लिये तू चेष्टा करता है इस हेतु तेरे शर्थ नमस्कारहो॥२१। यती-यतः समीहंसे तता नोऽश्मयं कुरु। या नेः कुरु प्रजास्योऽभयं नः पुत्रुस्येः॥२२॥

हे महावीर जिस कारण-जिसकारण दुश्चरित से वृहमारे विषं अ-प करने के लिये चेष्ठा करता है तिसकारण-तिसकारण से हमें अभय करि। किं च हमारी प्रजा के अर्थ सुख करि और हमारे प-सुओं के अर्थ अभय करि॥२२॥

सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु दुर्मित्रियास्तरंभे सन्तु योशस्मान्द्विष्ट यं च ब्यं द्विष्मः ॥२३॥

यजुः।च्याखानम् ६-२२-॥२३॥

तच्च श्रेर्देविहेतं पुरस्तो छुक्र मुच्चेरत्। पश्येम श्रार् देः श्रातं जीवेम श्रार्दः श्रात् ठें श्रुणुयाम श्रार्दः श्रातं प्रज्ञेवाम श्रार्दः श्रात्मधीनाः स्याम श्रार्दः श्रातं भूयश्च श्रार्दः श्रातान् ॥२४॥ द्रित सर्वे हितायां हितायो ज्ञावाकः २

इति श्री सक्तयनुषिमाध्यन्दिन शाखीयायां वाजसने यसर्हे हितायां दीर्घपाठे षट् त्रिर्हे शोध्यायः। १६॥

स्पर्देक्या (अक्षरातीत) पुर उषिएक् छन्दरका। इन मन्त्रों करि जो महावीर हमलेगों ने स्तुति किया बोह् चक्ष्यः (जगत के नेत्रम् त अधित्यरूप की) पूर्व की दिशा में उदय करता है। कैसा बोहिक वेबहित (देवताओं करि स्थापित वा हेवताओं का व्यारा) श्रुक्त पा पासंस्र स्वाशोचिष्मत्र तिस के प्रसाद से प्रात १०० पारद + (वर्ष) हम हेखें पातवर्ष पर्यन्त हम अव्याहत चक्ष्य रिन्हिया हों वें। प्रात पारद अपराधीन जीवना हों वें। पात प्रारद स्पष्ट श्रोजेन्द्रिया हों वें। पात प्रारद असवित वागिन्द्रिया हों वें। पात प्रारद किसी केभी अगाडी हैन्य न करें। ओर पात प्रारद के जपर भी बहुत काल त

ाह् याज्यम्॥२४॥ इतिभाष्ये हितीयोग्नुवाकः२ श्रीवेदार्थे प्रदीपेन तमो हार्देनिवाखन् पुमार्थाश्चतुरोदेयाहिश्वदेवाध्येपःस्वयम्३६

ब्बुक्तयजुर्वेदान गितमाध्यन्दिनीय प्रारवाध्येत् व्याप्रपादा विष्वामित्रपुरिधिपति श्रीमज्ज्ञयिकशोरदेव वर्मात्मज री-परोय नृपतिगिरिष्रसादेन रचिते श्रीवेदार्थ प्रदीयेगिरिधर्भाषे क्रियायां प्रान्तिपार वर्रानोनाम विद्वितंशोऽध्यायः॥३६॥

हिरशोम् गेनमोयत्तपुरुषाय पञ्चात्मकं हिरूपंच साधनेर्वहरूपकम् स्वानंद दायकं कृष्णं ब्रह्मरूपंपरं स्तुमः ३०० प्र०१ देवस्य त्वा सवितः बस्तेर्वश्यानीर्वाहभ्या पृष्णे ह-स्वाम्याम्। आदे सारिरसि॥१॥ १ युक्तने मने उन युक्तने थियो विद्या विदेश बृह् ने विपश्चितः। वि होत्री दंध वयुनाविदंक इन्मही देवस्य सिवतुः परिष्ठुतिः स्वाही॥२॥ जो नमो याज्ञ बल्काय गिरिष्ठसाद संज्ञेन श्रीवेदार्थप्रदीपके ॥ सम्यादिरोहिणानोध्यंसम्बद्धिशोनिस्यते ३०

का॰ २६ र १ ३ उदुम्बरतस्त्या वा विकङ्क ततस्त्या हस्त प्रमाण अिम्न को देवस्य त्वा नारिरसीति मन्त्र से ले वाम हस्त में तिसे करिके दक्षिण हस्त से स्पर्श कि युज्जते मन इति मन्त्र को ज पे ॥ देवस्य त्वा या- वृ॰ सावित्रम्। आददे • अभिदेवत्यं दे-ज ॰ दे अभे सविता देवता की शाज्ञा में स्थित अध्विनी कुमारों को बाहु छों। पूषा के हाथों से तुंसे ग्रहण करता हूं शोर तू नारि (स्त्री-नाम्नी) है। युज्जते मनः। व्याख्याता ४ १४ ।। १॥ २॥

देवी द्यावाप्यथिवी म्रावस्य वामद्य शिरों राध्यांस देवयर्जने पृथिव्याः। म्रावयं त्वा म्रावस्यं त्वा पृथिको ॥३॥ १ ३-वाः। अश्य-व्यार्थः र्वाः

का॰ २६ १ १ ४ छ छ खुर्युः देवीति मन्त्रकरि विद्या मृत्या इकी लेवे पिएडविति पाणि छों से ग्रहण करे हक्षिणः सामितिति लभ्यते १ इति स्त्रार्थः ॥देवीति यजुः। मखायेति या-पं । देवी-शिष्णे जा-गा॰ द्यावापृथिवी देवतम्। हे देवी (हीप्पमाने) द्यावा पृथिवी वे देवयजनस्यान में मख (यज्ञ) का

प्रिए राध्यासम् १ साधनः सिद्धं करता हूं। महावीरा यत्त प्रिएः।
क्या करिके कि तुंम द्यावा पृथिवीश्रीं (दिवीं शाजल पृथिव्यंशाम्
दे की लेके इत्यर्थः। एवं द्यावा पृथिव्ये प्रार्थ्य मृद्माह हे मृत् मख्
(यत्त) के शर्ष तुरे प्रहण करता हूं। एवं सामान्ये नो क्वा विशेषण नह मख्द्वत्त) के पिर महावीर के शर्थ तुरे ग्रहण करता हूं इति श्रेषः। तिस मृत्यिग्द की उत्तरस्थापित क्रषण जिन पर स्थापन करे ॥३॥
देव्या वन्त्र्यो भूतस्य प्रथम् जा मखस्य वी श्रेष्ठ शिरो राध्यासं देवयर्जने पृथिव्याः। मखायं त्वा मुखस्य त्वा श्रीकी ११४॥ क्षेत्र स्वापन करे ॥३॥
त्वा पृथिकी ११४॥ के ने न्या अत्र मन्यायं त्वा मुखस्य त्वा प्रारक्षः।

का ११६-१-४ ६ देव्यो-शिक्षां। उपदी क्वतो मृत्संचयः वत्सी-कः तिस की वपा तिस के मध्यस्य लोष्ठ को लेके क्वकाजिन पर मृत्याण्ड से उत्तर में चुपके से स्थापन करें। ऐव्यो प्याप्ताः। य ॰ या- पं । देव्यो - शिक्षों आधी पंक्तिः। हे देव्यो (हीव्यमानाः) वम्यः (उपजिहिकाः) तुम्हें लेके पृथिवी के देव ॰ करता हूं। के सी हो तुम कि भूत (प्राणिजात) की प्रथमजाः (प्रथमोत्यनाः पृ थिवी जन्तु औं की प्रथमजा तिस सम्बन्ध से वम्यः भी प्रथम जा कहियेंहें॥४॥

द्यत्यग्रंश्वासीन्मखस्य ते ध शिरो राध्यासं हे व्यन्नेने पृथिव्याः। मर्वायं त्वा म्रवस्य त्वा शृष्णि। ५ण का॰ २६ ॰ १००० द्यत्यग्रं इति वराहोत्वातसृदा को ले चुपके से हा बागिन पर वल्मीकवपा के उत्तर में स्थापन करे ॥ द्यतिति

<sup>+</sup>इ-व्याः। अशम-वी । इलाया

चयती हवाः इयमपे प्रथियास प्रदेशमाचीत्यादिवगह उज्जयानिति १४-१-३-१२-ऋतेः

आची अ। मखायेति या-पं । इय-शिर्धा । जा-गा वराहितहं तमृहेवत्यं। हे पृथिवि भवती आदि (वराहोदरणसमय) में इयती (प्रादेशमाबी +) थी तुरे पृथिवि के देव यजनस्थान में • - कर ता हूं ॥ मखायेति व्याखातम् ॥ ४॥

इन्द्रियोर्ज स्थ म्रावस्य बोश्हा प्रारी राध्यासं देव्यर्जनेने पृथिव्याः। म्रावायं त्वा म्रावस्य त्वा पृथिर्गः म्रावयं त्वा म्रावस्य त्वा पृथिर्गः। म्रावयं त्वा म्रावस्य त्वा प्रीवेर्गः। १

का॰ २६-९-ए-पूनीकों (रोहिषतणों) को इन्द्रस्थेत्या दिष्ठी खेर्य्य त्यन्त ले चुपके से कृष्णाजिन पर वगह विहन के उत्तर में स्थापन करे ॥ इन्द्रस्य-शिष्णों आहार देवत्यम् ऋक्षिष्टुप् । हे पूनीकाओं मु म इन्द्र का ओज (तेजरूप) हो तुम्हें लेकर पृधिवी के देव यजन में प्रज्ञ का शिर (महावीर) के अर्थ गुहें गृहण करता हूं ॥ का॰ २६-१-४-मरवायेति पय लेकर चुपके से कृष्णा जिन परस्था-पन करे ॥ या-पं॰ पया देवत्यम् । हे पय मरव के अर्थ मखिर पन करे ॥ या-पं॰ पया देवत्यम् । हे पय मरव के अर्थ मखिर के अर्थ तुमें गृहण करता हूं ॥ का शर्थ तुमें गृहण करता हूं ॥ का शर्थ तुमें गृहण करता हूं ॥ का शर्थ तुमें गृहण करियें हें ॥ का ॰ २६-१-१९ मरवायेति सम्भृत सम्भान रों की हाथ से स्पर्ण करे ॥ या-पं॰ सम्भार देवत्यम् । हे सम्भार शो मरव शोर मरविशर के अर्थ तुमें स्पर्ण करता हूं ॥ इं । अर्थ तुमें स्पर्ण करता हूं ॥ इं ।

पुड़िर्थिसं देवा युर्न नयन्तु नः। मुखाय त्वा मुख

स्य त्वा शिक्षे मुखाय त्वा मुखस्य त्वा शिक्षे।
मुखाय त्वा मुखस्य त्वा शिक्षे।।॥ +

भेतु अ मरबस्य का अभवस्य का ऋजवेता १० यमाय ता व देव स्ता- अर्चिरिस १९ घमेरेवत्यानि (यो घर्मः स आहित्यो प एष तपि।।का॰१६:१:१२:अध्येप्रित प्रस्थाचाद्यः क्रष्णाजिनको समन्तात् लेकर् प्रैत्विति जयंत्रहरू अन्तः प्रात्य सै उत्तर् में परिवृ त (पञ्चारत्निमितः समचतुरसः प्राग्हारः सिकते। पकीर्याः पूर्व मेव किये सप्तभूसंस्कारसंस्कृतः छाये द्वरा प्रदेशा प्रतिजाव ॥वृहती। च्यारव्याता ३३ : ए४ ।। का ०२६ - १० १३ : १४ : अध्वयुं क्रष्णाजिनस्यां-ही सम्भारें की मरवायेति परिवृत में स्थापन कोरे कैसे परिवृत्त कि उन्लिखित जलसिक्त (ये हो संस्कार पञ्च संस्कारी में अधिकहें) खेंगेर् सिकता युक्त प्राग्हार में इति स्वार्थः॥ हे सम्भारी मख के अर्थ तुम्हें स्थापन करता हूं ॥का ०२६ रि.१५५ मरवायेति गवधु का अजापय पृथक् करिके वल्मीक वपादि तीनि सम्भारों क रि मृतिएएउके। मिश्रित करें॥हे सम्भार्श्री तुम्हें मखके अर्थ मु त्पिएड करि संयुक्त करता (मिलता) हूं ॥ का ॰ २६ ॰ १९६ महावी र्पर्याप्त चुपके से मुदा लेकर मखायेति मन्त्रेण महावीर करें। कैसा कि प्रादेशोच्च गर्तवना मेरवलायुत मध्य में संकुचित मेख सा के ऊपर तीनि अ्दुल ऊंचा इति स्वार्थः । हे महावीर मख शीर तिस के शिर के अर्थ तुरे करता हूं॥ अ

मखस्य शिरी गसि। मखाये त्वा मखस्य त्वा शीर्थे।

<sup>+</sup>क्षे-नाक्ष्यम्वीप्रगाया

मखस्य शिरोरिसः मखायं त्वा मुखस्य त्वा शिर्धाः मरवस्य शिरों असे। मखायं त्वा मुख्यस्य ता शिरों। मखाय ता मखस्य ता शीक्षे। मखायं ना मखस्य त्वा शीर्थो। मुखायं त्वा मुखस्यं त्वा शीर्थो। ॥ ८॥

यजुः। का॰२६ं-१-१७ वामकरस्य निष्यन्त महावीर को मखस्य शिर द्ति स्पर्श करें "मखस्य शिरो असिया-गा "हे महावीर तूम ख का शिर है। का॰ २६ र १४ दूतर दे। महावीरों को प्रतिमन्त्र वेसे ही करें शीर स्पर्श करें॥ मुखाय-दूसरे महावीर को करता हूं। मखस्य निष्यन्त को स्पर्श करता हूं। मरवाय नीसरे महा वीर को करता हं। मरवस्येति निष्यन्त की स्पर्ध करें +। मरवका पिए हें मरव के अर्थ तुमें मरव के पिए के अर्थ तुमें स्पर्ध करता हं। का॰ १६०१० २२० गवेधुका ओं से तीनों महावीरों की रगड के र सचिक्रण करें मरवायेति प्रतिमन्त्र से एक-एक को।। मरव ओ-र मख के शिर के अर्थ तुँके गवेधुकाओं करि ऋस्श करताहूं॥ एवमित्रिमी मन्त्री॥६॥

अर्यस्य त्वा वृष्णः पाक्रा धूपमामि देवयर्जने पृ यिव्याः मुखायं त्वा मुखस्यं त्वा श्रीक्षी। अश्वस्य त्वा वृष्णाः पाका धूपयामि देव्यजने पृथिवाः मरवाय त्वा मखस्य त्वा शिर्षेष्। अश्वस्य त्वा वृष्याः शका धूपयामि देव्यनेने प्रथिब्याः। मुखाये त्वा मुखस्य त्वा युष्टि।मुखायं त्वा मुखस्य त्वा युष्टिः भरवाय

स्पर्म म मखस्य-मखाय-हाना प्र

त्वा म्रवस्य त्वा श्रीक्षी। म्रवायं त्वा म्रवस्यं त्वा श्रीक्षी॥ ॥ । ।

का॰ रई र १२३ : हिस्णािंग किर हिम्न अत्रप्तपुरिष से तीनी मन्त्रीं किर तीनी महावीरों की धूपे एक-एक धूपने में सात-सात अत्र ने एड ग्रहण करें "अत्रस्य ॰ प्रा- बु ० हे महावीर पृथिवि के हेवयं ज न स्थान में मख शीर मखिएर के अर्थ सेका अत्र के पुरीष करित के धूपन करता इं "एवं इतरमन्त्री से इतर होनी की का ॰ २६ ॰ १० २४ म खायेति तीनी मन्त्री से तीनी महावीरों को पिन्दन रीहिली सहित उखा वत् अपे (पकार्वे "मरव शीर मखिएर के अर्थ तुरे निर्देह कर ता इं "एवं इतरी ॥ ४ ॥

म्खर्य त्वा साधवे त्वा सुक्षित्ये त्वा म्यवायत्वा म्खर्य त्वा युगिर्धाः म्खाय त्वा म्यवस्य त्वा युगिर्धाः म्यवस्य त्वा म्यवस्य त्वा युगिर्धाः।

का॰ २६ १ १ १५ पक महावीरों को अपाकादिव उद्धार करें (निका लें तीन मन्त्रों से । मरजवे त्वा तिस्त्रों से - वृ । मरजवे प्रथमम् । असी लोक मरुः । तन सत्यमेव न तु की टिल्यम् । सत्यमादित्यः । हे महावीर मरुः (सत्य-आदित्य) के अर्थ तुमे उद्धपन करता हं इति ग्रेषः नथा च श्रुतिः १४ ११ २ २१ स उद्धपेत्यु जवे तेत्ये से वे लो क कर्युः सत्य हे खुनुः सत्यमेष प एव तपत्येष च प्रथमः प्रवर्म स्व देत मे वेतन्त्री एएति तस्मा इत् हर्जवे त्वित । अथ दितीयम् साधवे न्या साक्षु (वायु) की श्रीत के अर्थ तुमे उद्धप । तथा च श्रुतिः

१ श्र- च्याः। अ०। म- व्याः। द्रः। श्र- व्याः। द्रः। म-व्याः। म्यः। श्र- व्याः। त्रः। म-व्याः। श्राः। श्रः। १ मर- त्याः। अ०। सा- त्याः। रू॰। सु-त्याः। उ०। म-व्याः। मरः।। १०॥

१४-१-२-२३ साधवे लेत्ययर्धं सायुर्योः यं पवतः राष्ट्र हीमा ला-कान्सिद्धो अनुवत अएष उ हितीयः प्रवर्ग्यस्त देतमेवैतसीएण ति तस्मादाह साघवे त्वेति॥ अथ तृतीयम् सुक्षित्ये त्वा। सुनरा क्षियनि निवसन्ति सर्वभूतानि यस्यां सुक्षितिः(भूमिः)तथा च श्रुतिः १४-१-२-२४ सुक्षित्ये चेत्ययं वे लोकः सुक्तिरस्मि-न्हि लोके सर्वाणि भूतानि क्षियन्यथो गिनेवें सुक्षितिर्गिनहोबां समं लोके सर्वाणि भूतानि क्षियत्येष उ तृतीयः प्रवर्ग्यस्तदेत मेंबेनत्त्रीणाति तस्मादाह सुक्षित्ये त्वेति॥ का॰ १६ १ १६ छ-जापय करि तीनों महावीरों को सींचे मखाय लेति प्रति म-न्न से "मख और मखिशर के अर्घ अजापय करि तुके सीच ता हूं "एवमितरें। हो "१०" इतिमहाबीर्सम्भर्एं। समान्नम् " अ १२ युमायं ता मुखायं ता स्यस्य ता नपते। दे-वस्ता सविता मधानकु पृथिव्याः स्थरपुरी स्पाहि। अर्चिरेसि शोचिरेसि नपीऽसि॥१२॥+ का॰ २६ २ १२ प्रचरेति ज्ञह्मा में आज्ञा पाया अध्युये बिहि कर यमायत्वेति तीनि मन्त्रें। करि प्रचर्णीय महावीर को ती निवार जोक्ष्मण करें ॥ हे है- हु॰ तृतीया है- ज॰। समयति धन यह्नति। सर्वमिति यम (आदित्य) तिस की प्रीति के अर्थ तुँहै प्रीक्षण करता हूं तथा च श्रुतिः १४ १ १ ३ ४ म प्रीक्षति यमाय लेलेय वे यमी य एव तपत्येष हीदर्र सर्व यमयत्येतेनेदर्ठ सर्वे यतमेष उ प्रवर्ग्यसादेतमे वेतन्त्री एति तस्मा सह यमाष

<sup>+</sup> य-त्वा अशम-त्वा प्रशम् से।उशदे- तु माशप्रित्त । अ-ति।अाशरः

न्वेति॥ मरवाय ता। मस्व(यज्ञ-सूर्येरूप प्रवर्ग) की प्रीति केश ये तुरे प्रोक्षण करता है। तथा च श्रुतिः १४ १ २ १ एवं वे म खो य एष तपत्येप उ प्रवर्ग्य सादे तमेवितत्प्रीएगति तस्मादाह मखास्य विति ॥ स्यंस्य त्वा तप्से। तपतीति तयः (नेजः) सूर्ये तेज रूप प्रवार्य के अर्थ तुरे प्रोक्ष तथा च श्रुतिः १४ ९ ३ ६ एष वे सूर्यो य एष तपत्येष उ प्रवर्ग्यस्तदेव मेवेतत्प्रीरणित नस्मा हाह स्यस्य त्वा तपसन्द्रि।।का॰२६-२-२॰ होता करि अपन नित ये प्रथयन्तीति मन्त्रयार करते में आज्य की विधि से सं स्कार् करि तिस आज्य से प्रचरणीय महावीर की देवसंवित मन्त्रकारि लेपे। चुपेरे ।। या-पं शस्विता देव : सर्वेजगद्रूप मधुर शाज्य केरि हे महावीर तुमें लेपे (चुपरे) तथाच श्रुति: १४-१-३-१३ सर्वे वा र इदं मधु यदिदं कि च तदेनमनेन संवेग समन की ति॥ का॰ २६ र २१ र रजन का प्रातमान (प्रातरिक्तका भितर्जन) रवर्मे सिकतान्तर उपग्रहन करे।।या-ध्र॰ †।हे रजत संस्प्रश (जपद्रव के अर्थ स्पर्ण करने होरे एसस)से तू महावीर को रक्षा करि। एसमों में उर्द्रए देवता यत्तरसार्थ अग्नि के अपत्य र-जत की राक्षमां के घात के लिये रखते हुए श्रीर पुथिवी भी म हाबीरपाक में श्रान्न से डरी ततः यह न जले दूसहेतु रजत स्व र में अनहित किया यह श्रुति में कथा है तथा च श्रुति: १४-१-३ १४ देवा अबिभयुर्यहै न इममधस्ताद्रकार्थित नाष्ट्रा न ह न्युरित्यानेविः एतद्रेती पदिर्एपं नाष्ट्राणार्थं रक्षसामपहत्यान

इति तथा १४-१-३-१४- अयो प्रिययु ह बाः एतस्याद्विभयं कार् यंद्वे मायं ततः सुद्धानो न हि छं स्यादिति तदेवास्याः एत दन्तर्देशाति रजति मिति॥ का ०२६-३-३-४-होता करि सर्वे सीद्देव ति ११-३०-पटते अध्वयु अचिं रसीति मन्त्र से दिश्रणित मुद्धा-रवारों को गाहिएत्य में प्रहीपन करि रवर में चारें दिशाओं अ-ति करि तिन मुद्धों में संस्कृताज्य पूर्ण प्रचरणीय महावीर को स्थापन करि ॥या-ति ॥हे महावीर तू अर्चि (चन्द्रक्कान्ति स्पर्टेहें शोचिः (अग्नितेजस्प्र)हे तपः (सूर्यतपरूप्र)हे तथा च श्रुतिः १४-१-३-१०-एष वे धर्मी य एष तपित सर्वे वाः एत देष तदे तमे वेतन्त्री-एतिति । स्मृतेश्व भगव त्री०१५-१२-थहादित्य गतं तेजो जगद्धा-स्यतेश्वलम्। यञ्चन्द्रमिस यञ्चाने तत्रेजो विद्यमामकमिति॥१॥

> सन्धिष्टा पुरत्नीहर्ग्याधिपत्य अनं मे दाः पुत्रव ती हिस्तिण्त इन्द्रस्याधिपत्ये अनं मे दाः सुषद्। पृष्ठाहेवस्य सिवृत्राधिपत्ये चक्षेमे द्याः श्विश्वति रुत्तर्तो धातुराधिपत्ये रायस्योषे मे दाः विश्वति रुपरिष्टाहृहस्यत्राधिपत्यः श्रोजी मे द्याः विश्वास्यो मा नाष्ट्राभ्यस्याहि मनोरश्वासि॥१२॥+

का॰ २६ ३ ४ महाबीर के जपर अडु छाडु लि रखते यजमान की अध्यर्थ अनाधुष्टिति मन्त्रों की पढें गसप्तपृथ्विबीदेवत्यानि य जमानस्याप्री: ११३ ४ ५ यज् थं वि २ आन्त्रीमा गहे युविविजी तू पूर्वदिया में रक्ष्मां करि अनाथिविता अनि के साविवत्य में

रिश-दाः। त्रनापु-सा। द्रन्यु-सा। उन त्रा-दाः। मरुगवि-दाः। स्नावि-हि। त्रानाम-सि। द्रेन्। १२॥

होती मेरे अर्थ आयु दे। ऋग्नि मे बास्याग्ऋथिपति करोतीति १४-१-३-१ अ. श्रुते: ॥ जो तू दक्षिण दिशा में इन्द्र के आधिपत्य में होती पुत्रधुता सो मेरे अर्थ पुत्रादिका प्रजाहे। दुन्द्रमेवास्या अधि पति करोति नाष्ट्रा-रणर्डं रक्षमामपहत्या गद्ति १४-१-३ २० खुते: जो त् पश्चिमदिशा में सुसदा है सविता देवता के आधिपत्य में होती मेरे अर्थ नेत्रेन्द्रिय की है। देव मेवास्य सवितारमधिपति करोतीति १४ १ ३ २१ श्रू ते: n हे पृथिवी जीतू उत्तर दिया में ब्रह्मा के आधिपत्प में होती आयु ति(आत्रावन करते हें ऋतिज जिस में वीह यक्तिय उत्तरदेश) हैं सो तू मेरे अर्थ धन की पुष्टि दे। यातार्मेवास्याः अधिपतिं क रोनीति १४ १ ३ ३२ अते ।। जो तू उपि प्रदेश में बृहस्पति के शाधि पत्प में होती सी तू मेरे अर्थे बलदे। बृहस्पति मे वास्पा • अधिपतिं करी-तीति १४ : १ : ३: २३ : श्रुते ।। का ॰ २६ : ३ ७ : विश्वान्यो मेति महावीर से दक्षिण मूमि में यजमान मन्त्र पहते अपने करकी उत्तानस्था-पन करें ॥ या - चु । है महावीर दक्षिए भूमे सब नाश करने वा-ली। लोकप्रसिद्ध विशाचादिकों) से हमलेगों। की रक्षा करि। सर्वाभ्यो गोपायेति १४: १:३:२४: श्रुते:॥का • २६:३:०: मनौर्श्वे ति महाबीर से उत्तर में यजमान ऋपने प्रादेश की स्थापन करे। दे-पंशहे घमोत्तर भूमे तू मनुराजा की बहने के अधि अधार्था बी।है। असा ह बार द्यं भ्ला मनुसुवाहेति १४ १ १ १ ५ १ ५ १ १ ति:॥१२॥

स्वाहो मुरुद्धिः परिश्रीयस्य द्वः मुध्सपुर्यस्याहि।

मधु मधु मधु ॥१३॥ +सा-साजारि-हिम-धार्गारमा का॰३६ ३ ४ १ ९ • धृष्टियों से गाहेपत्य के भस्म और अङ्गारों की महाबीर् के परितः डालि कर जागग्रें उदगग्रें बयोद्या विक-दुन्त प्राकतों से महावीर को वृष्टन करें (अङ्गारी के अपर प्रकरी) कां उलि। तिसकेमध्यही शकलें खाहा मरुद्धिरिति मन्त्र करिया क्री रखें योघें। को चुपके से एवं प्रतिदिशं तीनि-तीनि स्मितीं में अधिक त्रयोरशको दक्षिए में स्थापन करें ॥महीनों के नेर्ह होने से तेरह पाकलों से स्थापन हैं नयोद पा वे मासाः संब त्सरस्य संवत्सर् एष य एष नपत्येष उ प्रवग्ये इति १४ १ ३ २० श्रुते:।या-पं॰ घर्म दे॰। हे धर्म तू स्वाहाकार है (हवि के आधार त्वसे)स्यस्प है (एष ने खाहाकारो य एष तपत्येष अ प्रवर्ग इति १४ १ ३ २६ स्त्रुतेः) अतः त् मरुतें (हमस्पन्नजाओं)से प रिश्रीयस्व (सेव्यस्व) अयोत् महतः तुरे आश्रय हो। विद्यो वे मरुती विशेवतत्सचंपरिष्ठिद्दित तदिदं क्षचसुभयती विशाप रि वृत्विमिति १४-१-३-२७ श्रुति:॥का०२६-३-१० दिव:सथ्स्यु प् दृति पातरिक्वामित सुवर्णं करि महाबीर की आछादन करें। है-ज॰ सुवर्ण देवत्या। हे शतमान धुलोक सम्बन्धिस्य प्रीकरनेवालीं (देवताञीं) की रक्षा करि। देवा गक्षमीं से डिर क रि महावीर की रक्षा के अर्थ खर्ण की स्वापन करते हुए यह सु ति में क्यां है देवा अविभयुरित्यादिकामी १४-१-३-२४-भका क्ष ४-२ हाष्णाजिन से किये (बनाये)तीनि दएड (डांडी)यु

क तीन बीजनाओं से अन्निको रीपन के अर्थ बीजे मधु मधुम षु र्ति ॥ चीणि यज्र्हिष प्राण्ट्वत्यानि १-३ है-उ॰ मधुर रससाम्या स्वाणो मधु उच्यते - मधु मधु मधु (प्राण् उदान ब्यान) तीनों म-हाबीर में स्थापन करता हूं इत्यर्थः। तथा च श्रुतिः १४-१-३-३०-अथ धवित्रे राधूनोति मधु मिधिति। प्राण् वे मधु प्राण् मे-वास्मिन्ते तह्थाति चीणि भवन्ति चयो वे प्राण्णः प्राण् उदाने। या नस्ताने वास्मिन्ते तह्थाति॥१३॥

अवकाशमन्त्राः

गर्भी देवानी पिता मेतीना पितः प्रजानीम्। सं देवो देवेन सविवा गत सर्वे स्थिए रोचते॥१४॥ का ११६६ ४११ वीजनास्यों से वीजन समय में उत्तर् देववत् प

कार निर्धि शर्र वाजनार्या स वाजन समय म उत्तर स्ववत प्रिक्रमणं प्रागकतं चेदिहतीनि परिक्रमा करिश्रोर इत्रथावृत्तिको सकत् करिके गर्भो देवानामित्यादि नमस्त श्वरत् मा मा दिई सीरित्य ना श्रवका श्रस्त मन्त्रों से यजमान सहित च्यत्विजलोग महावीर को उपस्थान करें "धर्म देवत्या अवकाशमन्त्रा मा मा हिईसी-रित्यनाः । श्राधा चर्चा पिङ्काः अथ मन्त्रार्थः देव दिप्यमान महावीर अविता देवता सहित संगत होता है। श्रीर जो धर्म सूर्य सित्य एकी भूतः सन् भले प्रकार दीपे है तिसे हम स्तृति करते हैं इनित्र श्वरः । केसा कि देवो दिप्यमानों -रिश्मश्रीं वा सब दृष्यमाने का गर्भ (गृहीता) है। एवंबे गर्भो देवां संस्थ तप्यम् हित्र सर्व दिस्य स्तृति करते हैं स्व

श्रुतिः। नथा मतीशों (बुद्धिशों)कापिता (पालक अवर्तक) अजाशों का पति (पालक)हें ॥ १४॥

सम्गिनर्गिनना गत संदेवेन सिव्वा सर्वे स्थिएणी चिष्ठा खाहा समग्निरत्तपंसा गत संदेवेन सिव्वास र्वे स्थिएएक्क्चना १४॥ १

समितः सा-वि॰ खाहेति यजुः वामिलित्वात् ब्रा-अ॰। जीअग्नि(धर्म) स्रान्त सहित एकी होता है देव एवं देवः सिवता हेवता स हित संगत होता है और जी सूर्य सिहत सं राचे हैं। अवरं खाहाका रं करोति षरं। हेवता मसावेव बन्धुरिति ९४ • १ • ४ • ई • ख्रुतेः। स्वाहा स-हित अग्नि(धर्म) तप (सूर्यतेज) किर संगत होता है और सिवता देव ता किर संगत होता है सूर्य सिहत सब को भले अकार अकाश कर नाहें तिसे हम स्तुति करते हैं इति श्रेषः। १४१।

धर्ती दिवी विभोति तर्पसस्य थिया धर्ती देवे देवाना मर्मर्त्यस्य प्रेजाः। वाचमस्य नियंख देवासुवेम्॥१६॥

जर्धब्रहती। बोह देव (घर्म) हमलोगों में वाचा(यहा) की स्थापन क रे केसी वाचा कि देव युवा (देव ता छों। को मिश्रित करने हारीतिस) को अर्थात् देवसमूह की आह्वान करने हारे यज्ञ की समाप्त करें (यज्ञी वे वाग्यज्ञमस्मम्यं प्रयञ्च येन देवान्त्री एए मे त्ये वे तहा है ति १४-१-४-८- श्रुते:। बोहों कोंन कि जो देव पृथिवी में शोभें हैं। कैसा कि घुलोक का थार्थिता। श्रीर तप (रिप्रजाल) का धार् बिता। श्रीर वे बता श्रीं का थार्थिता। मनुष्यधर्म रहितः (सजरा

<sup>†</sup> स-इ। जन स्वान्त । हून । १५॥

मर्ः।तपरजादित्य)से उत्पन्नः॥१६॥

अपेष्यं गोपामनिपद्यमानुमा च परो च पृथिमि स्रोत्नम्। स सुधीचीः स विष्चीर्वसान् आवेरी वर्ति भुवनेषन्तः॥१०॥

तिषु ब्हीर्घनमोह छा। वेद्ध पर्म भुवनो (तीनो लोको) के मध्यमें व्यवस्थियन पुनः-पुनः आवंते हैं। केसा कि स्प्रीचीः (दिश्वकों व्यर्पमीर्श्नो) को शाह्यादन करता। विवृचीः (दिशाशों वा रिष्में शें की आह्यादन करता। सभीचीश्च होष विवृचीश्व दिशो वस्तेः थी। रप्रमीनिति १४-१-४-१०-श्रुतिः। एकः स्थाद्यः प्राद्यु रएः। वोह् कोन कि जिस आदित्यस्य को में देखता हं केसे की कि गोपाय-ता। न निपद्यमान (अन्तरिक्ष में चलते भी नहीं गिरते) की। पुनः देव मार्गा कि शित शांत शीर अते की ग१९॥

विश्वां सं अवं। पते विश्वंस्य मनसस्पते विश्वंस्य वचसस्यते सर्वस्य वचसस्पते। देवश्वन्तं देव धर्म देवे। देवन्याहात् शाधीरतं वं। देववीतपे। मधुमा ध्वीभ्यां मधु माधूचीभ्याम्॥१०॥†

ज्युत्ता द्रश्सा-उ । इर् आसुरी हर । लु आसुरी पं । हे सब पृथि वीओं के खामिन सर्वे प्राणि गतमन के अधि पते सर्वे प्राणि वच-न के पालक सर्व जयीलक्षण वचन के प्रवर्त के हे देव श्रुत (देव प्रसिद्ध) हे देव (दीष्यमान) है धर्म देव हू देवताओं की रक्षा कार्। एवं धर्म सम्प्रार्थ्या श्विनावाह है अश्विनी दूस पत्त में देवत पंण

रेवि-ते। या गर्ने-हि। द्वाग्य-यो। उन्। म्-स्। त्ररं ना १८।।

के अर्थ अनन्तर्धमें तुम्हें तुम्र करें (तुम्हारी तृप्ति से सव देवता नृप्त होते हें इति भावः क्यां कि जिन तुम्हारे अर्थ दथ्यद्दृग्धर्वण ने मधु संज्ञक व्राह्मण को कहा दथ्य इन्ह वाः आभ्यामा धर्व-लो मधुनाम बाह्मण सुवाचित १४ १४ १३ अर्तः। केसों के अ श्री कि माध्वीभ्या (मधु बाह्मण की जानते तिन्हों के अर्थ। तथा माधू ची भ्यां (मधु बाह्मण को पूजते तिन्हों के अर्थ। १८॥ नामे का गर्नो का किने का गर्ना का स्वर्नो

हुदे ला मनेसे ला दिवे ला स्यीय ला। अधीर अधर दिवि देवेष घेहि॥१६॥

परेषित्त । हे बर्म हदपस्तास्य्य के अर्थ तुरे स्तृति करते हें इति शेषः मन की श्रद्धि के अर्थ तुरे स्तृ श्वर्ग प्राप्ति के अ (ह दम को शोधि मन को निर्मल करिक स्वर्ग को हमारे को सेजाकर सूर्य को गुन्न करि इति भावः। किंच ऊर्ध (सावधान) होकर हमारे यत्त को शुलोक में वर्तमान देवता श्रीं विषे स्थापन करि यज्ञ के जा ने में यजमान भी जाता है इति भावः॥१४॥

पिता नी गिता नी बोधि नर्मसे शस्तु मा मी हि ईसी:। लष्टुमन्तस्वा स्पेम पुत्रान्य श्रून्मिये धेहि श्रूजामस्मासु धेह्यिरिष्टाह हैं सहपत्या श्रून् यासम्॥२०॥ + १९-सी:। अश्रव-म्यूर्भश्य

त्रागायत्री वा सामी हु ।हे महावीर तू हमारा पिता(पालक) हे पिता ऐसे हुमें बीधन करि सर्वेषा तेरे अर्थ नमस्कार हो सुके मत जी-ति॥ ॥महावीरोषस्थानं समाप्तम्॥ ॥का ॰ १६ ४ ० १३ ॰

महाबीर को देखती अपनीतिशारीवस्त्रा धर्म को देखती पत्नी की अधर्य पटवांचे ॥ ऋचां विषु प धर्म देवत्या पत्याशीः। हे धर्म हम मेथुन के अर्थ तुरे स्पर्श करती हैं। वेसी हैं हम कि विष्टु स्वाप्त सहता । अतः प्रवें शे महाबीर को देखती अपनीतिशारीवस्त्रा धर्म को देखती पत्नी त्वष्टमन्तः (रेत के अधिकारी त्वष्टा तिसं सहिता । अतः पुत्रों शी र पश्चत्रीं को मेरे विषे स्थापन करि प्रजा(उत्तरोत्तरवंपावृद्धि) हमारे विषे स्थापन करि। किं च पति (भर्तार) सहित में अनुपहि सिता हों के अधान भत्मती चिरजी के। बुषा वे प्रवर्गी योषा पत्नी मिथुन मेवेतत्प्रजननं क्रियतः दूति १४ १ १ ४ १६ स्रुते ! ॥२०॥

अहे: केतुनी जुषताछ सुज्योतिज्यीतिषा खाही। रात्रिः केतुना जुबतार्थः सुन्यातिज्यतिषा स्वा ह्या। द्रा + अ-हा। अ। रा-हार्वार्व

इति सर्हे हितायाहितीयेष्नुवाकः २

इति श्री सुक्त यजुषि माध्यन्दिनीयायां वाजसनेय स्हिं हितायां दीर्घ पाढे सप्ति विदेशोश्ध्यायः॥३०॥

का ॰ २६ : ४ • १४ • उपस्थान जेपोर गान की समाप्ति में रेहिए हव नि सुचा करि अहः केतुनेति इक्षिण रीक्षिण पुरोडापासर्वहुत को होमं। धर्म देवत्ये यजुवी सामानुषु भी। केतु (प्राज्ञा वा कमे) सहित दिन की जुषताम् रीहिए होम करि प्रीति हों कैसादिन कि खकीयतेज करि शोभन ज्योतिजिस की बोह विशिष्टरेज स्क स्वाहा (यह हवि: सुहुत हो। रोहति स्वर्भ यजमाना पार्था ती रोहिली अञ्चारित्या सहीरात्रे वा एमी लेकी वा चश्चषी वा शिरः प्रवायी रेहिणे चक्षुषी तव द्धानीत्यादि रोहिण प्र प्रांसा खुती १४ २ १ १ - ५ सेया जा १ २६ १४ १५ सायंकालीन प्र वर्ग्य में राजिरिति मन्त्रिण देनों प्रवर्ग्यों को यथाकाल हो में ॥ केतु सहिता राजिः प्रीयताम् ज्योति करि सुज्योरितिन्युक्तम् ॥ २१॥

र्गिभाषे हितीयो न्तुवाकः २ श्रीवेदार्थं प्रदीपन तमोहार्द् निवारयन् ॥

युमार्थाञ्चतुरोदेयान्म्हावीरोम्खाथिए ३०

श्रीमत्बुक्तयजुर्वेदान्तर्गतमाध्यन्ति पारबाध्येत् न्याप्रपादान्व य विश्वामित्र पुराधिप श्रीमज्ज्ञय किशोर देव वर्मात्मज रें कि एय नृपति गिरि प्रसादेन रचिते श्री वेदार्थ प्रदीपे गिरिधर भाष्ये श्रीकयायामस्यादानादि रोहिए होमानाः सप्तिविध्रेशेश्वाय अर्थ

हिरःश्रीम् यंज्ञात्मकं हिरूपंच साथेनेर्बहरूपकम् ॥ स्वानन्द रायकं क्रणं ब्रह्मरूपंपं स्तुमः ३० १४०९ देवस्य त्वा सवितुः प्रस्त्वेशिक्षनीर्बाहुभ्यं पूष्णे हस्ताभ्याम्। शाहदेशदित्ये रास्नासि॥१॥ । योनमोयाज्ञवल्काय गिरिप्रसादसंक्षेत्र श्रीवेदार्थप्रदीयके॥ अञ्चानिशेश्यमध्यायो महावीरःसमीयते३०

<sup>+</sup> दे-म्।श्राषाञ्चा-सि। स्वार्ग

का १२६ ५ १ १ अखर्ष देवस्य त्वित रज्जुसंदान को लेकर गाई प त्य के पीछे चलता रूड ग्रहीति तीनों वाक्यों किर घर्म दुघा भी की बुलावे खेर असावेहीति नाम किर तीनिवार ऊँचे स्वर से टेरें ॥ दे वस्य ता पा-बुल आहरे रज्जु वेवत्यं प्रा-गा॰ वा पा-अल हे रज्जे सिवता चेवता की आज्ञा में वर्तमान आश्वनी कुमारों के बाहु आं प्र वा के हाथों से तुने ग्रहण करता हूं क्यें। कि तू अदिति (देव माता) की रसना (मेखला) है।। १॥

इड् ग्रह्मित् ग्रह् सर्ख्तयहि । श्रम् विह्यस् वेह्य

अ॰दे- बुध द्० उ॰दे-पं॰गीर्दवत्याः।हे द्वे(मानवि) आगमन-करि॥हे अदिते(देवमातः) आशाहे सर्खिति(वाणी) आ ०॥ इडा हि गीरिहितिर्हि गीः सर्खिती हि गीरिति १४०२ १०७ सुतेः॥ ती-नो नामों से ऊचेंटेरे।दे-बृश्श्रेसे(धविल) आशावं विः॥ २॥

सदित्ये रास्त्रांसीन्द्राएयाः उच्छा बं:। पूषासि खर्मा य दीखा। ३॥ + अ-षाअगप्-सिद्धाय-वाजनाः

का॰ २६ ५ ३ अर्ड् हुई गो को अदिखा इति मन्त्रण पाष्ट्राकार बाधि तिस पाष्ट्रा को साम्भ में बाधिकर पूषासीति वस्त को छोड़े। या-ति १ हे रज्जुपाष्ट्रा तू अदिति की रसना है इन्द्राणी का उछा। ष प्रिशेषेक्षन १ अर्थात् इस पाष्ट्रा करि इन्द्रपत्नी उछा। व करती है तमेबेन मेनत्करोतीति १४ २ १ ए अते : ॥ वत्स को छोडे। पूषािक दै-अ॰ वत्सो देवता। हे वसातू पूषा (वायु) है जैसे वायु वृष्टि आप्या-

<sup>+</sup> इ-हि।अ।आ-हि। द्रास-हि।उ।अ-हि।अर्गाल।आ।र।।

यन करता है तेसे त् प्रस्व करि पय शाष्यायन करि इतिमावः अयं वे पूषा योग्यं पवत ग्रंब ही दर्ठ सर्व प्रथायेष उ प्रवृत्ये इति १४ - २ · १ · ४ · श्रुतेः ॥का • १६ · ५ · १ गो को एज्जु करि पिछले पाद्बां-धि (लोमना है) कर वत्स को प्रथक् करे ॥हे-पं • वत्सो देवता।हे व-त्म धर्म के अर्थ पय हे अर्थात् शेष पय छोडि सव मत पीवे॥३॥ श्रुश्चिभ्या पिन्चस्व सरस्वत्ये पिन्चस्वन्द्रीय पिन्च स्व।स्वाहेन्द्रेवत्स्वाहेन्द्रेवत्स्वाहेन्द्रेवत् ॥४॥ ।

का॰ १६ ६ ५ पिन्वन्पात्र (होहनी) में प्रतिमन्त्र गी को दुहे ॥ अ॰ उ॰ या-गा॰ वादे-ति॰ इ॰ या-उ॰ दे-ज॰ वा लिङ्गेका देवताः हे पय अश्विनी कुमारों के अर्थ संस्रव हो शोर सरस्वति के अर्थ संश्व हो शोर सरस्वति के अर्थ संश्व हो शोर सरस्वति के अर्थ सं॰ अश्विनो वा॰ एत स्वस्य शिरः प्रत्यक्षतां ता वे वेतत्रीएण-तिति श्रुतिः १४ १९ १९ १९ सरस्वती (वाएणिकार इन्द्रके अर्थ प्रतिश्व अश्विनी कुमारों से जोडा गया इसहेत्र तिन्हों के अर्थश्व र इति भावः॥ का ०॥ २६ ९५ ६ दहने से गिरे पयविन्दु शों को अभिमन्त्रित करिणस्वाहेन्द्रवन्मिलित्वा त् या-ज॰ विश्व यो देवता जो दुस्यमान स्कन्त वोह सुद्रतहों शोर इन्द्रसंयुक्त हो ॥ ४॥

यस्ते स्तर्नः शश्यो यो मयोभूयो रित्नुधा वेसु-विद्यः सुद्रत्रः। यन विद्या पुष्पिस् वायोणि सर् स्वति तिमह धातवे कः। उर्वन्तरिक्षमन्वीमः श

का॰ २६-४-७ यस्तर इति गी के स्तनों को स्पूर्ण करें गवारदेव त्या त्रिषुप् दीर्घतमोह छ। हे सरस्वति तिस सन को इसस्थान

<sup>+</sup> अ-स्वाध्यक्तस्याद्रशद्-स्वाध्यक्तान्त्। त्ररशस्टश्याकाधाः +स्न-कः। श्रवश्य-सि।द्वाधाः

में पानार्थ किर अर्थात् मेरेपान के लिये हे। तिस किसे कि जी में रा स्तन (जे से) सोता ही हैं (अन्ये रतुप मुक्तत्वात् यस्ते स्वनी निहितो यहायामिति १४ २ २ १ १ १५ श्रुते। श्रीर जी स्तन सुख प्राप्त करता है सब भूतों को। श्रीर जी रमणीय धनों का धारियता। श्रीर जी धन की विन्दित वा वेति। श्रीर जी श्रीमन दाता श्रीर की ई धनवान् धन देने की नहीं समर्थ है परन्तु तेरा स्तन धनवान् श्रीर हो से श्राधिक्य है। किंच जिस स्तन कि मेरे पीने के श्रीर हो त्यर्थः ॥का ०२६ ५ ५ ११ होता किर उपद्रवेति मन्त्र पढते उर्वित मन्त्र कारि अध्वर्यु गोसमीय से गाईपत्य प्रति जावें ॥प्रा-ग विद्याल अनिरक्ष को अनुसर्ण किरके जाता हूं ॥५॥

गायंत्रं इन्हें। सि त्रेष्ट्रं इन्हें। सि द्यावाष्ट्रियवी-भ्यां त्वापरियह्णाम्यन्तरिक्षणेणप्यद्धामि। इन्ह्रा श्विना मध्नः सार्यस्य धर्म पात वसवो यन-त वार। स्वाहा सूर्यस्य रूपमये वृष्टिवनये॥ ६० १

का॰ २६ ५ १२ गायत्रमिति मन्त्रों से परीशासे को ग्रहणकरें ॥य जुर्गायत्र्यो वार्दे-त्रि॰ परीशासे देको। हे परीशास त् गायत्री छन्स् स्याहे ॥त्रिष्टुष्छन्दरूप है ॥ इति द्वितीयम् ॥का॰ २६ ११ १४ • तिन परीशासों से द्यावापृथि भ्यामिति महाबीर को लेवे ॥या-ज॰ सा गा॰ बा महावीरो देवता। हे महाबीर द्यावा पृथिवीकों करिके तुके परिग्रहण करता हूं (परीशासयोद्यावा सूक्षी अध्यात महावीरे

<sup>†</sup> गा-सि। श्रावीक्व-सि। इवाद्या-मि। उवाक्य-मि। क्वाद्य-ना। त्ववाम-र्। श्रावी स्वा-ये। द्वार्था

चादित्योश्यम्तः तथा च श्रुतिः १४-१-१-१६ द्रमे वे बाबा पृथि वीपरीशासावादित्यः प्रवर्ग्योरम् तदादित्यमाभ्या द्यावापृ श्रिबीभ्यं। परि गृह्णातीति॥का॰ २६ ५ १५ परीशासें करि गृहीत महाबीरको केंचा करिके मूँज के वने वेद से संमार्जन करि उपयमनि खुक्करि के अनिरिक्षेणोपयछामीति तिसे ग्रहण करे।।या-वृगहे धर्म अन्तरिक्ष (आकाप्रावा उदर) करि तुरे निग्रहण करता हूं। उपय मन्यन्तरिक्षेणोद्रत्वेन च स्त्यते तथा च श्रुतिः १४-२-१-१७-अनारिक्षं बा अवयमन्यनारिक्षेण ही वर्षं सर्व सुपय नमयो। उद्रं वा उपयमन्युद्रेण ही वर्धं सर्वमनाख्युपयतं तस्माद्य हान्तरिक्षेगोपयद्यामीति॥का॰२६ ५ १६ अजादुम्ध करिचु पके से महावीर को सीचिके सीए ज्वाला में इन्द्रान्यनेति मन्द्रेए गो का पय सीचे । ल्॰दे- वृ ॰॰ सा ॰ साची गा ॰॰ र्यू । सासु-स विश्वदेवदेवत्यानि मिलिताइ।-गा॰वा।हे र्न्द्र हे अश्विनोहे वसवः(बासयितारः) तुम मधु (मधुर-पय) के यमें (र्स) की पान करो। कैसे मधु कि सार्घ (मधुमिसका-अमरा जैसे कित्विज-लोगतिनीकरिकिये)का। किंच हे इन्द्राद्यः वाट् (वषद्वारक रि)स्वाहा (सुबुद्धत) सार्थ मधुकी सूर्यकी रिश्म (कर्ण) के अ र्थ नुम देखी (वषर् क्रतर्धे हतमेवतस्येते द्ववतीति श्रुते:१४-१-१ २० केसी रिप्रम कि वृष्टिदेनेहारि के अर्थ (जो रिप्रम वृष्टि देती है तिस के अर्थ मधु देखी। तथा च श्रुतिः १४ र २ १ २१ स्प्रेस्य हवा ग्राकी रिष्मृहिष्ठिवनिर्नाम येने माः सर्वाः प्रजावि

अर्ति तमेचेतवीणातीति॥६॥

समुद्रायं ला वार्ताय खाहा सिर्गयं ला वार्ताय खाहा। श्रनाशृष्यायं ला वार्ताय खाहा प्रतियुष्या यं ला वार्ताय खाहा। श्रवस्यवे ला वार्ताय खा होशिमिहायं ला वार्ताय खाहा ॥०॥+

का॰१६ ६ १ प्रेनु ब्रह्मणस्पनिरिति होता करि उच्चार्ण करते शाहवनी प्रति चलता शध्ययुं समुद्रायेत्यादीनि वातनामें। को स्वर् करि जपे "हाह्य यज्ञरींब वातनामदेवत्यानि १ २ ४ ५ ७ ४·या-पं•३·६·या-वि•४·या-ज०७·११·१२·सा-उ०१० श्राची गा शहे धर्म वात के अधे तुरे स्वाहा (हो मता हूं) के से वात किस मुद्र (उत्पन्न होते हें सर्वभूत जिस से तिस) के शर्थ। अयं वे स मुद्रो योग्यं प्रवत गतसाहै समुद्रात्सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि समुद्रवन्ति तस्मा ग्रवैनं जुहोतीति १४ २ २ २ २ स्त्रुते ।॥१॥ स्रि र (साथ चलते हैं सिद्धिके अर्थ सर्वभूत जिस से तिस)वात के श ये हे धर्म तुरे होमता हूं। अयं वे सिर्गे योश्यं पवतः एतसा द्वे सरिरात्सर्वे देवाः सर्वेगिए भूतानि सहरतः इति १४ २ २ २ ३ श्रु तैः॥ २॥ अनाधुष्य (नहीं पराभव करने की पाक्य तिस) के शर्थ। अप्रतिशृष्य (नहीं प्रतियुद्ध की प्राक्य तिस्) के अर्थ । वाताये खु-क्तम्।अयं वा र अनाधृष्यो र प्रतिधृष्यो यो रपं पवत र दूति १४.२. २ ४ स्तुते:॥३॥४॥ अवस्यु (अवन शील) के अर्थ। अशिमिद (सिप्रानिवर्तक) के अर्थ। अन्य दुक्तम्। अयं वा म्अवस्यु रिप्रामि

<sup>+</sup>स-हा।ऋगर्गाय-हा।उग<del>ाया।</del>आ

ही योध्यं पवत इति १४ - २ - २ - ५ - मुते : ॥५॥६॥७॥ र्न्स्य स्वा वर्त्यते रुद्रवते साहेन्द्राय त्वादित्य वंत स्वाहेन्द्रीय ताभिमातिष्ट्रे स्वाही। सिव्चे त्वै न्वर्भुमते बार्जमते खाहा । बहस्पतेथे ता विष्वदेव्यावते ववाही ॥ ५॥ †

वसुषान् रुद्रवान् दुन्द्र(बात) के अर्थ हे धर्म तुरे हो मता हूं। अयं षा : दुन्द्रो यो : यं पवत = द्ति १४-२-१-६- श्रुते: ॥ । आह्त्यपुक्त इन्द्र(बात)के अर्थ स्वाहा।॥=॥ स्वभिमातिसों (श्रवुसी)के इन्ता बात के अशस्यको बार अभिमातिरिति १४ २ २ २ ० श्रुते ॥४० सविता (चेष्टियता) वात के शकेसे के कि ऋसुमान् विसुमान् बा जवान् आङ्गिर्स सुधन्वा के तीन युत्र तिन्हे। करियुक्त। अयं वे सविता यो। यं पवत र द्ति॥१०॥ बहस्यति (वडों केपित) तिस बात के अर्थ। अयं बृहस्पतियेश्यं पवतः इति १४ वः वः १० सु ते:॥११॥८॥

यमाय त्वाङ्गिरस्वते पितृमते स्वाही ।स्वाही घ मीयुं स्वाही घुमें: पित्रे ॥४॥+

यम (वायु) के अर्थ हे घर्म तु॰। अपं वे यमो योग्यं पवत उद्गति १४ २ २ ११ श्रुतेः। वेसे यम कि अङ्गिरः पित्युक्त ॥१२॥ बात नामानि समान्नानि॥ ॥का॰ २६ ६ २ स्वाहा यमीयेति उप यमनी खुक् करि खुक्ख युत को घमें में सीचे॥ धर्म देवत्या रें-पं शबमें के अर्थ स्वाहा (एतराज्यसुद्धत हो ॥का॰ २६ स् ३

<sup>+</sup> म्-हाकाश्वासामार्गसान्वाउगामाः + म्-हाकाशसान्यार्गस्या-वे।उगामाः

अपसव्यक्षान् सिर्णास्यः स्वहिति मन्त्र को खोर्णजाये कर् स्व्येन जल को स्पर्श करिके यमहस्तानतिक्रम्यात्राच्य धर्मस्य प्रजासाह ॥ यमे देवत्या दे-त्रि शस्त्राहा धर्मः पित्रर्थ हो॥४॥

विन्दा आया दक्षिण्मिद्व न्द्रवान्ये। दिहासा-

का॰ २६ ६ ६ ४ वषट् हाते सित धर्म की होमें ॥ शिव्यहेवत्यानुषु-प्। इस यक्त में दक्षिणतः स्थिती ग्ध्वये सब दिशाओं और सब दे बताओं की पूजता हुआ (दक्षिणतः स्थिती ह्याहतीर्जुहोति। इसहे तु से कहिता है कि है अश्विनी वषद्वार के अनन्तर मधुर खाद्य में की तुम पीओ॥१०॥

दिवि धो दुमं युज्ञमिमं युज्ञं दिवि धोः।स्वाह्यान

का॰ २६ र ६ १ महावीर को तीनि बार ऊँचा कैपांवे एक वार दिवि धा इति मन्त्रण दो वार चुपके से "धर्मदेवत्यं सा-उ॰ श्रासु-उ॰ वा। हे महावीर इस मेरे पक्त को तृ द्युलोक में स्थापन करि (पुन-रुक्तिरम्द्रार्थी "का॰ २६ र ६ र शनुवषद स्वाहेति मन्त्रण धर्मको है में "बा-ज॰ यज्ञहित श्रानि के शर्थ सुद्धत हो पजुषों के सकाशांसे हमारा सुख हो ॥११॥

असिना युर्म पात्रिं हाई निमहेर्द्वाभिं स्तिभिः।
तन्त्रापिए नम्। द्यावीपृथिवीभ्योम्॥१२॥

का॰ १६/६/७ ब्रह्मा यर्म की अभिमन्त्रण करें। स्वरादु शिक्

<sup>♦</sup>दि-धाः।अशस्तानम् ःर्गारशाः

अश्विनाबादित्ये। द्यावापृधिक्ये। च बेबताः। हे अश्विनो तुम अ वनों करिके धर्म को पिछी केंसे अवनों कि प्रानः सापंकालीपल सिताछी से प्रवर्धकालः स एव पतः। केंसे धर्म कि हस्पप्रियः। एवं धर्म पीन के अर्थ अश्विनो को प्रार्थना करि तिन्हों की सहाय के अर्थ स्प्रीदिकों को नमस्कार करता है। तन्त्र (कालचक्र) में निर्नार चलते सूर्य के अर्थ नमस्कार हो। एष वे तन्त्रायीय एष तयत्येष हीमा लोको स्तन्त्र मिवानु संचर्नीति १४-१-१-१२ श्वु ते। द्यावा पृथिवी छों। होनों लोकों। तिन्हों के अधिष्ठातम्बों) के अर्थ नमः॥१२॥

अपोतामुश्विना घुर्ममनु द्यावापृथिवी श्रिमहैं सा ताम्। इहिव रातयः सन्तु ॥१३॥

का॰ २६-६- च- यजमान धर्म को श्रामिन्द्रित करें ॥कतु बुिक् क् शिखदेवत्याः। श्रिष्ठिनी धर्म को विये द्यावा पुथिवी भला कि या यह जाने सतएव अष्ट्यादिकों के प्रसाद से हमारे द्वर् मंस्थित त हमारे धन हों (इहिवरातयः सन्वितीहेव नो धनानि सन्बिते वेतदाहिति १४-२-२-२६-श्रुतेः॥१३॥

रुषे पिन्वस्तोर्जे पिन्वस्त ब्रह्मेशे पिन्वस्त श्रुषाये पिन्वस्त द्यातापृथिवीभ्यां पिन्वस्त अमीसि सुध मी मैन्यसेने नुम्लानि धार्य ब्रह्मे धार्य क्षत्रं धार्य ॥ १४॥

भ रहे हैं भ चुंचे पिन्वस्वेति शतितप्र यमें की श्रमिमन्त्र एक

<sup>+</sup> र्-ब्राप्त्रःके-खःर्वब्दाउवस्निवात्रःवात्रान्सात्रावान्त्रात्रावान्त्रावान्त्रावान्त्रावान्त्रावान्त्रावान्त

पान् दस्युपरिस्यलेहवाचकः सत्र सहमान्वाची

Ë

रे ॥ अरु १ इस्- पं १ उ १ अ अरु दि- वि १ स् १ या- हु । मिल्ला त् बर्गापची धर्म देवत्याः हे पिन्वमान (अतित अ) धर्म वृष्ठि के अर्थ पिन्वस्व (उष्ट हो) अन्त के अर्थ पिन्वस्व (धन्त को वढा) बा द्राणें के अर्थ पिन्व १ क्षित्रों के अर्थ पि १ धावाप्ट थिवी ओं के अर्थ पि १ (जाह्मणक्षत्री स्थावाप्ट थिवी तृप्त कि एका १ २ हे १ १ १ १ धर्मासीति ई प्रानी दिशा प्रति उत्क्रमण के रे ॥ या-गा १ धर्म हे । हे धर्म हे सुधर्म (साधु धरणप्रील) तू धर्म (सब जगत का थार-ए) हे अर्थात् आहृति परिणामद्वारा कि सव को धर ता है ॥ का १ २ ई १ हे १ १ अमेन्य से १ द्वि महावीर को खर्प स्थापनक हे ॥ खर देवत्य यजुः। हे धर्म अमेनिः (अज्ञध्यन्) सन् हमारे वि वे धनों को स्थापन कि १ (अज्ञध्यन्त्रो धनानि धार्येति १४ २२ २ १ ३० अतिः) बह्म क्षत्र और विष्रा को स्थापन कि १ (वित्रादिकों के हमारे विश्व कि एका

स्वाही पूष्णे शर्से स्वाही ग्रावेभ्यः स्वाही प्रतिर हैं वेभ्यः। स्वाही पितृभ्ये ऊर्श्ववहिंभ्यी धर्मपावेभ्यः हैं स्वाही द्वावीपृथिवीभ्याशं स्वाही विश्वेभ्यो देवे हैं भ्याः॥१५॥†

का॰ २६ ६ १२ धर्म में निरन्तर लिप्त करि विकद्भात प्राक्तों सै धर्माज्य को होमें स्वाहा पूष्ण ग्रात प्रतिमन्त्रम् ॥ सप्तिद्भीक्त देवतानि १ २ या – उ ॰ २ दे – पं ० ४ आ सु – गा ० ४ ६ या – अ ० ७ । या - पं ० । प्रार्से † (सेह कर ने हारे ) पूषा (प्राणक्त्यवायु) के अर्थ सु

रे स्वा-से।अन्।स्वा-भ्यः। द्र्व। उन्।ऋन्।स्वा-म्।त्र्व।स्वा-भ्यः।आन्॥१५॥

हुत हो। अवर् हें स्वाहाकारं करोति परं देवतामिति १४-२-२-३२ श्वेतरादें। स्वाहाकार्त्ततो देवतापदानि। अयं वे पूषा यो वं पब न गए ही दर्ह सर्व पुष्पत्येष उ प्राणः प्राणमेवास्मिन्ने तह्थाती ति १४ २ २ २ २२ श्रुति । ॥ श्रावीं (विषय ग्रहण श्रीलीं प्राणीं) के शर्छ स्वाहा। प्राणा वे ग्रावाणाः प्राणानेवास्मिन्वेनह्थातीति १४-२। २ ३३:११२॥ प्रतिरवें। र प्रान्द करते छो। वा प्रति रमतें हें जिन्हें पाक र तिन प्राणीं) के अर्थ स्वाहा। प्राणा वे प्रतिस्वाः प्राणान्ही दर्छं स र्वे प्रतिरतमिति १४ २ २ २ ३४ स्युति । ॥३॥ का ० २६ ६ १४ चतुर्थे शकल को अद्गतमेव उदीची को देखता वेदि के दक्षिणभा ग मैशानिच्याबर्हि में प्रवेश करें "पितरें के शर्घ खाहा केंसे पितरों उर्ध्वविहें औं। प्रागग्र दिहें ए जिन्हें। की तिन सीम पीने हारों) के अर्थ तथा धर्म पीनेहारों के अर्थ ॥४॥ द्याबापृथि वी-शों (प्राणेदानी) के अर्थ साहा। प्राणेदानी वे द्यावापृथिवी प्राणोहाना वे वास्मिन्ने तह् भागीति १४ : २ : २ : ३६ : म्रुति : ॥ ५ ॥ वि म्बे देवाश्रों (प्राणों) के शर्थ साहा। प्राणा वे विन्धे देवाः प्राणा-नेवास्मिन्नेत स्थातीति १४ २ २ २ ३० स्नुति: ॥६॥१५॥+

> स्वाही रुद्राये रुद्रहूतये स्वाहा सं ज्योतिषा ज्यो तिः। इपहः केतुनो जुषताछं सुज्योतिज्योति षा स्वाही। गत्रिः केतुनो जुषताछं सुज्योतिज्यो तिषा स्वाही। मधु हुत्रिमन्द्रतमे। अपनाव्यया से ते देव धर्म नमस्ते। अस्तु मा मा हिर्हेसी। पर्धा

र्म खा-ये।अशस्त्र-तिः। दूशश्र-हारउशर्र-हा।स्वश्म-सीः।तुश्म१(प

का॰ २६ ६ १५ मूलागाविध यमेषृताम्यक्त सप्तम प्राकल की इ-क्षिण की खोडी देखता प्रतिप्रस्थाता के अर्थ देवे ॥ हुई। † (स्ते कि नृयों) से खुत रुद्र के अर्थ सुद्रुत हो॥ ।॥ एवं सप्त युजुवां मध्ये च नुर्थ सन्नमयोर्विनियोग उक्तः शेषेः पञ्चपाकले राज्य होयः॥ का॰ २६ ६ १७ स्वाहा समिति धर्म सम्बन्धि घृत की उपयम्नि में सींचे-पहिले खुक्ख को यर्भ में सीचा अब यर्मस्य को खुचि में डाले गपयोदेवत्यम् प्रा-गा॰या-ञा॰वा। ज्योतिः (यमस्थ-घृत) ज्योति (उपयमनीस्थयृत) करि संगत हो स्वाहा (सुद्गतमलु। ज्योतिवीं इतरसिन्ययो भवति ज्योतिरितरस्यां ते होत्तुभे ज्यो-तिषी संगद्धे ते र्ति १४ : २ : ४० : श्रुते : पयो देवता ॥का • १६ : ६ १प जनररी हिए। को संज्योतिषा ज्योति एतन्मन्चकमे के श्रमन्त र होमें ॥ अहः केतुना। व्याखाते यजुषी ३७ २१ ।। का ०२६ ६ २० उपयमनी में सानीत घमीज्य की सम्निहीन्हीम प्रकारेण सम् न्त्रक होमि के वाजिनवत् उपहवप्रार्थनपूर्वक होता अध्युं प ह्या प्रस्ताता प्रतित्रस्याता आग्नीश्चर यजमान भस्णकरें॥ घर्मदेवत्यम् जार्चावुशर्जानिमंमभुर्(धर्माज्य) हमलोगों नें होमा वैसे शानि कि र्न्द्रतम(वीर्यवत्तम) में (मधुद्वतमिन्द्रियवत्तमे गनावित्येवेतदाहिति १४:२:२:४२:श्रुते:।हे धर्म हे देव तेरे हुन प्रेषको हम भक्षण करते हैं तेरे अर्थ नमस्कार ही हमें हिंसा न करि (अपना परित्राण प्रार्थना करिये है ॥१६॥ अभीमं महिमा दिवं विश्री बभूव सप्तर्था। उत

अवसा पृथिबी छं सर्वसी दस्व महा २॥ श्रिक्त रो-चस्व देव्वीनये विध्ममने अस्व मियेथ्य स्ज प्रयास दर्शनम्॥ १०॥ +

का॰ २६ र ६ २५ प्रचरणीय महावीर की अभीममिति समन्त्रक आ सन्दी में करे इतरों को चुपके से ततः प्रान्तिपारः ॥गायती वृ हत्यो मध्ये वसानहीने अभीमम् गायत्री सरसीरस्व बृह ती यहा वसान जयोपेताति शक्षरी अग्नि देवत्या एके वजरक् कर ग्रयं वा।हे अग्ने तेरी महिमा इस दिवि को अभि होती है।केंसी महिमा कि विष: (विष्रोषणा पूरता है सब की- मेथावी। बिरता र-सहित। श्रीर श्रव(धनवायश्र) करि पृष्टिची की श्रभिभवतीयनु षद्भः॥सर्वेसीद्स्वेति व्याखातेकाद्येख्याये पश्चिपीकरिड-का ११-३६ तन शोचस्वेति पारे । नशेचस्वेति अर्थ एक एव ॥१४।। या ने घर्म दिव्या अग्या गायच्या थं हेविधाने। सा तुःशाप्यायतां निष्यायतां तस्ये तुसाही। या ने घमोन्नरिक्षे खुग्या विष्टभ्याग्नीध्रे।सात् न आप्यायता निष्ट्रायता तस्य ते स्वाहा। या ते यमे पृथिव्यार्थ सुग्या जगत्यार्थ सहस्यो। सात् म्आप्यायतां निष्ट्रपायतां तस्ये ते स्वाही॥१६॥१ का॰ २६-७-४- अध्वर्ये आज्य की संस्कार करि चतुर्गृहीत करि के तिस से होमें अग्नीधा धियमाण तीनि पालांका विकीं में ती नों मन्त्रों से तीसरे की वैढि करि । धर्मदेवत्यानि त्रीिए १ ६

<sup>†</sup> अगर्भ अभीमम् सर्वेसीर्खः अनवसानतात्॥१७॥ † या-हा। अगर्ग उगारणा

व्यव्यक्री दृष्णु गहे पर्म जो तेरी सु में हुई सीति जो गायकी छन्द में प्रविष्ठा जो हविर्धान (यत्तगृह) में प्रविष्ठा सो मेरी हीति बेरी हट होक्या तिस तेरी हीति क्योर तेरे अर्थ सहत हो ॥१॥ हे पर्म जो तेरी हीति अन्ति हो जियु छन्द में क्योर खारनी अस्ति में जो तेरी हीति अन्ति हो पूर्ववत्॥ २॥ जो तेरी हे पर्म पृथिन्यन में प्रविष्ठा सो तेरी होति पूर्ववत्॥ २॥ जो तेरी हे पर्म पृथिनी में सीति जगती छन्द में प्रविष्ठा सद (यत्तगृह) में स्थिता सो तेरी हत्युक्तम्॥ ३॥१०॥

भाग के श्वासी त्वा प्रसीय बह्मण्यानं पाहि। विशे स्वा धर्मणा वयमनुक्रामाम सुविताय नक्षसे॥१४०

का॰ २६ ६ होम के अनन्तर अध्वर्ष पत्नी की आगे करि पाला में निकर्ने ॥ उपरिष्टा हु हती धर्म देवत्या। हे धर्म हम तु-में अपनु चलते हें तू ब्रह्म के प्रारीर को पालि। कि मर्थमनुग-मनम् कि क्षत्रिय (देव-सूर्य) के पर्म (उक्तष्ट) पालने के अर्थ (एन हैं देवं क्षत्रं य एवं तपतीति १४ १ १ ४ अते । किंन वि-पाः (यन्त) की धार्णानिमिन करि हम तुके अनु चलते हैं (य-को वे विज्यत्तस्य लारिष्टेंचे इति १४ ३ १ १ ४ अते । धिक्मर्थ-म् कि नृतन सु प्रसूत कर्म की सिद्यार्थ ॥ १६॥

चतुः सितानीभित्ररेतस्य स्वयाः स नी विश्वा-युः स्वयाः स नः स्वीयुः स्वयाः । अपि है-योग् अप्रस्ति रोग्न्य ब्रोन्स्य सिश्चम॥२०॥

का ०२६ . ७ १४ प्रवृक्तनीय महाधीर की उत्तरवेदि में स्थापन

करेगमहाबुद्दती पर्मदेवत्या। बोद्द यर्म हमारा सर्वायुः (पूर्णियुः प्रदः) हो (पुनरुक्तिरादराष्ट्री। केसा बोद्द कि चतुः स्रक्तिः (चारें कोण दियूपा जिस के-राव वे चतुः स्रक्तिर्य एष तपति दिश्री हो तस्य स्रक्तय इति १६ १९ १९ ३ १९ अनेः। तथा व्रहत (सत्य वा य क्त) का नाभि (बन्धनस्यान । स्विस्तारः। जगत की आयु का दाता। शेरेर सर्वतः प्रथयिता। हे यर्म तेरे प्रसाद करि हमलोगे हो हो तिकलजांवे इति शेषः (बीतराग्र हो इतिभावः। शेरेर हमारे सेह्र (चलन जनममर्गलक्षण्) निकलजांवे। हम अन्यव्रत (मसुष्य कर्म के सका्रा भिन्नवृत जगदनुग्रहरू प पर्मात्मा) को सेवन करते हें (पर्मात्मा की सायुज्य को प्राप्त होते हें दृति भावः (अन्यहा। गतस्य वृत मन्यन्म नु-ष्याणामिति १४ ३ १९ १६ अनुतः॥३०॥

योर्मिनने पुरीषं तेन वर्धस्य चा च प्यायसः। बर्धिषीमहिच व्यमा च प्यासिषीमहि॥३१॥

का॰ २६ ॰ ३२ गतियुक्त पात्रीं की हुम्ब से पूर्ण करें शीरतेपान सम्म हैं (३ महावीर २ पिन्चने १ उपयमित १ स्नुवः। अनु शुप् यमिहे वत्या। हे धर्म यह पय तरा पुरुष (पूर्ण करने हारा अन्त्र) हैं (अन्त्र वे पुरीष मन्त्र मेवास्मिन्नेतह शासीति १४ • १ • ३ • २३ • अतेः। तिस (पय) करि वृद्ध हो और पूर्ण हो तेरे प्रसादसे हम वर्धिषी महि आप्यासिषी महि चित व्याख्या तम् २ • १४ • ॥ ३१ ॥

## स्विकद्हुषा हरिर्म्हान्मनी न दंशीतः। सर्वे स्वीण दिद्युतदुद्धिन्थिः॥२२॥

का॰ १६-७-१२ सामगानाननार उत्सादन देश में अचिक द दिति तीनि बार परिता जनसेक कािक वश्यमाणकरे । परोख्या क यम देवत्या। धर्मः सूर्यात्मना स्तूपते। साहित हािरण वृष्टि कर्ता छ में अवुज्यमानः सन् पुनः पुनः पुष्ट करता हुआ। केसा कि हरितवर्ण वार्सों का हती (एष वे वृषा हिर्द्य एष तपत्ये य अ प्रवाये इति १४ ५ १ १ ६६ श्रुतिः। महान् (प्रभावसे। मिन न ऐसे दर्शनीय अत एवं सूर्य तुल्य प्रकाशे हें जल काथती निधि सुरेंगे का इति शेषः॥ २॥

सुमित्रिया न शाप शोषधयः सन्तु दुर्भित्रियात्तरेमे सन्तु योगस्मान्द्रिष्ट्रियं च वयं हि

क्यः॥३३॥

का॰२६ं.७.३० सपत्नीकाः ऋत्वियजमानाः चात्वाल में मार्जन करते हैं।यत्या अपि मन्त्रपादः गच्याख्यात ६-२२॥२३॥

उद्दयं तमस्यार् खः प्रथन् उत्तरम्। देवं हे-व्या स्युमगन्म ज्यातिरुत्तमम्॥ २४॥ का॰ २६ • ७ • ३८ • रोशानी दिशा प्रति यजमान चलता है॥व्या-खाता २० • २९ • ॥३४॥

एथों स्येथिष्यामहिं समिदंसि नेजें सि तेजो

मियं धेहि॥३५॥४ ए-हि।ज्ञलस-हि।इं०॥३५॥

का॰ २६ ॰ ३६ च जमान पीछे की न देखता ईशान देशसे ली दि करि एथी। सीति मन्त्रण एक समिध लेके समिदसीति मन्त्र ण आहवनीय में रखें ॥ मन्त्रहयं व्याख्यातम् २०१२३ ॥ २४॥

यावनी यावाप्रियवी यावाच सन्न सिन्ध्योवि तिस्थिरे। तावन्तिमन्द्र ते ग्रहंमूर्जी सहाम्य क्षिते मिथे सहाम्यक्षितम्॥२६॥

का॰ २६-७-५४ संपिवचा शिनहोचाहवणी में दिधियमें ग्र-हण करें । बाह्मी उिष्णक स्थियमें देवत्या इन्द्रदेक्या च है इन्द्र शन्त्र सित शनुपक्षीण के ग्रह नितने परिमाण को में ग्रहण करता हूं शोर मुरु विषे अनुपक्षीण जैसे हो तेसे ग्र-हण करता हूं (तेरे ग्रहण करि मुरु में यज्ञक्ष्य नहा इत्यर्थः)

तितना कितना कि यावापृथिवी जितनी और सप्त संमुद्रा जितने परिमाण देश में विषेण स्थित हैं तितने महनर द्धि

धमें को ग्रहण करता हूं इत्पर्धः॥३६॥ मिय त्यदिन्द्रियं बृहन्मिय दक्षो सिय कर्तुः। श्रमित्वश्रुगिवराजिति विराजा ज्योतिया सह जलाण तेजसा सह॥३०॥

का॰ २६॰ ॰ १४॰ इत शेष द्धिघूमें को यजमान ऋत्विजसी पहन भक्षण करं "पञ्चपदापङ्किर्यजमानाशी र्वषत्वा द्धि यम देवत्या सिद्धे महीधर अवद्य वोह (प्रसिद्ध) दुन्द्रिय (विश् मुक्त में विराजि। दक्ष (संकल्पिसिंह) मुक्त में विश्व कातु (सत्तं काल्प) मुक्त । विराज (अगत्प्रसिंह) ज्योति (नेजज्यादित्यात्य) सहित और ब्रह्म (व्यीलक्षण) तेज सहित यर्म मुक्त । केसा पर्म कि विश्वक तीनि हें दीप्तिए जिस की बोह ज्या ते पर्म दिया श्रीतित्य प्राह्म विश्व की की हर्या ते पर्म दिया श्रीतत्य प्राह्मी कि एड का शालाक मन्त्र में कह गया। १९०१

पयसो रेत आर्थत तस्य होई मशीम्ह्युनरा मुनरा थ समाम्। लिषे: संबुक् क्राले दक्षस्य ते सुषुगा-स्य ते सुषुमगारिन्द्वतः। इन्द्रपीतस्य प्रजापति मक्षितस्य मधुमत उपहृत उपहृतस्य भक्षयामि ॥२०॥१

इतिसर्हे हितायां तृतीयो नुवाकः दे

इति श्री श्रक्त यजुषि मार्थ्यन्दिनीयायां वाज सनेय सर्वे हिनायां दीर्घपारे श्रानिर्देशो ध्याय :॥३०॥

धर्म देवत्या गायच्यनवसाना। दिध्यम्भस्तणे एव विनियुका। पय का रेत (वीर्य सार-जगदुत्यनिवीज) जो आहरण
किया दिध्यम् रूप् तिस के दोह (प्रपूर्ण) की हम उत्तरोतर इस वर्ष में व्याप्त हों (सर्वदा हम यायजू का हों इत्यर्थः ।
का॰ २६ - ७ - ५६ - महावृतीय दिवस में विष इति मन्त्रण हतत्रीय दिध्धमें को भस्तण करना । दिध्यमें देवत्यं यजुः ।
हे विषः संद्यक् (कान्ति के स्वीकर नेहारे) हे सुषुम्णः (शोभनसुरवदातः) हे दिध्धमें में उपहच किये सन् तरा अंश वा
क्रि मक्षण करता है । केसा तेश कि संकल्प का सिदिहान।

न्त्रां मानि-मि। द्रुवाश्या

र एक ले- शब्दः पाद् पृत्ताः

हुत शिष

भक्षा

तथा शोभन सुखभूत। अग्नि में होमाहुआ। इन्द्रकरि भ क्षित। अजापति करि भक्षित। मधुर्स्वादोपेत। अपहृत (क्रती-पहन एवं विथ तेरे अंश को हे द्थियर्न में मक्षण करता हू र्त्यर्थः । समान्ना घमेति कतेब्यता॥२०॥

इति भाष्ये तृतीयाः नुवाकः ३ श्रीवेदाये पदी पेन तमोहा देनिवारपन् पुमायीखनुरादेयानमहाबीरामस्वयारः १

श्रीमञ्जूक्त यजुर्वेदानागेत माध्यन्दिनी शाखायेत् व्याघ्रपारं-न्वय विन्वामित्र पुराधिप श्रीमञ्ज्ञ पवित्रोगर देव वस्मात्मज री-किम्एय नृपतिगिरिप्रसादेन रचिते श्रीवेदार्ध प्रदीपैगिरिधर-भाष्ये भुक्तियायां महाबीर निरूपणे म्छा विर्वेषो मध्यायः ॥३०॥

हरि: श्रीम् जोनमा यज्ञ पुरुषाय पच्चात्मकं हिरूपंच साथने बेंहरूपकम् स्वानन्द रायकं कृष्णं ब्रह्मस्पं परंस्तुमः ३६-

स्वाहं प्राणेभ्यः साधिपतिकेभ्यः। पृथिचे स्वा हाग्नेषु खाहानारिसाय खाहा वार्यव खाहा। दि वे खाहा स्योय खाहा॥१॥१

**डोनमोयाज्ञवल्काय** 

गिरिप्रसादसंदीनोपान्येः ध्याये प्रदीपके द्यीते संहिता भाष्ये सक्ते धर्मादि निष्क्रतिः ३४०

न सक-भ्यान्त्र अप-हारद्यान्य-हार उन कर नवा-हास्त्र सहि-हारक्षा अस्तुहार है अद्देश

प्रवर्षे धर्मभेदे प्राविधन्तम् नृत का॰ १६ न्थ-४४ अस्पुं भूमिर्ह्न क्रिम् प्रश्नादिति हो मची से भग्नधर्म की सर्प्राकि प्राप्ते स्वादि व्यथ-१४ चतुर्ति प्राप्त साहृतिये होमिके स्वाहा प्राणेम्य इति आद्या (पहिली) पूर्णाहृति की होमि पृष्ठिके स्वाहिति विप्रा-ति २० आहुतियों की सक्त हृहीत करि होमि के मनस इति अन्या (पिछिली) पूर्णाहृति की कर्र गस्ताहा प्राणेम्यः १—३ मान्त्रवर्णि-की देवता। खाहा प्राणेम्यः या-विश्व मन्त्राः १५ २ अधिपति (हिर्-एयगर्भ) सहित वर्तमान प्राणें के अर्थ स्वाहा (सहुतमस्तु) इति पूर्णाहृतिमन्त्रः। तती विर्देशितः स्पष्टा मन्त्राः १५ २ ४ ४ ६ व वृष्टः १६ १० १ १ ९ १४ १ १ व व स्वादा सुहत हो। एवम गोपि अपनये अ-नारिक्षाय वायवे हिवं सूर्याय ॥१॥

दिग्धः खाहा चुन्द्राय खाहा नक्षेत्रेभ्यः खाहा-द्राः खाहा वर्रणाय खाहा । नाम्ये खाहा पूना-य खाहा ॥२॥+

दिग्भ्यः चन्द्रायः नक्षत्रेभ्यः शह्यः वरुणायः नाभिदेवताः शोधकदेवताः॥२ः

वाचे स्वाही प्राणाय स्वाही प्राणाय स्वाही। चर्तीय स्वाही चर्स्तेषे स्वाही प्रोजीय स्वाही क्रोजीयस्व हो॥३॥†

बागिधिष्टातः एवमग्रेगि। प्राणिन्द्रयाधिष्ठातः (प्राण्न्हीनाहि

<sup>+</sup>रि-हार्विन हार्विन हार्विन हार्विन हार्विन हार्विन हार्विन हार्विन हार्विन स्व

लान्मन्त्रावृतिः। चक्षुतिस के अधिष्ठात्। श्रीव के अधिष्ठा तृ ।॥३॥

मनेसः काम्माकृति चाचः सत्यमशीय।पुत्र नाथं रूपमन्त्रस्य रसो यशः श्रीः श्रीयतां मिय स्वाहां ॥४॥

द्वितीयः पूर्णेद्वितमन्त्रः। अनुषुच्यजमानाशिश्रीदेवत्या। में मन कं शिमलाष भीर शाक्ति (प्रयत्न) को प्राप्त हों उ शोर वाणी सत्य को प्राप्त होवै। मेरे विषे यह सब तिष्ठे पत्रसम्ब-न्धिनी जोभा अन्त का स्वाबुख यश (कीर्ति) क्षेत्र लक्ष्मी॥४॥

त्रजापितः सन्भियमीणः सम्बाद सम्धृतो वैश्व देवः सर्रमन्त्रो घुमेः प्रवृक्तस्तेन उद्यत शास्त्र-नः पर्यस्यानीयमनि पोष्णो विष्यन्दमाने मान रुतः क्रषन्। मेवः शरित संताच्यमाने व्ययम् द्वियमीण आग्नेयो ह्यमानी बाग्युनः॥५॥

का॰ २६-७-५० - समित्रयमाणाद्यवस्या (महाबीर्भेद)मे प्रजा पतये खाहात्याद्या पया काल जाहातियें होमियें हें "नद्यबा मन्त्री दर्शयित सम्भियमाए महावीर जब कि फंटे दूरि ग व प्रायिश्वनहोम में प्रजापति देवता है - प्रजापतये खाँहति प्रायिचना इति होमियें हैं इत्पर्थ (प्रजापनि: समिन्नयमा-णो यथाकालं प्रायश्चित्तदेषतेत्युक्तत्वात् अनुक्रम् ०४ रः। हे ४ ६ यजुषी॥ पयो वसेकाननार् कुशासादन सपूर्व

सम्भृत किर्ये है तिस के भेद (फरने-टूटने) में सम्राट् प्रायिक-न देवता समाजे स्वाहेति ॥ आसादन से ले मुज्जप्रलवें। पर लाधित्रयण से पाक सर्वसन्तः नहां भेद में विन्धदेव देवतः विन्धे-भ्या देवेभ्यः खाहेति॥ अधिश्रयण से ले परिश्रासें करि ग्रहण से पूर्व प्रवृक्तः (प्रवृज्यतः इति) तत्र भेदे यमीय खाहेति॥उद्यम नसे ले अजापयो। वसेक से प्राक् उद्यतः तत्र भेदे तेजसेसा-हिति। अजापय के आसिच्यमान घर्मभेद में अश्विदेवत्यः घ मेहें अश्विभ्या छं खाहेति हो मियेहें ॥ विशेषेण स्यन्दमान ्यीके बाहिर सवते भें घर्मः पृषदेवत्यः पूष्णे स्वाहेति हो ।। मध्य में धीका आवर्तन नबमरुद्देवत्यः तत्र भेदे मरुद्धाः स्वा हिति जुहोति॥पयोः वसेक में योपरि तरिका उत्पन्न होती है वो ह पार कहिलाती है तिस के संताय्यमान (एथ्यमान) में मिन्नदे वत्यः तत्र शर्जादि हरण से त्राक् भेदे-मित्राय खाहेति जुना आहबनीय की हियमाण होम सै पहिले वायुदेवत्यः तत्र मे हे वायवे खाहेति जुगा ह्यमान धर्म अगिन देवत है तन तड़ी दे अग्नयं खाहेति जुणा होम से ऊपर् उत्तरघमीरम्भ से प हिले वाग्देवतः नव भेदे वाचे खाहेति सुगाएता आहुतियें सक्त द्वृहीत शाज्य किर्ने हो मिये हैं ॥ १॥ सविता प्रथमेग्हन्निगिषे वायुस्तृतीयं आ दित्यश्चतुर्थे चन्द्रमाः पञ्चम न्तरतः षष्ठे मुर

तेः सप्तमे बहस्तिर्ष्टमे । मित्रो नवमे वर्र

णां दशुमः इन्द्रे एका स्थे देवा द्विष्ठो । देण का॰ १६ ७ ५१ और सिवता प्रथमे इन्द्रित प्रतिदिन में तथाचा न सुक्रमणी ७ ४४ सिवता प्रथमे इन्द्रित जुः । एवमग्रे । पि । दूसरे दिन यर्म भेद में सिवता । सिवेच स्वाहित जुः । एवमग्रे । पि । दूसरे दिन च यः अस्ति दे॰ अम्नये स्वाः ।। तीसरे दिन ॰ वायंव स्वाः ।। ये ये दिन आदित्येभ्यः स्वाः ।। पाचमं ॰ चन्द्रमसे स्वाः ।। हठवं ऋ तुः ।। सात्वं ॰ मरुतः ।। आठमं ॰ बुहस्पतिः ।। नवमे ॰ मित्रः ।। दश् मे ॰ वरुणः ।। एका द्रो । यह द्रो । विष्येभ्यो द्वेभ्यः स्वाः हेति जुः ।। उपसत्यवृद्धो एता एवा हत्यः पुनग्रदित आर्भ्याः वर्त्यन्ते ।। ६॥

अ २२ उग्रेश्व भीमश्व धानाश्व धुनिश्व मामहाश्वाभि युग्वा च विक्षियः खाहा ॥ ॥

का॰ १० १४ रे४ चयन में मारुतों यह पुरोडाष्ट्रों को सक्तानी तिश्वेत्यादि यह मारुतमन्त्रों से १० ०० - ०५ होमि के अर्एपमें अन्च्यसंज्ञक सप्तमपुरेडाण विमुख संज्ञक की उग्रश्चेति मन्त्र करि होमें तथाचानुक्रमणी ४-० उग्रश्च मारुती गापत्री विमुखाखो मन्त्री गेनी विनियुक्तस्तरमादाग्निक एवास्य १ षिः पर्मेषी प्राजापत्यो वेति। आग्निकः प्रजापतिर्ज्ञिषः। अस्यमन्त्रस्यात्र पादे प्राप्ते वेति। आग्निकः प्रजापतिर्ज्ञिषः। अस्यमन्त्रस्यात्र पादे पादे पाद्योग्यत्वात्। अय मन्त्रार्थः। जो एते उग्रादिनामकाः सप्त मरुतः तिन्हीं के अर्थ सुहुत हो। उग्र (उन्त्राह्म अस्थान हार्। ४४। पाद्योग्यत्वाद कर्ता ॥ ४६॥ पानुन्ते। की कॅपाता॥४६॥ प्राचुछीं की अभिभवता॥४०॥ हमारे संमुख योग को त्राप्त होता॥४८॥रिपुक्षीं की विविध क्षपता॥४४॥ गा

अगिन हैं हर्षयेना शनि हैं हर्या ग्रेण पशुपति हा-न्त्रहर्येन भवं युक्ता। शवं मतस्वाभ्यामी शानं मन्युनी महादेवमन्तः पश्चिनीग्रं देवं वनिष्ठ-ना वसिष्टहर्नुः शिङ्गीनिक्षास्याम्याम्॥ ५॥

का॰ २० ए ई-ए जगुर्श्वति मन्त्र विसुख् है तिस् से परे देवता अस्वा द्वां के अर्थ अग्निरं हर्यनेत्यादिकों से चतुर्यहीत आज्य की ले-सेंकर होमें। तनापि पश्रह्यम्। अग्नये खाहा हृदयाय खाहा अपूर नय खाहा हदयाग्राय खाहा इत्यादि कात्यायनादिकों का अभि प्रायहें श्रीनिर्धं हदयेन प्रीएगिम खाहेत्यादि हरिस्वामिमते प्रयोगः। ततश्चानिक हत्येनत्यादीन्विश्वभ्यो देवभ्यः खाहे त्यनों होमें। की करिके मान इति अनुवाकी २५ २४-३४० से बोडपाइतियं होमिके द्यावापृथिवीम्पार्थ खाहेति चर्मा आ हृति को होमें रृति स्वार्थः॥ अर्एये न्यूच्यान्हु वा द्यावापृथिव्या-मुनमाहतिं जुहोतीति श्रुतेः शार्एय में अनूचों (पिंहतें। अ गिनिहं हृदयेनेत्यादिकों विश्वेभ्यो देवेभ्यः खाहेत्येवमन्ती।होमें। को करिके द्याबापृथिवीयामुत्तमा आहुति की होमें इति श्रुत्य-र्धः॥ तथा चानुक्रमणी ४ ए अगिन हें हर्पेणाञ्चमे धिकानि तदीक्त एवर्थिलीमभ्यः खाहेति प्रायश्चित्ताहुतयो द्विचत्वा-रिहें यात् । नवारिनं हदयेए। उग्रं लोहितेन हे किएडके ब्राह्मए- स्पे देवनान्धावयवसम्बन्धविधानात् अर्एये ध्येयलादिह पाठः। लोमादीन्यङ्गान्येवपरितानि आपासाद्यो देवता ए व।। अय मन्त्रार्थः।। हृद्याङ्गः करि अनिदेव को प्रीणामि (तृ न करता हं । हदय के अग्रभाग करि अश्रिक्व को त्रीशास मग्रहृद्य करि पश्चपतिदेव की प्री॰॥यक्तत्।कालखएड)करि भवदेव की जी॰॥मतस्त्राञ्जां (हदयास्थिविशेषी तिन्हें) करि श विदेव को प्रीगामन्यु (अञ्चसम्बन्धिकोध) करि ईप्रान देव को प्री॰॥अन्तर्विति पर्शव्य (पार्श्वास्य सम्बन्धिमास)करि महादेव-देव को त्रीणविन्छः (स्यूलान्ज)किर उग्रेदेव को त्रीणविन्छदे वका हनुः कपोलेकदेषाः जानना। यहा वसिष्ठा जा हनुः कपोल का अधीभाग हनता आहार की रहनः तिङ्गाचायः वसिष्टहन्। तिसः करि और कोष्याओं (हदयको प्रास्थं मासपिएडों) करिष्रि द्भिः संज्ञकदेवतात्रीं की प्रीणाणा

उग्रं लोहितन मित्रहें से ब्रित्येन रूद्रं दें ब्रित्येनेन्द्र प्रक्रीडेन महतो बलेन साध्यान्त्रमुद्दा भ्वस्यू कएकपर्ठ रुद्रस्यान् पाञ्चे महादेवस्य पकेख् व

स्य वनिष्ट्ः पंखपतेः पुरीतत्॥ है॥

लोहित (असक्) करि उग्रेंच की प्रीण सीवाय (शोभनगत्यादि कर्मकर्तृत्व)करि मिन्देव को प्रीशासे क्रिय (दृष्ट-स्वलना इल नादि वन)करि रहरेव को प्रीणप्रकीड(प्रकृष्टकीडन)करि इन्द्र देव को त्रीणबल (सामर्थ्य) करि मरुहेवतान्त्रों को त्री भात्रमुद्रा

(प्रक्रष्ट हर्ष) करि साध्य देवताओं को प्रीणाकण में हुआ मांस भ-व देवता का हो वा कण में हुए मांस करि भवदेवताकी प्रीणावम ये ग्रिश पाष्ट्र के मध्य में हुआ मांस रुद्र देवता का हो ॥ यक्तत्काल खण्ड) महादेव-देवता का हो ॥ स्मूलान्त्र प्रावदेवता का हो ॥ प्रशत त्(हदपाछादक अन्त्र) प्रसुपति देवता का हो ॥ ४॥

तोमम्यः खाहा लोमभ्यः खाहा त्वचे खाहा त्व चे खाहा लोहिताय खाहा लोहिताय खाहा मेही-भ्यः खाहा मेहीम्यः खाहा। मार्थसम्यः खाहा मा-थंसम्यः खाहा खावभ्यः खाहा लावभ्यः खाहास्य-भ्यः खाहास्यभ्यः खाहा मज्जभ्यः खाहा मज्जभ्यः स्वाहा। रेतसे खाहा पायवे खाहा॥१०॥

त्रीणि यज्ञ्छेषि ॥लोमभ्यः स्वाहेति प्रायश्चित्ताहृतयो हिचलारि र्छेशत्॥लोमादिक अप्पः हैं।लोमभ्यः स्वाहा (लोमों को होमता हूं इत्यर्थः २ त्वचे ४ लोहिताय है मेहोभ्यः (मेही श्वातृविशेषः ८ माछंसभ्यः १९ स्वावभ्यः (स्वायवो न साः) १२ अस्थम्यः १४ मज्जभ्यः (मज्जा) षष्ठो धातुः) १६ रेतसे (विर्धः) १७ पाय वे (गुहा) १८ ॥ १०॥

श्रापासाय साहा प्रापासाय स्वाहा संयासाय स्वाहा हो वियासाय साहोद्यासाय स्वाहा श्रोकीय स्वाहा श्रीचेते स्वाहा शोकीय स्वाहा शोकीय स्वाहा नपसे स्वाहा नप्यते स्वाहा नप्यमानाय स्वाहा नप्ताय स्वाहा धर्माय स्वाहा। निकित्ये स्वाहा क्राः यश्चित्ये स्वाहा भेषजाय स्वाहा ॥१२॥ यमाय स्वाहानकाय स्वाहा मृत्यवे स्वाहा क्रह्मणे स्वाहा ब्रह्महत्याये स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा द्वाराणे स्वाहा ॥१३॥ हा द्यावापृथिवीभ्याथं स्वाहा॥१३॥ इति सर्विहतायां हितीयो नुवाकः २

इति श्री श्रुक्त यज्ञिष माध्यन्दिनशाखीयायां वानसन्य सर्वे हितायां दीर्घपारे एकोनचन्वारिवंशोध्यायः॥३६

आयासाय (श्राबासादयो देवविशेषाः) १४ - प्रायासाय २० संपाराय २१ वियासाय २२ उद्यासाय २३ श्रुचे २४ - श्रोचंत २५ श्रोचनानाय २६ - श्रोकाय २० - तपसे २० - तप्यते २४ - नप्यमानाय ३० - तप्राय ३६ -यमीय ३२ - निष्कृत्ये ३३ - प्रायश्चित्ये ३४ - भेषजाय ३५ - यमाय ३६ - श्र नकाय ३० - मृत्यंव ३० - ब्रह्मणे ३४ - ब्रह्महत्याये ४० विश्वेभ्यो देवे म्यः ४१ एतम्यो देवस्यः सुन्नतमस्तु । एता श्राह्मतिये होमिके द्या-वापृथिवीभ्या १६ स्वाहेत्यना श्रद्धित होमें ४२ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ११॥ १२॥ १३॥ कर्म काएडं समाप्तम् ॥ ११॥ १२॥ १३॥

> श्रीवेदार्घप्रदीपेन तमोहार्दे निवार्यन् पुमार्थाश्चतुरे। देयानमहाविष्णुमसाधिपः ३४०

इति श्री गिरिधरभाष्य द्वितीयोः नुवाकः २

त्रीमच्छुक्तयजुर्वेदान्तर्गतमाध्यन्दिनीयशाखाध्यतृच्याप्रपादान्व यविष्वामिनपुराधिपत्रीमज्जयिकशोरदेववर्मात्मजरोक्तिणेय नृपति गिरित्रसादेनरिचते त्रीवेदार्धप्रदीयेगिरिधरभाष्ये सुकि याया प्रायश्चित्तवर्णना नामेकोन चलारि र्रंप्रोभध्यायः॥३४॥

> गिरिप्रसाद्सर्वस्वे श्रीवदार्धप्रदीपके व्यरमत्कर्मकारखें। यंबल्लभागिनप्रसादत १

अस्याये एकेनाध्यायेनज्ञानकाएडोभविष्यति

ञाश्विनस्यामले पक्षे चतुर्थ्याभानुवासरे यहनेत्राङ्कभूवर्षे कर्मकाएडःसमागमत् १:

**डोम्**शान्तिः

प्रान्तिः

शान्तिः

## हरिःश्रीम् जैंनमः परमात्मने

नमी भगवते तस्मे क्रिक्णयाद्वत कर्मिणे स्पनामविभेदेन जगत्की डिनयो यतः ४०

हत २० १ र्षुणा बास्य जिद्ध संबंधित चु जगत्या जगत्। ते न त्यक्तेन भुद्धीया मार्ग्यः कस्य खिद्धनम्॥२॥ नत्वा रवियाज्ञवत्कं दथ्य ङ्डायर्वणं नया संहिताचरमाध्याये ज्ञानकाएंडे। वितन्यते २

एको नचलारि हें शाताध्यायेः कर्मकाएं निरूपितम् इदानीं क मीचरणश्रद्धान्तः करएं प्रति ज्ञानकाएडमेकेनाध्यायेन निरूपित। हेशा वास्यमित्यादि मन्त्राएं। कर्मसु विनियोगो नास्ति तेषां श्रद्ध-त्वेकत्वापापविद्धत्वाशरीरत्वस्वगतत्वाद्यात्मयायात्म्यप्रतिपाद-नात् तच्च कर्मए। विरुध्यते न ही हगात्मोत्याद्यो विकार्यश्राप्यः संस्कार्यः कर्ता भोक्ता वा भवेद्येन कर्मश्रेषता स्यात् तस्मा दविद्याक्ततमात्मनो नेकत्वकर्तत्वभोक्तत्वा श्रुद्धत्वपापविद्ध त्वाद्यङ्गीक्तत्य लोकबुद्धिसिद्धानि कर्माणि विद्वितानि यो हि हष्टेन ब्रह्मवर्चसादिना हष्टेन स्वर्गादिना कर्मफलेनाथी स नहं द्विजातिः कर्माधिकारवानित्यात्मानं मन्यते तस्य कर्मा धिकारः तस्मादेते मन्त्रा श्रात्मयायात्म्यप्रकाश्नेन श्रोक मोहादिसाधनमज्ञानं विनिवर्त्यात्मज्ञानं जनयन्तीत्यभि-ध्येयसम्बन्धप्रयोजनानि। इदानीं ते मन्त्रा व्याख्यायन्ते॥ हरिःशोम् वेानमोवेद पुरुषाय गिरिष्रसाद्संज्ञेन श्रीवेदार्ध्य प्रदीपके इयेते समोश्ध्यायः परमात्मिनरूपकः ४००

रूपा वास्यम्। स्पात्मदेवत्य अनुष्टुप्कन्दस्को ध्यायो द्घीचार्थ ॥गर्भाधानादिसंस्कारसंस्कृतमधीतवेदं ज र्विऐन हृष्टुः॥ नितसुतं यथाशिकिकतयज्ञं निष्पापं निःस्पृहं यमनियमोपेतं सु मुक्तं मुपसन्तं शिष्यं पुत्रं वा ऋषिरुषदि प्रान्ताह ॥ र्दुपा (परमेश्वर) सो ही सब जन्तुःश्री का शाला होते सब को रू-ष्ठे तेन अपने आप करि ईशा यह प्रत्यक्ष से हप्यमान सूब वास्यम् (ऋाद्धा दनीय है) परमात्माहमेवेदं सर्व इति परमार्थस त्यरूपेण आत्मा करि सब यह आछादनीय अनृत् है पर मालाहमेवास्म नान्यदस्तीति चिन्तनं करे इत्यर्थः। यत् किम् चिति भिन्नकमः किंच जो जगती (तीनों लोक) में ज गत् (जङ्गमादिक स्वामिसम्बन्धालिङ्गिन) हो तिस सब स्वत खस्वामिसम्बन्ध करि भोग को अनुभवकरे मा गृधुः (आ-कांसा मत करि यह मेरा यह बुद्धि त्याग्रि। किमिति सिदि-ति निपाती वितर्के धन किस का स्वत् किसी का भी नहीं इत्यर्धः सब द्रव्यं अन्योन्य के समीप में जाते दीख पडते हूं इस हेन यह मेरा यह बुद्धि अविद्या है निसे छोड़ ते योग में अधिकार है इत्यर्थ।॥१॥

कुर्वनेवह कर्माणि जिजीविषेक् तर्हें समाः। एवं त्व यिनान्यथे ने श्रीत न कर्म लिप्यते नरे॥२॥ आत्मज्ञाना प्राकस्य कर्मापदेशमाह। कर्मी (अगिन हो चादि-कों निकामीं मुित के हेतु छों। की करते ही इस लोक में पातव र्ष तू जीने के लिये इक्का करे। युरुषायुषः शतवर्षताक्त ग्रहण म्। तेरी ऐसे कर्म करते जीतेजी सुक्ति है इतिशेषः इस प्रकार सै अन्यत्रकार् करि सुक्ति नहीं है अयमर्थः स्वर्गोदि प्राप्ति में जैसे नानाप्रकार हैं नहीं हैं तैसे मुक्ति में इत्पर्धः निष्ठा मकमी नुष्ठान करि खुद्धान्तः करण की ही मुक्ति है द्त्य-र्थः न तु कर्म की फल करि चाहकरना कथं मुिकारि त्यत आह न कमिति मुक्त्यर्थ कियमाण कर्म मनुष्य में न लिये (ब्रधे) मुतिकारणान्तः करणश्रुद्धि अपादकत्वकरिउ पक्षीएण शिक्तत्व से जितनी इक्का तितने करेंगी में अधिकार्य ह दिखलाया। उत्तरार्थस्यार्थान्तरं वा इस प्रकार नुरूजीनेकी इक्षा रखनेहारे नर (नरमात्राभिमानी) में इसकर्म करने सेश्व न्यथा(प्रकारान्तर) नहीं कि जिस प्रकार से असुभकर्म न अतः प्रास्त्रविहित कर्म करते ही जीने के लिये इछा करे प्रत्यवायपरिहार के अर्थ तदुक्तम् द्वाविमावय पु न्याना यव वेदाः प्रतिष्ठिताः प्रवृत्तिलक्षाणा घर्मा निवृत्ती च विभाषित दृति॥३॥ असुयी नाम ते लोका अन्धेन तमुसावृताः।

तांस्ते त्रेतापिगछ्नि ये के चाल्ह्नी जनीः॥३॥
स्थय काम्यकर्मप्रान्त्रन्द्ति। ने कोइक मनुष्य आत्महनः
रशाल्यहत्यारे-अविद्वासः काम्यकर्मप्राः विद्यमानश्चनर
समर आत्मा का अविद्यादोष करि अनादर करते हैं ते मृत्यु
हो (रेहछोडि) कर् तिन लोकों (स्थावरान्त जनमों को प्राप्त
होते हैं। तिन किन्हों कि नाम (प्रसिद्ध) जे न लोक (लोकियेंरेरिवयं-भोगियं-हें कर्मफल जहां द्तिजन्म) असुर्याः-असुरेरे(प्राणपोषणप्राय्णें) के अदेत को अपस्य करि देवता भी असुर हें। केसे लोक कि अद्श्रीनात्मक अज्ञानक
रि आद्यादित हैं। अर्थात् आत्मा के न जानने हारे युनःपुनः उत्यन्त्र होते स्रीर मरते हें॥३॥

अनेजुदेकं मनसो जवीयो नेनहेवा आधुवन्यू र्वमश्रीत्। तद्वावेतोशन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्त्रपो मात्रिश्वो द्धाति॥४॥

सुस्दुभिर्याहपां ब्रह्मात्मवेनोपास्यम् यस्याज्ञानात्संसार-स्वात्मस्वरूपमाह। विष्टुष्ठन्दस्कयमृक्। जो ब्रह्म अनेजन्ति हींकापता = चलना सदाएकरूप>एक(अद्वितीय) सब भूतोंमें विज्ञानघनरूप करिके। मन् (संकल्पादिलक्षण) में जवीयः अ त्यन्तवेगवान्) ननु अनेजहेगवतोर्विरोधः मेवम् निरुपाधि-वकरि अनेजत् और संकल्पविकल्परूप अन्तः करणकी उपाधि के अनुवर्तन में जविष्ठ-देहस्य मन का दूरस्थब्रह्मले-

<sup>†</sup> यन रोर्व्यत्ययः

<sup>🗦</sup> स्वावस्थाप्रस्रुतिः कम्पनम् तद्रहिनम्

कादिसंकल्पन क्षणमान से होता है इस हेतु मन वेगवतर लोक में प्रसिद्ध है मनसि दूरं गक्कत्यात्म चैतन्यावभासः प्रथम प्राप्त-दूव गृह्यते दूस कारण मन से जबीय यह कहा गया। देवाः (द्योतनात्मकाः चक्षुः में आदि ले इन्द्रियं) एनत् (प्रकृत आ त्मतत्व) को नही प्राप्त होते हें अर्थात चसुरादिकों से मन जवी य अतः मनोच्यापार् में व्यवहितत्व से आत्माका आभासमात्र भी देवताञ्जांका गोचर नहीं होता है इत्पर्थः क्योंकि पूर्वमर्श त्रवेगवन्मनसमा प्रथम ही गया-च्यामवद्यापित्व से सर्व संसा रधर्मवर्जित से। आत्मतत्व निरुपाधिक खरूप करि अविक्रि-य ही सत् उपाधि करी दुई सब संसारविकिया अनुभव करे है ऐसे यह अविवेकियों के प्रतिदेह को अनेक ऐसी प्रतिभासे है इतिभावः यहा पूर्वम् (पूर्वविद्यमान) अर्थात् (नही नापा होता १। किंच तत् (जोई) आत्मतत्वधावतः (श्रीघ्रचलते) अन्यो (मनोवागिन्स्यादिकों आत्मिवलस्यों) को अत्येति (अन्ये नियं जाता ऐसा है केसा कि तिष्ठत् (आप अविकियहों में ही चलता है। मातिश्वा (वायु ५) तिसन् (तिसनित्यचेत्त्यस्य) व आत्मतत्व में) अपः क्रिये के क्रियं क व आत्मतत्व में)अपः(कर्मी की द्धाति(धारणकरताहै कार्यकारणजात जिस में खोत दोत हैं खेर जो सूत्र संबजरात का विशेष करि धारण करनेहारा सर्वेषाणभू क्रियात्मक सो बा यु भी प्राणियों की चेष्टालक्षण अग्निर्विमेघादिकों के ज्वल नदहन प्रकाशाभिवर्षणादिक कर्मी के। जिस ब्रह्म में द्धाति

भ मातरि (अन्तरिक्षे) म्बसिति (गञ्च तीति।

विम्जवाता वाधारणं कराता है + सब ही कार्यकारणादिकियां ए सर्वास्पद नित्यचितन्यस्त्य ब्रह्म में स्त्येव होती हें द्रत्यर्थः।य-बा मानिरश्वा(वायु) अपः (कमिं क्यज्ञ होमादिकों) की जिस में स्थापन कराता है स्वाह्म वाते था इति रूश्रः समिष्ट्यज्ञ में वायुस्थत्व कहिने से कमी की तब तक वायु में स्थापन करिये है समिष्टस्त्य वोह वायु भी जिस में कमी की स्थापन करा ताहै यागहोमदानादि कमी का परम निथान है द्रत्यर्थः॥॥॥ तदेज ति तन्त्रेजित तहूरे तहिन्तिके। तद्नत्रस्य से वस्य तदु सर्वस्थास्य बाह्यतः॥॥॥

रहस्यं सहतुक्तं चिने नायातीत यूर्वमन्त्रोक्तमप्यर्थं युनर्वद ति।से। प्रहात (आत्मतत्व) एजित (चलता) और से। ही आप से नहीं चलता है अचल होने से मुद्द हिए किर चलता ऐसा है इ त्यर्थः। किं च सो दूर में (अविद्वानों के) की दिवर्ष पर्यन्त न आ प्रहाने से दूर में ऐसा है इत्यर्थः। से। ही समीप में (विद्वानों के) आत्मत्व किर भासमानत्व से नहीं केवल दूर और समीप में। इस सब (नामरूप कियात्मक जगत) के भीतर सो ही है। दूस सब के बाहिर भी सो ही है ब्रह्मन भोवत् व्यापक होने से। अस्य मन्त्रस्यार्थान्तरं यथा पूर्वमन्त्रेण कारण रूपमा-त्यान मृद्धिय कार्यस्त्र सुद्दि प्रयति। तदे जित। ति से। जुरु मः। से। आत्मतत्व एजित (सर्वजन्तु रूप किर स्थित होने से कापना कियावत् होता। है। और से। ही स्थावर स्त्यावस्था में नहीं चलता

<sup>†</sup> भीषा श्रमाह्नतः पर्वतः भीषोद्देतिसूर्यः। भीषा श्रमाद्गिनश्चेन्द्रश्च । मृत्युर्धावित पश्च-मङ्गितितिरिशिश्चार् ० ए - ए श्रुतिः। 💠 श्राप्यन्ते (प्राप्यन्ते )सुरवदुः रवानि याभिस्ता श्रापः कर्माणि।

में ही दूरमें (आदित्यनक्षत्रादिरूप करि स्थितत्वेरे) से ही समीप में (धरादिरूप त्वेरे) सर्व रवित्व हं ब्रह्मित श्रुते: । दूस सब प्राणिजाति के भीतर में सो ही है विज्ञानधनरूप करिके। इस सब के बाहिर में सो ही है जडरूपत्व से अर्थात् चेतनाचे तनरूप अनन्त ब्रह्म है एसे के उपासक का अचिरादिमांग करि गमन नहीं है यहां ही ब्रह्मप्रिप्ति मही तिस के प्राण कंचे चल ते पहां ही मले प्रकार लय होते हैं ब्रह्मेव सन्त्रह्मा प्यति ति श्रुते: । प्रकृ सर्वाणि भूतान्यात्मन्त्रवानुप प्रयति । सर्व भूतेषु चात्मानं ततो न विचिकितसति। ई।।

अधोपासनप्रकारमाह। युनः जो मुमुक्षुः सब भूतों अयक्तों से आहिल स्थावरान्तों चेतनों) को अपने में ही देखता है (मु में में ही सब भूत स्थित हैं नहीं हैं मुम्से व्यतिरिक्ता खेंगरे सब भूतों में अपने को अवस्थित अव्यतिरिक्त देखता है अर्था तृ तिन भूतों के स्व आत्मा को आत्मल करि देखता है इत्यर्थः। अयम्थः। इस कार्यकारण संघात का आत्मा हं सर्वप्रत्ययसा क्षीभूतश्चेतियता श्चेर निर्गुण श्चेर तेमे ही खरूप करि अव्य कादि स्थावरानों का में ही आत्मा यह सवों में अपने को निर्विशेष देखता है। नतः (तेमे देखने से) न विचिकित्सति (नहीं मंश्रय की प्राप्त होता। भाव यह है कि आत्मा को अन्य न देखते सब मंदेह होता हैं आत्माको अत्यन्त सुद्ध निरन्तर देखते नहीं है संदेहावकाश इस हेतु आत्मज्ञ की विचारिन

अस्यासि स्वासम्धं मन्यना । इति वास्तानाः पुनहक्तमर्थातिषायद्योतनाप

वृति है।६॥
यिसन्सर्वाणि सूत्तान्यात्मेवासू द्विजान्तः।त्व को
मोहः कः शोकं एक्लमनुप्रयेतः॥०॥
इसमे वार्षमन्यो मन्त्री वदित। जिस् (अवस्थाविशेष) में विज्ञानतः। यहजानते। कि श्रात्माही है यह (उस सर्व खिन्वहं जहोत्यादि वाक्यविचारकि अवधृत परमार्थके) सवस्त शाल्याही हो हुए (परमार्थवर्शन् से श्रात्मा ही संवृत्त है) तिस् अवस्था

विषं एकत्व (विश्वद्वगगणापम श्रात्मके एकत्व) देखेत जान ते) कहां मीह श्रीर कहां शोक भाव यह कि श्रविद्या कार्य शोक मोहों के नहोंने से सकारण संसार का श्रत्यन्त उद्घेद हैं॥७॥

> स पर्यगाञ्चकमकायमञ्जूणमस्नीविर्धं शुद्धमपीपवि द्रम्। क्विमनीषी परिभूः स्वयमभूयीधातष्यते। धान्वद्धाद्यास्वतीभ्यः समीभ्यः। ॥ ए॥

एवम्भूतात्मज्ञस्य फलमाह। जगती छन्दस्कैयमुक्। जो एसे श्रात्मा को देखता है सो एसे ब्रह्म को प्राप्त होता है। केसे कि श्रुक्त (श्रुद्ध ) विज्ञानान् न्दस्वभाव अचिन्त्यशक्ति। श्रुकायत्म रिरित । श्रुकायत्व से श्रुष्ठण (श्रुक्षत । श्रुस्ताविर (शिएर-हित , श्रुकायत्वादेव। श्रुद्ध (सत्वरजतमां से श्रुनुपहत। श्रुपा पविद्व (केश्रुकमीव पाकाश्रयों से श्रुस्पष्ट + एसे ब्रह्म कोशा-त्मज्ञ प्राप्त होता हे द्रुत्यर्थ । पुनस्तस्येव फलान्तरमाह जो ए-सा उपासक सो श्रुनन्तवर्षप्राप्तिके श्रुष्ट यथास्वस्य स्वस्वा-

+ नान्य रते। रिस द्रष्ट्रिति श्वेते

मिसम्बन्ध होडि चेतनाचेतन ऋंधा से उपभाग करता क्रुआ। केंसा कि कवि (कान्तदेशी। मनीषी (मेथावी। परिभू: (ज्ञानवल से सर्वरूप स्वयम्भू । ब्रह्मरूप करि होनेहार। ऐसा पूर्विकश्व कमकायमित्यादिविष्रोषणाविष्रिष्ट ब्रह्म की प्राप्त होता है इ-त्यर्थः॥एतस्या ऋचीःर्थान्तरम्।ययाःजीयह अतीतमन्त्रीक् शाला सो सर्वत्र चलता (नभी वत्सर्वव्याप्त) है शोर व्याप्त हो साम्बती(नित्या)समा(सम्बत्सरनामा प्रजापतिन्त्रों)के अर्थ याघानध्यतः (ययाभूतकर्मफलसाधन सै) अर्थी (कर्तव्य पदार्थी) को व्यद्धात (यथानुस्य विभाग करता दुःशासी कैसा कि खक (खब्र-दीप्तिमान्) अकाय (लिङ्गप्रारीर्विजित) श्रव्रण(ञ्रक्षत)अस्त्राविर्(प्रिरार्गिहत∙श्रव्रणं अस्त्राविर्*र्*न दोनो विशेषाों करि स्थूलपारीरपतिषेध है) सुक (सुद्ध-निर्म लभ्अपापविद्ध(अधर्मादिवर्जित) कवि (सर्वहक् +) मनीषी (मनकास्वामी-सर्वज्ञ)परिभूः(सर्वाके जपर-जपरमें होताहै) स्वयम्भूः आप ही होता जिन्हें। के जपर में होता और जो जपर में होता हैं) सो आप ही होता है। सो नित्य देश्वर मबकरता हुआ दूत्यश्चः॥ ए। अ० २ अन्धं तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते । ततो भू-य-द्व ते तम्। यन्तु सम्भूत्याथं रताः॥४॥

अतः परमुपासनामन्त्री उच्यन्ते। षडनुशुभः। यमितयमसम्बन्धे वान्विज्ञानात्मा कोर्ड्भीनहीं जलबुहु हन्त्रीवहें मदशक्तिवृद्धिज्ञा न है इत्यादि मतवादि बोहुलाग कहिकर निन्दा करते हैं। जे मनुष्य कि असम्भूति (असम्भव मृतक का फिर सम्भव नही इस हेतु शरीर के अन्त में ही हमारी सुक्ति है यह )उपासंते (कहते) हैं ते अन्ध तम (अज्ञानलक्षण) को प्रवेश करते हैं। शीर जे सम्भूति (आत्मा) में ही रत (आसक्त - कर्म से पराड्यु) ख अपनी बुद्धि के लाघव को न जानते आत्मज्ञानमाचरते हैं। शाला ही है नहीं हैं अन्यकमीदिक कर्मकाण्डज्ञान

काण्ड का सम्बन्ध नहीं है इस श्रमित्रायवाले इत्यर्थः ने मनुष्य तिस अन्यतम से बहुतर् अज्ञानको प्रवेश करते हैं "
अस्या ऋचोः श्रीन्तरमुच्यते अधुना व्याक्त ताव्याक्त नोपासनयोः समुचिचीषया प्रत्येकं निन्दाच्यते। सम्भूति कार्य की उत्यति तिस् से अन्या असम्भूति प्रकृतिकारण अव्याक्तताख्य तिस् असम्भूति अव्याक्तताख्याप्रकृतिकारण अविद्याकामकर्मवीजमूता अद्यीनात्मिका को जेउपा सते हैं ते तिसी के अनुस्य ऐसे अन्यतम (अद्यीनात्मकसंसार) को प्रवेश करते हैं। श्रोर जे सम्भूति (कार्य ब्रह्मनित्सकरं हैं। श्रोर जे सम्भूति (कार्य ब्रह्मनित्सकरं हैं। श्रेष में स्वा है ते तिसी से मी बहुतर ऐसे तम को प्रवेश करते हैं। श्रेष में स्व है ते तिसी से मी बहुतर ऐसे तम को प्रवेश करते हैं। श्रेष में स्व

श्रुम् धीरेणां ये नलहिच्चिरि॥१०॥

अथोभयोरुपासनयोः समुच्चयकारणमवयव फलभेदमाह। सम्भव (कार्यब्रह्मोपासन) से अन्यदेव (प्रथमेव-अणिमाद्येश्व र्यलक्षण फल) कहिते हें धीरलोग। नथा असम्भव (अथ्याक तोपासन)से अन्यदेव(अन्धंतमः प्रविधन्तीत्युक्तं प्रक्तित्वयं यह पोराणिकोक्तफल)किहेते हुं। इति (एवंविध) धीरो (विद्वानों) का वचन हम सुनते हुए कि जे धीरलाग हमारे प्रति तिस (पूर्वोक्त सम्भूत्य सम्भूत्युपासनाफल) की व्याख्या करते हुए ॥१९॥ सम्भूति च विनाषां च यस्त हे दो भये ठ सह। विना

कामादिदेषजात)को अतिकम करि सम्भूति(हिरायगर्भी पासना)से अमृत (प्रकृतिलयलक्षाए)को प्राप्त होता है॥११। अन्धं नमः प्रविपान्तिये विद्यासुपासते। तती भूय- इव ने तमो यग्डे विद्यायोधं र्ताः॥१२॥
ये तु कमीनष्ठाः कमे कुर्वन्त एव जिजीविष्ठान्त तान्त्रत्यु
च्यते।विद्याविद्ययोः समुच्चिचीषया प्रत्येकं निन्देच्यते।वि
द्या से अन्या अविद्या(कमे। जे मनुष्य अविद्या (केवल अगि
होत्रादिलक्षणा) को उपासते (स्वर्गके अर्थ केवल कमी को क
रते।ते अदर्शनात्मक अज्ञान की प्रवेश करते (संसार्परम्पर
को अनुभव करते)हैं। ओर तिन्हें। से भी बहुतर तम को ने प्र
वेषा करते हैं कि जे विद्या (आत्मज्ञान) देवताज्ञान) में ही रव
हैं (कमी को छोडि कमी के न करने में प्रत्यवाय के उत्यन्त हो।
ते अन्तः करराश्विद्द के अभाव किर ज्ञान का उदयन होने
से इति भावः॥१२॥

श्रुन्यदेवाहंविद्यायां श्रुन्यदेष्टुरविद्यायाः।इतिं श्रुश्रम् धीर्राणुंगं ये नुस्तिह्नेचचिह्नारे॥१३॥

तयोः फलभेदमाह।विद्या(आत्मज्ञान)का फल (अमृतस्य) अन्यत् कहिते और अविद्या(कर्म) का फल (पितृलोकरूप) अन्यत् कहिते दुए धीरलेएा+।कि जे धीर (धीमन्तआचार्य) लोग हमारे अर्थ ज्ञान और कर्म को कहिते दुए से। कहा-पह ही धीरों का वचन हमने सुना है ॥१३॥

विद्यां चार्विद्यां च यसहे दोभये हें मह। अविद्य-या मृत्युं नीत्वी विद्ययामृत्मश्रुते॥ १४॥

समुचयमाह। विद्या(देवताज्ञान) श्रीर श्रविद्या (कर्म) तिनदी

नों विद्याविद्यारूप की जो एकी करिके जानता (एक पुरुष करि अनुष्ठेय हें-कर्मकाएड को ज्ञानकाएड का गुणभूत अविद्या (अगिनहोत्रादिकर्म) करि मृत्यु (स्वा विककमेजान)को उत्तरिके अनः युद्धिकरि कतकत्य हो विद्या देवताज्ञान)करि अमृत(द्ववालनान करियारी स्मर्भोत्रे प्रारीरम्। श्रीत्रे म् कर्ती स्मर् क्लिव स्मर् कृतथं स्मर्। १५॥ म् अधेद मिति हे यजुषी तन प्रथमा प्राजापत्या गायनी हिती या याजुषी बृहती। अधेदानी परीष्यतः मेरा वायु प्राणः व देवताङ्गान)करि अमृत(देवतात्मभाव)को प्राप्त होता है +॥१४॥ निकाले ॥१॥ अथ यह स्यूल पारीर अगिन में होमा हुआ म सान्त(भरमरूप हो- कतत्रयोजनत्वात्॥२॥ अथ योगिनो श्रीमिति **ग्वलम्बभूतमक्षरमु**च्यते नाम वा। जे। ३ मिति परमाक्षरस्य योगिनामालम्बभूतस्य प

होमादिषु प्रान्तिपुष्टिकर्मसु चान्येष्यपि काम्येनेमित्तिकादि

रस्य ब्रह्मणः प्रणवाख्यस्यास्यूलादिगुणयुक्तस्य ब्रह्म ऋ

कि छन्दो गायन भपरमात्मादेवता ब्रह्मारम्भे विरामेच याग

<sup>🛨</sup> बायुर्वीव शीतम स्वं वायुना शिवस स्विशे संबर्ध संबर्ध संवयमिति श्रुते: बृहदा॰ मा-ध्या द्राप्र है।

षु सर्वेषु विनियोगो अस्यित काल्या अस्वीनु १४ ४ । उों इ प्रतीकात्मकत्वात्सत्यात्मक मान्यार्व्य ब्रह्मा मेदेनो च्येत। कतो कि वे क्रतम् वीणि यज् थं षि देवी ब्रह्मी छुन्द्रस्कानि । हे श्री म् हे क्रतो (संकल्यात्मक) समर् (जो मेग स्मर्तव्य है तिस का यह काल प्रत्युपस्थित है इस हेतु स्मर् ने को कि तू ब्रह्मचर्य श्रीर गाई पत्य में मेंने परिचर तिसे समर् ॥ १॥ कि वे स्मर्कल्यते भोगायेति क्रुप लोकः तिस के लिये समर् । १॥ कि वे लिये यह लोक द्र्यों तिस के लिये समर्॥ ३॥ क्रातं समर् श्रीर जो मेंने वाल्य प्रमृति में अनुष्ठान किया कर्म तिसे स्मर् । समर्त्य स्या छुनि स्मर् । इसे ते लिये समर् । द्र्यों । अने वाल्य प्रमृति में अनुष्ठान किया कर्म तिसे स्मर्। समर्त्य स्या छुनि स्मर् । द्र्यों । इसे के लिये स्मर् । १५ विक स्मर् । इसे ते स्मर् । समर्थ स्मर् । समर्थ स्मर्थ स्मर्थ समर्थ समर

आने नयं सुपद्यां ग्येन्अस्मान्विश्वानि देव व्यु नानि विद्वान्। युयोध्यस्मज्जुं हुग्णमेनो भूयिष्ठा ते नमंजितं विधम॥१६॥

पुनर्न्यन मन्नेएगग्न्याख्यं ब्रह्म प्रति योगी मांगे याचते।
ग्राने नयाने नमस्कारोक्ति। अगस्यहष्टाग्नेयी निष्ठुप् व्याख्यातापि ५१३६ विदेशषीय पुनर्व्याख्यायते।हे देव (हानादिगु एयुक्त)हे अग्ने हम की शोभनमार्ग (देवयान)करि लेचिलि(सु प्रथ यह विदेशषण दक्षिएमार्गनिष्ठत्यर्थ हे गतागत्तस्या दक्षिएमार्गनिष्ठत्यर्थ हे गतागत्तस्या दक्षिएमार्गकरि निविष्ठ हूं दस कारण हे अग्ने तुम्रेयाचता हं कि पुनर्गमनागमनवर्जित योभनपथ करि हम कर्मफलविद्राष्ट्री

को ले चलि। किस लिये कि एये धन, मुक्तिलक्षण कर्मफल भाग के अर्थ। केसा है तू कि सब वयुनी (कर्मी वा प्रज्ञानीं) को जानता। विं च जहुराए। (कुटिल प्रतिबन्धक वञ्चनात्मक) प प को हमारे सकाश से प्रथक करि अर्थात नाश करि। फिरि विश्वद्ध हुए हम तेरे लिये बहुत-बहुत नमस्कार वचन करे गे क्यों कि यहां सपापत्व से तेरी परिचर्या करने की नहीं स मथे हैं तिस हेतु तुरु करि पापनाश किये में शुब् हुए हमन मस्कार करि तुमे परिचरेगे॥१६॥

हिर्एमयेन पार्नेए सत्यस्यापिहित स्रवम्। योग्सावादित्ये, युरुषः सोग्साव्हम्। च्या ३म् रवं ब्रह्म॥१७॥ इति सर्वेहिनायां हिनीयो न्तुवाकः २

इति श्री श्रुक्तयजुर्वेदे माध्यन्दिनीयाया वाजसनेय सर्वे हिनायां दीर्घेपाठे चत्वारिठेंशो ध्यायः॥४०॥

पुनरादित्योपासनमाह। उष्णिक् यजुईयान्ता। हिराय ऐसे (हिरएम्य-ज्योतिर्भय) जो पाच (मएडल-पीती हें जहां स्थित रिश्रमण रसें।को निस तेजो रूपमण्डल)करि सत्य (ज्यादित्य मएडलस्य अविनाप्रीपुरुष)का मुख(प्रारीर) अपिहित आही-दित) वर्ते है। तथापि जो असो (प्रत्यक्षः) आदित्य (रविमएड-ल) में पुरुष है (पुरुषाकारत्व से-पूर्ण है इस से प्राणवृद्धि आ त्माकरि समस्तजगत् यह वा परिश्यन से से। मएडलस्यपु

रष असे। (प्रत्युक्षः कार्यकारण संघातप्रविष्टः) में हूं। और इस उ पासना को करें इत्यर्थः । अंगम् एवं ब्रह्मित हे यजुषी। ओ मिति नामनिर्देशो ब्रह्मणः एवं ब्रह्मित्याकाशरूपमने ब्रह्मध्यायेत कात्या॰ सर्वा॰ ४०४० यद्यपि ब्रह्मचेतन और आकाश अचे तन हे नथापि एक देश में साह प्रयहें अर्थात् नभोव द्यापक ब्रह्म को ओ उम् यह जपते ध्यान करें। सूर्यमण उलस्थपुरुष में ही हूं यह अभेद से चिन्तन करें। १०॥

श्रेष्ठविचारः ॥ विद्यां चाविद्यां चेत्यत्र क १४ विद्याश्यों चित्र में मुख्या परमात्मविद्यां च्येत उती पासना वा अमृतम्भाना द्या परमात्मविद्यां च्येत उती पासना वा अमृतम्भाना द्या क १४ अमृत शब्द न साक्षान्मृति क्तर स्वार्थ वा । नाद्यः । विद्या क में एगे यस्त्र है ले भये उत्तर वा । नाद्यः । विद्या क में एगे यस्त्र विद्या त्येति । तदा श्रेष्ठे विद्या तुत्य ते । विद्या त्येति । विद्या त्येति । विद्या त्येति । अविद्या त्यिति नापि संश्यो । जाने वा यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मे वा भूदिजान्तः तत्र को मोहः कः श्रोक इत्युक्त त्वातः । किं च विद्या शब्द न परमात्मविद्या यहाँ एगे न नयेति सुप्य याचनमनुपपन्तम् । तस्मादिद्यो पासना अमृतं चापेक्षकिमिति दिक् ॥ श्री वेद्य श्रेष्ठे प्रस्ते तमो हादेनिवा एयन् प्रमर्था श्र्या श्रुप्त तमो हादेनिवा एयन् प्रमर्था श्रुप्त श्री वेद्य श्रिप्त तमो हादेनिवा एयन् प्रमर्था श्रुप्त श्री वेद्य श्री यहार स्वानन्द दायकः ४० । दित्र श्री वेद्य श्री यहार स्वानन्द दायकः ४० । द्रित्र श्री वेद्य श्री यहार स्वानन्द दायकः ४० । द्रित्र श्री वेद्य श्री यहार स्वानन्द दायकः १० । द्रित्र श्री वेद्य श्री यहार स्वान विद्या स्वान स्वान

श्रीमञ्जुक्तयजुर्वेदान्तरीतमध्यन्दिनीयशाखाध्येतव्याघ्रया दान्वयविश्वामित्रपुराधिपकुरुकुलकमलकमलाकर श्रीम ज्ञयिकशोर देववर्मात्मजरोक्तिरोयशिर्धपदेववर्मणस्त स्यानुजन्वपति गिरिप्रसाद रचिते श्रीवेदार्घप्रदीपे गिरिधर-भाष्ये गिरिप्रसादसर्वस्व श्रुक्तियायां परमात्मवर्णनोमाम चत्वारि र्हेंशो ध्याय:॥४०॥

> गिरिप्रसाद सर्वस्वे श्रीवेदार्थप्रदीपके व्यरमञ्ज्ञानकाएडोग्यं वालकृष्णः प्रसादत २

स्नादितो ग्नुवाकसंख्या ११ इति सर्वानुक्रमिणभाष्ये गिरित्रसादरिचेते श्रीवेद्य र्षेषे चतुर्थाध्यायस्य नवमो खाउः ४० पेषे मासे गसेत पक्षे सप्तम्या रिववासरे यहनेवाङ्क भूवर्षे श्रक्तमन्त्राः समागमन् ६० समाप्ता चेयं माध्यन्दिनीया वाजसनेयसिंहिता वें तत्सत् श्रीवालक्षणार्यणमस्तु श्रतः परं सर्वानुक्रमिणभाष्य उच्यत

विश्वामित्रपुरीयनवलदुर्गस्यव्याघ्रपाद्यकापाकाष्ट्रमयन्त्रालये मुद्रि तम् विक्रमाब्दाः १४३० प्राकाद्याः १७४५ वेप्राप्त्रश्वका १५ चन्द्रवासरः उम्प्रान्तिः जम्प्रान्तिः जम्प्रान्तिः

| अध संदोपत सुकमन्त्राएंग स्चीपत्रम् |            |                                   |        |        |                             |
|------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------|--------|-----------------------------|
| पृष्ठा                             | यद्भि      |                                   | वृष्टा | पद्धिः |                             |
| 608.6                              | •9         | प्रान्तिपाठः                      |        |        | उपासनमन्त्राः षट्           |
| 608.2                              | २०         | त्रबर्ग्यघम महावीरः               |        |        | नवादेग                      |
| ११३४                               | १ई         | प्रबर्ग्धे पर्म भेदे प्रायश्चितम् | ११५२   | १७     | सम्भूत्यसम्भूत्योः पृत्येकं |
| ११३ई                               | 1          | द्वितीयः पूर्णेद्वतिमन्त्रः       |        | وع     | उमयोरुपासनयोः समुद्र        |
| ११३६                               | १०         | सम्भियमाणाच्यवस्थायाहो-           |        |        | यकार्णमवयवफलभेदः            |
| <b>१९३</b> ७                       | 592        | त्रयमादिहात्याहणर्यन हो           | १९५४   | 28     | विद्याविद्ययोः समुक्रिवी    |
| ११३ट                               | i i        | शाग्निको मन्त्रः                  |        |        | षया प्रत्येकं निन्दा        |
| ११३४                               | 3          | ज्ञान्विमेधिकी मन्त्री            | ११५५   | १२     | तयाः फलभेदः                 |
| रर्धर                              | Ę          | अञ्चमेधे प्रायिखना दुतयः          | ररप्रभ | 692    | समुचयः                      |
| ११४३                               | <b>३</b> १ | कर्मकाएंड समाप्तम्                | र१५६   | Ę      | क्वतापासना योगी अन्त        |
|                                    |            | अथज्ञानकाएडः                      |        |        | कालेप्रार्थयते              |
| १९४४                               | ધ્         | उपदेशो धिकार्य                    | ११५६   | 9      | योगिनोःवंलम्बभूतोःसर        |
| ११ <b>४</b> ई                      | १          | शात्मज्ञानाश्रक्तस्यकर्सीप        | ११५६   | 9      | त्रीणि यज्र्धंषि            |
| ११४६                               | <b>२१</b>  | काम्यकर्मणो निन्हा                | ११५७   | १२     | अगन्याख्यं ब्रह्म प्रतिमा   |
| ११४७                               | १२         | शात्मस्वरूपः                      |        |        | र्गयाचनम्                   |
| १९४४                               | 5          | शात्मस्बरूपस्य पुनरुषदेशः         | ११५८   | ध्र    | श्रादित्यापासनम्            |
| ११५०                               | 7          | उपासान प्रकार                     | ११५७   | S      | हे पजुषी                    |
| ११५१                               | २          | युनरुपासनम्                       |        |        | इति स्ची पत्रम्             |
| ११५१                               | ९१         | आत्मज्ञस्य फलम्                   | ११६•   | २१     | र्ति सर्वेहिना भाष्यम्      |

,

## सर्वानु कमएगि

श्रयातप्रक्नेदेवता गायच्या श्रीग्निस्थाहः सवितानुष्रुभःसो मो बृहत्या बृहस्पतिः पङ्केर्वरुणस्त्रिषुभ इन्ह्रो जगत्या बिन्ने देवा विराजा मित्रः स्वराजा वरुणागितक्त्यः प्रजापितविक्रन्यसा बायुदि पदायाः पुरुष एकपदाया ब्रह्मा। सर्वानस्य आग्नेय्यः सर्वाणि य जूथंषि वायव्यानि सर्वाणि सामानि सेरिशण सर्वाणि ब्राह्मण्यनि च । स्वाहाकारस्याग्निवषद्वारस्य विश्वे देवाः। कर्मारम्भे म न्वाएंग देवता वेदितचाः संन्यस्य मनिस देवता ततो सविहे यते देवतामविज्ञाय यो जुहोति देवास्तस्य हिवर्न जुषन्ते।स्वौ थ्यायमिय योग्धीते मन्त्रदेवतत्तः सोग्मुब्मिं लोके देवेरपीठाते तस्माच देवता बेद्या मन्त्रे मन्त्रे प्रयत्नती । मन्त्राएंग देवताज्ञानान्मन्त्रार्थेमधिगञ्जि॥

मन्त्रार्थज्ञानामु विध्तपाया नाकमभ्येति

न हि किश्वदिज्ञाय याद्यातथ्येन देवता:।

श्रीतानां कर्मणं विप्रःसानीनां चात्रुते फलम् ॥१०॥ एवं मचाएं। देवानुक्ता छन्द्सां देवानाह । अयात: छन्दें। के देवनेतिगायची का अगिन अविएक् का संविता असुषूप् का सोम बहति का बहस्पति पङ्कि का वरुण विषुप् का द्नू जग ती के विश्वे देवा विषट् का मिन्न स्वराट् का वरुण अतिछ्न्द का प्रजापित विद्यन्द का वायु द्विपदा का पुरुष एकपदा का ब्रह्मा सब ऋचाएँ।गायच्यादि सप्रक्रन्दें तथा तिनके पर्पङ्गादिभेदें और

अतिज्ञात्यादि सप्त अतिछन्दें। करि लक्षणयुनाएँ। अग्निदेवना का है सब यनुः कत्यादि सप्त छन्दें शेर देव्यादिएको नपञ्चा पान तथा आर्थादि सप्त मिलित्वात् निषष्टि ६३ ओर छन्द लक्षणरहिताः वायुदेवता का हैं सर्व साम (गीती ऋचाएँ) स्थेदेवत्याः शोर सब (ऋग्यजुःसाम) ब्रह्मदेवताका है। स्वाहा कार का अगिन वषद्वार के विश्वे देवाः। कर्म के आरम्भ में म न्त्रों के देवता जानने चाहियें मन में देवताओं को धारण किए के फिरि हिंब होमिये हैं देवताओं की विनजाने जी होमताहै देवता तिस का हिंब नहीं सेवन करते। शोर स्वाध्याय जो अध्य न करता है मन्बदेवता का जाननेहारा सो इस लोक में देवता ओं करि पीड़ा नहीं पाता

तिस हेतु यत्नपूर्वक देवता जानने चाहियें मन्त्र-मन्त्र में क्येंकि मन्त्रों के देवता जानने से मन्त्र के अर्थ को प्रवेशक शोर मच्च के अर्थज्ञान से विधूतपाप्मानाक रता है।। (स्वर्ग) की प्राप्त होता है

नहीं कोई विप (वैदिक) विनजाने जो के तो देवताओं के श्रोत शीर स्मार्त कमी के फल की न्याप्त होता॥१०॥ \*

अनादिष्टमध्रादी सवानी कमीणि परिभाषितं मन्त्रग एं। वक्षामः । सर्वमारनेयं गायचं ग्रोतमीयर्हं सर्वर्हं साविचमी विएहं भार्द्वायरं सर्वरं सोम्यमानुषु ममार्थविणकर्रं सर्व बाईस्यत्यं बाईतमाङ्गिर्सर्वं सर्वे बारुणं पाङ्कामालम्बायनी यर्धं स्विमेन्द्रं चेषुभं याज्ञवल्कीयर्धं सर्वमादित्यंदेवतं जा गतं कीत्मम्॥११॥

श्रधर ग्रह सवन तीनां काग्रडविहित कर्म में तिस-तिसप्र कर्णोत्यमन्त्र के ऋषादिक इस अनादेश में जानना।समस अगिनदेवताके मन्त्रों का गयत्री छन्द गोतम ऋषि हे अन्य त्स्पष्टम्॥११॥

ज्योतिष्टोमो दीक्षाप्रभृति वस्यामो दीक्षाया भृगुर् म्नाविषा गायत्री प्रायणीयम्साङ्गिर्सो हिति रुष्णिक् कये विश्वामिनः सोमो नुषुप् आतिथ्ये बसिष्ठे। विष्युर्वहती प्रव र्गे करपप शादित्यः पिद्धः उपसत्त्वात्रेय उपसद्देवता विष्ठप् द्यमीबोमीय गस्योग्नीबोमो जगती प्रायएगिये जित्त च अपा गिनबेश्यो। हो ग्ने अनिजगती चतुर्वि ई शात्यहे सोक गयणः संवत्सरः शकरी अभिन्नवे षडहे सावर्णाग्धर्मासा मासाया तिशक्तरी पृष्टेपे षडहे सायकायन स्तवे। शिः श्रमिजिति जियव्रतो गिनरत्पछि: खर्सामसु सर्खत्याची धृतिः विषुव ति रीहिएएयन अपदित्यो गतिभृतिः विश्वजिति सोभर इन्द्रः क्रितः गोःआयुषार्वाकितिर्मित्रावरुणे प्रक्रितः श्राच श्राचार्या विश्वे देवा आकृतिः दाश्राविके पृष्टे ष उहे भाल्लवेयो दिशो विक्वतिः छन्दोमेषु शोल्वायन इमेलो काः संक्रतिः स्थामे इनि पराप्रारः संवत्सरो भिक्कतिः महा ब्रेत शिलिनः प्रजापतिरुक्तितः उद्यनीयेग्तिराचे भीवनायनी

वायुरक्रन्दार्टेसि सर्वाणि॥१२॥

ज्योतिक्षेम में दीक्षाप्रभृति वस्यमाण जानना दीक्षा मे भू यु ऋषि अग्नाविष्णु देवता गायत्री छ्न्द् एवमग्रेपि स्पष्टार्थः॥१२०

ऋषिभिरुपलक्षितं वाक्यमृषयः छन्दीभिरुपलक्षिता दे वना मन्त्रवर्णोहरयजुषयीर्विनियोगतश्च विशेयाः। स्वीमेतच्छ न्हें देवतमार्थ च विज्ञाय यत्किचिज्जपहोमादि करोति तस्य फलमन्तुते। ब्रह्मयज्ञारम्भे यथाविधि स्नाता ह्रन्दः युरुषमे-नोनिर्णोदनर्धं शरीरे न्यसेत् निर्योग्बलश्वमस् अर्धबुधः (निरु ११ - ३८ - वृहदा ॰ माध्य ॰ २ २ २ ५ ६ व हमसूत्रम् २ ४ ४ ९) तस्याक्षिणी गातम भरद्वाजा श्रोचे विश्वामित्रजमेद्ग्नी ना मिके विस्ष्वकप्यपे। वागिनः। गायत्री हन्दे। गिनदेवतार्ठं शिन रसि विन्यसेदेव मेवे। विणह र्धं सिवतारं ग्रीवास्वन् के बृहतीं बृहस्पतिम् बाह्वोर्बृहद्रथन्तरे द्यावापृथिवी मध्ये त्रिष्ट्रभ यिन्द्र हें श्रेणयोर्जगती मादित्यम् मेद्रेग्ति छन्द्सं प्रजापतिम् पायो यज्ञायज्ञियं वैम्बानरम् अवीरनुष्टुभं विश्वान्देवान् अ ष्ठीवती: पिंड्रं मरुत: पाद्योद्दिपदा विष्णुम् प्राणेषु विछन्द सं वायुम् न्यूनातिरिक्तेषद्भेषु न्यूनाक्षरं छन्द आपो देवतित्येव र्हं सर्वा द्वेषु योजयिता वेद्मयः सम्यद्यते शापानुग्रहसमयी भवति बाह्यं नेजन्त्र वर्धने न कुतन्त्रिद्धयं विन्देन ऋड्ययो यजुर्मयः साममयो ब्रह्मयसेजोमयो मृतमयः सम्भूय ब्रह्मेबाम्येति। तस्मादेतन्बाब्रह्मचारिए। नातपिखने नासंव सरेगिषताय नाप्रवक्ते ग्नुब्र्यादनेनाधीतेन चान्द्रायणाब्दफल मवाद्योति अनेन च सम्यक्तानेन ब्रह्मणः सायुज्य हैं सत्ते। कतामात्रीत्याद्योति ॥१३॥

इति सर्वानुक्रमणीये चतुर्थोःध्यायः॥४॥ मिषयां करि उपलक्षित वाक्य ऋषि श्रोर छन्दां करि उपलक्षि ना देवना मन्त्रवर्ण (अक्षर्संख्या) श्रीर विनियाग से ऋचा ओं ओर यज्ञओं के जानना। इस सव छन्द देवत और आर्थ की जानि जी कुछ जयहोमादिक करता है तिस के फ ल को प्राप्त होता है। ब्रह्मयज्ञ (स्वाथ्यायपाठ) के आरम्भ में विधिपूर्वक स्नान करि एनोनिए दिन छन्दः पुरुष की पारीर में स्थापन कोरे चमसा का शिरोलक्षण निर्योग्वल अर्धेबु भ्रहें तिस के नेत्र गोतम और भरदाज श्रोच विश्वामित्र शो र जमदग्नी नासिका वसिख अपोर कश्यप बाचा अविहै। गायत्री छन्द अग्निदेवता की शिर् पर स्थापन करे एवं उ बिगक् ॰ न्यूनातिरिक्त अङ्गों में न्यूनाक्षर छन्द जलदेवता को इति एवं सर्वाङ्गों में योजन करि वेदमय सम्पद्धे है शाप-हेंने शोर अनुग्रह करने की समर्थ होता शीर ब्रह्मतेज बट ताहै नहीं किथर ही से भय प्राप्त होती ऋउपय यजुर्मय सा ममय ब्रह्ममय नेजोमय अमृतमय हो कर ब्रह्म की यात्र ही-ताहै। तिसं कारण इस न्यास की अब्रह्मचारी अतपित्व अ संवत्सरीषित अप्रवज्ञ के अर्थ न कहे क्यें। कि इस के अध्य

यन करने से एकवर्ष चान्द्रायए। व्रत किये के फल की प्राप्त हो-ता जीर इसे के सम्यग्ज्ञान किर ब्रह्म की सायुज्य जीर स-लोकता को प्राप्न होता है प्राप्त होता है ॥१३॥

> इति सर्वानुकमिणभाष्ये गिरिप्रसादरियते वेदा-र्थ प्रदीपे चतुर्थोश्ध्यायः॥४॥

श्रथ इन्होंसि गायत्रुषिणगनुषुब्बृह्तीपङ्कित्रिषु द्वागयित जगनी प्राक्त येतिप्रक्वर्य ख्यात्य श्रियतिष्ठ तयः क्रिति क्रिति संक्रत्यभिकत्युत्कतयश्च तुर्वि हें प्रत्यक्षरहीन कृति विक्रिति संक्रत्यभिकत्युत्कतयश्च तुर्वि हें प्रत्यक्षरहीन चतुरु त्तराणि । जनाधिकें ने केन निचु द्वारिजी द्वाभ्यां वि ग्रु स्वराजी । पाद पूर्णार्थ तु स्रेप्त संयोगिका स्वरीभावान्यू हेत्। श्राद्ये तु सप्तवर्गे पाद विशेषात्म ज्ञाविष्ठी यास्ताननु कामन्त एवो दाहरिष्यामी विग्रु स्पा विग्रु स्थानाश्च बहूना श्रिप विषुभ एवेत्यु हे पाः तत्र देशेका द्या द्वा स्वराणं विग्रु प्राप्ता द्वि संज्ञा श्राव देशे श्वास्त्र सर्गणं विग्रु जेवेषु भजागता इति संज्ञा श्राव देशे श्वास्त्र स्वराणं विग्रु स्वराश्व स्वराणं स्वराणं विग्रु स्वराण्य स्वराणं स्वराणं स्वराणे स्वराणं स्वराणे स्

छन्दसं। स्वरूपमाह। अथछन्दार्थसीति अथ गायचादिए कविंशित छन्द चतुर्विशित अक्षरों से आदि ले चारि-चा रि अक्षर वहाकर चतुरुत्तर एक श्रात अक्षर पर्यन्त हैं। तहां गायचादि उत्कृति पर्यन्त एकविंशित छन्दें। की एक अक्षर्क न होंने से निचृत् और एक अक्षर अधिक से भुरिक्तंज्ञा है तथा दो अक्षर जन विराद और दो अक्षर अधिक स्वराद। ओर जो इतने पर भी अक्षर जन रहें तो पादपूरण के अर्थ क्षेत्र संयोग से एकाक्षरी भाव करि ब्यूहे यथा तत्मिवतुर्व रे एयम्- तत्सवितुर्व रेणियम्-हिवं गद्धस्वः पतः-हिवं गद्ध सु वः पत इत्यादि। और पहिले वर्ग गायच्यादि सप्त में पाद विशे

|        | १इन्दार्थित |       | 3,3             | अति छन्दा थंसि |            | ३अतिक्न्दाथंसियजूर्थाव |              |       |  |
|--------|-------------|-------|-----------------|----------------|------------|------------------------|--------------|-------|--|
| संस्या | नाम         | अक्षर | संख्या          | नाम            | अक्र       | संख्या                 | नाम          | सक्षर |  |
| ۶      | गायुत्री    | 28    | ٦               | श्रातिजगती     | ध्र        | १                      | <b>कृ</b> ति | 20    |  |
| २      | उबिएक्      | २च    | 2               | शकरी           | ४६         | २                      | त्रकृति      | E8    |  |
| essé   | अनुष्टुप्   | 32    | gr <sub>4</sub> | अतिशक्री       | ξo         | 3                      | आकृति        | 23    |  |
| 8      | बृहती       | 36    | ន               | শৃষ্ঠি         | हेश्व      | ਬ                      | विक्रति      | द्भव  |  |
| ४      | पङ्किः      | 80    | )               | अत्यष्टि       | Ęc         | ધ્                     | संक्रति      | ₽,É   |  |
| E      | विषुप्      | 88    | Ę               | धृति           | ७२         | w                      | अभिकृति      | 800   |  |
| 9      | जगती        | ४८    | 9               | अतिधृति        | <b>3</b> € | 9                      | उत्कृति      | 508   |  |

ष होने से संज्ञाविशेष होजाती है तिन्हें क्रमपूर्वक उहाहर एग करंगा विराष्ट्रपा श्रीर विराहस्थाना बहुत जनाभी निष्टु (रवएड %) ही है यह उद्देश है तहां हशा अक्षर का विराहक ता एक पाद श्रीर एका दश अक्षर का निष्टु पृ हादश अक्षर का जगती एक पाद होता है अनादेश में जहां अक्षर नहीं कहे गये तहां अष्टाक्षर का पाद है श्रीर जहां पाद संख्या नहीं कही तहां चतुः पाद हैं ॥१॥

े अथमं छन्दि विषया गायत्री। पञ्चकाश्चलारः षद्भ खेकश्चतुथेश्चतुको वा पदपङ्कि। घट्सप्तेकादशा उिण-गगर्भा। त्रयः सप्तकाः पादनिच्चन्मध्यमः षद्गुश्चेदतिनिच्च इशकश्रेद्यवमध्या। यस्पास्तु घर्सप्तकाष्ट्रकाः सा वधे माना विपरीता प्रतिष्ठा। द्वी पद्गी सप्तकश्चेति हसीयसी॥१॥ पहिला छन्द त्रिपदा (तीनि पद ६+६+६।का) गायत्रीं।प दपङ्किमीयत्री ५+५+५+५+६ अथवा ५+५+५+४+६। उिष्णगर्भा गायत्री ६+७+११। पादिनचु द्वायत्री ७+७+ अतिनिच्न द्वायत्री ७+ ६+ ७। यवमध्यागायत्री ७+१०+ ७। वर्षमाना गायबी ६+७+०। प्रतिष्ठा गायबी ७+७+६। हसीयसी गायत्री है + ६ + ७ ॥ ॥ गायत्री उिष्णाखा १६ शक्तर होने से विकल्प है अध्या १९० का एडी ५५० अनवसा ना (अवसानहीना ॰ अवसान रहिता) गायची ५-३५। एकप हागायची प अक्षर होते से ३०४० बियदा गायची १६ अक्षर होने से २०-१ एक दिनिचतुष्यादिमिति पिद्गः रवएड ई-स् च १७।॥२॥

हितीयमुबिएक् निपदान्यो हादशकः। आद्यश्चित्युर्ड बिएड्सध्यमश्चेत्वकुप्। त्रेष्टुभजागतचतुकाः ककुबन्यद्भः शिरेकादशिनोः परः बद्धस्तनुशिरा मध्ये चेत्यपीलिकमे-ध्याद्यः पञ्चकख्योः ष्टका अनुष्टुवाभी। चतुः सप्तको बिएगेव ॥३॥ दूसरा छन्द पर उक्रिगक् ए+ए+१२०। पुर उक्षिणक् १२+६०।
ककुबुक्षिणक् ए+१२+६०। ककुब्रद्भुतिशिक्षेणक् ११+६२+४०।
तनुशिरोक्षिणक् ११+११+६०। पिपी लिकमध्यो क्षिणक् ११+६+१४०।
द्ति निपवा । अनुषु बाभी क्षिणक् ५५ ए+ ए+ ए०। उक्षिणक् ७+७+७०।
॥ विषमपदे क्षिणक् (पाद्या नियमात् )२००१०।
१२। वर्षमानो क्षिणक् ६५० ५ ५४० (वृद्धितः) ७० २४०॥३॥

तृतीयमनुषुप् । पश्च पश्चकाः षद्गश्चेकी महापद् प क्वि.। जागतावष्टकश्च कृतिः। मध्ये चेद्ष्टकः पिपीलिक मध्या। नवकयोर्मध्ये जागतः काविरार। नववेराजन्नयोद्ध-श्रेनिष्टस्पा। दशकास्त्रयो विराहेकादपाका वा ॥४॥ तीसरा अनुषुप्छन्द ०+०+०। महापदपङ्किरनुषुप् ५+ ५+५+५+६। क्वितरनुषुप् १२+१२+०। पिपीलिकमध्यानु षुप् १२+०+१२। क्वितरनुषुप् १५+१२+४। नष्टस्पानुषुप् ४+१०+१३। विपदाविराजनुषुप् १०+१०+२०। अध्यवा २१+१२ +११।॥॥हिपदाविराज २० अस्तर् होने से ३०२५ एकप दाविराज १० अस्तर् ५०३५ ॥४॥

चतुर्थे बृहती तृतीयो द्वादशकः। श्राद्यश्चेत्पुरुक्ताहुः हती। दितीयश्चेन्यदुःसारिएयुरोबृहती स्कन्धोग्रीवी वा। श्र-न्यश्चेद्रपरिष्टाहुहती। श्रिश्चिमेध्ये दशके विष्टार्बृहती। त्रिजागतीर्धवृहती। त्रयोदिशिनोर्मध्ये श्ष्टकः पिपीलिकम-ध्या। नवकाष्टकेकादशाष्टिनो विषमपदाः चतुनेवका बृह त्येव ॥५॥

नेथा बृहतीछन्द।पथ्याबृहती ८+८+१२+८।पुरस्ताबृहती १२ +८+८+८।न्यदुःसारिणी वा उरेाबृहती वा स्कन्धोग्रीवी ८+१२ +८+८-३। उपरिष्टाबृहती ८+८+८२। विष्टार्बृहती ८+ १०+१०+८। ऊर्धबृहती १२+१२+१२। पिपीलिकमध्याबृह-नी १३+८+१३। विषमपदाबृहती ४+८+१०+७। बृहती ४+४ +४+४-॥ ॥अपतुषु ब्बृहती वा ३४ अक्षर होने से ४०२१॥ प्रा

पञ्चम पङ्किः पञ्चपदा। अश चतुष्पादा विराह्दप्रा काः। अयुजो जागने सनीवृह्ती युजो चेहिपरीनाधो चेत्रस्ता-रपङ्किगद्यन्ये। चेत्संस्तारपङ्किमध्यमे। चेहिष्ठारपङ्किः। ॥६॥ पांचवां पङ्किष्ट्रापञ्चपदापङ्किः ०+ ०+ ०+ ०+ ० । चतुष्पदावि-राह्किः १० + १० + १० । सतीवृह्ती १२ + ० + १२ + ० । विपरी-ताबृह्ती ० + १२ + ० + १२ । प्रस्तारपङ्किः १२ + १२ + ० + ० । आस्ता-रपङ्किः ० + ० + १२ । संस्तारपङ्किः १२ + ० + १२ । विष्ठारप-द्विः ० + १२ + १२ । संस्तारपङ्किः १२ + ० + १२ । विष्ठारप-द्विः ० + १२ + १२ । ॥ पङ्किः वृह्ती वा ३० अस्तर होने से ० २६ । स्वराह्किः १० + १० + ११ + ११ । ने से १० + २६ । ॥६॥

षष्ठं विषुप् त्रेषुभपदा। द्वो तु जागती यस्याः साजागते जगती त्रेषुभे विषुप्। वैराजी जागती चाभिसारिणी। नवकें। वेराजेशे नवकक्षेषुभश्च विराहस्था-नेकादिशानस्वयोग्ष्टकश्च विराहस्था। द्वादिशानस्वयोग्ष्ट-

रूपणा पूर्वश्चेत्ततीयः विद्गाः ५ ४ ७ । ‡ कोष्टुकिमते स्कन्धोग्रीवी । दास्कमते उरेत्वहती। पिद्गः ० ५ ० ४ ० १ ० १ । कश्च ज्योतिष्मती यतो ग्रहकस्ततो ज्योतिः। चत्वारे ग्रहका जागतश्च महाबृहती। मध्ये जागतश्चे द्यवमध्या। श्राद्यो दशकावष्टकास्त्रयः पङ्क्त्युन्तरा विराद्यूर्वा वा ॥७॥ इहा त्रिषुप्छन्द ११+११+११+११। जगतीत्रिष्ठु वा १२+१२५ ११+११। त्रिष्ठु द्वागतीवा ११+११+११+१२। श्रामिसारिणीत्रिष्ठु प्१०+१०+१२+१२। विराद्स्यानात्रिष्ठु प् ४+४+१०+११ यहा १०+१०+४+१२। विराद्स्यानात्रिष्ठु प् ११+११+१०। उप रिष्ठाज्योतितिस्त्रिष्ठु प् १२+१२+६२+६। पुरस्ताज्योतिस्त्रिष्ठु प् ६+१२+१२+१२। महाबृहतीत्रिष्ठु प् ६+६+६+१२। यवमध्या विष्ठु प् ६+१२+६२। महाबृहतीत्रिष्ठु प् यहा विराद्यू वी-विष्ठु प् १०+१०+६+६। हन्। ॥॥

सप्तमं जगती जागतपरा । अष्टनस्वयः स्वी च हो म हास्तोबहती । अष्टकी सप्तकः षद्गी दशकी नवकश्च षड-एका वा महापड्डिः॥

निर्भगवतः कात्यायनस्येषा क्वतिर्भगवतः कात्यायनस्य॥ण

द्ति सर्वानुक्रमणीये पृष्ट्यमाःध्यायाणाः सातवां जगती १२+१२+१२+१२। महासत्ताह्यहर्नी जगती ७+७ +७+१३+१२। महापङ्किर्जगती ७+७+७+६+१०+४। ख्रष्टवा ७+७+०+७+७+७। माध्यन्दिनीया वाजसनेय संदिताकी सर्वानुक्रमणिका यह करी हुई भगवान कात्यायन की-यह करी हुई भगवान कात्यायन की ॥५॥
श्री वेदार्थप्रदीपेन तमी हांई निवारयन्
पुमार्थाश्रव हो देयात्क्षणाः खानन्द हायकः
माधवे त्वसिते पक्षे पञ्चम्या गुरुवासरे
व्योमरामाङ्कः भूवर्धे न्तुक्षमार्थः समागमत्
इति सर्वानुक्षमणिभाष्य गिरिष्रसाद रिचिते श्री वेदार्थप्र
दीपे पञ्चमो ध्यायः ॥५॥

अतः परं अनुवाकाध्याया भविष्यति

हरिः श्रोम्

ों नमी यत्त्रपुरुषाय

श्रयानुवाकान्वसामि ब्रह्मण विहिता (निर्मिता) न्युरा शिष्याणामुपदेशाय यज्ञ संस्करणायन विद्राणा यज्ञकालेषु जपहोमार्चना दिखु ज्यिवेदति। अब में अनुवाकों को कहिता हूं कि जो पहिलेब ह्या से उत्पन्न हुई (ने निर्माण करीं। किमर्थम् कि विद्रों के प्र ज्ञाल तथा जपहोमार्चना विकों में शिष्यों के उपदेश श्रीर यज्ञसंस्कार के अर्थ। द्वेत्वेका वसोः पवित्रं तिस्रोध्ने नतपते सप्त पवित्रं स्थ्रो हे पार्मासि तिस्त्रोधृष्टिरिस पार्मासि हिको देवस्य त्वा तिस्रो देवस्य त्वा पञ्च प्रत्युष्टि रक्षास्तिको देवेच निर्दे-पात्॥१०॥ई१॥१॥

इषे त्वा अनुवाक १ काएडी १ वसीः पवित्रम् २ ३ अग्ने वृतपते ३ ७ पवित्रे स्था ४ २ प्रामीम् ५ ३ धृष्टिर्मि ६ २ २ प्रामीमि ७ २ देवस्य त्वा ५ ३ देवस्य त्वा ४ ५ प्रत्युष्टि १ १ ३ अनुवाक १० काएडी ३१ अध्याय १ एवमग्रेग्प

क्रष्णेश्स षडग्ने वाजजितिस्रो मयीद्मग्नीषोमयोः पञ्चकावग्नेश्द्यायो चतस्रः संवर्चसा पञ्चाग्नये कव्यवाह नाय षर् सप्त चतुस्त्रितंषात् ॥७॥३४॥२॥

समिधागिन भूर्भुवः स्वश्चनुष्ठावग्निज्योति है उप प्रय नाः षड्विर्रेशतिर्भूर्भुवः स्वश्चनस्रो गृहा मा तिस्रः प्रधासिनः पञ्च पूर्णो दिवे हे अक्षन्त्रमीमदन्त षडेष ते सप्तद्वपा तिष ष्टि॥२०॥६३॥३॥

एदं दे महीना पयश्चतस्त आकृत्या ऋक्तामयोद्धि की व्रतं क्रणुत षडेषा ने चनसी वस्यसि तिस्न एष ने हे सुकं ता चनसी दित्यास्वगष्टी दश सञ्जविद्यान्।। १०॥ व्राचित्रा

अग्नेसन्त्रापतये चतुको नन्नायनी हे द्न्ह्घोषसि सो युक्तते ग्टें। देवस्य त्वा चतस्त्रो देवस्य त्वा पञ्जविभूगिस चतस्त्रो ज्यातिरसि अडुरु विष्णो तिस्त्रो दश त्रिचतारिर्देशत्॥ १०॥४५॥५॥

देवस्य त्वा बूँडुपावीर्सि पञ्च माहिः वहुं ते तिस्रः स-मुद्रं गंक् हविष्मतीर्द्धिको हदं ता पञ्च देवस्य बाष्टावष्टो स-प्रतिर्देशत् ॥ ७॥ ३७॥ ६॥

वाचस्यतय उपयामगृहीते। सिविकावा वाये। यं वं दिकी पावांमका तं प्रत्वथा चतस्वी ग्यं वेनो ये देवासिवकावि न्द्राय मूद्धानं द्विकी यस एका प्राण्य तिस्रो मधव इन्द्रामी शान्य माये। मास्य विणिधृते। विश्वे देवास श्रागतेन्द्रमरुत्वो मरुत्व नं वृषमं मरुत्तं। त्वोजसे सजोषा इन्द्र मरुत्वं। दें । इन्द्र महा दें। इन्द्र महा दें। इन्द्र एकेको दुन्यमधे। पञ्चविष्ठे प्रति र ष्टाचत्वारिष्ठं। प्रात्। वश्यक्षी पञ्चविष्ठे प्रति र ष्टाचत्वारिष्ठं। प्रात्॥ वश्यक्षी पञ्चविष्ठे प्रति र ष्टाचत्वारिष्ठं।

ज्ञादित्येभ्यः पञ्च वाममद्य हे सुप्रमीस्येका बृहस्यित सुतस्य हे हिरिएसि चतस्वः सिमन्द्राणे छो माहिरेजतु द्प्रमास्यः पञ्चकावानिष्ठ युक्वाहीन्द्रमिदेकेका यस्मान्त हे अपने पवस्वा-निष्ठन्त्रहश्रमसुदुत्यमेकेकाजिच्च हे विन इन्द्र वाचस्पतिं वि-श्वकर्मन्त्रेकेकाग्नये त्वा चतस्व इह रितिस्तसः परमेष्टीद्प्र नयोविष्ठंप्रतिस्त्रिष्ठिः॥२३॥६३॥०॥

देव सवितश्चतस्य रन्द्रस्य वज्नः पञ्च देवस्याहं द-भाषये तिस्तो वाजस्यमशाविग्निरेकाक्षरेणेयते चतुकी सवि तो हे अष्टी चत्वारिर्वभात्॥ ७॥४०॥४॥ अपो देवाश्वतस्तः सोमस्य तिषिः पच्चावेष्टाः सप्त सो-मस्य त्वा चतस्त इन्द्रस्य वज्नः पच्चस्पानासि चतस्तः सवित्रेका-श्विभ्या चतस्त्रोऽष्टी चतुस्त्रिर्धमृत् ॥०॥३४॥१०॥

युक्तान एकाद्या प्रतृर्तिष्ठं षोख्या देवस्य त्वा द्यापी देवी द्वीद्यापोद्येकाद्यादितिष्ट्रा पंचाक्तिमष्टाद्या सप्तच्य-प्रीति॥७॥ पर्गा११॥

हणानः सन्नद्या दिवस्परि हाद्या समिधाग्नि पञ्चद प्रापेत सन्नद्यासुन्वनं त्रयोद्याया श्रोषधीः सन्नविर्हेपातिमी मा षोड्या सन्न सन्नदर्हयातम्॥७॥११७॥१२॥

मिय गृह्णीम पञ्चदश ष्रुवासि मधु वाता एकादशकी सम्यक्सवंतिनवेमं मा षडपंग त्वेकायं पुरः पञ्च सप्ताष्टापञ्चश त्राशापश्चा

ध्रविक्षितिःषर् सज्र्क्तिन्भिर्मू हो बयो द्विकाविद्राग्नी आयुमें षद्वावाश्रस्तिवृदेकाग्नेभीगो स्थेकया चतुकावश्रावेकति हैं पात् " ७॥३१॥९४॥

श्राने जातान्यच्च रियमा सत्याय चतस्रो राज्ञस्ययं पुरः प च्चकाविग्नम्रिकेनिनिविर्देशांचेनऋषयोग्धे तपश्च नव सप्तपुच्च षष्टि॥ १॥६५॥१५॥

नमस्ने षोडश हिरएयवाह्व उच्छीिबरो तक्षम्यो ज्येष्ठाय पञ्चकाः सुत्यायचनस्वः शंभवायेका पार्याय पञ्चहाचे सम्भ्यो वि र्हशित निव षट्षष्टिः॥४॥६६॥१६॥ अश्मन्तूर्जे दश नमस्ते पञ्जागिनित्तरमेन नद चसुषः पिताषावामः शिशानः सप्तदशोदेनं कमधमिनना पञ्जदश् के। सक्तज्योतिः सप्तेमध्रं स्तनं चयोदश नवेकोनशतम्॥४॥ ४४॥१०॥

(१) वाजः सत्यम्कीतं का अश्माग्निस्त्रकावरं भुः पञ्चेक चर्तसी वाजाय हे वाजस्यन्वष्टा वृताषा द्वयो देशार्गन युनिस्म संप्रयदाकृता हार्ज हत्याय दंशकी ज्यो देशा सप्तमप्तिः ॥१३॥१०॥१०॥

स्वाहीं विकादश देवायज्ञ विष्ट्रितः सुरावन्निधं स्त्र इपोदीरता त्रयोदशाच्याजानु देशसोमी राजाष्टी सीसेन तन्त्र हैं बोर्डिया सप्त पन्त्र नवतिः ॥ ७ ५४ ३ ॥ १४ ॥

- (२) क्षत्रस्य योनिस्त्रयोदश यहेवाहँशाम्यादधाम्यके यो मूताना चॅतसः समिद इन्द्र एकाँदशायात्वके समिद्धे अ-रिन हीदशाश्विना हविस्त्रयोदशाश्विना नेजसैकाँदश नव नवति:॥४॥४०॥२०॥
- (२१) द्मं में समिद्धे। अग्निरेका पाकी वसनेन ऋतुना फैर होता यह्म द्विपाण्विनी छागस्य संप्न देवं विहि ऋति हूं प्रां षडेक षष्टिः॥ ई॥ हुँ ॥ २१॥
- विभू मंत्रिका काय दे ज्योहण प्रेषाहे के की न विदे प्रतिश्रात्र्वित् हैं प्रात्र्वित् हैं प्रात्र्वित हैं प्रात्र्व हैं प्रात्र्वित हैं प्रात्र्व हैं प्रात्र हैं प्रात्र्व हैं प्रात्र हैं प्रात्र हैं प्रात्र हैं प्रात्र हैं प्रात्र हैं प्रात्र हैं

हिर्एयगर्भी यः प्राणिती विकी पुजन्यके वासुष्टा पुञ्च प्राणाय तिस्र उत्सवस्या द्वादेश गायजी कर्तना षद्की कः सि दशे के सिवह प्रा सुर्भः स्वयंभ्रस्तिसः एकाद्श पञ्चषष्टिः ॥१२॥ ६५॥२३॥

श्रश्वंत्परो धूम्झान्वसंनाय संमुद्राय शिश्वमारानमेयुः प्राजायत्यो दशकाश्वत्वारश्वत्वारिर्हेशात् ॥४॥४०॥२४॥

शादं दिझ नेवैके का हिरएयगर्भ खेतस्त आनो देश माने यदम्बस्या छ केर्र यते षडिमानु कं हे पच्च दश समचतारि हैं यत् गर्भ गर्भ गर्भ गर्भ ग

अग्निश्व पञ्चदशोचात एका द्या द्वी षड्विधंपातिः ॥२॥२६॥२६॥

समास्त्वा देशांश्वी अस्य पीवा अन्ता हादेशकाविभ त्वे कादशपच्चचतारिधेंशत्॥४॥४५॥२०॥

होता यक्षदेकादेश देवं वर्हिर्हार्देश पुनर्प्येवं चत्वारः षद्चत्वारिर्हेशत् ॥४॥४६॥२५॥

समिद्रो अञ्जन्नेकार्द्याः यदकन्द्य योस्याः समिद्रो अद्य हा देश केतुं क्रएंवस्वतुर्विधेयातिस्वत्वारः षष्टिः॥४॥६०॥२४॥

देव सवितः षट्तपसे केोलाल हैं षोडेश ही हाविर्हशतिः ॥२॥२२॥३०॥

सहस्रशीर्षा चोडेपाद्धाः संमृतः वट् हो दाविर्देशतिः॥श्र

नदेव सप्त वेनस्तन्त्रव हो बोड्याः॥२॥१६॥३२॥ अस्याजग्राः सप्तद्यापश्चिद्वादश्च प्र वावृज एकादश द्नुवायुं प्रवीरया पञ्चद्याकावानस्त्रयोदश् सप्त सप्तनविः॥ १॥३५॥३३॥

यज्जायतः पञ्चनद्यः सामोधेनुमाक्तवोग्न पूर्वतव र्-यका न तद्षे युड्यापञ्चायात्॥६॥५७।३४॥

अपेनो द्यापाद्यं द्वाद्या द्वी हाविर्वेषातिः॥२॥३२॥३५॥ ऋचं वाचर्वं षोड्या द्वीः प्रान्तिर्ष्टेश द्वी चतुर्विर्वेषः ति॥२॥२४३६॥

देवस्य त्वा दश यमाय त्वेकादश हावेकवि हें श्रातिः॥ २॥२१॥३७॥

देवस्य त्वांक्षे यमाय त्वा क्षत्रस्य त्वा दशके। वयोग्छावि र्षप्रति।॥३॥२०॥३०॥

स्वाहा प्राग्तिस्यः खडुगुश्च सप्त हो चयोदप्र ॥२॥१३॥३४॥ र्प्रण वास्यमष्टा बन्ध तमो नव हो सप्तद्या॥२॥१०॥४०॥ ॥१४७५॥३०३॥ ४०॥

दशाध्याये समाख्याता अनुवाकाः सर्वसंख्या प्रांत दशानुवाकाश्च नवान्ये च मनी विभिः १ सप्तवशिश्चाग्नो द्रेयाः सीच हावि हे प्रान्त चा अन्व एकोलपञ्चाष्ट्रायच्चित्र हेप्रात्रिक्से स्मृताः २ प्रक्रियेषु तु विद्रेया एकादश मनी विभिः एकीक्तयसमारव्यातं विश्वतं न्यधिकंमतम् विश्वतं न्यधिकंमतम् ३ इत्यनुवाकाध्यायः

आदि के दश अध्यायों में १९४ अनुवाक हैं ॥१॥ और आ निक आह अध्यायों में ईअमीन के नीनि अध्यायों में २२। तथा आक्षमधिक चारि अध्यायों में ४४। खिल के दश अध्यायों में ३१ ॥२॥ शुक्र के पाच अध्यायों में १९। समस्त संहिता के मिलिन कर ३०३ अनुवाक हैं ३०३ अनुवाक हैं॥ इति वेहार्थप्रदीय गिरिप्रसाद्रिको अनुवाकाध्यायव्या-ख्या समान्नाः॥

> माधवे विमले पक्षे पञ्चम्या गुरुवासरे। व्यामगमाङ्कभूवर्षे वेदभाष्यः समागमत्॥१॥ गिरिप्रसादपुत्रेण गरुड खजवर्माणः। खिपत्राल्लब्धविद्येन लिखितोवेददीपकः॥२॥ श्रीवेदार्थप्रदीपेन तमो हार्दे निवारयन्। पुमार्थाश्चतुरोदेयात्क्रष्णः स्वानन्ददायकः॥३॥

यं ब्रह्मावरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वनि दियोः स्तेवे-वेदेः साङ्ग्यदक्रमोपनिषदे गीयन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित त द्वतेन मनसा पष्ट्यन्ति यं योगिनी यस्यानं नविदुः सुरासुर्गणा देशयातसे नमः॥४॥

प्रंब्रह्मप्रमात्मा सिच्दानन्द की प्रेग्ण सेमेंने श्री सुक्त यजुर्वे द की मार्ध्यन्दिनीया वाजसनेयसर्ठं हिता के श्रीवेदार्थ प्रदीपिगिर्धर्भा ष्य कहिने का विचार करिविज्ञमसेन के सम्बत् १४२६ प्रालिवाहन के षाके १७४१ अणिश्वन खुक्ता नवमी ४ सर गुरुवासर विजय द्रामी को आ रम्भ किया परन्तु उस दिन सुहर्तमात्रकरिके सम्बत् १४ २७ शाकि १०४५ वेशाख्युक्ता यञ्चमी सुरगुरुवासर से मञ्जार्थ लिखा जीर उसी अवि नाष्ट्रीकी हपाकराक्ष में सम्बन् १४२४ प्रांके १७४४ पीष हप्या सम मी । रविवासर की द्रवे तादि खं ब्रह्मान्त मन्त्रोंकी याग्या नमाप्रहुई॥ यद्यपि आश्विनशुक्ता विजयदश्मी सै पोष कृष्ण महभी पर्यन्त १४६६ दिवस होने हैं नथापि ४११ दिवसों में (दूसकम से कि दश अध्याप १९९१ दिन्स में शिंग शाग्न १५३ मीच ३३ अष्ट २६ ग्विल १९ सुक २९ दिवस्मं)भाष्यनिखा गया शेष ६५५ दिवस सांसारिक व्यवहार मं व्यतीत हुए अवभए संरक्तत में भाष्य संयह करने शेर पुनः बज भाषा में भी दूसरी बार लिखने का विचार है सो भी निः सन्देह उसी अ न्तर्यामी के अनुग्रह अोर वेदिकों की आशिषा से पूरा होगा है विदा नकी जहां कहीं भूलचूक हो तहां क्या करिके प्राथींग जोम् तत्सत् ॥ इत्युप संहारः॥

ख़्याणाः॥हे भगवन् हे वेदपुरुष धन्यहे धन्यहे धन्यहे त् सर्व दा जययुक्त हो तूनें मेरे छोटे छोटे हाथों से बहुत बड़ा काम क्रादि-या यह तेरी ही सामर्थ्य है हे स्वामिन् जो कुछ तूनें देरखा है तिसे धन्य वादपूर्वक स्वीकार करता हूं तथा जो कुछ देवेगा उसे माथे चढा-

<sup>†</sup> १दिवस में मृहूर्त २०० दिवसें में भाष्य

कर लूँगा शीर धन्य कढूंगा है र्या यह माँगता हूं कि मेरे मातापि ता गुरु शीर ज्येश माता की स्वर्ग में पदवी तथा मेरी वेद में श्रद्धा वराई जांवे कि च जैसा महाराजा समार मनु रामचन्द्र युधिष्ठिर परीक्षित के समय में वेद का प्रचार्था तैसा इस समय में कर्याजा वे है सेखे मेरे वंद्रा में जे हैं शीर जे जत्यन्त हैं विं तिन्हें वेद पार्गीकी जियों शीर तुम तेज पुक्त सेही यह प्रदीप हुआहे सो इस की दिन दि न ज्योति तथा जे इसे शनुसरें उन्हें की विद्या प्रक्ति वटा इये हमारे स मक्त अपराध क्षमा किये जांवे शीर हमारी सेवा स्वीकार है। क्यें कि ह म तेरे सेवकहें तथा तू हमारा स्वामी हैं हिरा जीम् तत्सत्

रोम तच्च क्षेत्रं वहितं पुरक्ता छुक्त मुचरत्। पर्यम श्रादेः शतं जी वैम प्रारदेः शतर्ठं श्राण्याम प्रारदेः शतं प्रव्रवाम प्रारदेः प्रातमही नाः स्याम प्रारदेः प्रातं भूषश्च प्रारदेः शानात् रोम ततात

श्रीमच्छुक्तयजुषी माध्यन्दिनीयपाखाध्येत् श्रीसेमवर्धं प्राद्धत् व्या प्रपादान्वयं विश्वामित्रपुर्गाधेयं कुरुकुलकमलकमलाका पणाडदं श्री-मज्जयिकप्रोरदेववमीत्मजं रेकिमणेयं श्रीगिरिधर्देववमीणस्तस्य नुज गिरिष्रसादवर्मरचितः श्रीबेदार्धप्रदीपको गिरिधर्भाष्यः समा श्रिमगात् श्रीरस्तु कल्याणमस्तु जाम् तत्मत् श्रीवालक्कणार्पणमस्तु श्रीविश्वामित्रपुरीयनवलदुर्गस्यव्याष्ट्रपादप्रकाश्रमयन्त्रालेयं मुद्रितमे नमङ्गलम् किमाब्दाः १४३ श्राकाब्दाः १०३५ मधश्रका ४ श्रीपन्वमीसुरगुरुवासरः जाम्पान्तः जोम्पान्तः जोम्पान्तः हरि:उाम्

भगवद च गह में मेंने श्री बेरा के प्रदीपिगिरिधर भाष्य लिखा भीर प्रति दिन के लेख की समां प्रति विवार भी लिखता गया परंतु भूल में भाष्य के साथ ही मुद्रित न हुन्या से विद्वानों के विनोध्य अस की प्रति मुद्रित होती है इस में मूलपाब्द से काएडी जीर सूत्र से स्वार्थ तथा भाष्य से मन्द्रार्थ लेता दम से भली भाति करि ज्ञात होगा कि श्रमुक दिवस में दतना लिखागया ॥

|                 | दूस स भला भागत    |                  | क ग्रमुक । द्वस         | न दूतना ।लखाग  | या ।                         |
|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------|------------------------------|
| मंद्रिना अध्याय | संवत् १४ २७वै     | २ १५ माष्य       | ३ बुध                   | ३ २० भाष्य     | १५वुध                        |
| १ काएडी १ मूल   | प्रारव श्रुक्ता प | २-१६. भाष्य      |                         | दिवस २१        |                              |
|                 | ञ्चमी ५ गुरु      | २-१८ मृत         | <b>१२</b> मृगु          | ३ १० भाष्य     | योष <b>ङ</b> ॰२ <b>प्रान</b> |
| 3               | वे॰ मु॰६ मृगु     |                  | <b>२३्यान</b>           | ३ १ ३४ भाष्य   | ३ रवि                        |
|                 | वे १ छ • अ श्रानि |                  | १४ रिव                  | ३-३७ मूल       | ४ सोम                        |
| १ १ भाष्य       | वे श्रुव्य गवि    |                  |                         | ३ - ४० भाष्य   |                              |
| १ - २ भाष्य     |                   | दिवस २२          |                         | ३ ४३ मूल       | ६वुध                         |
| १ ४ मूल         | १०भीम             | २॰ २६ं॰ मूल      | ऱ्या <b>षाटकु॰२</b> बुध |                |                              |
| १० € ∙ भाष्य    | १९ बुध            | ३- २७- भाष्य     | ३ गुरु                  | ३ · ४६ भाष्य   | च भृगु                       |
| १ र भाष्य       | १२ गुरु           | रिवस २           |                         | ३ - ४ च- भाष्य | <b>भ श</b> नि                |
| १. १० भाष्य     | श्ट्रभृगु         | २ २४ भाष्य       | मार्गिशि रकु लगुरू      |                | ११ र्वि                      |
| १ - १२ भाष्य    | १४ प्रानि         | ३ - ३९ - भाष्य   | ४ शनि                   | ३ - ५५ भाष्प   | ९२ सीम                       |
| १४ र४ माध्य     | १५ रवि            | २- ३३. भाष्य     | <b>ईसाम</b>             | ३ - ५० - भाष्य | १३ भीर                       |
| दिवस ११         |                   | २॰ ३४ सूल        | 1                       | ३ - ४८ - भाष्य | १४ बुध                       |
| २३ १ई सूल       | •                 | ३ - १ मूल        |                         | ३-६१ सून       | ३० गुरु                      |
| १ १६ माय        | ३ बुध             | ३. ३. भाष्य      |                         |                | यो॰ अ॰ र जानि                |
| १०१८ भाष्य      |                   | ३- ५-भाष्य       | ,                       | ४.४ म्ब        | 3 राव                        |
| १ २ २ भाष्य     | ई भृगु            | ३ - ७ माध्य      |                         | ४ - २ सूत्र    |                              |
| १ • २२ • मूल    | श्रानि            | ३ प्रभाष्य       | ९४ मीम                  | ४ - २ भाष्य    |                              |
| १ २२ माध्य      | १०भीम             | ३ १० मृल         |                         | ४ - ८ मूल      | ,                            |
| ११२६ मूल        | १॰बुध             | ३ ९१ भाख         | मार्गश्र ३ भुगु         | ४ ४ सूत्र      | 🤊 गुरु                       |
| ११३८ भाष्य      | र्॰ गुरु          | ३ ९४ मूल         | ४ श्रानि                | ४ ६ मूल        | १० र वि                      |
| १०३१ माध्य      | १२ सुगु           | ३ १५ माध्य       | <b>५</b> १ रवि          | ४०७ सूल        | ११सोम                        |
| २० २ मूल        | मुक्ता श्वुह      | । ३ · १ई · भाष्य | च इंध                   | ४ ९० मूल       | श्चुध                        |
| २१३ भाष्य       |                   | ३ - 'फ सूल       |                         | ४ . ४४ . सूच   | १६ गुरू                      |
| २- ई. मूल       | 8 मृगु            | ३०१४ स्व         | १०सगु                   | ४ - १२ भाष     | र ११म्य                      |
| २०७ मोब्य       | ५ प्रानि          | ३ - २० भाव       | १ १९ ग्रानि             | दिवस २४        |                              |
| २- छ भाष्य      | ई रिव             | ३ - २२ मूल       | १ १३ वि                 | ४. १५. मूल     | माधकु॰ २रवि                  |
| २०१० भाष्य      | • सोम             | १ ३ - २४ - माच्य | र स्रोम                 | ४ १६ मूल       | । ४भीम                       |
| २०१३ माछ        | प्रभीर            | न ३ - २६ माळ     | १६ भीर                  | ४ १४ सूत्र     | श <b>बु</b> ध                |
| 🕂 अध्यमञ्जर     | यहां पर्यना लिख   | ागपा ‡ व         | 4-4-5-60                | • यहां नक लिखा | ापा                          |

|                                             |                |                  | -///            | € <sup>43</sup>    |                  |                                         |
|---------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|
| 8- 28                                       | • सूत्र        | ह गुरु           | हं १५ भाष       | । ई रवि            | ङ∙४ई · इ         | ल ज्येष्ट क्र॰२ श्रान                   |
|                                             | • भाष्य        |                  | ६ १८ मूल        | <b>े</b> सीम       | E - 2 - 2        | ल ३ एव                                  |
|                                             | • भाष्य        |                  | न ६ , १६, भाष्य | े अ बुध            | ट , ध मू         | ल ४ सोम                                 |
|                                             | ् भाष          | । <i>७</i> रिव   | € - २०· मूल     | १०गुरु             | ८० छ। सू         | ल ५भीम                                  |
| 8 - 24                                      | . भा <u>ब्</u> | 1                | हिं २० भाष्ट    |                    | ट , भे. मू       |                                         |
| ४ - २४                                      | हं - भाष्य     | १२ बुध           | ६ - २२ - मृल    | १२ श्रानि          | ट - ११ म         | ल शुक्र                                 |
|                                             |                | मा ज्यु व्यक्ति  |                 | १४ सोम             | E - 84. 1        | र्ल ११ माम                              |
| 8 - 3                                       | र्ह भाष्य      | 1                | € • ३४ • मूल    |                    | ८० १८० मू        | लि १२भीम                                |
| त्र, ०                                      | • भाष्य        | १० भीर           | हि-२४ मूल       | र्भोम              | छ ३ २३ • मू      | ल १३वुध                                 |
|                                             | 'भाष्प         |                  | ६ ॰ २७ मूल      |                    | ट • नर्ह • सू    |                                         |
| ्र ४ ५                                      | भाष्य          |                  | ६ १४ मूल        |                    | ट : ३०. ४        | न्त्र ३०भगु                             |
| 9 3                                         | • भाष्य        | १३भृगु           | र्दे १३१ भाष्य  | ४ गुरु             | ट • ३३ भ         | ाष्य मु॰ २ रवि                          |
| # 320                                       | ·भाष्य†        | १४ प्रानि        | हं ३६ मूल       | १०भृगु             | च- ३६ स          | त्र ३ सीम                               |
| दें दिव स                                   | १६             |                  | ७०३ मृत्न       | २२ प्रानि          | C . 3C . x       | वि ४ भीम                                |
| m - , 60                                    | भाषा           | फा॰ क॰ ३ व्ध     | १ १ ४ मूल       | १२ र्गव            | ट • ८४ में       | ल ५ नुध                                 |
| ्रीय , श्रु                                 |                |                  | १९५ भाष्य       |                    | ट • ४४ • म       |                                         |
| 7 2 8                                       | • भाष्य        | १ मृगु           | ७ - १० मूल      | . १४ मीम           | द ५४% म्         | व्य ७ भृग्                              |
|                                             | · भाष्य        |                  | त्र ११ भाक      | १ १ वुध            | E . 63. H        | च प्रान                                 |
| है। ३ - २                                   | रभाष्यः        | <b>७</b> रिब     | दिचम २१         |                    | ८ - ५४ मा        | व्यक्ष है गीव                           |
| अ उ रह                                      | ए सृत          | र में            | ११ १३ भाष्य     | विष्राण्हाः २ भृगु |                  |                                         |
| 当 4 - 2                                     | ई मूल          | ,                | ३ - ३ई. गूल     | 1                  | ट , धुरु भा      | ष्याः ११भीम                             |
| 4 29                                        | • मूल          |                  | ७ १ १७ मृत्न    | र रिच              | क र ई३ स्मू      | म १२ बुध                                |
| 15 A. S.                                    | रि सूत्र       | ४२ गुरु          | ७ १६ मून        | ५ सोम              | क्षा अ           | व १३ गुरु                               |
| 3 4 · 3.                                    | 'मूल           | मु॰ २ भीम        | ७ २० मूल        | ह भीम              | क्षेत्र भ        | न १४ भूग                                |
| ब्राय ३                                     | <b>ेभाष्य</b>  | ३ बुध            | १ २३ मूल        | क्ष गुरु           | क्ष- हर स्र      | च १५ श्रि                               |
| ्रवाति स्थानी<br>प्रमुख्यानी<br>प्रमुख्यानी | ्भाष्य         | ४ गुरु           | ७ २३ मूल        | १३ सोम             | दिवस २५          |                                         |
| 57 y > 32                                   | म्-भाष्य       | प्रभुगु          | ७ - २४ · भाष्य  | शु॰ ४ गवि          | रुं . के . सूत्र | व आयाद क्र॰२सोम                         |
| A > 8.                                      | ३ भाष्य        | ६ प्रानि         | ७ २ई. सूझ       |                    | क्षेत्र वहर स्   |                                         |
| €, 2                                        | • मन           |                  | वर इट माख       |                    | क्र ३ ४८ मा      |                                         |
| ई • ई                                       | भल-            |                  | ० ३४ मूल        |                    | R 2 65. I        |                                         |
|                                             | • मून•         | १५भीम            | ७-३४ मूल        |                    | ४ - २३् स्       | च ७ भृगु                                |
| दिवस                                        |                |                  | ७ - ३४ मूल      | ११ माम             | ध · २० र         | र्व प्रानि                              |
| £ . 55                                      |                | चेत्र हु॰ ३ गुरु | i               | 1                  | क ३४ स           |                                         |
| £ . 98                                      |                |                  | ० . ४३ - माख    |                    | र्ध • ३५ · स्    |                                         |
|                                             | भाष्य          |                  | दिवस १५         | , – ,              | क्ष भें वे स्    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|                                             |                |                  |                 |                    |                  |                                         |

का॰ हैं २ पर यहां पर्यन्त भाव्य लिखा भ भ का ०० ७ १ ि तथा च श्रुति: १२ ६ १ १ २ के का ०२५ २ ४ के

आन्हिक

|                                 | 4                       |           | भान्    |                       |                     | <del></del>                 | No.                   |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|---------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
| १०-१ मूल                        | १२ ब्रध                 | रिवस      | 13/     |                       | 650 952.            |                             |                       |
| १९-२ मृत<br>१९३४ स्व            | १३ ग्रैर्र<br>३० प्रानि | 55 · £8.  | मूल     | प्रथमभाग्री ०२ युध    |                     |                             |                       |
|                                 | ३० प्राम                | 66- Ke.   | सूत्र   | ,                     | १३०१०५.             |                             | क्ष अग्रि             |
| १०-४- माच्य+                    | ३०रवि                   |           |         |                       | 62.600              |                             | . ११ र् <i>रि</i>     |
| १००७ सूत्र                      | शु॰ २ भीम               |           | - \     |                       | 63-6052             |                             | १२ सी                 |
| १० • धः सूत्र                   |                         | 66.63.    |         |                       | 63-663              | , ,                         |                       |
| १०-११ मूल                       |                         | ११ - इ.   |         | !                     | 63.660              | 1                           | <b>१४</b> ∙वुः        |
| १० - १३ मूल                     | ह प्रान                 | १२० इ.    | मूल     | 1 <u>-</u>            | रइ. ४.              |                             | ३० गुर                |
| १० - १६ सूत्र                   | ७ रवि                   | १२.७.     | मूस     | · -                   | १३ - ६-             | 1                           | श्व॰ २ शर्व           |
| १०० १४ सूत्र                    | प्रसाम                  | १३ - १३ - | स्त     |                       | 630 60              |                             | ३ रादि                |
| १०-२० सूत्र                     |                         | १३ - १४.  |         |                       | १३ - १२ -           |                             | ४ स्ताः               |
| १० १३ सूत्रे                    | १३भृगु                  |           |         | ११श्रानि              | १३ १५               | भूल                         | ३ भी।                 |
| १० - २५ - मूले                  | १४ श्रानि               | 52-50.    | मूल     | १२रवि                 | १३ - १६             | • मूल                       | € बुध                 |
| दिवस २२                         |                         | १२ - २३ - | मूल     | १३ साम                | १३०१८               | मूल                         | ॰ गुरु                |
| १० - २८ - मूल                   | <b>শाव</b> ॰ स॰ ३ बुध   | १२०२८     | मूल     | १४ मीम                | 63 = 20             | ' भूत                       | च भूगु                |
| १० • २८ न्साम्प‡                | ४युरु                   | १२-३४     | सूत्र   | ३० बुध                | दिवस                | २० े                        |                       |
| १० • ३२ भाष्य ५                 | र् ग्रानि               | १२२ ४६    | • मूल   | सु॰ २भुगु             | १३-२४               | • मूल                       | স্থান্দ্রি-ন্ত •২র্ঘা |
| १०-३४: भाष्य                    | श्रा॰ कु॰ श्रवि         | १२ - ४८   | • सून   | ३ शनि                 | १३ - २७             | • सूल                       | ३ रवि                 |
| संबत १४५७ त्यू                  | गध्यायीसमान्नहर्दे      | १२. ५३    | • मूल   | ४ रिव                 | १३० ३०              | • मूल                       | ४ सोर                 |
|                                 | _                       | 1542 20   | . भूल   | र साम                 | १३ : ३७             | • मूल                       | ६ बुध                 |
| ११-१-३ मूल                      | प्र साम                 | १२ : ६१   | : मूल   | ६ भीम                 | १३-३४               | भाष्यं † †                  |                       |
| ११० ८ मूल                       | १९बुध                   | १२ - ह्य  | ' सूत्र | <b>च्युध</b>          | १३.४१               | • सूत्र                     | ११भीर                 |
| ११-३२ मूल                       | १९ गुरु                 | १२० ६     | • मूल   | क गुरु                | ६३ • ४ ४            | • मूल                       | १२ बुध                |
| १९ - १६ - मूल                   | ११सृगु                  | १२. इंस   | • मूल   | Sortial               | 63.8.5              | • मूल                       | १४ भृगु               |
| ११ -१८ मूत्र                    | १४ रिव                  |           |         | ए शनि                 | १३ ॰ ध्र            | • मून                       | इण्यानि               |
| ११-२१ सूत्र                     | मु॰ २ बुध               |           |         | १२ रिव                | १३ , ५४             | • सत्र                      | <b>शु॰ १ बुध</b>      |
| ११-२४ म्ल                       |                         | 62 , 34   |         | र३ सीर                | 1 55 - 54           | . मल                        | ई गुरु                |
| ११०२७ स्व                       |                         | १२०७७     |         | १४ में) म             | १३ - भूर            | . सुत                       | 9 भूग                 |
| ११ भेड़े भेज                    |                         | 22-108    |         | १५ जम                 | 78.60               | मुल                         | च प्रानि              |
| ११-३६ मूल                       |                         | दिवस व    |         | 3                     | ५४०७.               |                             |                       |
| ११ - ४४ - मृत्य                 | े सोम                   | 33.28     | • मुल   | द्वि•भार् ऋ २ २ स्य   |                     |                             |                       |
| ११ -४७-भान्य 🖁                  |                         | १२ : च    | _       |                       | 12.88               |                             | १५शनि                 |
| ४१.५०.म्                        |                         | १२ - ८६   |         | ४ रति                 | निवस्               | 58.<br>50.7                 | र रहराम               |
| १९ - ५ १ मान्य <mark>क्ष</mark> | l .                     | १२०६६     |         | प्र <del>क्र</del> ोप | 188 - SA            | ् <u>५</u><br>इ <i>•धान</i> | कार्ति॰ क्र॰ रसीम     |
| " "II " II                      |                         | 63-82     |         |                       | 68+32-3             |                             |                       |
| २०-६० सुन्                      | y⊿ uit≘t                |           |         |                       | 4 7 4 3 " VA V " ** |                             |                       |

|                     |               | >311-                    | हक               |                   |                         |
|---------------------|---------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| १४-२३ भाष्य +       | ५ गुरु        | १६-६१ मूल                | १४ गुरु          | १८० ५४ सूत        | <sup>क</sup> <b>नुध</b> |
| १८-२४ माव्य 🛨       | ६ भग्र        | १६ ६१ मूल<br>१६ ६६ माञ्य | ३०भृगु           | १८ प्रहे सूत्रे   | ६-ग्रह                  |
| २४∙ <b>२</b> ६∙ मूल | ७ प्रानि      | १७ - ३ - मूल             | ख्रु०४ सोम       | १८ - ६३. भाष्य    | <sup>१२</sup> मृगु      |
| १४-२च्याख्य 😃       | च रिव         | १७ - ८ सूत्र             |                  | १८-७२ मूल         | व्यक्त                  |
| १४ - ३० - मूल       |               | १७ १३ सूत्र              |                  |                   | चेत्र मुदी १३ रित       |
| १४-३१ भोष्य         | १९बुध         | १० - १० स्त्र            | ७ गुरु           | संवत् १४२४ ज्     | गानसमात दुख्या          |
| १५ - ४ - मूल        | १२ गुरु       | १७०१८ मूल                | प्रमुख           |                   |                         |
| १५० ५। मूल          |               | १७ - २५ सूत्र            |                  | १४: १ - ३ मूल     | १३मीम                   |
| १५-६ भाष्य 🖁        | १४श्रानि      | १७ : ३० मूल              | फाल॰क्र॰२सोम     |                   | <b>.</b>                |
| १५,१० स्ब           |               | १७ ॰ ३२ भाष्य            |                  | - '               | वया कि॰.२ गुर्          |
| १४-१५ सूत्र         |               | ९७-३६-मूल                |                  | १८. १२ माख+       |                         |
| १४-२३ मूल           |               | १७०४३ मूल                | श्रानि           | १४ र ४ मूल        | <b>४श</b> नि            |
| १५-२८ मूल           |               | १७०५० सूच                | च र्वि           | १४ ) ३२ सूत्र     | <b>५</b> रवि            |
| १५,३४ भाष्य#        |               | १७-५७-मूल                |                  | १४ ३४ मूल         | म्युः २गुरु             |
| १६ - ४० मूल         | े ४ साम       | १९०६० मूल                |                  | १४० ४७ सूत्र      | रम्य                    |
| दिवस १०             |               | १७ - ६२ मूल              |                  | १४० ५० मूल        | _1                      |
| १५५४० भाष्य++       |               |                          |                  | १४ - ५० मून       | ७ भीम                   |
| १५, ४१ मूल          | ६भोम          | ११७०७० मूल               | श्व॰ ११बुघ       | १४ - ६३ मूल       | प्दुध                   |
| १५-४४ मूल           |               | १७०७८ मूल                | . –              | १६ ००६ मूल        | · .                     |
| १५-४४ मूल           |               | दिवस २७                  | I ~              | १४ ० १५ मूस       |                         |
| १५ ५४ मुल           | र भृगु        | १७० ८० मूल               | वेनकः ३ वुध      | १४ व्ह सुन        | % रवि                   |
| १५ ६३ सन            |               | १७-८७ सूत्र              |                  | १४ , ४१ मूल       |                         |
| १५ ६५ भाष्य         |               | १७ - ८४ - मूल            | 4 सगु            | २०-१ मून          | १४ बुध                  |
| १६-३- मूल           |               | ६० १ ८ आवान              |                  | दिवस ९४           |                         |
| १६ - ८ भाष्य        | . ,           | १७-४३ भाष्य+#            |                  | ,                 | न्यष्ठक॰ ३प्रान         |
| १ई-१ई-भाष्य         |               | १७-४-७ मूल               |                  | २० १४ सूब         | <u> </u>                |
| दिवस १०             |               | १८ -१ सूत्र              |                  | २००२१ मन          | च्युर                   |
| १६- २० मूल          | माघ हु॰ ३ रवि | १८ - ४. मूल              |                  | २०-३० सन          | &મ્યુ                   |
| ११६ - २२ सूल        |               | १८ • १३ मृल              | १२भुगु           | २० - ३६ मूल       | १०प्रानि                |
| ११६ ॰ २४ मूल        | ५ भीम         | १८-२८ मूल                | १३ प्रानि        | २०० ४० मूल        | १९ राव                  |
| १६- २४ मूल          | ६ बुध         | १८-३९ मूल                | श्रु• २ मीम १४२४ | २०१५३ सूल         | १२ सोम                  |
| १६० ३५ मूल          | १०रवि         | १८ • ३३ • मूल            | ३वुध             | २९० ६१ मृत        | २३भीम                   |
| १६० ४१ मूल          |               | १८०३८ स्व                | ई रवि            | २० : ३६ : सूत्र   | १४वुप                   |
| १६.४६ भाषा+#        | १२भीम         | १८-४१ मूले               | ७ सोम            | २०० ८७ मूल        | ३० ग्रह                 |
| १६ ५२ मूल           |               | १८-४८-मूल                | र भोम            | २१ ५ मूत्र        | मु॰ २ शनि               |
| 👉 तवार्थवादः 🥞      |               | रिक स्नुति की            | +米यह             | प्रमुत्रधारा एवे। | यन्ते भ्राप्तिहास्य     |
| क समाध्यमाद् उ      | 3 (a)         | 3                        | . 111            | v 6               | ,                       |

| <u>.</u>               |                         | <u>अ्पानि</u>     | <b>स्क</b>             | _                    | - <b>X</b>     |
|------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| १-१३ मूल               | ४ साम                   | २५- १६- मूल       | १९ सीम                 | २४ - ४३ मूल          | १२ बुध         |
| २९० ३० मूल             | ५ भीम                   | २५- २३ भाष्य      | १२ मीम                 | २४ - ४७ मोध्य        | १३ गुर         |
| ११० ४० मूल             | ६ वुध                   | २४ २४ मृत         |                        | २४ - ५३ - मृत        | १४ भुग्        |
| २१ ४६ मूल              |                         | २५- इट-माव्य      |                        | २६५ ५६ मूल           |                |
| २१ ४७ माध्य            | = भृगु                  | २५० ४० भाषा       | जो समु ० १५ मगु        | दिवसं २७             |                |
| २१ ५५ मृत              | क्षं शनि                | मंबत् १८२५ ३पर    |                        | २४ र ई॰ भाव्य        | आ॰ क्र॰ २ माम  |
| २९-६१-भाषा             | ज्येष्टु शु. १० १वि     | दिवस १०           |                        | ३ १ - ५८ माध्य       |                |
| संवत् १४ २४ रे         | राव ममाप्र दुःशा        | हिनीय भाद्र पद    | <b>मुक्ता</b> १२चन्द्र | ३०४२३ भाष्य          | 8 चुध          |
| दिवस १८                | •                       | वार संवत् १४ २ च  | से मनं किसी-कि         | ३१ १ माध्य           | ५ युर्         |
|                        |                         | सीदिन अञ्चमेर     | प्रपरभाष्यकिया.        | ३१ : सम्माय्य        | ई भृगु         |
| २२:१-४:सूत्र           | द्विभाष्य १३सीम         | इसहेनु से सोचके स | मीपहीसमान्नहः श        | ३१-१६ भाष्य          | <b>श्रा</b> नि |
| २२० ई भाष्य            | १३ भीम                  |                   | ` '3                   | ३१ - २२ आख           | क्ष रवि        |
| २२ १५ मूल              |                         | २६-१-७ मूल        | ज्ञाबाटक॰ २रवि         | ,                    | , .            |
| दिवस ३                 | ,                       | २६- २० भाष्य      |                        | ३२ १६ भाषा           |                |
|                        | श्राष्ट्रिः क्र । भोम   |                   |                        | ३३ - ४ - मूल         | १२ गुरु        |
| २२४२० स्व              |                         | २७ र ई मून        |                        | ३३ १६ भाष्य          |                |
| २२२३४ भोष्य            | · -                     | २७ : १५ मल        | ļ                      | ३३ • २२ - भाष्य      |                |
| २३ <sup>, ७,</sup> माख |                         | २७ > २३ - भूल     | •                      | ३३ १२४ भाष्य         | ३० रवि         |
| २३ , १३ भाष्य          | म रवि                   | २० १६ आख्र        | र शनि                  | ३३-३७-मूल            | श्रु॰ नभीम     |
| दिवम ५                 |                         | २७ ३४ आख          | ? ॰ रिव                | ३३ १२ मूल            | ३ वुध          |
| २३, १० भाषा            | माघक ०० गुरु            | २१ १ ३४ मूल       | १९ साम                 | ३३ - ४ भ्रेल         | ३ भृगु         |
| दिवम १                 |                         | २७ - ४३ माध्य     | <b>१२मीम</b>           | ३३ • ५४ - भाष्य      | इ प्रानि       |
| २३- २४ भाष्य           | वे कु १२ प्रानि १ ४ २ ४ | २० > ८व - भाव्य   |                        | ३३ - ५४ भाष्य        |                |
| २३-३२-भाष्य            | 1                       | ३८ वे भाव्य       | 1                      | ३३ - ६४ मूल          | 1 -            |
| २३ १३५ भाष्य           |                         | २० ११ भाष्य       | 1 - '                  | ३३ ० मृत्            |                |
| २३ -४४- भाव्य          | •                       | २० १६ मूल         |                        | ३३ - ७३ माळा         | 1              |
| द्रुप्यः <b>भाष्य</b>  |                         | २८ - २६ भाव्य     | 1 -                    | ३३ - ७४ माध्य        |                |
| १३ ) युर्न भाष्य       | 1                       | २७ - २७ मूल       |                        | इद्र- ७८ माख         | १२ भ्रुगु      |
| न्त्र ६० भाषा          |                         | २४ २ मूल          | •                      | ३३ - ए४ मूल          | •              |
| देवस ७                 |                         | २४- ७. मूल        |                        | ३ <b>३. ८%. भाषा</b> |                |
| २४ १८ ४ जमाच्य         | ज्यः क्व॰ २ मृगु        | २४ - १५ मृत्न     | ६ भुग्                 | दिवस २५              | ,              |
| २५ २ मूल               | ४ रवि                   | २४ १२१ मूल        | ७ ग्रानि               | ३३- ४३ भाष्य         | भार•क्र॰२भेग   |
| १९७४ मूल               |                         | २४ १२६ मूल        | _                      | ३३ - ४७ माध्य        | 1              |
| १५० ७ मूल              |                         | २४ १३१ मूल        |                        | ३४ - ३ - भाष्य       | १रेमुगु        |
| १५२ ४ माष्य            |                         | २४ - २० मूल       |                        | ३४ - घ - सूल         | श्रमान         |
| + का०२०१२              |                         | , J. 4.           |                        | 4.                   | र ब्राम        |

\*

| ३४ ९४ मूल      | १४ रुवि               | ३६.१-१० भाष्य  | भा-क-४ गुरुश्य     | ३४ ५ मूल जाश्विज्ञ २भगु           |
|----------------|-----------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|
| ३४ • १४ मूल    | ३० साम                | ३६ - २४ भाष्य  | भा॰ हु॰ ४भुगु      | ३४०८ सूत्र । झा०सु ०३ श्रान       |
| ३४ : २५ : मूल  | मु॰ २ गुरु            | ३७- ६. मूल     | ६ ग्रानि           | ३४ १६ भाव्य जा • खु • ४ रवि       |
| ३४ - ३२ - मूल  |                       | ३७० ४ मूल      |                    | संवत् १४ २४ कर्मकाएड समान्नदुः भा |
| ३४ - ४० भाष्य  | ४ श्रानि              | ३७- ११ मूल     |                    | दिवस च                            |
| ३४- ४६ भाष्य   | ५ ५ रवि               | ३७ - १४ मूल    | ४ भीम              |                                   |
| ३४ - ५० भाष्य  |                       | ३० -१८ मूल     | १• बुध             | ४० र भाष्य यो स् २सीम् १४३        |
| ३४ ५४ मूल      | च भीम                 | ३० २१ भोव्य    | ९१ ग्रह            | ४०-३ भाष्य पो क ३भीम              |
| ३४- ५०-भाष्य   | <b>४</b> बुध          | ३८ • ३ · भाव्य | भाद्रः शु १२प्रामि | ४०-४ भाष्य पो स ४ वुध             |
| दिवस १३        |                       | ३८-६ मूल       |                    | ४०- ट भाष्य पी कि ४ गुर           |
| ३५-१ सूत्र     | आधिक १०भृगु           | ३०- ७-भाख      | १४ साम             | ४०-१४ भाष्य यो क्र ५ मृगु         |
| ३४० ६० भाष्य   | १९ प्रानि             | ३८-११-मूल      | १३ भीम             | ४०-१६-भाष्य पो क ६ प्रानि         |
| ३५०१२ मूल      | १२ रवि                | दिवस १२        |                    | ४०१७ भाष्य पो छ ७ रवि             |
| ३५ १ ९८ भाष्य  | ९३ सोम                | रूप १३ भाष्य   | आ हि॰ ३भुगु        | संवत् ९४२४ ज्ञानकाएउसमाप्रहुल     |
| ३५-९४- भाष्य   | १४ भीम                | ३० - १६ मूल    | ५ श्रानि           | हिमा सहिताभी पूर्ण दुई            |
| ३४ - २२ माध्य  | <i>शाश्विक-३</i> ॰वुध | ३८ - १८ माख    | ६ सोम              | दिवस्थ                            |
| संवत् १४२४ रिव | ~                     |                | ७ भीम              | इत्यान्हिकंसमाप्त्र म्            |
| दिवस ६         |                       | ३०-२०-भोख      | <b>च्</b> बुध      | <b>डोम्प्रान्तिः</b>              |
|                |                       |                |                    |                                   |

## म्चना

विद्यानां को उचित है कि मुरद्ग लेखनी से भाष्य में चिन्ह देकर जार्बल पर आन्द्रिक में से तिथिबार उठा कर लिखें रूम लि-खिन से भाष्य बहुत कुछ प्रोमित हो जांदिया अपेर इष्टा च-लोकन में अतिप्रयेन चित्त प्रसन्त होगा तथा पाठ के साथ में ही प्रतिदिन का लेख प्रकट होगा।

पाएडव गरुड वजवर्मा

हरिः श्रीम् श्रीवेदार्धप्रदीपगिरिधर्भाष्यस्य शुद्धिपत्रम् श्रीवेदार्धप्रदीपगिरिधर्भाष्यं के पढने वालां को अचित है कि पढने से पहिले दूस शुद्धिप से उसे शुद्ध करिलवें

|             | 1. =       |                        |                              |        |        | ·                      |                                                  |
|-------------|------------|------------------------|------------------------------|--------|--------|------------------------|--------------------------------------------------|
| इहा         | पंति       | अश्रद                  | श्रद                         | पृष्ठा | पंक्ति | अमुद                   | मुद्ध                                            |
| 9           | 75         | भाष्या                 | <b>ही</b> पे।                | १६     | Ę      | मिभ                    | माभि                                             |
| 3           | 26         | बङ्गों                 | षंडङ्गों                     | 60     | १३     | साविची 🛒               | साविची                                           |
| ૪           | 8          | मार या                 | भारता                        | 63     | 52     | वेग्वदेवी              | वेश्वदेवीं<br>जो                                 |
| 9           | 3          | <b>डि</b> रूपं         | द्विरूपं                     | १८     | 4      | न                      | क्री                                             |
| 3           | C          | त्रवि                  | <del>नर</del> िष             | १८     | 80     | गायत्री                | गायची                                            |
|             | 8          | मन्त्रा एत             | मुखाणा                       | १४     | २८     | पाएड                   | पागड<br>विन्हीं                                  |
| प           | Ę          | <u>प्राजायत्या</u>     | <b>प्राज्या</b> पत्यं        | 20     | पू     | ऐन्द्री                | यिन्द्रीं.                                       |
| 7           | ۴          | सूर्या                 | स्र्वी                       | 30     | 80     | ब्रह्म                 | ब्रह्म<br>विष्णािर्लि                            |
| ट           | Χo         | घुर्मा                 | घ्याँ सि                     | २२     | 68     | विष्णोलि               | विष्गालि                                         |
| بخ          | 56         | वेषाव                  | वेलावेन्स्रान                | २३     | 8      | वीरप्स्व               | वाग्यप्च                                         |
| ہم          | 4.5        | देवहें                 | देवर्ठ                       | 23     | 9      | दुन्द्र                | इन्द्रे                                          |
| <b>ॐ</b>    | 57.        | यजुरन्ताग्नेः          | यजुरन्तामग्ने:               | 35     | १२     | मा                     | हितीया जगत                                       |
| <b>S</b> -, | 36         | पत्रमान                | यवमान्                       | 20     | 55,    | गत्समर                 | ग्लमदस्त्रिष्ट्रभ                                |
| 80          | 2          | लिङ्गोर्के<br>देवत्याः | <u> लिङ्गो</u> तं            | 354    | १६     | नाष्टि                 | सानाष्ट                                          |
| 80          | 3          | देवत्या                | देवन्या                      | 30     | 20     | वाताः                  | वातारं न                                         |
| 60          | 8          | 110118                 | 11911年                       | 32     | 3      | य ग्दन्द्र-देवत्याति   | यग्रुन्द्र रुन्द्र-देव<br>माहेन्द्रा-रान्द्री- ह |
| 60          | £          | देवतर्ह्               | देवह                         | 32     | 63     | महिन्द्री-एन्द्री-हर्न | माहेन्द्रीं-रोन्द्रीं- ह                         |
| २१          | ٦          | वुपवत्यो               | वुपवत्या                     | 38     | 60     | शुक                    | मुकः                                             |
| 86          | 8          | देवतास्त्र             | देववातऋ                      | 3 €    | ધ      | था                     | या                                               |
| 88          | १८         | रज्वा<br>स्पर्त्य      | रन्वा                        | 3 €    | ্ত     | स्थारिनश्रीमिके        | द्शाग्निषुत्याग्न                                |
| 98          | 20         | स्यत्ये                | स्पत्यः                      | 36     | 83     | B                      | हे कि                                            |
| १२          | 8          | नुष्टृते :             | नुषुब<br>एन द्रीद्या- उषिगहं | 3 €    | 20     | र्न्द्रोहि             | इन्द्रेहि                                        |
| १२          | HE ,       | एत दा-उ।प्राह          | एत देशिया- उषिगद             | ३७     | 160    |                        | इन्द्र                                           |
| १२          | १४         | म्नुषुप् ऋ             | 1 4 4 5 4 4                  | 30     | 3,     |                        | द्य                                              |
| 9्२         | ९५         | यो                     | योः                          | 80     | च      | कञ्च                   | काम्ब                                            |
| १२          | १६         |                        | सुसस्याः                     | ४१     | 5 6.   | र मञ्जूवर्णिकी         | मान्ववर्शिक्यो                                   |
| ९२          |            | स्य                    | स्व                          | 85     | र्     | नेमिनिकादि!            | ३ निमित्तिकादिषु से                              |
| १२          | 52         | अपाधिदे                | ्राधिंदे                     | ४२     | 188    | गुन्थके                | यम्थकी                                           |
| 23          | 28         | न्सोम                  | त्साम्य                      | 83     | १ वि   | ग्रन्थके<br>जो जो      | मी                                               |
| १३          | १४         | याग्नि                 | यावउनी                       | 88     | च      |                        | स्मतीर:                                          |
| २३<br>२४    | 2          | वर्स<br>हें            | वस्त                         | 8 =    | 18     | <del>ा</del> प         | म्मयम्य                                          |
| १४          | १ट         | र्ड                    | वक्ष                         | ४८     | 5.     | ानायते-छन्दा           | समायत- ऋन्दारि                                   |
| र्भ         | १३         | , -                    | दानं                         | पुर    | ं ६    | साधार                  | साधारण                                           |
| १६          | 2          | त्मं                   | त्वमङ्ग                      | 42     | 180    | र हिनानीति             | छिनद्यां ति                                      |
|             | <u>l</u> , | 1                      |                              |        |        |                        | 1-04 1 141111                                    |

**अस्पित्रम्** 

| 47 1 4 <del>1 1 1</del> | 7 4 | <del></del>          |                             |            | ·<br>lec. | 1                 | -                            |
|-------------------------|-----|----------------------|-----------------------------|------------|-----------|-------------------|------------------------------|
| 1.4                     |     |                      | गुह                         | 5.31       |           | 1                 | यद                           |
| , ક્રુપ્ટ               | 2,  | 1 .                  | कि द्यु (स्वर्ग) सै         | 5.3.       | 3         | भुवन<br>का        | भुव<br>के अर्थ               |
| प्रट                    | 7   | 1 ' C                | यहा धुवाः (शास्त्रातकः      | 44         | 1         |                   | क अय                         |
| ह्र                     | 1   | 73                   | 33                          | 508        |           | स्मिद्रसीति       | समिष्सीति                    |
| ध्र                     | रश  |                      | ३३<br>बेश्थमात्र<br>प       | 1606       | १४        | † पुत्र           | +पुर                         |
| 83                      | 8   | ष                    | 4                           | •          |           | त्रस्तर्ए         | <b>मस्तर</b>                 |
| EX                      | 4   | <u>यः</u>            | बो                          | 60 E       | 8         | 116011            | ।१०॥+म-वः।ञ्जर               |
| ६६                      | 63  | ١ )                  | (हलसा)                      | 000        | 03        | -                 | उ-हा। स्गार्गा               |
| 90                      | १३  | का॰ २१३१३२           | का॰२-३-३१-३२-सम             | 600        |           |                   | ध<br>प्रान्नाति              |
|                         |     | ſ                    | प्रमारा अस्तिताम            | 800        | 1         | प्रमाति<br>२=     | शन्तात                       |
| 30                      | 00  | पन<br>हविग्रहण       | रपनन्तर्गर्भ<br>हविस्रहणी   | 007        | 09        | २७<br>सिंदुता     | सिवता देवता                  |
| 92                      | 68  |                      | j                           | 900        | 93        | राखाः।            | राष्ट्री नियास्तु।           |
| 23                      | 9   | } ·                  | त्या                        | 608        | 1         | तः।               | तः द्यान्विप्रोवः।           |
| 33                      |     | उल् <b>ल</b><br>अगिन | उल्रवल<br>श्रीम में         | 1          | 1         | (m)               | काला है                      |
| 23                      | 30  | अपूर्व प्राण्यतक     | 1                           | 560        | 1         | करें<br>करें      | करते हैं                     |
|                         | 1   | ल में खोलनेवल        |                             | 660        |           | कस्ता             | करता है<br>करत है<br>करता है |
| 86                      | १२  | }                    | नादाद्या                    | 566        |           | वात               | त्वात्                       |
| 24                      | 9   |                      | का० २.४. १४.                | 808        | 28        | देग-              | हेग करिके                    |
| 30                      | 8   | पहिली                | पहिला                       | i .        | 8.        | प्रियत्व          | त्रियत्व से                  |
| 36                      | च   | उपवेश                | उपवेष                       | ११४        | C         | <u>ਅਰਗ</u> ਹਾ     | अद्धायो                      |
| 45                      | 28  |                      | अन्तरिका                    | ११४        | 80        | पूर्वक            | पूर्वक एकव                   |
| 450                     | 80  |                      | की                          | ११५        | 2         | 113811            | ॥ २१॥ + वे-याः। अव।          |
| ८१                      | 8   | पवनात्मका            | पर्वतात्मका                 |            |           |                   | दे-धाः। द्रुगा २१॥           |
| 26                      | 83  | धिषुर्ग              | धिवएग(पेषएग                 | ११८        |           | <b>दीर्वता</b>    | देखता<br>स्वर्ग              |
| च्य                     | 80  | श्र <u>य</u> ्य      | अर्थ प्रवृत्त               | ११ट        | १४        | 2 Olector         | स्वर्ग                       |
| ८५                      | 85  | पोषाग                | पेषसा                       | ५५४        | 80        | वर्द यक्त         | वर्दस्ययुक्त                 |
| 53                      | १५  | प्रथिवी              | पृथिवीरूपा                  | ~ 3        | [ =       | र रवा क           | रेरवा से                     |
| 370                     |     | पय                   | पर्य                        | <b>१३३</b> | 30        | रवाते हुए         | रवाते,हरः +यद्याभाग          |
| 9.6                     | 3   | यसर                  | अमुर                        |            |           | -                 | माापाषारत्यवनस्ट-            |
| 1                       |     | दध्यावती             | दध्यादिवती                  | _          |           | •.                | ति राष्ट्रे २ २२ श्रुति।     |
|                         |     | <u> अपनि</u> य       |                             |            | 68        | हेत् <u>ू</u>     | हेनु सून                     |
| 유 3                     | í   | द्भवित्य             | इवििंगु का                  | ठउप्र      | 5         | तुम्ग्रे विद्यमान | तुम्होरे अध विद्यमान         |
| <b>37.7</b>             |     | ममाजन                | संमाजेन                     |            |           | सं उत्!           | संदेव। विद्यमानः नि          |
|                         | Ř.  | 371                  | उत्तम                       |            |           |                   | से ह्मलोगों करिदान           |
| ४५                      | 23  | कराः                 | न्हें । प्राज्ञापत्यापद्भिः |            |           | •                 | च्य है।                      |
| ,,,                     |     |                      |                             |            |           | कसएग              | कम्ए                         |
| ` )                     |     | युमायो ।             | युमधी                       |            |           | मामान             | स्मान                        |
| 1                       |     |                      | . '`                        | 638        | . 1       |                   | नेसे यह                      |
| 4 to                    | 20  | स्वास्था र           | स्वामस्था                   | १३५        | 8         | भारहाज            | भरद्वाज                      |

शुबिपत्रम्

| <del></del> |        |                 | 3.4                                                    | (14)        | <u> </u> |                 |                                     |
|-------------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------|-------------------------------------|
| <b></b>     | रुग पं |                 | <b>यु</b> ह                                            | इ छ         | गंति     | भ <u>गगुद्</u>  | सन्द                                |
| १४          |        | 1 40 1 1        | गाईपत्य को                                             | 809         | १ १३     | की वरावर        | की संभिन                            |
| 58          | ३  २   |                 | कक्षी                                                  |             | ११       | की              | स्पू<br>की संभिन<br>को              |
| 58          | ४ १    | ए हे अपने तेरे  | श्रमिन के                                              | १७६         | १ह       | यन              | यज्ञ की सिद्धि                      |
| 68          | B      | ध्याय           | ध्यान                                                  |             |          | गुमन्           | गन्                                 |
| 68          | 5 8:   | र मञ्चान        | नुष्टान                                                | 850         | 23       | की              | का                                  |
| ८८.         | 3 5    | 4 म्एड          | मएडल                                                   | <b>१८</b> १ | 18       | 87.             | ४-इस से होमें n                     |
|             |        | े की            | की ,                                                   | <b>१८</b> १ | 54       | स्स             | स्त्ये                              |
| 585         | 7      | होंचें ॥        | हैं। नया हिरएयादि                                      | ११एः        | १६       | स्स्<br>स्या    | स्तिपत्व                            |
|             |        |                 | पुष्टिकरि <b>वद्व प्</b> ल्याहर्ग<br>रएयादियुक्त होते॥ | रे-१८३      | 128      | <b>एस्</b> निए। | देखिए।पाद<br>को<br>होने के लिये जा। |
|             |        |                 | र्एयाद्युक्तहीं ॥                                      | 523         | प्ट      | क्री            | को                                  |
| १८८         |        |                 | ना मर् पश्चन्त्रा                                      | 863         | 88       | हो(जा)          | हिंमें के लिये जा।                  |
| १भ्र        |        | हमार            | हुमारे अर्थ वा                                         | 603         | 52       | <b>१</b> ह-     | १६ अभिमन्त्रण के अन                 |
|             |        | रेकेए           | रिक्तेन                                                |             |          |                 | नार उत्तर में लाई सोमक              |
| Į           | । ४    | रत्य            | स्त्य                                                  |             |          |                 | यए। को अध्वयुपनमानाः                |
| 8तं ह       |        | <b>असाद</b>     | त्रसाट से                                              |             |          |                 | अनुगमन करते हैं॥                    |
|             |        | पम              | मय                                                     | 628         | 88       | चुलता           | <b>कराता</b>                        |
|             |        | का०७.१.१ई.      | का० ७ १ १ ३६ वि                                        | इन्ध        | १२       | हे              | है + प्रथिक्या होष मूर्धा           |
| १६६         |        | मं              | की                                                     |             |          |                 | यहे वयजनिमति।                       |
| 5£3         | ,      | क्यें करिके     | वचा करते                                               | 628         | २०       | कोद             | को यजमानके अर्थ देवे                |
| १६६         | 18     | प्राला          | प्राचीन प्रााला                                        | १८४         | 2,5      | तेरे            | तिरे में                            |
| १६          | ,      | की              | के अर्थ                                                | SEE         | १२       | श्रिपत्य        | आधिपत्य                             |
| SEG         | 1      |                 | मेरे अर्थ                                              | 520         | १८       | कीजिया          | करता                                |
| 830         | 1 '    |                 | प्रात                                                  | 500         | 54       | 20.             | २० कोएंग्झें की                     |
| 508         | 8      | दे॰             | देश स्वाहाशब्दस्यनि                                    | १टट         | 2        | लेती (जीती) है  | लेवे (जीवे                          |
|             |        |                 | पातलना नका छला द्                                      | १एट         | 50       | वैलि            | वलवांने                             |
| -           |        |                 | चिता अर्था ३ १ ३ २४-                                   | १८४         | 8        | कहे - वकरी      | कहिवावे – अजे                       |
| 1           |        |                 | २ प्राह्मणानुसारेगपा                                   | 69,0        | 3        | <b>मीतिरूप</b>  | <b>प्रीतियुक्त</b>                  |
|             |        |                 | ह्याः।                                                 | 640         | ¥        | को              | प्रीतियुक्त<br>की                   |
| 638         | 1      | यह सिद्ध हुः छा | एवं सिद्ध इति प्राथ.                                   | 6920        | E        | की              | करिये हे                            |
| 825<br>825  | 3      | करूं<br>करे     | <b>क</b> रंगा                                          | 640         | 36       | जिसका           | जिस के                              |
|             |        | कर              | करता है                                                | १५१         | 60       | <b>3</b> ∙ `    | ३ उदासुषित                          |
| 623         | .9     | 2               | विद्याधारएषशितमन                                       | १४२         | 55       | की              | का सर्वन                            |
|             |        |                 | सं होता है २                                           | 52.3        | 53       | परं- को         | पत्रवावे - का                       |
| 893         | 3      | ञीर             | वा                                                     | 6952        | १५       | अपने किये याग   | रापनी आज्ञा                         |
| 5.3         |        | नेसे ही         | नैसी                                                   | रुष्ठञ्     | 9        | के              |                                     |
| 863         | 53     | त्रक्ता मयो     | करक्तामें वे                                           | 693         |          | के              | }                                   |
| १७४         | 43     | की              | का                                                     | 65.8        | <b>२</b> | अभ्वपा चित      | अञ्बं की तू चनन है                  |
| 6.38        | 38     | को              | का                                                     | 59.8        | 20       | प्रात-पर्वः     | का-परवावे                           |
| १७५         | 7      | कः ०            | का० ७                                                  | १४४४        | रुध ∤.   | ही ।            | हे गांच                             |
| <b></b>     | L      |                 |                                                        |             |          |                 |                                     |

मुहिपत्रम्

|            | ţ          | •               | 2.4                                            | (7 <b>4</b> * | 3              | ·                           | <del>}</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------|-----------------|------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | र्ण नि     | व्यम्ह          | - सुद्ध                                        | वृष्टा        | पंति           | श्यमुद्ध                    | मुद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ~          | 29         | चार मतदे ग्विया | सर्वतः चलते हुगतस्कर                           | 1             |                |                             | र निसे देखना पानी म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Ì          |                 | विशेष्र नजानें,                                |               |                | <b>40. 4.</b>               | चों से हो मं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ¥          | 1          | घर-तिम-धर       | घरां- तिन-घरां                                 | 283           | १२             | से हैं<br>गार्ग             | से ही हैं<br>मार्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | 63         | करें            | क्रने हें                                      |               |                | गाग                         | मार्ग 💮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | PĘ         | का              | की                                             | 258           | 75             | ज़ेसे                       | ज़ेसे दक्षिणपाकरके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| がて         | 83         | ष्युं के आह     | ध्येष्टि के                                    | २९४           | 50             | रिक्र रह                    | होओ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لمعدد      | ,          | न्हेंग का       | मका                                            | र१५           | 8              | हैं<br>रानेवाले-ग्रेंनेवाले | हे देव शुना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بة بت.     | 23         | 8               | ४+ नथा च श्रुति:३-४-                           | <b>२</b> १५   | 2              | रानेबाल-सम्बद्ध             | श्री-होन्यो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |            |                 | १ १२ सा यहायत्रास्य                            | रश्प          | 20             | ₹¢                          | لك الأوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ,          |            |                 | नो भूत्वा दिवः साममा                           | रश्ह          | 2              | <b>हेश</b>                  | <b>ह</b> ष्टे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |            | 44              | हरिंदिति                                       | २१६           | 88             |                             | कहते हैं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9&સ્ય્રો   | १८         | ह               | है + तुराह तितिरिः।या-                         | 280           | १२             | करिय है                     | करिये हैं सबांकरि द-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |            |                 | बद्धिर्वे राजानुचरेरागळ                        |               |                |                             | ति प्रोषः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |            |                 | ति स्वैभ्योवे तभ्यः शाति                       | ३१८           | 5              | प्रति                       | वर्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |            |                 | चंद्र क्रियते छन्दर्धिम ख                      | 36€           | १२             | र्गाटयां के प्रान           | रराटा के प्रान्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |            |                 | लु वे सोभस्य राजोश्नुच                         |               |                | द्वता म                     | देवता की आजा में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1_         |            |                 | राएगित।                                        | ३२०           | 30             | <b>प्रतिक्ष</b>             | प्रत्यक्ष है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 300        | 285        | १. २२.          | १:२२ उर्वेष्णी वा उन्प्रपा                     | <b>य</b> ्य   | २१             | ब्राबर                      | सहरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1          |            |                 | गः पुरूरवाः पतिरथय                             | <b>३</b> ३९   | ડ <sup>ુ</sup> | फेंता हं                    | फेंक्ता हूं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |            |                 | त्तस्मान्मश्रुनाद्जायः                         | 238           | र्धन           | १६ दूसर्यजमा                | दूम्रोको । द्वाटग्राहादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |            | <b></b>         | त नदायुरिति।<br>हाउँग                          |               |                | ना म् राजमान्।              | मुत्रों में गृज्मानश्रवुषा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| २०१<br>२०१ | 9          | हा              | हा <b>ञ</b> ा                                  |               |                | नासर्य्यकाव                 | ती॥२॥तीसर।यूजमानां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1306       | १३         | ह्रा            | हेंग्बेरे                                      |               |                | नाश्रक्रनवाला               | में राजमान यज्ञीवनापा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 308        |            | स्था            | स्थान                                          |               |                | राक्ष्समाका घाता            | करनेवाले राक्षसंविधानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| スロコ        | 36         | <b>अज्य</b>     | अप्रि                                          | 223           | 80             | की व्रावर                   | की मात्र<br>किये गये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 303        | 3,0        | हा              | हात                                            | २२४           | २१             | कर्त ह                      | क्य गर्भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20 A C     | 36         | 展1.             | श्राज्य<br>होते<br>हो।<br>त्वषं<br>द्वता<br>के | २२५           | E              | करते हैं<br>की<br>से        | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| २०६        | ₽ <u>1</u> | ताव             | त्वभ                                           | <b>२२६</b>    | 7              | <del>स</del>                | से कुरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 140 ह      | ६३         | ट्वं<br>का      | <b>ट्व</b> ता                                  | 440           | 0              | 6.                          | 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 30€        | 3          | का              | क <u>्</u> र                                   | २२७           | र्थ            | सदम<br>म्नुति समेत<br>वर्ति | स्ट<br>स्तावुं समेता<br>वर्ति युगतन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |            | ति की           | ति के अर्घ                                     | २२४           | 56             | न्तुरत समत                  | स्तानु समता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 360        | १६         | नामा            | नामा मध्य द्या ह                               | 330           | 56             | वात्                        | वति पुरातन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 350        | 5%         | करें।           | कर्गकसिक काएस्-                                | 530           | १२।            | अह                          | श्रह:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ]          |            |                 | न प्रदेश करिके।नद्यथा।                         | <b>3</b> 36   | 8              | <b>२</b> १.                 | 28.22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |            | İ               | प्रहिले रिक्तूण अंस फ्रि-                      | 23 २          | 8              | <i>ञ्</i> राज्य·            | (द्धिमिश्रत शाज्य)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |            | ľ               | रि उत्तरश्रोणिकार दक्षि                        | प्रदेव        | 3              | दीपक                        | मंदीपक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |            | Ì               | एम्बोणि फिर् उन् संस                           | श्रु २ ∣      | 65             | ह्म                         | हामी ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |            | Ì               | फेरि मध्य मे। एवपाच                            | २३२           | 20             | पदें ।                      | पर वावे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |            | <b>†</b>        | म्थानों में हिरएयर विवक                        | 233           | 88             | तब                          | तनः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |            | (               | ,                                              |               |                |                             | A second |

शुद्धिपत्रम्

| प्रश्ना    | पंति           | <b>ं</b> मशुद्ध          | श्रद                                  | पृष्ठा              |          | असुद्                                       | श्रद                                                                          |
|------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| २३४        | 1              | +सस्याहा                 | स्वस्याहा स्वाहा                      |                     | १६       | की मनसा के संगतही                           | केमन करिसंगत हो                                                               |
| २३४        | १ह             | <b>जात्मी</b> ही मेरा हे | अन्मीय में हैं                        | २५०                 | 29       | हैं।                                        | हा।                                                                           |
| नर्भ       | ट              | करे                      | करना इन्ना                            | 242                 |          | अद्भाग अद्भे                                | भ्यंद्धे भ्यंद्धे                                                             |
| न३५        | 57             | करें<br>करे              | करता द्वापा                           | २५३                 | 55       | संवंध ग                                     | संवन्धि "                                                                     |
| २३५        | १४             | के अध                    | कि लिये गमनकरने के                    | <b>1</b> 222        | 8        | अर्घ                                        | भ्यत एव                                                                       |
| २३६        | 7              | युयों                    | युप्यां                               | रथ्य                | १४       | वहते हुए                                    | वहती हुई                                                                      |
| २३६        | 3              | <b>यू</b> पें            | विषा                                  | रप्रह               | 83       | वसतीवरी                                     | वसतीवरीज्ये।                                                                  |
| २३६        | R              | <b>पोया</b>              | पाया निकरें। से परें                  | २५६                 |          | इं                                          | ह। केसे अगिन के कि                                                            |
| ;<br>1     | 1              |                          | न पाया                                |                     |          |                                             | नहीं है पतित गृहनि                                                            |
| न३६        | ४              | में सेवन करूं<br>में     | हम सेवून करें                         |                     |          |                                             | स का तिस अविन स्व                                                             |
| २३६        | Ę              | में ू                    | के अर्घ                               |                     |          |                                             | र् गृहके                                                                      |
| २३६        | 9              | न करे                    | करे                                   | 283                 | ૪        | जो                                          | जे<br>हे                                                                      |
| २३६        | ट              | न करता                   | करता                                  | २५७                 | લ        | हैं<br>जिसजल-सो                             | ह                                                                             |
|            | 657            | नेरी मृत हिंसा क्रेरी    | को तू हिंसा न करि                     | २५७                 | Ę        | जिसजल-सा                                    | जिन जलीं ू ते                                                                 |
| २३६        | उ०             | मृत हिंसा करी            | के। हिंसा न करि<br>की पीडानकरनी चाहिय | ३५०                 | M,       | <b>अक्टा</b> श                              | उत्कृष्ठ करिके                                                                |
| 330        | 3              | का नहा भदताह             | कीपीडानकरनीचारि                       | २५४                 | Ε        | ङ्गापत्य                                    | श्रपत्य                                                                       |
| 1          | E              | <b>२</b> २ २ १           | 20.26.                                | र्ध्र               | १७       | र्षि                                        | रसी ू                                                                         |
| 280        | પ્             | इस ू.                    | रेसे ूं                               | २६०                 | १५       | संग्राम-करे                                 | संग्रामीं- करता है<br>पहुंचता है<br>संस्थ में                                 |
|            | १०             | बेह्मर्ह<br>मित पटे      | बुह्म ह हैं                           | २६०                 | १७       | पहुंचे                                      | पृहुचता ह                                                                     |
| 1 1        | १६             | भात प्ट                  | की परवावे                             | २६०                 |          | में स्थित                                   | संस्थ म                                                                       |
| २४१        |                | प्रति पंटे               | को परवावे                             | २६१                 |          | से- करं                                     | को – क्रताहें                                                                 |
| २४१        | 9              | वाप्न_भादि               | व्याप्त्-आदित्यू                      | उह्ह                | १३       | क्रं                                        | करता्ह                                                                        |
| २४३        | 7              | इजियोः                   | इजियो पाश करिके                       | २६ं१                | १५       | पंदे                                        | परवावे                                                                        |
|            |                |                          | वंधने से                              | २६२                 | 3        | से त्रीति                                   | को तन                                                                         |
| २४३<br>२४३ | 63             | ३ूट <i>∙</i>             | २० ९                                  | २६२<br>२ <b>६</b> २ | ધ        | से जीति                                     | को तुप्त                                                                      |
| 283        | 68             | का<br>१:२२ २:२२          | के अर्घ                               | २६२                 | १३       | ₩. <del>८</del> . ८.                        | 7                                                                             |
| २४४        | 887            | मप्रुचा-मप्रुचा          | करिसंगत हैं। किर सं                   | २६३                 | रुक्ष    | केसी हो                                     | ऐसी हो                                                                        |
|            |                | <u> </u>                 | गत हों<br>क्रि संगत् हों              | २६३                 | २०       | करनेवाली                                    | करनेवाली वा पिवा                                                              |
|            | २०             | में पहुंची<br>प्रति परे  | कार सगत है।<br>का परवाव               | 250                 | e)       | चग-ची-चंगी                                  | वृत्र देत्य के मार्तिवा<br>वृत्र देत्य के मार्तिवा<br>तृ-डेंगे- कांपि<br>तुमे |
| 11201      | <b>U</b>       | भात पढ                   | का पद पाव                             | २६४<br>२६४          | <u>ع</u> | तुम्-दरा-वापा<br>चर्चन                      | हार्ड न काप                                                                   |
| २४५        | १२             | से अपने को               | के श्रात्मा करि                       | 750                 | 6        | तुम-उरी-कायी<br>तुम्हें<br>करो-कहे          | वर<br>करि-कहिता है                                                            |
| रुष्ठभ     | १३             |                          | ञ्चात्मा करि                          | २६४<br>२८७          | 90       | करा-कह<br>प्रति परे                         | कार-काहण ह                                                                    |
| २४६        | ` 1            | 3·                       | 6.                                    | २६४                 |          |                                             | की परवावे                                                                     |
| २४६        |                | १॰प्रति पंदे             | को परवांचे                            | २६४<br>२६६          | रह       | तव्य न्टच।कहा                               | सोर्न म्चानी करिक                                                             |
| , , ,      |                | श्रा                     | समीप में आ<br>॥हें<br>से              | २६६                 | 20       | वर्ण्यते १                                  | ईपैते (हो<br>रे                                                               |
| २४६        | १८             | !!<br>辛                  | <del>2)</del>                         | 755                 | < < <    | 94 <del>ਪਰੇਵਿ</del> ਗਾਈਐਤ                   | र्छे।<br>नववेराजवयोदशेर्न-<br>ष्ट्रस्थित संस्थाणन्त्रस्                       |
| 282        |                | म्<br>संबंधियों          | सवंधि विपुषों                         | 760                 | ,0       | ्न हमाग्राप्य याद<br>धेन्स्य क्रवेत्रि सम्ब | ष्ट्रस्येति संस्थापन्त्र                                                      |
|            |                |                          | 70-21-4 12-3 1.                       |                     |          |                                             | रूपा । पूर्वीत्तरार्थयो ।                                                     |
| ກ່ວ        | * <del>*</del> | देवम्                    | देवतम्                                |                     |          | मं हर्या अपेट                               | र्काण हुला गराजवार                                                            |

## श्रदिपचम्

| न्त्रा      | पंक्ति     | अषुद             |                                | वृष्टा                                |          |                       | <b>युद</b>                      |
|-------------|------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------------------|---------------------------------|
| ,           |            |                  | पासुगहस्य                      | रटई                                   | १४       | वि्ञट्                | विशुर्<br>परवावे                |
| ~ £ 9       | ਵ          | अन्              | अन्तें<br>उत्पत्ति             | २८७                                   | 80       | पते                   | परवा वे                         |
| - इंच       | ४          | उत्पन्           | उत्पत्ति 🛒                     | इच्छ                                  | १८       | प्राण् क्रि           | भारगरूप करि                     |
| ्ह्र्य      | 552        | तुम् परिधिका     | तुमे परिधि में                 | २घट                                   | १३       | प्राण क्रि<br>धुनी यो | धवनीयो                          |
| ् हॅ च      | 28         | ज्यमिन्दारिक     | श्याभि चारिक                   | २८५                                   | E        | हें हैं               | द्वग्                           |
| 3 6         | 3          | श्पमदे से माराहु | ्ञ्यमर्द करिके)मार             | २८५                                   | 9        | <b>₹</b>              | द्रए                            |
| 1           |            | अपा 🕇 यह         | ते सन् + चीह                   | 240                                   | SE       | मासी॥                 | मासा-सहतः प्रसहना               |
| २६्४        | <u>چ</u> ر | स्थाप्           | स्थापन                         |                                       |          |                       | यस्यप्रयागः प्रसद्दनम्          |
| 200         | ट          | ग्रह से          | ग्रह में                       |                                       |          |                       | भिभवनं पूतो हे मन्तःश           |
| 200         | रव         | <u> ज्याज्य</u>  | श्याग् <u>य यस</u> ा           |                                       |          | _                     | तेन नुरानिभवती॥                 |
| २७२         |            | ऋत ्             | मिश्रित                        | २४४                                   | 1        | युली                  | <b>युलोक</b>                    |
| त्रज्ञ      | į.         | द्स-को           | तिस-करिके                      | २६ ६                                  |          | प्यलस्ता              | पयस्पालक्ष्मण जिसके             |
| २७३         |            | में              | को                             | ३४६                                   | 80       | सोम                   | सोमी                            |
| 528         | ११         | हार्त्ण          | द्वाद्शारी                     | えかだ                                   | 88       | अभिषुतों में          | अभिवृतें का                     |
| र्ब्ध       | 9          | युत्यय ू         | था प्रत्यय                     | २४ ई                                  | 692      | महन्द                 | माहेन्द्र<br>खरी                |
| 508         | ६          | छोड़ विसर्ग-     | विसर्ग न-श्रोएक्षा             |                                       |          | सोम                   | खण                              |
| } .         |            | श्रीएि           |                                | २४८                                   | 8        | दक्ष्तिए।             | दाक्षिण                         |
| २७ई         |            | वीयोपेन          | <b>प्रे</b> गेथीयेत            | २४ ट                                  | 7        | रियम                  | रिश्मराँ                        |
| <b>३७</b> स | 8          | 11               | ॥विष्टुबेनरशासेमस्तु<br>४· (ति | २४८                                   | 60       | प्कुत्स               | वाद्भिरसकुत्स                   |
| २८०         | 80         | €.               | थ्र (ति                        | 39.97                                 | २१       | का                    | रिष्टमाँ<br>वाद्गिरमकुन्स<br>को |
| ३८१         | 2          | संकल<br>दानी     | शकल                            | 300                                   | 9        | हूं— मोमपान           | द्भागार अन्तरिक्ष (पि           |
| २८१         | १२         | दोनी             | का॰४-ई-१४-दोनों                |                                       |          | भूता                  | त्यानमागे कोद्रस्त              |
| २च्ह        | २३         | स्पो             | श्री जे                        |                                       |          |                       | इं।- सोपानभूता औ                |
| २८१         | १६         | नधा-ऋो           | तथाजे-सीते                     | 308                                   | 20-      | २१ की आयु काजी        | के अधे आय(जीव                   |
| २८२         |            | रि।              | रि। श्रीर्यज्ञपतित्यज          | `                                     |          | वन – का               | न) – के अर्थ                    |
|             |            |                  | मान) की रक्षा करि।             | 303                                   | 8        | विनिन्ति              | विविनित                         |
| २च्द        | १४         | अर्थ वृष्टि के   | प्रथे। ऊर्जे(क्षीरादिक)        | 303                                   | 13       | विनिनिक्त<br>यो       | यस्यो                           |
|             |            |                  | के अर्थ। वृष्टि के अर्थ।       | 308                                   | 63       | संस्वव                | <b>मंस्त्रवें</b>               |
| २७३         | 60         | कर्ते हैं        | करता हूं                       | 308                                   | 30       | दुन्द                 | इन्द्र त्                       |
| ३ए३         | १३         | तेसे             | तिस                            | ३०५                                   | १४       | ।मनुष्य।जन्मनी        | जन्मनी देव मनुष्य               |
| २८५         | <u>.</u>   | 2.2.             | <b>२२</b> ·                    |                                       |          | (देव)                 |                                 |
| २ ८५        | १२         | को।              | को। तथा ऋत (यज्ञनि             | ३०५                                   | १ई       | से                    | में                             |
|             |            |                  | मित भें दो अप्रियों।           | 308                                   | 2        | सवन                   | सवन द्युलीकसमान                 |
| •           |            |                  | से उत्पन्नको।                  | 300                                   |          | <del>म</del> ी        | नकी                             |
| २च्ध        | 28         | रः               | ए <b>व</b>                     | 390                                   | 8-3      |                       | स्यत्वमभि-में शिर               |
| 3=4         | 3          | <b>संस्था</b> न  | 1 ♦                            | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | <b>\</b> | या में                | तथा                             |
| 308         | T          | प्रबी            | श्सनप्रस्थान<br>पूर्वीः<br>ण   | 368                                   | 9        | 2.80.                 | E- Q-                           |
| 346         | 89         | <del>णी</del>    | ग्रे                           | 366                                   | 6.0      |                       | आज्ञापाये                       |
| २च्ह        |            | रांग             | रा।                            | 322                                   | ì        | E. 2.                 | E · É ·                         |
| <u>'</u>    |            | <u>~</u>         |                                | ۱۱ ، ۳                                | ر ا      | <b>T</b> ,            | *                               |

| <b>है है।</b> | पंक्रि   | <b>•</b> प्रमुद                    | युद                                   | प्रश            | <u>पंक्रि</u> | <i>প</i> শস্তব্ধ                  | सुद्                                                |
|---------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
|               |          |                                    |                                       | <del>238</del>  |               | एक                                | भिन्न                                               |
| 363           | (E) )    |                                    |                                       | <b>4</b> 20     |               | 92.                               | 72.4.                                               |
| 383           | φ<br>D   | <b>ड्रा</b><br>पद्मादि             | त्र<br>पद्मादिनव                      | 334             |               | पूष्णे                            | पूर्ण                                               |
| 368           |          | न्याद<br>कन                        | करत                                   | 330             | 83            | रस                                | स्केन्त्ररम                                         |
| 368           |          |                                    | तूने                                  | ३३ <del>८</del> | 587           |                                   | स्कन्त                                              |
| 358           | 55       | <u>तुमने</u>                       | Gen                                   | <b>बुब्रह्य</b> | }             | l .                               | स्कन्न ह                                            |
| 368           | 28       |                                    | चलायु.<br>चन्यार गत <del>में शे</del> | 338             |               | ह<br>का                           | के स्कन्त                                           |
| ३१४           | २०       | चलाञ्जो                            | चलाऊँ यह कही<br>घर्मः आदित्यमण्डल     | 220             | 94            | + 62.                             | 82.7.8.60                                           |
| ३१५           | 18       | वास्वः-                            |                                       |                 |               | प्रति पंदे                        | को पढ़वावे                                          |
|               |          | ~                                  | वा स्वः<br>को पढवावे                  | 380             | 20            | वात पद<br>दिशा                    | आहोद्या                                             |
| 350           | 8        | प्रति वंदि                         | का पढवाव                              | 200             | 90            | । द्रारा<br>स्रीचेनाची प्रतीपके   | नवमा वेद दीपके                                      |
|               |          | प्रति वाचे                         | को पटवाँवे                            | 204             | 90            | या पदा च मदा पक                   | गामना अववानां के                                    |
| 360           | 1        | निस                                | तहा                                   | 204             | 155           | 14-21-21-12-14-15-4               | रम्भान्ती ध्यायर्द्यते ।                            |
| 368           | 3        | ३.४८—ञ्जान                         | ३.४८ गाका० र.४.३५                     | 1444            |               | 14 4 7                            | 16                                                  |
|               | ļ        |                                    | स्नामानन्तर लोटिके                    | 383             | 155           | 28.4.                             | 58. S.                                              |
|               |          |                                    | देवाना हैं समिदिति छ।                 | 383             | 63            | य                                 | पह<br>प्येजुः                                       |
|               |          |                                    | इवनीय में समिधाधा                     | 388             |               | यजुः                              | , वजु,                                              |
|               |          |                                    | नकरें॥-अगिन झ                         | ३४४             |               |                                   | प्रजापति<br>——                                      |
| 369,          | 88       | i e                                | विधे माता के सकारी                    | ३४५             | १६            | ज्य                               | जी                                                  |
| 320           | 12       | मुखि                               | मयी मन्त्रण करिये है।                 | 386             | 1             | स्विता<br>श्रीर                   | सवितादेव<br>ओएजला के                                |
| 328           | *        | धि                                 | <b>थि</b> वी                          | उधह             | १२            | श्चार                             | श्रार्जला क                                         |
| 328           |          | इन्                                | हन्                                   | 380             |               | जोड़े-अम्ब                        | जोडें - अश्व तेरे                                   |
| ३२३           |          | अर्थात्                            | हन्<br>सोही,                          | ३४७             |               |                                   | पक्षी जो                                            |
| 325           |          | की                                 | की करें                               | ३४७             |               | <u>अप्रेर</u>                     | जीर जी                                              |
| 1235          | च        | -Arter                             | दीप्त,                                | 388             | 88            | पूर्वीक                           | पूर्वी<br>को अन्त्रकी जय कराई                       |
| ३२६           | रुद      | दीप्रिहे-नुष्ये                    | दीप्रहै-मनुष्यों                      | 385             | १ह            | का                                | का अन्त्रका जयकरार्                                 |
| ३२६           | १४       |                                    | सत्र                                  | ३५०             | प्र           | पंदे                              | परवावे                                              |
| त्रेद्र       | 8        | संख्या                             | सहस्रसंख्या                           | 370             | १२            | ञ्याभे                            | अनु                                                 |
| 329           | <u>u</u> | मन्त्र<br>संख्या<br>रे             | सहस्र संख्या<br>रें<br>तेरे           | ३५१             | 130           | 1                                 | ।स्वकाः(सुरुचःवा                                    |
| 320           | 12       | नुम्हारे                           | तिरे                                  |                 |               |                                   | खन्ननाः।<br>बडे वा पूज्य                            |
| 328           | 1        | तुम्हारे<br>वर्धयव<br>ब्रे         | वर्धियत्रा                            | ३५२             | સ             | पूजा वा                           | वड वा यूज्य                                         |
| 330           | ,        | ब्रे                               | प्रश्र                                |                 |               | 8.                                | 66.                                                 |
| 330           | 1        | जाने                               | प्रग्र<br>जाने अंसुकों करि            | ३५३             | १६            | र.<br>पहे                         | पर वा वे                                            |
| 338           |          | रिष्म                              | रिष्रमञ्जा                            | ३ ५४            | 90            | पटे                               | पत्रवार्व                                           |
|               | 1        |                                    | का बद्रत बरा                          | ३५४             |               | द्रशा                             | हुआ पञ्चवित्तकः<br>हो।<br>हो। हो।<br>हो। हो।<br>हो। |
| 335           | 89       |                                    | का बहुत बडा<br>के अर्घ                | ३५५             | 8             | है।                               | हो।                                                 |
| 338           |          |                                    | मात्म-साम                             | 344             | 4             | हुआ<br>है।—है।<br>है।—है।<br>हैं। | हो। हो।                                             |
| 333           | 02       | मात्तत्य-साम<br>का अक्ष<br>निकाते। | के अस के                              | ३५५             |               | 第1一部1                             | हों। हो                                             |
| 223           | 153      | विकासे।                            | निकलें। पर छेप दृष्टा                 | 344             |               | हिं।                              | हो।                                                 |
| 727           | 100      | पु <u>ष्टि</u>                     | पुष्टिन्त्रीं                         | 348             | 1             | टेक                               | देक प्रजापति                                        |
| 338           | r j a    | 1316                               | 3.8.41                                | 177             | <u> L`</u>    | 1                                 |                                                     |

|            |               | <del></del>        | <u> </u>                                 | <b>(17.</b>     |          |                         |                                                                              |
|------------|---------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| प्रश       | पंक्रि        | अश्रुद्ध           | <b>श्रद</b>                              | पृ <b>क्ष</b> ा | पंति     | अश्रद                   | <b>सुद्ध</b>                                                                 |
| ३५६        | १८            | न्त                | न्तीकी                                   | 356             | 66       | 39.                     | २४.                                                                          |
| 340        | 28            | विषे               | विषें हमारे                              | ३च्ड            | - 1      | श्चरति                  | श्वरित                                                                       |
| 340        | ઇયા           | हो                 | हो।हे                                    | ३च्ड            | 72-      | <b>ΘΕ ₹</b>             | · हिं-हें-हें-हें-हें-                                                       |
| ३५७<br>३६२ | 0,3           | वि                 | विं                                      | 1 `             |          |                         | ब्रई-करती हैं                                                                |
| उहर        |               | में                | विषे हमारे<br>हो।हे<br>वि<br>से          | उटर्            | १८-      | हुर्द् कराती है<br>२०हे | हैं – हैं – हैं                                                              |
| ३६४        |               | का                 | का राजा हो तिस का                        | 308             | 3        | पान                     | श्चरित<br>हैं-हें-हें-हें-हें-हें<br>इंई-करती हैं<br>हैं-हें-हें<br>पावों के |
| 354        |               | अर्घ।              | अर्थ।वडेजान राज्य                        | त्रच्य          | ૪        | 专"                      | हो।                                                                          |
|            |               |                    | (ज नों के आधिपत्य)                       | 3=4             | २१       | अनि                     | ञना<br>धुर्य                                                                 |
|            |               |                    | के अर्थ                                  | 3.06            | 2        | <b>धर्य</b>             | धुर्य                                                                        |
| उह्र       | ¥             | हे                 | हो                                       | 308             |          | अन्तर                   | उत्तर                                                                        |
| 364        | 28            | हें<br>सेंग        | के अर्घ<br>हो<br>सोवा—१०                 | उटह             | २३       | र न्स्यो                | उत्तर<br>इन्द्रिय                                                            |
| 388        |               | <b>नृ</b> श्मपाञ्च | विक्ष के पानी                            | 35%             | 88       | वधे-मिए                 | विधे दो-मिएछों.                                                              |
| 388        | ११            | जिस जल             | जिन जलें।-हें-पेता:-<br>नीएं-लोए-एएं-जिन | 3557            | १८       | तिस प्रातमान            | तिन दोनों शतमानो                                                             |
| , ,        |               |                    | नीएँ-लीए-एएएँ-जिन                        | 322             | ೪        | lu .                    | ।। ब्रह्मन् । ब्रह्मदेवतम्                                                   |
|            | •             |                    | जलो-जिनजली-तिन                           |                 |          |                         | युजमान पहिले ब्रह्म                                                          |
|            |               |                    | जलों                                     |                 |          |                         | का आमन्त्रण करे-                                                             |
| 350        | १४            | ञ्जाप              | अपि                                      |                 |          | •                       | हे ब्रह्मन् सत्विक् व                                                        |
| ३६८        | १४            | ज्ल                | जलें।                                    |                 |          |                         | 12 \0171=1711 = 7 = 7                                                        |
| 300        | T             | जल<br>रुने         | रनी                                      |                 |          | _                       | र आनुच्छा करता<br>ह्र इति प्राचः॥<br>करि                                     |
| 300        | ९२            | षोडा               | षोडगा                                    | <b>३</b> ४२     | ११       | को                      | करि                                                                          |
| 320        | २०            | <b>कें</b> से      | केसी                                     | 34.3            |          | उपाधि दे वेलि           | नर की वुलवांवे                                                               |
| 308        | 8             | क्री               | करनी                                     | 34.3            | १५       | करते हैं                | करता हूं                                                                     |
| 336        | १५।           | सामा               | कर्ती<br>सामा                            | 343             | ٠ ځ      | भूमि                    | द्यूतभूमि                                                                    |
| 3.98       | 6.9           | सेव्यत             | मेब्यते _                                | उध्र            | १२ ।     | स्थान                   | ख <b>बस्था</b> न                                                             |
| 3.02       |               | ज़ल                | अभिवेकाची जली                            | 35.8            | 8        | <del>†पक्षः</del>       | +पक्षःश्रेयानिति।                                                            |
| 3.93       | 8             | जुल<br>ए।          | एँ पानों की शास्त्राद                    | ३४५ स           | 8        | कुमार                   | कुमारों                                                                      |
|            |               |                    | न करने वालीएँ।                           | Rea 1           | R-       | A6-3.608.00.            | 13.9.600 - 6.                                                                |
| 393        |               | स्थान              | महस्थान                                  | 1               |          | १९६-१३-१२२-५            | ११६,१८,१३०,३१                                                                |
| 303        | 8             | <b>कें</b> साजल    | केसे जलीं                                |                 |          | <b>६. १२६. ६.</b> १३१५  | १२१-३ १२६ - ८                                                                |
| 3.93       | 4             | वली                | वाली भों                                 |                 |          | १२.१३३.१६.१४८           | १रू९-१४-१रूव-१५                                                              |
| 3.98       | 88            | विषे               | सकाश से                                  |                 | - }      | क्ष-७४८-१२.१५२०         | <i>२४८ : ११ : १४८ - १४ :</i>                                                 |
| 308        | २०            | प्रति <b>परे</b>   | क्रिपटवावे                               |                 |          | <b>७</b> १६५ २० ।       | १५२० हर १६५७१४                                                               |
|            |               | चे                 | सकारा से<br>करिपटवावे<br>वे              | 802 8           | 2.9      |                         | वेग्ग्वी                                                                     |
| 3.95       | 35            | ३ स                | 188                                      |                 | c        | र एका विषय              | इस्काहि विषय                                                                 |
| 3,000      | ę i           | + मृ-सि।           | + मु-हि। इ०। जी-सि                       | 803             | १२ :     | प्रजाति ।               | प्रजापनि                                                                     |
|            |               |                    | <b>ाउ</b> ।                              | g ૰ છે ] ર      |          | विषय                    | विषया                                                                        |
| 300        | 9/            | जीतुं 🖟            |                                          | ४०४ ट           |          | युएयं /                 | पुरेशा ।                                                                     |
| 300        | <u>ا ع</u> رَ | जीतुं<br>कि दे     | कि जै                                    | 308 3           | 7 4      | ੀ<br>ਜਾਂੂ /ਬ            | पूर्ण<br>की                                                                  |
| 308        | 2012          | पयनर्डम्ब ।        | नप्रयत्तर्धं स्वं                        | 44/5            | , ,      | प्रिम प्र               | यागभिज्ञ                                                                     |
|            | `             |                    |                                          |                 | <i>)</i> |                         | जागाम हो                                                                     |

**युद्धिप**त्रम्

|             | 1:0    |                | 3.6 147                |             |            | and the same of th |                                  |  |
|-------------|--------|----------------|------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| L           | पंत्रि |                |                        | 281         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22                               |  |
| 803         | 8      | ह              | है + ब्रह्म शब्द न्या- | ४२४         | 68         | गमने कुश्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | गमन कुशल एसभ                     |  |
|             |        |                | एगः सन्न नेरष्यो त्रा  | 858         | 580        | अजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>भूजान्त्री</b>                |  |
|             |        |                | स्राणम्बाच्यने ,       | 830         | 88         | केसी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | केसे                             |  |
| <b>८०</b> ५ | ९५     | पृथिवीप्रसृतित | पृथिबी प्रमित तीनीं    | 850         | १८         | क्या० ४६ र ३ र ३६ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | का॰१६१३११६                       |  |
| _           | [      | को को जाना     | लोकों को मान किया      | 1835        | 50         | पिश्चाद्रातकम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | प्चाद्वातपारणमञ्जन               |  |
| AOÉ         | 13     | क्र्यम्त       | कष्यत                  | 820         | २०         | द्वमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | दवत्वमा                          |  |
| RoE         | 8      | परिचिति        | परिचन                  | 8 रह        | 28         | का० १६ र रू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | का०१६ (३ २०)                     |  |
| ४०६         | ध      | चिनियंति       | चित्रवर्ति             | 838         | 8          | +अगहवनीयाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | आहवनीयोयस                        |  |
| ROE         | 84     | स्त्रिहदादिक   | <b>निरुदादिक</b>       |             |            | तस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | स्य                              |  |
| 800         | १६     | यशंख्य         | पश्चय                  | 836         | 6.c-       | १४ वास्मि बना-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | विचारकहिता हूं                   |  |
| 800         | 651    | चार्या         | चार                    |             |            | ताहू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | `                                |  |
| Ross        | 7      | घ्रगामिन्      | शोघ्रगामिन्            | 833         | 3          | उखो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | उरवे                             |  |
| 860         | 88     | क्रडर          | क्र                    | 833         | 2          | भूतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | भूता                             |  |
| 868         | ધ      | श्याग्नेयी     | त्राएयाग्नमान          | 838         | 8          | श्पेषाढ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अषारा                            |  |
|             |        | का॰१ई-३-१२-    | का॰ १६ २ २ ११          |             |            | ञ्याचाट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | भवादा                            |  |
|             | 80     | का १६ २ ३      | का०१६२२ १३<br>देखे हैं | 83.त        | 60         | श्रवएगिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ऋव्एीय यप्र                      |  |
| ४१२         |        | देखें          |                        | 83.5        | ľ          | सर्वात्मना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | सर्वात्मा                        |  |
|             |        | का॰१६.१.१७     | का०१६ २ १७.            | <b>४३</b> च | E          | करी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | करोगे                            |  |
| ४१३         | Ę      | का             | को<br>को               | 834         | ११         | हो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | हो आगमन कराय                     |  |
| ४१४         | रुष    | के।            | को                     | 835         | १२         | हो<br>पाले-करे<br>आवेतिस-जो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पालि-करि                         |  |
| ४१५         | *      | इम- ते- तेहें  | में ना-ना हूं          | 888         | 66         | अवितिस-जो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | आमें तिन-जे                      |  |
| प्रश        | १४     | पर्या बहिः     | परया-परयां वहिः        | ४४१         |            | डे तिस-स्तामा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | डें तिन-स्तामाश्री की            |  |
| 863         | ८,७    |                | की                     | ४४२         | 3          | <u>स्</u> पश्चित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अपश्चित                          |  |
| धर्ध        | 30     | का-का          | को-को                  | ४४२         |            | हो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | हों                              |  |
| ४१६         | 55     | जायते          | जायसे                  | ४४२         | १४         | अप्रोंक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ज्यों में                        |  |
| 698         | रुक    | पाञ            | पन                     | <b>४४३</b>  | <b>5-8</b> | वरे-वरे-वरे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | करता है- करताहै-                 |  |
| 860         | २      | समन्ताम्       | समन्तात्<br>की         |             | }          | देवे जिधा से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | करता है- मारनेकी                 |  |
| 850         | ىخ     | के<br>केस      | की े                   |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | इछा रखता है                      |  |
| ४१८         | १०     | के से          | केसी                   | 883         | १२         | शक्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | शिक्ति ऋरीर श्रोंक               |  |
| ४१ट         | १५     | भीतर में       | मीतर (उदर्) में        | 888         | ह          | डालि.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | उख्                              |  |
| ४१ट         | १७     | देवाहवाची      | देवाहवीची              | 883         | 80         | रक्तएँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | एन्नुगॅं<br>निवार्ण<br>का ऊचे को |  |
| 864         | 69     | दध्यड्या मक    | दध्यड्मामक ऋषिः        | 880         | 63         | निधारण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | निवार्ए।                         |  |
| ४२०         | ११     | हवि करि पूजता  | हवि करि देवताओं        | 8857        |            | के अर्धको                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | का ऊँचे की                       |  |
|             |        | हे             | की यूजता है            | ८४५         | 3          | त्रः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ज्ञःसः।                          |  |
| ४२२         | 8      | पिएडाव रूप     | पिएडावर रूप            | 884         | 89         | 3,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १३.                              |  |
|             | १०     | 112511         | †॥३४॥ਜੀ ਦੇ ਜਾਲ-        | MOF         | १५         | द्वे<br>दिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | दिशाख्यें को                     |  |
|             |        | {              | त्यन्याद्वतिरस्ति य-   | ४५०         | 83         | हे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ग्या नियीमहासती                  |  |
| Ì           |        | {              | यकात ६ । ४ । ३ । ४ ।   |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | हहतीचिष्टुप्रहे                  |  |
|             |        |                | ~ .                    | ४५१         | 2          | शावृत्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | श्यावृत्त्युपावृत्ति             |  |
|             |        |                | 9                      |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 3 2                            |  |

| यृष्ट्रा     | पंति | अश्रह           | শ্বস্থ                         | वृष्ठा         | पंति         | भ्यमुद             | श्रद                      |
|--------------|------|-----------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| -            | 1    |                 | कर                             | -              |              |                    | बाङ्जाद्वरण इति श्रुतः    |
| धपुर<br>धपुर | 250  | करे<br>वित      | चिष्टुप् चित                   | 800            | 88           | देव:               | दिवः<br>दिवः              |
| 843          | 3.8  | रुपाता कि       | कि रुशना                       | 800            | 88           | जमन्               | जन्मन्                    |
| 8 73         | 24   | -पद्मि          | तप कार्य है अर्चि              | 898            | 4            | प्रा               | प्रसब                     |
| ક સંક        |      | ज्योति          | ज्याति करि                     | 8.98           | 88           | <b>ब्रे</b> गर     | जीर एक                    |
| ક ર્જફ       |      | 1               | 28.                            |                |              | श्रात्यन्त एक      | एक मत्य                   |
|              |      | सहस्य           | सहसः                           | ४७२            | t            | 1                  | करि                       |
| ક્ષપ્રક      | ξ    | ज्ञान           | विज्ञान                        | 1              | 1            | अब                 | श्र्याप                   |
|              |      | व्याप्त करता    | व्याप्त हाता                   | 803            | 20           | অ                  | बे                        |
| ८५७          | 58   | व्याप्त करता    | युलाक का व्याप्त हात           | 803            | 28           | रनी                | रती ऐकमत्य की प्राप्त     |
| RÁE          | 9    | 28              | 3.60.                          | Ì              |              |                    | हर्द                      |
| કે સંદ્ર     | 557  | नी              | न्षुो                          | 828            | १८           | वयब - जो           | वपवी- जिस                 |
| <b>१</b> तंह | 20   | करि             | करो                            | <b>४०५</b>     | ધ્           | 1                  | भूति<br>ति                |
| RÉO          | 3    | अन्तर्          | <u>श्पनन्त्र</u>               | 834            | १३           | भूत<br>द्ति        | ति                        |
| ४ई°          | ξ    | चितिमिः         | चितिभिः (उद्यमन-               | ४७५            | १६           | <b>कं</b> स्ता     | करना                      |
|              |      |                 | अबीएग                          | Rad            | ६७           | पन                 | पेत                       |
| ४६०          | •    | मेरें           | हमलोगों का                     | प्तरुह         |              | €                  | पेत<br>वि                 |
| RÉO          | १४   | कातमनाशकारि     | शों की नाश मन करि              | 8°3€           | ६            | हल (बेल)           | हल की बेली करि            |
| ४६३          | 58   | 3,              | 30.                            | 8 2E           | 35           | श्रनाज             | अनाज लना इस्तार           |
| re'3         | 20   | श्राम           | याने तुरे                      |                |              | •                  | ति ग्रेषः                 |
| ४६४          | 3    | द्वे            | ह                              | ५२७            | i ' <b>!</b> | र्म                | यू                        |
| ष्ठह्य       | 3    | धनपत            | (धन)पत                         | ४७८            | 3            | की - गी            | प्र<br>— वेगो             |
| •            | `    | उठा             | <b>उ</b> ि                     | 8 co           |              | অ !                | }                         |
| rer          | 28   |                 | ञ्च०्र                         | 850            | યુ           | २ <u>६</u> .<br>को | र्ह् मनुष्यां की<br>को को |
| 9£4          | 1.5  | <b>अध्</b>      | ञर्ध                           | 800            | 3            | को                 |                           |
| RÉE          | १५   | पूर्व           |                                | ४८७            | 9            | बहुता हमारे        | बहुना हुमारा              |
| 3 इ इ        | 55   | कतुष            |                                | 1              |              | <b>≠ कार्याचा</b>  | <b>‡ कायोपचा</b>          |
| ४६७          |      | में             | में नहीं                       | దిగ్గాం        |              | का                 | की                        |
| ४६८          | २    | हो              | होता है                        | 89.8           |              | प्रयन              | प्रायन                    |
| <b>४६</b> च  | 8    | ष्टें है तिस जल | हें हैं तिन जलीं               | <del>४</del> % | १२           | ह                  | हें हीन                   |
| उइष्ट        | 47   | व्याधि(-का-क्र) | व्याधि जिन्हें। करिए का        | 845            | र३           | षम्।               | वेस ू                     |
|              |      |                 | ( <del>- ক্র</del> ী:          | 843            | 9            | असमय               | शस्मयं माए।               |
| १इट          | 53   | आहमता-नाः       | अद्विसितारः – ताः।             | <b>४</b> %३    | 88           | विस्तार करे        | स्पर्धा करि               |
| 362          | 83   | पाद्या          | पद्याएँ                        | કસ્સ           | १८           | ब्री               |                           |
| १६८          | ઇશ   | <b>छेद</b> न    | पद्याएँ<br>केदेन               | 8474           | 5            | ਜ਼ਾ <del>†</del>   | ब्रू<br>क +               |
| ₹हंस         | रध   | माबधान-अपुड़ा   | सादन- अड़ों<br>करि+1+ नया देवन | ઇસદ            | १५           | स                  | -                         |
| ,93,         | 23   | कार्य ।         | करिन। न नया देवन               | 338            | 88           | क                  | क्कर                      |
|              | į    | f               | पानवाग्व सा दवत्।              | 885            | A 32.        | खना                | ष्ट्रम                    |
|              | ,    |                 | याङ्गिरस्वदिति प्राणी          | وييه           | 67           | र्जी।              | <del>t</del> 1            |

|               | 3.0/33.7 |                          |                                |              |     |                         |                            |  |  |  |
|---------------|----------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-----|-------------------------|----------------------------|--|--|--|
| <b>पृष्ठा</b> |          | <u> </u>                 | <b>मु</b> द                    | पृष्ठा       | 1   | अयुद्ध                  | सुद                        |  |  |  |
| 840           | १२       | ३·२४<br>राचन             | ४ २ .<br>रोचनों                | प्र <b>१</b> | 2   | स्र                     | म                          |  |  |  |
|               | 68       | राचन                     | र्जना                          |              |     | सन्                     | सन्                        |  |  |  |
| 883           | १५       |                          | विवृत                          | ४२१          |     | प                       | पा                         |  |  |  |
| 88ूट          |          | ज                        | जा                             | प्रवर        |     | पञ्च-पन्च               | पन्त्र-पन्त्राप            |  |  |  |
| 85,5          | 55       | तिस्त्रें                | तिष्त्रीं (चन्दनादिवृद्धीं)    | ४२१          | 80  | पस्था                   | पस्या                      |  |  |  |
| 200           | 13       | परि सर्वए।               | परिसर्पण-परिसर्पण              | ५ २३         | =   | मु                      | <b>3</b>                   |  |  |  |
| 300           |          | केश - प्रसित             | कैसा - त्रसिति                 | ध्यद         | १९  |                         | स्राता प्राए।              |  |  |  |
| प्रवर         |          | म्यू                     | मिम<br>कार्ष                   | प्रद्        |     | 8                       | हें सोवहें                 |  |  |  |
| प्रवर         | 8        | कर्ष                     | कार्ष                          | ध्रथ         |     | थी                      | न्यी<br>वे                 |  |  |  |
| 402           |          | 3.                       | १३.                            | र्भ २ ७      | •   | 1                       |                            |  |  |  |
| भु०इ          | १        |                          | ञ्च ॰ २ <sup>,</sup>           | प्रक्ष       |     | 274                     | ञ्जा                       |  |  |  |
| प्रष          | १८       | विस्तर                   | विस्तार                        | ते ३०        | 8   | पालाय                   | पालिय                      |  |  |  |
| 303           | ६        | श्यागे - इन              | अपागे द्वितीय पद्माल           | 1430         | १६  | ह्य                     | हो<br>करें<br>जाध<br>पत    |  |  |  |
|               |          | _                        | के— रन हो                      | 432          | १२  | करे                     | कुरें                      |  |  |  |
| ५०५           | ł .      | की                       | को तिन दीप्रिक्षें से          | ५३२          |     |                         | बाँध                       |  |  |  |
| 303           | 8Ã       | सर्वी:                   | सर्वी                          |              |     | पति                     | पते                        |  |  |  |
| प्०५          | १६       | ह                        | ह                              | प्रव्य       | १   | <u>(</u>                | (विविध                     |  |  |  |
| ३०६           | 3        | ह<br>हित- ची<br>इष्ट्रका | सर्वी<br>है<br>हिने – ची       | प्रइप्       | بج  | निरुक्तानि              | निरुकानेव पश्चिन           |  |  |  |
| 308           | بح       | दृष्टका                  | इस्का पद्या                    |              |     |                         | रक्रानि                    |  |  |  |
| 308           | 63       | सर्व                     | सर्वेज्योति छों की             | प्रइह        | 8   | चाहते<br>इष्ट <b>के</b> | योग्यू                     |  |  |  |
| ¥०ह           | १३       | कारि                     | करि                            | धु३ए         | 8   | दुष्टके                 | इष्टके त्                  |  |  |  |
| 400           | ધ્ર      | पावा                     | पाबारम                         | पुत्रुक्ष    | १०  | <b>२</b> ५              | 9.                         |  |  |  |
| 200           |          | कल्पता                   | कल्यन्ता                       | <b>५</b> ८०  |     | छन्दः                   | छन्दः यह लोक               |  |  |  |
| 300           | C        | क्ल्यताम्                | कल्पनाम्<br>पत्नीकृता पद्मा की | ५४२          | 64  | च                       | नू<br>स्व                  |  |  |  |
| A 2/2         | 5%       | को पत्नी क्रेनापद्या     | पत्नीकृता पद्मा को             | ५८५          | E   | न्र<br>रव               | स्व                        |  |  |  |
|               | ε        | <b>20</b> .              | २७ तीनि ऋचाओ करि               | प्रधह        | १२  | কা                      | की<br>की                   |  |  |  |
| 200           |          | र्ये                     | र्य                            | प्रप्तह      | 58  |                         | को .                       |  |  |  |
| 208           |          | पद्या                    | पद्या लोक                      | ५४६          | 20  | का है                   | कारा है                    |  |  |  |
| प्रवस         | છ        | ना श्वाल                 | ता में प्रोमाल पर              | પ્રેપ્ઠક     | 3   | +                       | इति प्रोषः । एवं सर्वेत्रभ |  |  |  |
| 490           | १        | रथा                      | स्था                           | র্পপ্ত       | १३  | जया                     | नञ्चा                      |  |  |  |
|               | ધ્       | नाथ                      | न्नार्थ गये भनार्थ             | ५४८          | ९५  | <b>ऋ</b> तु             | <b>कर</b> स                |  |  |  |
|               |          | होता                     | होत्रा                         | ५४८          |     |                         | भूतें। की                  |  |  |  |
|               | 90       | <u>चात्र</u>             | जात श्वीर                      | त्रक्ष       | E   | नुत्यम्                 | <u> त</u> ल्यम             |  |  |  |
| प्रदे         | २९       | ख्य <u>ीर</u>            | `                              | त्रक्षद      |     | करिके                   | (करिके नव ४ उत्तर          |  |  |  |
| <b>ब्र</b> १५ | ट        | अनन्तर                   | अन्तर                          | 1            |     |                         | करिके :                    |  |  |  |
| प्रह          |          | सूयमानः                  | स्त्र्यमानः मी तू              | य प्रश्      | 2   | भूत                     | देव:                       |  |  |  |
|               |          | मामा                     | मा                             | ५ ५१         | 2   | नामिस                   |                            |  |  |  |
| ५ १६          |          | त्प्र                    | त्यृ                           | ५५१          | 582 | स्रसे                   | सजे                        |  |  |  |
| 35.3          | 1        | 1                        | स एव                           | प्रथ्र       | 82  | वी                      | नी 🗼                       |  |  |  |
|               |          |                          |                                |              |     |                         | )                          |  |  |  |

## सुद्धिपत्रम्

| प्र <b>का</b>   | पंति | श्रमुद             | श्रद                                           | प्रुष्टा     | पंक्ति | अशुद्ध                   | मुख्                         |
|-----------------|------|--------------------|------------------------------------------------|--------------|--------|--------------------------|------------------------------|
| 443             | 20   | चित्रमें           | चिति के मन्त्र कहिए                            |              |        |                          | सब यजमान जन का               |
| 1               |      |                    | है। का ०१७, १९, १.३                            |              | Ì      |                          | सूब जगत के दूतवत्का          |
|                 |      |                    | पिच्चमी चिति में                               | }            |        |                          | ये करने                      |
| <b>३</b> ५४     | 1    | 1                  | क्या कर्ते कि अहेडन्                           | à 28         | 9      | सते                      | जते                          |
|                 |      |                    | (काध द्वांड शाननमन                             | <b>१५७</b> ४ | بزد    | एाडु                     | <b>ए</b> गद्ग                |
|                 |      |                    | स्क हो उपदेश करि इ                             | 738          | १३     | गीप                      | गुप                          |
|                 |      |                    | त्यर्थः।                                       | ५७५          | 1      | वु।                      | स                            |
| ध्यप            | 8    | जिस का             | जी                                             | ५ ७६         | 55     | भमवाङ-                   | भगवद्भि                      |
| <b>५</b> ५५     | १३   | <b>क</b> कुप्दर्धः | कुक्रचन्दीखकुक<br>जन्दः                        | प्रश्        | १६     | त्ये व                   | तूर्य                        |
| 1               |      |                    | प्बन्देः                                       | પુક્રક       | 7      | 1                        | अपाद्या क्मार्वधा हुए।       |
| प्रथ्र          |      | र्ष्क              | इष्टकं त् तद्भाह                               | ४७७          | 9      | जि                       | जिसे देखि के घरको            |
| <b>४</b> ५६     | १ए   | म्बज्ते            | <b>भा</b> जते                                  |              | ]      |                          | लीट ते हैं। अर्थीत् नि       |
| ५५७             | 87   | वृक्षां            | वृक्षारिकों                                    | प्रकट        | रुट    | पद                       | पदप                          |
| 420             | 56   | <b>मक्ष</b> ाण     | भक्ष्मण                                        | प्रकट        | 50     | रुम                      | इस् दिन्                     |
| र ५७            | 83   | सन्तुप             | संस्तृपू                                       | પ્રજ         | 25     | 1                        | ञ्जी करिके।                  |
| ध्रु            | 53   | •ध्यते- ष्टप्      | •रुध्यते – सुप्                                | 820          | 8      | देव्ता गों प्रतिमा       | देषाच्य-                     |
|                 |      | धिक्य              | धिक्यदर्शन                                     | ł            |        | नाहे                     |                              |
| ध्युट           |      |                    | र्जी                                           | 726          | 23     | करे                      | करनेवाले                     |
| र्भू ट          | १८   | + अयु -३'          | अमु-३.३.                                       | प्रदर        | 28     | अति                      | <b>प्राप्ति</b>              |
| 444             | 5    | तिस॰               | अमु-३:३:<br>तिस॰ बसुन्धें के ॰                 | 353          | 8      | कर्मीविषे दो             | कर्माणी। ही वे शेर यह        |
| र्थ तरू         | \$   | तिस ॰              | तिस अपादित्यों के ॰                            |              |        |                          | यजमान तेरे प्रसाद स          |
| र्यष्ठ          | १६   | तिस॰               | तिस॰ अपेषधीओं के ॰                             |              |        |                          | द्रष्टापूर्ने कि संस्प्रहें। |
| 450             | 3    | मन्त्र             | मन्त्रा                                        | प्रद8        | 90     |                          | <b>ह</b> ा न                 |
| प्रह०           | 9    | की                 | का                                             | ध्रच्ध       | २१     | द्वयत्नीक-नृतीय          | नोकद्वय- तनीय मे             |
| ¥ह०             | १३   | मुप                | उप                                             |              |        |                          | ज्यारम्भ करि प्रथम-          |
| ५६•             | १ट   | •उत्क्रमण          | -उत्क्रम                                       |              |        |                          | चितिवत                       |
|                 | २०   | तू                 | नू उत्क्रान्ति है                              | प्रच्य       |        | संज्ञा                   | सन्ते                        |
| धहर             | 20   | + प्रार्ग          | +प्रात्म                                       | प्रद्        | 56     | तिस-प्रकाश               | तिस् से-प्रकाशित             |
|                 | 0    | स्तामः             | स्तामाः                                        | प्रष्टह      | 3      | 4)                       | भ) के                        |
| त्रह्ध          | 57   |                    | भ ० <b>४</b> ०                                 | प्रष्ट       | გგა    | करिके                    | करिके प्रीक्षण करें।         |
| <b>५</b> ६६     | स    | सर्पा              | सपी:                                           | प्रटह        |        | सो                       | सी २०० प्रतिमन्त्र से        |
| धह्य            | २०   | है मन्ति की        | हेमन्तिकावृत्                                  | पुष्टच       |        | <b>ञा</b> जा             | <b>प्र</b> जा                |
|                 | १्ट  | तिस्र              | तिस्रो                                         | ५८८          | ર      | नेत्य                    | नेचेत्य                      |
| 908             | l 5  | द्रध्या            | द्रोता है                                      | संदन्न       | ξ      | थिव्या                   | धिस्या                       |
| ५७२             |      | फल-प्राप्त होता    | फलें। कें।-संगतकराना                           | वंश ०        | ξ      | के                       | को                           |
| <u>પ્ર</u> ુક્ર |      | नान                | नाना ।                                         | 480          | 25     | केलास                    | केलाश                        |
| 203             | •    |                    | चः                                             | <b>५</b> ४७  | १८     | कैलास<br>रुद्र<br>म्यापि | रुद्र देखते सन्              |
| संवर            |      | पयाप्त-युक्त       | चः<br>प्याप्त-युक्ताश्रोभन<br>यज्ञ जिसके तिसे। | <b>५</b> ५२  | 2      | स्यापि                   | स्वरूपी                      |
| ·               | `    | 5 14               | यज्ञ जिस के निसं।                              | 343          | 2.6    | गक-गी                    | एके-रएग                      |
|                 |      |                    |                                                | ,            |        | -44                      | 1000                         |

| দূপ্তা      | पंक्ति | श्रमुद्ध             | मुद                                    | पृष्ठा                                 | पंक्ति | <b>ুমস্তর</b>           | 3.5                                                 |
|-------------|--------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1           |        | देवी                 | अन्य जन्मी गान्सका<br>अन्य             | 600                                    |        |                         | जली                                                 |
| 300         | 6.0    | द्वा                 | देवी रहती पन्त्राक्षत्<br>देवी         | ह <i>े</i> 3                           | 3      | जल<br>निरस              | निरसन<br>,                                          |
| પ્રથય       | 9 =    | स्त                  |                                        | 2022                                   | 2      | में गिनते               | में रखता हो-सिनते                                   |
| <b>५</b> ४६ | 99     | म्<br>का             | रू<br>के                               | हरे<br>हरे                             | تج     | र्घ्यन                  | में द्रष्टता हो-चिनते<br>र्थ्य स                    |
|             |        | कही                  | कहीं                                   | ह्र                                    | 9      | ग्रूणया करि             | ग्रप करि स्थित है                                   |
| 45,5        |        | द्रश्री              | द्रची                                  | हरि                                    |        | वर्ग                    | न्य स<br>न्यूप करि स्थित है<br>वरन                  |
| 45,0        |        | तिन्हें।             | तिन तुम्हारे •                         | ६२३                                    |        | पात्र                   | पाञ्ची                                              |
| 600         |        | रूपा                 | रूपी                                   | ६२३                                    | •      | नहें                    | ना है<br>विषे अधिशातस्वन                            |
| 608         | 74     | यत्तीं               | स्त्रीं<br>स्पनी<br>वेषेण              | ६२३                                    |        | विषे                    | विधे अधिषातत्वन                                     |
| 608         | 99     | † विशेषगा            | वेषेण                                  | ६२५                                    | ¥      | विह्या                  | विह्यो                                              |
| E08         | 30     | यक्ती                | य <b>न</b>                             | हर्भ                                   | è      | कर्मण                   | कर्माएं                                             |
| E03         |        | एड                   | यसे<br>गिड                             | हर्य                                   | ११     | स्थितवान्               | एक ही रहा                                           |
|             | l 1    | वेगवान               | वेगवह स्तुः प्री में हुआ               | £30                                    | 80     | ना है                   | जाता है                                             |
| E08         | 25     | धनुष् <u></u>        | धनुष पिनाक                             | ६२७                                    | 88     | ६. २. २५ नुवाकयो        | अञ्यनुवाकेह <b>ः</b> क                              |
| દિગ્પૃ      | 3      | मार्गयोग्य           | पोग्यमारी                              | `                                      |        |                         | एिडकयो:                                             |
| ६०५         | ξ      | नदी में द्वेत्रपाति॰ | नदी में द्वाप्तातिसनल                  | हरूट                                   | 8-4    | तं हैं                  | ਜ ਵ                                                 |
|             |        | 4.2                  | रूप के॰                                | ह्रय                                   | \$2 \  | से-मन्                  | हिं से-सन् मरे य-                                   |
| FOE         | ક.     | रूपी                 | रूपीओं                                 | ·                                      |        | `                       | चिमे ।                                              |
| Eog         |        | प्राहार              | संहार                                  | ६२४                                    | 9      | करिके                   | वारते                                               |
| ई०४         | 90     | सन्ने                | म्तप्त                                 | ६३०                                    |        | िनग्राच्या              | 1 <del>5 -                                   </del> |
| Ébo         |        | का                   | की                                     | ६३०                                    | 88     | अमते                    | ग्यस्ति म्ति<br>इए।                                 |
| ६२०         | i      | चीन                  | चीना                                   | £3.                                    | १४     | हैं।<br>हें             | इंगो                                                |
| 1 1         |        | मेद                  | मीद्धः                                 | हरू०                                   | १५     | हें                     | द्रग्                                               |
| हरु         | 8      | ৰা                   | व। उन्नत                               | ६३१                                    | 80     | त हैं                   | द्गए<br>न                                           |
| ÉSS         | - (    | का                   | की •                                   | <b>E3</b> 8                            | १८     | हें                     | द्भए                                                |
| 599         | १ट     | श्रमंख्यात           | असंख्यात अमित                          | ६३२                                    | १८     | <b>ऐ</b> निक            | ऐहिका सुष्मिक                                       |
| ६१२         | ૭      | रुद्र                | जेरुद्                                 | <b>E33</b>                             | 63     | र्भात                   | <sup>2</sup> प्रप्रति                               |
| ६९र         | ₹      | रुद्र<br>निन्हीं     | जिन्हें                                | <b>E33</b>                             | २५     | हाद<br>जेतं             | हाद्श                                               |
| ६९२         | 82     | असी                  | अधी                                    | ६३४                                    | 8      | ज़ितं                   | हाद्या<br>जिन्<br>ति वा                             |
| €83         | 88     | वा पग्गी             | वा जीवन को पागी                        | EZX                                    | 84     | <b>ति</b>               | ति व।                                               |
| Eb3         | 30     | विष                  | विष स्थित                              | <b>63</b> £                            | 20     | पाध                     | उत्कर शर्ध                                          |
| £08         | 8 ह    | बाँधके               | वाधिक सबिदेशा-                         | £30                                    | १२     | हैं<br>हो<br>बंडा<br>कर | जीर है<br>हा                                        |
|             |        | •                    | ज़ीं में                               | £39                                    | 20     | हो                      | हों                                                 |
| ह०४         | १८     | हमें                 | त्र्यां में<br>हमें रक्षा करें तेरुद्र | ६४०                                    | 9      | बंदा                    | बटाइ                                                |
|             |        |                      | हमें                                   | ÉRO                                    | 28     | करं                     | करें हैं                                            |
| E88         | نيرو   | जिस्                 | ਰਿਸ਼                                   | E83                                    | Y + 3  | ह्य                     | करें हैं<br>हैं                                     |
| £88         | २०     | हिट्य                | द्रेष्य                                | हुं<br>इस्र                            | 2      | गुर                     | एंड्रमध्य                                           |
| हर्भ        | 32     | आन्ता                | [असी                                   | ह्8य                                   | اپود   |                         | 3'8                                                 |
| ESE         | 30     | अधीत अगिन से         | आग्नीध्र                               | ह्रु                                   | 7      | हों।                    | हैं। कि च सबदिशासी                                  |
|             |        |                      |                                        | ······································ |        |                         |                                                     |

|              |      | ,                      | 3.0                         | -            | <del></del> - | <del></del>     |                                         |
|--------------|------|------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------|
| ধা           | वंकि | अश्रद                  | मुस                         | प्रश         |               | L               | • शुद्                                  |
|              |      |                        | की प्रकाश करते सन्          | ह्य          | १४            | यहा             | यहा एते                                 |
|              |      |                        | त् विशेषरगरीप्रहो।          | Eac          | ૭             | जूल से          | ज़लों में                               |
| £83          | 68   | हं                     | है (पाऊंगा े े<br>य         | ६७८          | 155           | 1 '             | दिवस                                    |
| €83          | १२   | र्षे                   |                             | Eac          | 166           | ∤मु             | 1 अप्रमु                                |
| 15Rc         | 9    | अपन                    | अपूने तू                    | 620          | 65            | ते राज्य        | तेरा राज्य                              |
| EAS          | ×    | मूध                    | मूर्ध                       | Éag          | 13            | प्रजा           | प्रजान्त्री                             |
| र्ह प्रव     | ५    | स्वाद                  | स्वाद                       | Éar          | १५            | <b>%</b> यज्ञेन | #यज्ञेम रानेन                           |
| ६्४२         | ११   | <b>ह</b> ष्टा          | हरा                         | ÉEO          |               | वप              | वपन                                     |
| <b>६</b> ४३  | 38   | का सा तेन              | (कासातेज्)                  | Eco          | 1 '           | तम)             | न)                                      |
| EAR          | ८    |                        | <u> जिल्लाका मो।</u>        | हच्ह         |               | प्रकरिन         | ষ                                       |
| EAR          | 697  | केसे                   | केस                         | EES          | L             |                 | ऋतु .                                   |
| Éão          |      | भन                     |                             | Ecs          | १६            | ताच्यां सहित    | जो सहित देवता जी।                       |
| EXa          | १४   | <b>घ</b> त             | घृतसय _                     | हच्द         | 8             | षध              | वधक्रोब 'का                             |
| ६५८          | 9    | मि                     | घृतमय<br>में सो ऊमिः        | हच्य         | 1             | उदु             | <sup>३</sup> पोदु .                     |
| EYE          | સ    | विद्धि                 | चिद्धि                      | हच्द         |               | उडु<br>द्वातः   | शोदु<br>इतिए<br>ए                       |
| हिंध         | १८   | मीव - इरी              | वमी— द्वि                   | EER          | 9             | र               | रो                                      |
| ह्यूर्ट      | 8    | पिनु "                 | यित                         | हच्छ         | 80            | ब्रीद्या        | <u> ब्री</u> स्या                       |
| EEO          | ट    | नत                     | ने नंत                      | हच्छ         | 887           | + ४२ - ६-मारुन  | +४.२६- अवस्यू                           |
| 7            | 7    | न्                     | म्                          | €25          | Ε             | नवा             | न द्वा                                  |
| • •          | 3,8  | , 🗢 🗲                  | अगिनर्हि                    | Ę <b>¥</b> ♦ |               | भी के           | धि को                                   |
| <b>E 5</b> 2 |      | <b>সূ</b>              | भ                           | १५३          | 88            | ऐसा             | गेसा है                                 |
| E82          |      | ऊर्मि(-वक)             | क्रिकेश (- टके)             | ह्ध्र        | E             | विषय            | वय्य                                    |
| ६६२          | 28   |                        | एँ जाती हुई                 | E83          |               | <b>ਨ</b>        | स्तर                                    |
| इह३          | 9    | +)                     | ा अपन्यत प्राप्यत           | 883          | E.3           | नुम्हं करताहै।  | कर्मसमानिमें बुन्हा                     |
| 1            |      |                        | स्वर्गी ग्रेन संश्वाजि-     |              |               |                 | गेप्रति आगमनकरेण                        |
|              |      |                        | र्यज्ञ:।                    | ERR          | 88            | (विन)           | white was a say a mark                  |
| E83          | 25   | हमारे क                | हमारें क                    |              |               | सब              | तब .                                    |
| ees<br>ees   | Ä    | (मुख)                  | (जलेंं के मुख)              |              |               | एंग−नी          | एम - नीएँ                               |
| EER          | 2    | दाना                   | टानाध्ययना                  | <b>६५३</b>   | 28            | ञ्जामिन         | अगिन                                    |
| ६६४          | 9    | दिनिर्ध                | दानाध्ययना<br>देनिय,        | ६५६          | 8             | कीच             | की                                      |
| 690          | 83   | क्रिष्टि               | क्रिप्तं चे में क्रिप्ति    | हरु६         |               |                 | कत्वं सम्यादयित                         |
| E92          | 90   | स्प्राप्त<br>अद्यो     | अपया                        | ६५३          |               | अप्रित          | हिन                                     |
| 293          | 2 ii | म्राजा<br>म्राज्य      |                             | हरु          |               | आनि             | -<br>श्र्यान                            |
| €93          | 99   | ्रा <sup>रास</sup> स्व | मुरुतस्त्र मुर्द्रस्य       | ६८/ट<br>१८/ट |               | भार             | भर                                      |
| £93          |      |                        | ਹੈ                          | •            | 1             | l .             | ; · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|              |      | <u> शम्यु</u>          | ]                           | enn<br>ಕನ್ನಡ |               | जय<br>+)        | इन्द्र सुतजय<br>+) में                  |
| हुउध         | 27   | I red                  | अप्रयु                      | erri<br>Erri |               | नेतीर<br>नेतीर  | 37 - 34<br>13 H                         |
| ESA          |      | TT-I                   | रा <u>क्त</u><br>अप्र ० ७ , | 99E          |               |                 | श्रीर जी                                |
| ESE          |      |                        | एका<br>जन                   | :            |               | यस              | यज़िष्ट                                 |
| 424          | Z.   | ना:                    | न:                          | 900          | £ 4.3         | अक्रेष्टेन      | प्रकंषिए                                |

P4,

## खिहपत्रम्

| <b>इक्रा</b> | पंति | <b>ेम</b> शुद्ध           |                                    | पृक्षा      |      |                             | सुद                                           |
|--------------|------|---------------------------|------------------------------------|-------------|------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
|              |      | समाना                     | समान ज्ञाना                        |             |      | र्न्द्रियहा                 | प्तहा ।                                       |
| 806          |      |                           | (एकी किये                          | <b>-280</b> | 2    | मे                          | भे पश्चरत्रीं की                              |
| 306          | 9    | <b>ऋतिः</b>               | त्ररिवजः                           | 280         | १४   | स्रिप पा                    | (ALU m)                                       |
| 300          | 8    | होती                      | होता                               | 286         | 98   | चूर्ण<br>त्री               | चूर्ण चरु<br>चो>करि                           |
| 3945         | १३   | वत्या                     | बेत्या जगती                        | वस्र        | 7    | <b>त्री</b> े               |                                               |
| 300          | Py   | ओं के अधेपथ्यवा           | ओं कापया वादेवनाओं                 | 283         | S    | पत्र                        | पान                                           |
| 288          |      |                           | अगिन (कार)                         | <b>७</b> ४३ | ابرا | पान-स्य सिख                 | पन-स्थ शिथल्                                  |
| 983          | 2    | वितर्भे                   | पितरी                              | કપ્તર       | ય    | कि तरस्वी (बेग-             | कि हर्मा तरस्वी बीर्य                         |
| ७१४          | 9    | सार                       | सर्<br>प्रणुवे:<br>प्रणुवे:        |             |      | वान                         | करि वंगवान                                    |
| 250          | 8    | प्रशांवे :                | प्रमुखे:                           | ગ્રમ્       | P,   | रूस-ग्रहें                  | ग्रहें। करि<br>नेस                            |
| 353          | 8    | जणाव(भीकार)-              | प्रलिवें (अप्रेंकारी)-             | 24£         | E    | न                           | तेसे                                          |
|              |      | प्सस्त्र                  | प्रारम्म                           | BAE         | 160  | लेकर                        | न्कर उन्द्र के अर्थ                           |
| 268          | E    | +1                        | ना + सराबान्बा गरावस-              | ogs         | 80   | सामा                        | सोमास                                         |
|              |      |                           | दिषद्यशा यत्सीनाम-                 | 230         | 7    | वायु                        | मुखवायु                                       |
|              |      |                           | ग्राति १२/६/१/२/श्रुति।            | 373         | 83   | पादा                        | पदा                                           |
| 398          | 98   | शोगवन से हिसा             | योत्रवल से दिस्ण                   | क्र्यु      | 9    | ञानति                       | श्रानितरागितः                                 |
|              |      | में अगिन विषे             | रिन में                            | ७५३         | 2    | मन                          | नमन                                           |
| 920          | y    | मोप्रे                    | सोमे।                              | 243         | 60   | <b>भ्र</b> न                | श्यान                                         |
| 628          | -    | 022.9.90                  | 69.3.60.                           | ૭૫ૂર        | १६   | नि्ति                       | हित<br>कों                                    |
| 928          | 32   | मन्त्र— मध्यम             | मन्बकरि मध्यम                      | sqy         | 88   | करे                         | करें                                          |
| 927          | 9    | प्रति वाचि                | को परवावे                          | ७५५         | 80   | मुद्ध                       | गुड                                           |
|              | 88   | सोचामगी                   | सीचामग्री                          | ويوو        | 1    | रुक्त                       | रुका                                          |
| 338          | 259  | कामित                     | कामित                              | 243         | १३   | रुक्त<br>वृतो (कर्मी)       | व्रत (कर्म)                                   |
| 234          | 93   | मे                        | से शाज्य                           | SUT         | 90   | \ <del>i</del>              | संस                                           |
| 256          | 0    | पितरां - मातरां           | पिता-माता                          | उपूर        | 24   | तेरे अंशुएँ-<br>अंगुओं-तेर- | तेरा अंधु-अंधु-तर                             |
| 325          | 9 4  | ती-नी                     | ना– ना                             | 1           | १२   | श्रंमुओं-तरे-               | -पर्व-हो।तेरा                                 |
| 250          | 95   | एवं प्राथ्या              | एवं हिवः प्रार्थ्या                |             |      | पर्वी- हैं। तिरे            |                                               |
|              | 3    | द्या                      | ਦਾ                                 | ક્રષ્ટ      | ष्ट  | अपू                         | ञ्मपूप                                        |
| ,            | ,    | गून्य                     | गोरप                               |             |      | गान                         | गान करि                                       |
| 025          | 94   | की वेशि में               | र्ण<br>गोर्प<br>में विष्टि के अर्थ | ७इ.         | ्ट   | रव                          | रबु                                           |
| 622          | 27.  | चित्र                     | चित्तल                             | ,           |      | ह-अप                        | द्रपा- आ                                      |
| 626          | 102  | पानी                      | याची .                             | ,           | रह   | म                           | प्र उखाओं के                                  |
| 933          | 2    | पातो<br>दीधिन             | दीधिति                             |             | B    |                             | मान।रियुत्रों के पुरेका                       |
| 031          | 00   | कार् <b>एा</b>            | करए                                |             |      |                             | वारयिना।                                      |
|              |      |                           | त्याग                              | 336         | 1 22 | न्न                         | न्त विकान्त                                   |
| 328          | 100% | ) नाष्ट्रा<br>जन्म - (२०० | होंब-भ्य                           |             |      |                             |                                               |
| 1935         | १२   | हुःशा-(भ्य                | मृतर्                              | 36          | 1 26 | प्रा<br>सि                  | प्र<br>सै।श्रन्वन <b>श्रा</b> तः। <b>सर्व</b> |
| 134          | ।रर  | मृत                       | <b>जर</b> जीष                      |             |      |                             | चगत:।                                         |
| 33           | 13-3 | क्रबीष                    | त्याग                              | 35          | 93   | ह                           | हे                                            |
| 1930         | 4.3  | नाश                       | 7171                               |             | 1    | 17                          |                                               |

| पृष्ठा पंक्ति असुद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | इ युद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पृष्ठा ग      | क्रि गस्स                           | श्रद                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ७६६ २० भू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | भू<br>इति स्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 202 8         | 1                                   | å                                                                                                                           |
| विद्वाध सि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | इति स्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.48          | रक्ष्या                             | रक्षा<br>े                                                                                                                  |
| ७६७ १५ युत्तः<br>७७० १२ मृता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | युक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2020          | ब्रह्में<br>दे                      | दुधे देता है।                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | गुए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>८०६</b> ४  | करे (यजे                            | देश हैं                                                                                                                     |
| १९९४ क्रिमारें के<br>१९५८ त्यू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>बुभार</i><br>चात्पू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | द १५०३        | 900,000                             | क्रता(यजता)हुआ                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | इ०४ १९        | ये                                  | यं                                                                                                                          |
| ००० ४३ ध्याह<br>७७६ ३   एए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>एग</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 3100                                | का ०२०                                                                                                                      |
| ३३३ हा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | श्रहा<br>हो<br>होताः जी धनधना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>८१२ ५</b>  | का॰ २.<br>परे                       | पटवावे                                                                                                                      |
| ७७७ ९६ हिला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | द्वीताः जी धनधना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | न्तर ६९३ २    | भाजापत्यादिक<br>-                   | प्रजापत्यादिक                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | हिन्भूत है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ८१४ १         | <b>अस्ती</b> ति                     | प्रमोति                                                                                                                     |
| <b>१८९२ किमी</b> -उद्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | हैनुभूत है<br>को कर्म- उदक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>८१५</b> ४  | त्रित पंटे                          | को परवावे                                                                                                                   |
| १०८१३   प्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | प्रि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 268 87        | करक                                 | कट                                                                                                                          |
| अप्रश् जांके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -प्राके<br>यन्त्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 588 E         | कद्न                                | कन्दन                                                                                                                       |
| १८१ १४ यन्त्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ८६५ ह         | कर्मी की                            | कर्म मं                                                                                                                     |
| 9539 89.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 87         | ह्रवि                               | के हिंव                                                                                                                     |
| १८४ २४ हो।<br>१८६५ को                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | † विष्टुप्।<br>क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 236 68        | ययु                                 | नाम करि ययु                                                                                                                 |
| उत्तह ४० दे<br>का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | कः सुना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>८३३ ८</b>  | अरिन होम                            | अगिन होब हो म                                                                                                               |
| <u>७ण्ह २० हीचि</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | की सुनीं<br>र्दे<br>रीप्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E 3 6 3       | <b>म</b> ग्यति                      | <b>भृरय्</b> ति                                                                                                             |
| 3 1 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | निन्नें। जलां)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | च्यह ध        | <u>युष्टाये</u>                     | व्युष्ये                                                                                                                    |
| १८० ४ तन्त्र (जल)<br>१८० ११ दुदा- ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | न्डाया- नाया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ट्रस् य       | दुज्यते                             | रज्यते                                                                                                                      |
| १८७ १४ की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 536 3         | ने हिब्दिया                         | हविदेन हुं                                                                                                                  |
| अटर ३ यहा <u>ँ</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | यही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | भृति पंटे                           | को परवाँवे                                                                                                                  |
| ७६० € 15€.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 697.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ट33 १         | और इन्द्रके यां<br>पारीर की अत्यर्थ | 4                                                                                                                           |
| १४१ ३ वाज्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>या</u> ज्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                     |                                                                                                                             |
| 28. 29 48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E3E 68        | गुंबा<br>सन्दे <del>।</del>         | संनद्री                                                                                                                     |
| 982 १५ भेष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | भंघज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C3 E E        | क्रमेगा 🕆                           | क्रमण +रध र्ष्मिक्रि                                                                                                        |
| <b>भ्याप्त करिक</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | काता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | वा                                  | )- (संशित्से                                                                                                                |
| अध्य १० विद्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | वेहो।<br>-सं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | च्यु १४       |                                     |                                                                                                                             |
| ७ ७४ ६ हमान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | न्सी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | ही                                  | काण्यण<br>सी                                                                                                                |
| <b>७</b> स५ २४ यज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | र्यज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | राम                                 | - Augustine                                                                                                                 |
| <b>७</b> रुष २५ :मान्सि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12002E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>८</b> ४० ४ |                                     | 1                                                                                                                           |
| उन्दर्भ रह मेच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | संयज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2803          | नमाञ्चामा                           | यस्ं)<br>नामोचार्गा                                                                                                         |
| <b>१</b> अधिक देवता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | देवताओं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 283 8         | ञ्चातिहरू                           | आरोपए                                                                                                                       |
| الراواليو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | न्द्रम्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ट ध्रत्र भ    | पग्वत्वाई                           | पग्तवाई                                                                                                                     |
| अस्पिक चित्रित<br>अस्पानः ज्ञ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | चितित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E86 82        | + मन्त्र                            | मन्तती                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28 5 B.       | में ू ु                             | मन्तती<br>मे रेवन                                                                                                           |
| Coold It.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | न्ध्रह ३      | पन्तिम                              | पनि एँ                                                                                                                      |
| The second section of the second section of the second section | Service August 1941 - Service | <u> </u>      |                                     | <del>Deligion deligione anniglion station</del> september 18 meter 18 |

| पृष्ठा पंक्ति अप्रसुद्ध प्रसुद्ध प्रशापंक्ति अप्रयुद्ध स्त्रुद्ध |                |                        |                                  |                  |            |                           |                                                         |  |
|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------------|------------------|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|--|
|                                                                  |                |                        | श्रुद्ध                          | न्धा             | पाक        | <u> শেশুর</u>             | স্তম্ভ                                                  |  |
| ८४६                                                              | 80             | +                      | न्त्रयः स्चाभव                   | 1                |            |                           | इक् जल ) ध्युष्वार                                      |  |
|                                                                  |                |                        | नीत्याहि १३ २ ११० ३              |                  | 53         | पृवेशिक                   | पूर्वानुक                                               |  |
| PU. D                                                            | 0.0            | 2                      | श्रुते।।                         | ष्ट्य            | 882        | श्रुते:।                  | श्रुते: १३.३ ७।५।।                                      |  |
|                                                                  | ر<br>د ک       | देवसंवयनी              | देवसंवन्धिन।                     | 222              | प्र        | माता श्रार्पतावा          | पूर्वानुक्त<br>श्रुतः १६७ ७ ५।<br>माना पिता श्रीर पुत्र |  |
|                                                                  |                | य-हर                   | 49-62.                           |                  |            | ह हो अदिति है।            | वोह ही अदि निहें।                                       |  |
|                                                                  | <b>₹</b> -8    | तिस्रे हे              | तिसे हैं                         |                  |            | पस्त                      | सब देवता अपिदतिहैं                                      |  |
| E83                                                              | ष्ट            | त्रकाष्ट्री है।        | प्रकाशे है। युन् केव             |                  |            | <b>.</b> -4               | ।पञ्च                                                   |  |
|                                                                  |                |                        | द्नहेतु करिके वरेज               | EEE              | १८         | करने हैं                  | करेंगे                                                  |  |
|                                                                  |                | <u> </u>               | र्थे भली माति कहिता<br>रेनी (है) | च्र्य            | X          | ्यामि <b>मु</b> रव्येनावय | आभिमुखोतावय-                                            |  |
| £ 38                                                             | , ,            | रेनं:                  |                                  |                  | 1          | ात ।                      | जात                                                     |  |
| £ 38                                                             |                | ख्य <u>य</u>           | सीचने हारे अस्व                  | £5.3             | १०         | म्भिन्न                   | সন্ধ্রিম जो                                             |  |
| ट्युष्ठ                                                          | र्ध            | <b>चुषु</b> ।          | चु षुप्। ह इति प्रसिद्ध          | <b>च्छं</b> ३    | 60         | +)                        | र में                                                   |  |
|                                                                  |                |                        | म् यथम(सब्कीका                   |                  |            | कर्                       | करें                                                    |  |
|                                                                  |                | •                      | दि भूनादि निधनः                  | £573             | 3          | पचे - करे                 | थचें - करें                                             |  |
|                                                                  |                | मध्य                   | मध्यमे                           | C 8,3            | 20         | अञ्च के मीम               | अञ्च के (द्वतिशिष्ट)                                    |  |
| ५५ छ                                                             | 83             | रन्ध्रः                | रन्ध्रः समन्तं सर्वतः            |                  |            | -D                        | मास                                                     |  |
|                                                                  |                | 20225                  | 1 _ 1 1 1 1                      | £578             |            | होजायमा                   | होमा जायगा                                              |  |
|                                                                  |                | लोहितोएीं।             | लोहि नो रेगि                     | ट ४५५            |            | क्र्न                     | फिरने                                                   |  |
| EEO                                                              | P              | युम्य                  | युस्य महदि चित्र पस्य            | 623              | ξ          | का जिन शही मे             | के जिन् अझें की                                         |  |
| टहर                                                              | 20             | चिन्हा<br>क्षन्द्रमे   |                                  | ८५३              |            |                           | तिन-तिन                                                 |  |
| CEA                                                              |                | सन्दम                  | <b>छन्द्रम</b> ्                 | 2675             | 3          | मर्णभङ्ग                  | म्राग्मञ्ज-                                             |  |
| ष्ट्र                                                            | 86             | र्न्द्राग्निदेवताः     | इन्द्राग्निदेवताःषो              | <b>५०</b> १      | 23         |                           | मोब के समीप                                             |  |
|                                                                  |                | बोध                    | । क्रब्गाः क्रब्ग चर्गा          | ह <sub>े</sub> ं | 3          | वि वस्बदृष्टानि           | विवस्वदृष्टानि                                          |  |
|                                                                  |                |                        | स्त्रियुः वारुगाः व              | 203              | १६         | 30                        | वर्र                                                    |  |
|                                                                  |                |                        | हरा देवताः षो श                  | 5.08             | 2          |                           |                                                         |  |
| टहरू                                                             | \ <del>Y</del> | कसेगो                  | कमेण                             | भू <b>०</b> त    | 3          | यह                        | इस                                                      |  |
| ष्ट्र                                                            | હ              | माहेन्द देवताः         | माहेन्द्राः मंहन्द्रदेव          | 5,2C             | 4          | धनान्ता                   | धनान्तर्                                                |  |
| ** 5 5                                                           | 0.0            | प्राच्यान<br>-         |                                  | SPE              | 3,         | ॥<br>हे शतकतो             | !! सादयृति                                              |  |
|                                                                  |                | <u>भूनार</u>           | वितिका                           | <sub>के</sub> ०€ | ا          | हरातकता                   | हे इन्द्रदेवत्ये गाय<br>च्या रम्यासिहरूगा               |  |
| - 00<br>- 00                                                     |                | वात                    |                                  |                  |            |                           | च्या रस्यास्ट्रिग                                       |  |
|                                                                  | j              | पजेन्यः                | पार्जन्य:                        | Į.               |            |                           | मवे यत्ते यह गहरो                                       |  |
|                                                                  | •              | अभ्वमेधत्वात्          | भा <b>म्बमिधिकत्वा</b> त         | 1                |            |                           | नियुक्ते सोप्याम                                        |  |
| इंट्र                                                            |                | 1                      | स्वपक्षेतु                       | ,,               |            |                           | हैं शतकती                                               |  |
|                                                                  | र् इ           | प्रागामीति             |                                  | 8700             | <i>'</i> 2 | हित।                      | हित:(विप्राद्यश्चला                                     |  |
| ESS -                                                            | 5.5            | विस्द्पनियो            | विस्तीन्त्रीं                    | 11011            | 0-         | -                         | रोवणीः निषादश्चिति।                                     |  |
| C40                                                              | ४र             | पार्थाः                | पार्या :                         | 200              | 40         | विभाव                     | विभावसी                                                 |  |
| 5 65                                                             | 200            | लिङ्गो<br>असम          | लि <b>द्ध</b><br>संख्याम         | 760              | (4)        | के.शर्थ<br>वर्ती          | के अर्थे पति प्रति                                      |  |
|                                                                  |                | ज <b>र्</b> षण<br>पीचक | जन्मणा<br>शीनशत्त्रश्रुत्रों ले  | 200              | 9.0        | चला<br>ज् <del>यान</del>  | पर्वेतीं                                                |  |
| 5. 5. at                                                         | <i>-</i> -4    | प्रीन•।                | र्गान गांक श्रुकाल               | 2                | (3)        | भा <b>प</b> ा             | आकर तिस                                                 |  |

| 4,0         |       |                        | ى دى  | जन् <b>य</b> |       |                       |                           |
|-------------|-------|------------------------|-------------------------------------------|--------------|-------|-----------------------|---------------------------|
| 5.81        | पंति  | श्पश्रद                | <b>युद्ध</b>                              | पृष्ठा       | पंति  | अश्रद                 | भुद                       |
| 1           | _i    | सीम                    | सोम मो                                    | रुपूर        | B     | यजमानाह               | युजमान महि                |
| 263         | 2     | यज्ञ को                | यस यह की                                  | 8,तंट        | १६    | चेतन्वान्,            | चननावान्                  |
| 8763        | Ę     | -भेर                   | यून गृह की<br>ख़ोर देवा तथा               | ८ €०         | २०    | यज्नीय में            | यज्नीय                    |
| 263         | 85.   | -शेर<br>को             | का समनात                                  | के हुन्      | ,     | अये                   | मर्य                      |
| <b>अष्ट</b> | 12    | यम                     | जोयम                                      | ₩ <b>€</b> ₹ | 1     | समाङ्गानि             | सङ्गमाङ्गानि              |
| 2,50        |       | गाहित्य                | गाईपत्य                                   | 5, £8        | 28    | वराः                  | वाराः                     |
| क रध        | 2     | हे                     | गृत्ममबहुष्टा। हे                         | 458          | 3     | संदेत हैं             | संदेते। अनपव्य            |
| क्ष दश      | SE    | श्राङ्गिरस्यो          | आद्भिर्सा                                 |              |       |                       | यनः(श्रनप्यनः             |
| <b>अ</b> २ह | 3     | ञ्ज्ञेषात्<br>में      | श्रियात विश्व                             |              |       |                       | सम्योः। वाजयन्तः          |
| <b>645</b>  |       |                        | द्वरा और पृथिवी में                       |              |       |                       | (गतिवन्तः                 |
|             |       | प्रगा्यः               | त्रगायः बहस्पतिसुत                        | 5, £5,       | १     | ख़िह्यूवि<br>हविये    | अहिरिव                    |
|             | 20    | सातें।                 | सत्रा                                     | 2,00         | 9     | हावय                  | हवियो को                  |
| ध्रद्रध     | E     | मृरिं                  | मारे अध्                                  | 2.03         | 557.  | र्॰ जगता छ्न्द्क      | विष्टुप्छन्द् करिसु       |
|             | 58    | <b>अप्रा</b>           | अंश तुमे                                  | }            | 1     | गर् स्तु ॰ सप्तदशस्ता | पञ्च दश्रास्ताम ॰ ह       |
|             |       | चित्यागिन              | चित्यगिनर्भि                              |              |       | म् वेरूप सा॰          | हत्साम ॰                  |
| 230         | 3     | अगमन                   | अगमन और आ                                 |              | ર્    | सहिनानि               | संहितें।                  |
|             |       | 32 C                   | गुमन                                      |              |       | <b>भयकरम्</b>         | भयंकरम्                   |
| 530         | 1 1   | हे कि                  | है कि खेळा में                            | <b>६८%</b>   | 83    | वान्वादम् ू           | वाचारम्                   |
|             |       | तन् <b>नपान्न</b> शंसा | तन्तरान्तराषासा                           | rens         | \$3   | विदलकोरिएगिं          | विद्ल कारी (वंपाव         |
| 1 '         | , , , | महत्वः                 | मद्द्यः                                   | ,            |       |                       | दारिएर्ग र                |
| 5.30        |       |                        | सस्प्र                                    | ક્તુ         | ŚΩ.   | शुक्मादि              | शकुनादि                   |
| 5,3€        |       | के                     | के अध्                                    | 484          | 842   | अभिष्रिमनम्           | अभित्रिजनमभित्र           |
| क्रेट्रेट   | 80    | <b>क्र</b> पयन्यो।     | क्षपयन्त्री। जुर्जादु                     |              |       |                       | श्नवन्तम्                 |
|             |       |                        | नी कर्जियुत हो महै<br>जिन्हें का ने कर्ज़ | 200          | X     | गोपालकम्              | गोपालं (धेनुपाल-          |
|             |       |                        | जिन्हें का ने । ऊर्ज़                     | ļ            |       |                       | कम्)                      |
|             |       | _                      | (रम्) का वधपन्त्या                        | . 4,c3       | X     | रबङ्गा                | रबङ्गा                    |
|             |       | व्योधमे                | वायोधसे                                   | कद्र         | 8     | जागरूपकम              | जागरूकम ।                 |
| क्षेत्र ७   | १६    | म                      | की                                        | 5.EA         | ८९    | पाएटिं                | पाणिघ                     |
|             |       |                        |                                           | सटक          | 7     | विरुद्ध               | विरुद्ध स्प               |
| 87 70       | 20    | แส์แ                   | । सुप्रायलाः (प्रकष्ट                     | 200          | ક     | का                    | की                        |
|             |       |                        | गमनजिन्हीं में सुग                        | 57.03        | १६    | रणान्तर               | र् <b>णनन्तर</b><br>वेएज  |
|             |       |                        | मना:॥५॥                                   | 328          | 8 É   | विराज                 | वेएज                      |
| स्थ्र       | 8     | हुवा                   |                                           | 5.2.5        |       | •                     | परं                       |
| <b>४५२</b>  | ي ا   | दिश:                   | विशाली की                                 | रुप्र        | 99    | †गनच                  | + एन ज्ञाधर्व गोन         |
| क्पूर्      | 90    | l l                    | भूतजात                                    |              |       | •                     | रतापनीये। नृसिं           |
| क तेंं      | 999   | प्रति।                 | त्रिता केमा वनम्पति                       |              |       |                       | हतापनी २ ४० स्य           |
|             | ì     |                        | कि देवलोक की जा                           |              |       | <b>2</b>              | प्टम्लम् स्वाग्एष         |
|             |       | ]                      | नता                                       |              |       |                       | <b>अतानीन्द्रिया</b> गिवि |
| 139 S       | 4     | मनुष्यमंघा 🖟           | पनुष्यसंघा ।                              |              |       |                       | गज देवताः काष्ट्रा        |
| 4-          |       |                        | 9                                         |              | ····· |                       |                           |

## श्रुह्पित्रम्

| स्थान प्रविष्ठ है । प्रतिनिति विदे तिस हि वहि तिसि है । प्रतिनित वहि तिस हि वहि तिसि है । प्रतिनित वहि तिस हमा है । प्रतिन वहि हो । प्रतिन वहि वहि तिसि हमा हो । प्रतिन वहि वहि तिस हमा है । प्रतिन वहि हो वहि वहि तिस हमा है । प्रतिन वहि हो वहि वहि तिस हमा है । प्रतिन वहि हो वहि वहि वहि तिस हमा है । प्रतिन वहि हो वहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | पंक्ति   | अधुद्ध                         | शुह                              | पका           | गंकि       | यमुद्                                      | श्रुह                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| हैं । ए हुए । हिं नहरतात हैं । ए १९४४ १९ वहर को ही । जार्यों में जार्यों विके न्याप में हो ने ही चन्द्रमा है । ए १९४४ १४ थ । जार्यों में जार्यों विके न्याप में हो ने ही चन्द्रमा है । ए १९४४ १४ थ । जार्यों में जार्यों विके न्याप में हो ने ही चन्द्रमा है । ए १९४४ १४ थ । जार्यें में जार्यें को ही । जार्यें के प्रमुखों । जार्यें के प्रमुखें । जार्ये | -        |                                | 1 -                              |               |            |                                            |                          |
| हरा हुए हुए हिंदी के स्थाप के |          |                                | इब विस्तरीति                     | 3030          | 30         | ने प्राप्तात<br>तिनेन                      | (अपूर्ण<br>विके <b>त</b> |
| स्था वहा कहाना प्रमुख्य कार्य प्रमुख्य कार्य के मनुष्ये के प्रमुख्य के  | र २१ द्र | द्भरए                          | हिंगर                            | 5030          | 80         | निस                                        | तिसं दशापावन मं          |
| क्ष १४ अनुत्यन्त्रविक भिनुत्यन्त्रविक रिक् एवर १६ के ना का यो में का यो विक जग्र में रिक् प्रकार के से ना का यो का या वा या या वा या वा या य | । १२। इ  | <b>ब्र</b> स                   | ब्रह्मत्व                        |               |            |                                            | साम डान्ते सन्           |
| प्रसद्ध की ही स्थाप स्थाप से स्थाप से स्थाप से स्थाप से स्थाप से स्थाप से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 68 3     | अनुत्पन्त्रत्वकरि              | अनुत्यन्त्रत्व करि पुर           | १०३८          | १च         | के                                         | के मध्य में              |
| कार्यों में कार्यों विषे अप्रमुमें १०३६ १० अप्रसात देवनाना १००१ १० अप्रस किस अफ (श्रुक्त) तत् (श्रुक्त) तत् (श्रुक्त) तत् (श्रुक्त) त् रूप्य किस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | _                              | षस्वरूप की ही                    | 6039          | १६         | भोक्तार                                    | भाकार् जीवाः             |
| १००१ १० प्रक (प्रक) तत् (१०४१ १० प्रकेषेण कि च इ र००४ १४ कि च कि जानि। जानि। स्रादिलोकी १०४४ २० कि जानि। जानि। स्रादिलोकी १०४४ २० कि जानि। जानि। स्रादिलोकी १०४४ २० कि जानि। जानि। स्रापक १००४ १४ जापवक जापक प्राप्त १००४ १४ जापवक जापक १००४ १० वर्ष जापवक प्राप्त वर्ष जापवक प्राप्त १००४ १० वर्ष जापवक प्राप्त वर्ष जापवक के प्राप्त वर्ष जापवक प्राप्त वर्ष जापवक प्राप्त के प्राप्त जापवक जापवक प्राप्त के जापवक जापवक प्राप्त के जापवक प्राप्त के जापवक जा | ं व      | i i                            | कायीविषं अग्रमे                  | ४०३४          | २०         | अयस्तात्                                   | अवस्तात                  |
| १००१ १३ प्रक (श्रुक्त) तत् (१०४१ १० प्रक्तेण कि च इ १००४ १४ कि च कि च व १००४ १४ कि च कि च इ १००४ १४ कि च कि च व १००४ १४ के व १००४ १४ कि च व १००४ १४ के व  | ११७ ति   | निसेही चन्द्रमा                | वाह ही चन्द्रमा है               |               | <b>१</b> ४ | देवानुर                                    | देवनान्तर                |
| १००४ २ वृष्टिजन कार्यकारण | १७ प्र   | <u> थ</u> ुक                   | श्रक (श्रुक्त)तत् (              | १०४१          | 6.2        | <b>अव</b> भवा                              | प्रक्षेण धारण            |
| १००४ - वृष्टिजन कार्यकारण |          | नस                             | जिस                              | १९४४          | ११         | कि च                                       | किं च इस                 |
| कार्यकारण कार्यकारण जानि। जानि। स्राप्ति लोको १०४४ २० को को अस्म की अस्म ए १००४ १० प्राप्त जानि। प्राप्ति लोको १०४४ २० को को अस्म को  | र व      | कार<br>-                       | कार                              |               | 88         | व।<br>———————————————————————————————————— | वा वहुता का              |
| शिष्ट व जानि। जानि। सुरादिलोके शिष्ट २० किर मिश्रीः की बहाते ०।  १००६ ५ प्रथम। प्रथमजा २००४ १४ जापवक जापक २००४ ११ पुरोक प्रथमजा २००४ १ पुरोक प्रयम्भ प्रथमजा २००४ १ पुराक प्रयम्भ प्रथमजा २००४ १ पुराक प्रयम्भ प्रथमजा २००४ १ पुराक प्रयम्भ प | - 8      | g।४जन<br>सर्वाकराम             |                                  |               |            |                                            | व्या कृत्धना             |
| की बहाते ।  र श्वमा  | 1 1 "    | काथकार्सः<br><del>वावि</del> । | पा।यपार्ए।<br>ज्यानि।अग्रामिकोकी | 6.00          | 30         | _                                          | का आममुख                 |
| १००६ १४ ज्ञापवक  १००८ १४ ज्ञापवक  १००४ १४ ज्ञापवक  १००४ ११ पुरोक्  १००४ १ पुरोक्                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 9      | 431144 (                       | जामा पूरादलाका<br>स्रोतसम्बन्ध   | ( 0 4         | ~ ~        | जार,                                       | पार् उपलाख्य ह           |
| १००४ १४ ज्ञापवक  १००४ ११ १००४ ११ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १ १००४ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 अ      | T T                            | •                                |               |            |                                            | त (भूस्यवर्णाश्रमा       |
| १०१२ ११ पुगक् १०१३ ३ अन्न १०१४ २ में १०१४ २ में १०१४ ३ उत्कष्टा। १०१४ ३ उत्कष्टा। १०१४ ३ उत्कष्टा। १०१४ ३ उत्कष्टा। १०१४ ३ विक्राः १०१४ १ विक्राः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | नापवक                          |                                  |               |            |                                            | के मनुष्यां करि          |
| १०११ ३ व्यं स्वा स्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १२१ च    | परोक                           | प्रोस्क                          | १०४४          | १ट         | +80.25.                                    | + 2. 2.                  |
| रिश्म प्र जिल्लेश विक्रा जिल्लेश रिश्म प्र जिल्लेश विक्र अन्त्र कार्र रिश्म प्र क्षि कि जिस अन्त्र कार्र रिश्म प्र क्षि कि जिस अन्त्र कार्र रिश्म प्र क्षि कि जिस अन्त्र कार्र रिश्म प्र कि जिस कि जिस अन्त्र कार्र रिश्म प्र कि जिस कि जिस कि जिल्लेश रिश्म रिश्म कि जिल्लेश रिश्म रिश्म कि जिल्लेश रिश्म सिंदित्य राहित्य रिश्म प्र के स्म सिंदित्य राहित्य रिश्म प्र के स्म सिंदित्य राहित्य रिश्म प्र के स्म सिंदित्य राहित्य रिश्म प्र के सिंदित्य राहित्य रिश्म प्र के सिंदित्य राहित्य रिश्म प्र के सिंदित्य राहित्य रिश्म कि जिर्म कि जिल्लेश रिश्म कि जिल्लेश रित प्र कि जिल्लेश रिश्म कि जि जिल्लेश रिश्म कि ज | 3 3      | अब                             | সূত্রি                           |               |            |                                            |                          |
| विक्रणा विक्र | र में    |                                |                                  | ठ्ठपुरु       | १०         | किं च                                      | किंच इस                  |
| कि जिस अन कार १०५० ४ झुजा हुआ स्म स्वित्त सम्बित सम्बत सम्बत सम्बत्व स | ४ उ      | उत्कष्टा।                      | उत्कुषा। तिसकिमे                 | १०५४          | ૪          | यह                                         |                          |
| हम स्वित्तमन्त हैंगि। १०५५ १६ वलिम वलिमिम तहेंगे। १०५५ १६ वलिम वलिमिम तहेंगे। १०५५ १६ वलिम वलिमिम तहेंगे। १०५५ १६ वलिम वलिमिम तहें तो १०६५ १६ वलिम वलिमिम तहेंगे। १०६५ १६ वलिम वलिमिम तहेंगे। १०६५ १६ वलिम वलिमिम तहेंगे। १०६५ १६ वलिम वलिम वलिम तहेंगे। १०६५ १६ वलिम वलिम वलिम वलिम तहेंगे। १०६५ १६ वलिम वलिम वलिम वलिम वलिम वलिम वलिम वलिम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                | कि जिस् अन्न करि                 | १०५७          | 8          | <u>द्</u> रजा                              | द्गञ्या                  |
| १०१४ २१ नियुत्वा नियुता १०१४ १६ बलाम वलमाम १०१० ६ १३ छोर छोर को १०१४ १६ ते लादि लादि को १०१४ १६ ते लाका नार लोको नार १०१४ १६ ते लाका नार प्रमान वाना पिये इति प्रायर १०१४ १६ ते लाका नार प्रमान वाना पिये इति प्रायर १०१४ १६ त्यान पाती १०१४ ६ वाज सानि वाज साहित १०१४ १० त्यान पाती १०१४ ६ वाज सानि वाज साहित १०१४ १० त्यान पाती १०१४ ६ वाज सानि वाज साहित १०१४ १० त्यान पाती १०१४ १० त्यान पाती १०१४ १० त्यान पाती १०१४ १० त्यान पाती १०१४ ६ पर्दे होसे श्रमण स्थान वाज साहित १०१४ १० त्यान पाती १०१४ १० त्यान पाती १०१४ ६ पर्दे होसे श्रमण स्थान वाज साहित इस्थान पर्दे होसे त्या का भ्या साहित इस्थान साहित इथा साहित इथा साहित इथा साहित इथा सा |          |                                | हम स्वस्तिमन्त हेंगि।            | 5070          | 00         | स्तू                                       | स्र                      |
| १०१८ १३ हमीं<br>१०१८ २० का<br>१०१८ १६ सदित्य<br>१०१८ १६ सदित्य<br>१०१८ १६ सदित्य<br>१०१८ १६ सदित्य<br>१०१८ १६ सदित्य<br>१०१८ १६ सदित्य<br>१०१८ १ पूजत<br>१०१८ १ प्राम्पति<br>१०१८ १ पदें<br>१०१८ १ पदें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28/2     | नेयुत्वा                       | नियुती                           |               |            | बल्भि                                      | वल्मभि                   |
| १९२१ १४ देशन-याता देशन-पाता १९६४ ४ कार् विष<br>१९२२ १ स्प्रें। (सर्य) तू १९६५ १५ वृद्धम्पति ब्रह्मणस्य<br>१९२३ १० नक्षत्र नक्षत्रचन्द्र १९६५ ६ पर्दे पर्दे ही से<br>१९२५ १० श्राद्या श्राद्या १९६६ १४ की आ का आ<br>१९२६ ३ हमें तिस हमारे को १९७० १२ सहित सहित इस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 1-1    | 22                             | <u>चिष्टुप्</u>                  | 6005          | 8          |                                            | लादि करि                 |
| १९२१ १४ देशन-याता देशन-पाता १९६४ ४ कार् विष<br>१९२२ १ स्प्रें। (सर्य) तू १९६५ १५ वृद्धम्पति ब्रह्मणस्य<br>१९२३ १० नक्षत्र नक्षत्रचन्द्र १९६५ ६ पर्दे पर्दे ही से<br>१९२५ १० श्राद्या श्राद्या १९६६ १४ की आ का आ<br>१९२६ ३ हमें तिस हमारे को १९७० १२ सहित सहित इस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 63 3     | <u>श्वार</u> ्                 | श्रार सब                         | 5008          | 63         | लाकान्तर।                                  | लाका नरः                 |
| १९२१ १४ देशन-याता देशन-पाता १९६४ ४ कार् विष<br>१९२२ १ स्पे) (सर्य) तू १९६५ १५ वृद्धम्पति ब्रह्मणस्य<br>१९२३ १० नक्षत्र नक्षत्रचन्द्र १९६६ ६ पर्दे पर्दे ही से<br>१९२५ १० ग्राह्मा श्रद्धा १९६६ १४ की ज्ञा का भा<br>१९२६ ३ हमें तिस हमारे को १९७० १२ सहित सहित इस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २० व     | पो।<br>राजिका                  | का<br>स्रोतिस्य                  | 0053          | 200        | युज्ञ,म साधु।                              | विज्ञास साधु ।सम्प       |
| १९२१ १४ देशन-याता देशन-पाता १९६४ ४ कार् विष<br>१९२२ १ स्प्रें। (सर्य) तू १९६५ १५ वृद्धम्पति ब्रह्मणस्य<br>१९२३ १० नक्षत्र नक्षत्रचन्द्र १९६५ ६ पर्दे पर्दे ही से<br>१९२५ १० श्राद्या श्राद्या १९६६ १४ की आ का आ<br>१९२६ ३ हमें तिस हमारे को १९७० १२ सहित सहित इस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १२१ च    | पाद्त्य                        | राष्ट्रप<br>पजेत                 | 1             |            | ५ (च)                                      | इति शेष्या साम्या        |
| १९२१ १४ देशन-याता देशन-पाता १९६४ ४ कार् विष<br>१९२२ १ स्प्रें। (सर्य) तू १९६५ १५ वृद्धम्पति ब्रह्मणस्य<br>१९२३ १० नक्षत्र नक्षत्रचन्द्र १९६५ ६ पर्दे पर्दे ही से<br>१९२५ १० श्राद्या श्राद्या १९६६ १४ की आ का आ<br>१९२६ ३ हमें तिस हमारे को १९७० १२ सहित सहित इस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | हेन<br>हेन                     | हरे<br>देत                       | કર્વ્ફક્ષ     | 8          | वाजसानि                                    | बाजसाति                  |
| १०२३ १ स्पें) (सर्य) तृ १०६५ १५ वृद्ध स्पित ब्रह्मणस्<br>१०२३ १० नक्षत्र नक्षत्रचन्द्र १०६५ ६ पर्दे एप्ट्रे ही से<br>१०२५ १० शुराद्या श्रद्धा १०६६ १८ की आ को आ<br>१०२६ ३ हमें तिस हमारे को १००० १२ सहित सहित इस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 1      | रेपान-याती                     | टर्शन-पाती                       | १०६४          | يع         |                                            | विध                      |
| १०२३ १० नक्षत्र नक्षत्रचन्द्र १०६६ ६ पदी प्रदे होस<br>१०२५ १० <u>श्राद्या</u> श्रद्धा १०६६ १४ की श्रा को श्रा<br>१०२६ ३ हमें तिस हमारे को १०७० १२ सहित सहित रूस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १ स      | संग्रे                         | (सर्य) त                         | १०६५          | २५         |                                            |                          |
| १९०२६ ३ हिमें तिस हमारे को १९७० १२ सहित । सहित दूर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | नक्षत्र                        |                                  |               |            | पटा                                        | पटों ही से               |
| १९०२६ ३ हिमें तिस हमारे को १९७० १२ सहित । सहित दूर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | श्याद्या                       | • •                              | १० <u>६</u> २ | نيو        | की आ                                       | का भा                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 =      | हमें                           | तिस हमारे की                     |               |            |                                            | सहित इस स्थानम           |
| १०२४ १३ क्रिपहर्क हिंक १००३ १ प्रभा-पराक्षण प्रमा-परा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १३ व     | क्रपंचक                        | चक .                             | १०७३          | 9          | प्रभा-परोक्षण                              | त्रमा-परास्तरा           |
| १०३० २ सिमीप में समीप मे स्थित है। १०७३ ४ हरू। हरू। हरू। वह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | र्भ र स  | संभीप में                      | स्मीप मे स्थित है।               | १०७३          | ક્રમ       | <b>र</b> ष्ट्रा                            | दृष्टा वह देवत्याः       |
| १०३० २३ लोकि लोकिक १०७३ हारे। हारे। आ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १२ हि    | ल्लि ।                         | लीकिक                            | १०७३          | 63         | हारे !                                     | हार् । आह्यमान ।         |
| १०३४ १७ जीजस्वी जीजस्वी १९७३ १८ गार्तेमदे। गार्सेमदेर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60,23    | जीज <b>स्वी</b>                | ज्ञानस्र                         | ५०७३          | 82         | गातमद्                                     | गान्से मद्दे             |

| <b>निका</b>  | <b>पं</b> क्रि | अमुह                     | एड                       | <b>द्ध</b> ा |     |                      | श्रद                             |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----|----------------------|----------------------------------|
| 3009         |                | <u> </u>                 | पूर्वीपर                 | र्व्यू       | रह  | रोक्षि               | रोहि                             |
| 8000         | 60             | अप्रमय                   | अप्रममय                  | १११५         | २७  | प्राज्ञा<br>हों<br>स | प्रज्ञो                          |
| Seac         | 28             | व्यादिन                  | WIT                      | १११५         | १ट  | हों                  | हो                               |
| 8050         | 8              | सीताएँ                   | चारि सीताराँ             | १११८         | 50  | सं                   | प्रज्ञो<br>हर<br>तू सं           |
| १०८१         | 3              | पृथि                     | पृथिवि                   | 5550         | १२  | 8.3.                 | 2.6.                             |
| १०८१         | 8              | किये                     | किये अस्थिरूप            | २९२०         | १२  | भी                   | र है।<br>नहीं भी                 |
| १०८१         | 28             | तिग                      | तिरे श्पर्ध              | ११२२         | 8   | कर-जमते              | क्रमुमताब-जवत                    |
| १०६३         | १इ             | करावेंग                  | हें वें गे               | १९२२         | १४  | ने:                  | ते। केसे के किविध                |
| २०८४         | 2              | कायक                     | कायिक                    | 1            | }   |                      | देवान्त्रीं के समृह्युक          |
| 8008         | 63             | यामस्य                   | यामस्य दिशं              | <b>१</b> १२३ | 22  | न्तर्                | न्तर द्वत तिस०                   |
| १०६५         | १०             | परिधि                    | इस परिधि                 | २१२४         |     | पिये                 | पीने द्वरा                       |
| 5057         | १३             | गमन                      | गमन लक्ष्मा              | १२२४         | १४  | जाने                 | जानत् हुए                        |
| १०८४         | 26,            | कारि                     | करि                      | १९२५         | ह   | जानें<br>इ           | री                               |
| 3208         | 4              | धार                      | घार                      | 6550         | १६  | अपाची-ज्यो           | आची-ज्याकी                       |
| 8050         | 60             | त्रिष्ट <mark>ु</mark> प | त्रिष्टुप दमनहश          | 8853         | 357 | को                   | भंश की                           |
| १०८४         | 60             | नुरू                     | पुनः तुरु                | <b>४१३</b> ८ | 3   | तय                   | तमः                              |
| १०४७         |                | देख्                     | युनैः तुरू<br>देखता हूँ  | 883 C        | ,   | रता                  | म्ना<br>मे                       |
| 505,5        | 697            | देवया                    | देवत्या                  | ११२८         | 38  | की                   | से                               |
| 5600         | 3              | तिः स्वाही               | ति:<br>चेर्गे।<br>चेर्गे | 8 838        |     | में                  | में नाभिलग्न                     |
| 6408         | 6,0            | छतीं।                    | चेर्ग ।                  | 5630         | H   | 8.3.                 | 3.6.                             |
| 5603         | १०             | ब्राँग                   | घो                       | <b>5530</b>  | 8,  | प्रा                 | प्रा से                          |
| 55.03        | ११             | मं                       | में आज                   | 5635         | 8   | गागा                 | मागा                             |
| 8603         | 68             | प्र                      | पर प्रतीका खो के         | 2532         | Y   | यम                   | म्में<br>का<br>तेरे गृह<br>विशेष |
| 1            |                |                          | उत्तर्में                | 3533         | 90  | कंग                  | को                               |
| 8098<br>8003 | 60             | मृदा                     | उत्तरे में<br>मृत्यिएड   | 8635<br>8835 | १२  | तिरं                 | तेरे गृह                         |
| 8608         | Ę              | इति                      | इति दक्षिण कर्से         | ११३३         | 88  | विष                  | विशेष                            |
| ५५०५<br>१५०४ | 63             | 6E.                      | २६.                      | 863£         | 24  | म्या                 | स्था विवे                        |
|              |                | प                        | प                        | 8835         |     | •                    | स्था विषे<br>हे                  |
| 8600         | 9              | ज्ज .<br>म               | ज<br>में अध्वर्य         |              |     | मा-भा                | मामा-अ                           |
| <b>२१०७</b>  | ट              | म                        | में अध्वयं               | 2580         | 4   | ये                   | य                                |
| 6600         | १७             | <i>ा</i> लय              | ालय रवर                  | 3580         | 30  | प्रका                | प्रकृति                          |
| 2505         | 897            | पंदे                     | परवावे                   | 2883         |     | परी                  | 36                               |
|              |                | होती                     | होती विधृति (विशेष       | 8899         | १ह  | विर्यः               | वियंग                            |
|              |                |                          | गा धाराग करती - उप       | 2888         | 2?  | ध्येग                | धेय                              |
|              |                |                          | रिष्टाजुह्मदिसंघियते)    | २१४८         | 83  | करता                 | कराता                            |
| 4809         |                | म्या                     | भ्या मातिस्या            | 6533         | 4   | माच                  | मान्                             |
| 5660         | ੨              | 90.                      | १० अध्वर्षु              | 4538         | 23  | लायो                 | लोपा                             |
| 8883         |                |                          |                          | र्रभ         |     | कराना                | करता                             |
| 8008         | 3              | जान                      | चल                       | ११६३         | १ड  |                      | कर्मिएा                          |
|              |                |                          |                          |              |     |                      |                                  |

श्रद्धिपत्रम्

| <del></del>  | <del></del> |                 | <del>/</del>           | <del>,                                     </del> |        | ·           |                               |
|--------------|-------------|-----------------|------------------------|---------------------------------------------------|--------|-------------|-------------------------------|
| प्रश्वा      | पंकि        | <b>ःप्रश्रद</b> | <b>युद्ध</b>           | व्रष्टा                                           | पंक्ति | अशुद्ध      | सुद                           |
| 5858         | ધ્          | के<br>शिमी      | क्<br>धाम              | 883E                                              |        | पन्त्रप्रा  | पञ्चाषा                       |
| १९६४         | 9           | शमा             | धाम                    | 6623                                              |        | मूता        | भूता<br>द्या _                |
| ११६४         | 1 '         | <b>अमा</b>      | ध्म                    | 5633                                              |        | दुश्<br>शको | र्शे ,                        |
| 5658         |             | क               | के                     | 5533                                              | 1 .    | शका         | उपाकी<br>के के की             |
| 88EX         |             | ष्णु            | स्रा                   | 5823                                              | ( )    | केको        |                               |
| 5628         | 1           | पथ्यावृहती      | पथ्या रहती र           | 2835                                              |        | पञ्च        | चत्वारः पञ्च                  |
| १६७१         | -           | सती-त्र्यस्ता   | सतो - त्र्रास्तारपङ्कि | 4828                                              | 4      | স           | विभाद्व तुर्देश प्र           |
| l<br>I       |             |                 | रन्या चेदास्तार मा     | ११७४                                              | 3      | पाद्य-३२    | पाध- २२                       |
| ११७२         | च           | तिनि            | नि                     | ११८                                               | १६     | पुमार्थी    | पुमर्थी                       |
| <b>४</b> २७५ | 30          | स्यम            | स्यमम                  |                                                   |        |             | र्ति श्रिद्ध पत्रम् १         |
| 308          | २६-         | १९ वस्ता-दिया।  | मुरुश्रीनस्यापन्न      |                                                   |        |             | अपर्य बरुए। तरे               |
|              | Ì           |                 | के अर्थकरण क्रेरेदेवे  |                                                   |        |             | अपूर्य वरुण तुरे<br>देव       |
| 308          | 20-         | २१ की अाय का    | का आयु(जीवन)           | 303                                               | 80-    | ११यम-दिया   | मुर्यम रूपके अ                |
|              |             | जीवन            |                        |                                                   |        | •           | र्घ वरुए तुरे देवे            |
| 302          | 2-3         | रुद्रस्य-दिया   | मुम् हर् सूप के अध     | ४६५                                               | 28     | पुरी        | र्थे वरुए तुमें देवे<br>पुरीष |
| `            | (           |                 | वरण तुरे हेवे          | 5000                                              |        | तिस         | जि <b>स</b>                   |
| 303          | E-3         | ब्रह-दिया       | मुर रहस्पतिके          | <b> </b> `                                        |        | -           | इति खुहिपत्रम् २              |
|              |             | <del>  -</del>  |                        | L                                                 | L      |             | <u> </u>                      |

वेप्रमिति प्रसिद्धं गते । ति प्रान्वी विश्वामित्र पुरीय नवल दुर्गस्य व्याघ्यपाद प्रकाण काप्रमयन्त्राल ये ज्ञामी गमक गस्ते रे मुद्रितम् संवत् १४३० प्राका ९७४५ फाल्गुण कृष्ण १२ शुक्रवासरे

## प्रसिद्धिपत्रम्

गन्धकर्ता नद्या मन्बाद दाताओं की विदित हो कि ४ अप्रेल १८०१ की त्रीवेदार्थ प्रदीपिगिरि धामाच्य एकट २५ योज्यर १०६० अनुसार रिजस्टरी हुआ और इस के लिखने में में ने नथा मेरे ज्यह पुत्र ने अति पायेन परिश्रम किया है इससे मेरी वा मरे पुत्र की आजा विना छापने का विचार नकरें और जिन्हें का अपनी पुस्तक वा समाचार पत्र में इस से कुछ विषय नकर छापना हो वोह सुरवन ग्रन्थ के नाम पूर्वक लिखकर मुझे राधित करें

> भाष्यकार गिरिप्रसाद वर्मा

| त्रोमग्रान्तिः | जोम् प्रान्तिः | जोम्शानिः |
|----------------|----------------|-----------|
|                |                |           |

